-cathering of the control

# चतुर्वर्गीचन्तामणिः हेमाद्रिविरचितः



Caturvargacintāmani of Hemādri

ALCONOMICA SECTIONS

VOLUME — III (Part-III)

CHAUKHAMBHA SANSKRIT SANSTHAN VARANASI, INDIA



# KASHI SANSKRIT SERIES 235

# CATURVARGACINTĀMAŅI

OF

ŚRĪ HEMĀDRI

**Volume III** PARIŠESAKHAŅŅA

part iii KĀLANIRŅAYA

EDITED BY
PAŅŅITA YAJNEŚVARA SMŖTIRATNA
and
PAŅŅITA KĀMĀKHYĀNĀTHA TARKAVĀGĪŚA



## CHAUKHAMBHA SANSKRIT SANSTHAN

Publishers and Distributors of Oriental Cultural Literature
P. O. Chaukhambha, P. Box No. 1139
Jadau Bhawan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane
VARANASI-221001 (INDIA)

#### © Chaukhambha Sanskrit Sansthan, Varanasl

Phone: 65889

Price: Rs. 2500-00 for the set of four volumes in seven parts
Rs. 400-00 for Volume III (Pariseşakhanda,
Part 3, Kālanirnaya)

#### Originally Published by The Asiatic Society of Bengal in 1895 Reprinted 1985

Also can be had of

CHAUKHAMBHA VISVABHARATI

Post Box No. 1084

Chowk (Opposite Chitra Cinema)

VARANASI-221001

Phone: 65444

Printers-Srigokul Mudranalaya, Gopal Mandir Lane, Varanasi and Globe Offset Press, New Delhi

## काशी संस्कृत ग्रन्थमाला



# चतुर्वगीचन्तामणिः

श्रीहेमाद्रिविरचितः

तत्र

परिशेषखण्डनाम्नः

तृतीयखण्ड**स्य** 

तृतीयो भागः

कास्त्रिणेयः

श्रीयज्ञेश्वरस्मृतिरत्नेन श्रीकामाख्यानाथतर्कवागीरोन

> च परिशोधितः

# चौरवन्मा संस्कृत संस्थान

भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक पो० आ० चौखम्भा, पो० बा० नं० ११३६ जड़ाव भवन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन वाराणसी (भारत) प्रकाशक ः चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी

मूल्य : ६० २५००-०० संपूर्ण १-४ खण्ड, ७ भाग

भाग ३, कालनिर्णय )

228.2 PEHI-01-3:13

मूल रूप से आसियाटिक् सोसायिटि आफ वंगाल द्वारा प्रकाशित, १८६५ पुनर्मुद्रणम् १६८५

अन्य प्राप्तिस्थान

### चौखम्भा विश्वभारती

पोस्ट बाक्स नं० १०८४ चौक, (चित्रा सिनेमा के सामने ) बाराणसी-२२१००१ (भारत )

फोन: ६५४४४

मुद्रक श्वीगोकुलमुद्रणालय, गोपाल मन्दिर लेन, वाराणसी एवं ग्लोब आफसेट प्रेस, नई दिल्ली

## विज्ञापनम्।

श्रन्योऽयं चतुर्व्याचिन्तामणिनाम स्विख्यातकीर्त्तना पण्डितंकुलितलेन महामहोपाध्यायेन श्रीमता हेमाद्रिणा विर्धावतः। स्र किल दान्तिणात्यजनपदे वात्यगोत्रीयात् कामदेवनामकाद्विजोत्तमादुदभूत्। वासुदेवः वामनदेवस्य क्रमेणास्य पितामहः प्रपितामह श्रामीत्। हेमाद्रिस्तु देवगिरिनगरीपतेः यादववंशावतंशस्य सुप्रियतनामधेयस्य महाद्वेतस्युक्तः स्कलकृर्णाधिपति-पण्डित श्रामीत्। स राजा पत्तग्रहधरेन्द्रमिति श्रव्यकृपतिसंवत्सरे समुदित-वान्। हेमाद्रिश्च तत्समकालिक स्वामीत्।

> महारखच्छेदात् परमि कियच्छिष्टमपरं ग्रतञ्केतुदामो न हि भवति भावे हि विषये। वनन्यायादत्र क्वचिदिप भवेद्युष्टमपरं वचः चन्धं याचे विनिततितपूर्वे हि कृतिन इति॥

खनन्तरं परिशोषखाङ्गान्तर्गतप्रायश्चित्तखाङ्ख सुद्रागं भविष्यति, सम्भाव्यते एतन्मुद्रागं महात्मनासुपकाराय कल्प्यते इत्यनं पञ्चवितेन।

> श्रीयचेश्वरश्रमीयाः — श्रीकामाख्यानाषश्रमीयाः —

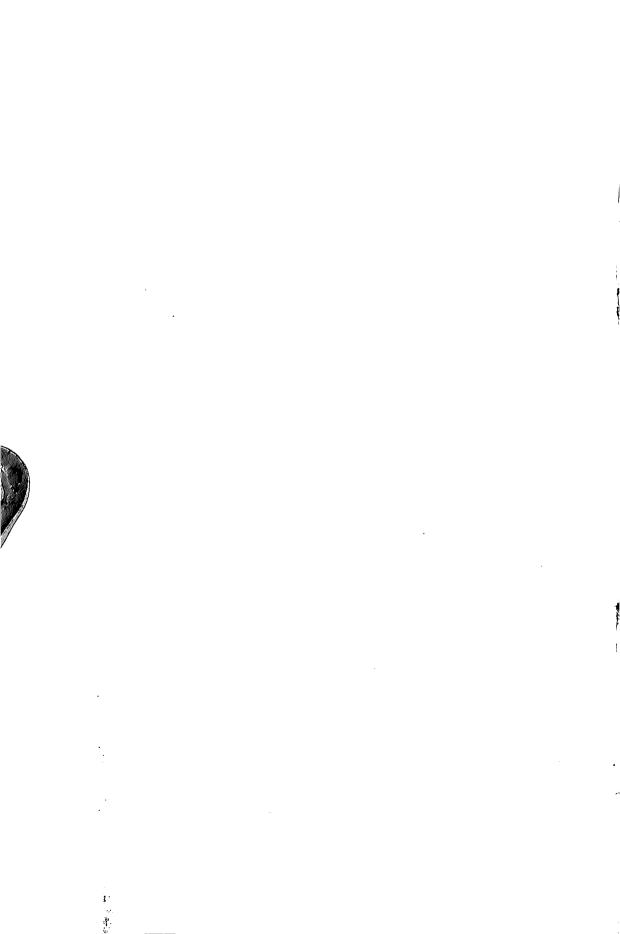

# स्चीपचम्।

# ( আ )

| विषयः ।                      |                    |          |       | बढ़ं।        | षश्चितः ।   |
|------------------------------|--------------------|----------|-------|--------------|-------------|
| खिछोचकातः                    | •••                | •••      | •••   | E641         | 81          |
| खिछीचाधान-दार्खी             | कारकार्वा          | निर्मायः |       | E881         | 81          |
| ष्यनध्यायनिर्णयः             | •••                | • • •    | •••   | <b>७</b> गई। | 91          |
| ष्यनवलीभनकालः                | •••                | •••      | •••   | ०इइ।         | <b>©</b> I  |
| खन्नप्राध्यवकालः             | •••                | •••      | •••   | 0801         | 801         |
| खपराङ्चकल्पः                 | •••                | • • •    | •••   | गुरुह ।      | १६।         |
| खपरपचाचतुईभ्रीश्राद्धा       | निर्यायः           | •••      | • • • | प्रदेश ।     | 981         |
| खपरपचाचयोद <b>श्री</b> श्राड | (कालनिर्यो         | यः       | •••   | 8281         | 10          |
| खभ्यद्गविच्चित-निषिद्धक      | ताली               | •••      | •••   | ११६।         | 61          |
| खयनादयः श्राद्धकालाः<br>-    | •••                | •••      | •••   | 8001         | १६।         |
| ष्यग्रीचादिनिमित्तेषु श्र    | द्धकाल <i>नि</i> य | र्षेयः   | • • • | प्रहर ।      | 201.        |
| ष्यश्वत्य-सागरस्पर्धास्यः    | र्म्यानाः          | • • •    | •••   | 9081         | 91          |
| बार्यकाः                     | •••                | •••      | •••   | 8 पूर I      | र ।         |
|                              | (                  | षा )     |       |              |             |
| <b>खामलकसानकालनियाँ</b>      | यः                 | •••      | 0 • 0 | ०१८।         | <u>•</u> €1 |
| ष्प्रावसष्याधानकालनिया       | यः                 | •••      | •••   | = 2 8 1      | 41          |
| ष्याश्रमकालनिर्यायः          | •••                | •••      | • • • | 900          | 801         |

| •                              | ` ,          |     |                |          |
|--------------------------------|--------------|-----|----------------|----------|
| (                              | ਰ )          |     |                |          |
| विषयः ।                        | , ,          |     | ष्ठछं ।        | पङ्किः । |
| उस्टेनकालः                     | •••          | ••• | १००४।          | 91       |
| उदाञ्चविकल्पः                  | •••          | ••• | <b>्टर्ग</b> । | 8 1      |
| उन्मीलन्यादारुमेदनिरूपगां      | • • •        | ••• | २६०।           | 13       |
| उपनयनकालः                      | , •••        | ••• | ७८५ ।          | १०।      |
| उपनयनगौर्याकालः                | •••.         | ••• | <b>०</b> ६१ ।  | 9        |
| उपवासितिथिनिर्धयः              | •••          | ••• | ११५।           | 91       |
| उपवासदिननियमः                  | •••          | ••• | १८८।           | 4.1      |
| उपाकमीकालनिर्मायः              | •••          | ••• | इंटपू ।        | र ।      |
| उष्णोदकस्नानकालनिर्णयः         | •••          | ••• | ७१२ ।          | ٤١       |
|                                | ( 77 )       |     |                | •        |
|                                | (ए)          |     |                |          |
| एकभक्ततिथिकालनिर्णयः           | •••          | ••• | १०७।           | १६।      |
| एकादग्रीनिर्णयः                | •••          | ••• | १८५ ।          | १।       |
| एकादग्रीविषये व्रतवाकानिषेधि   | नर्यायः      | ••• | १५२।           | १।       |
| रकादभीव्रताङ्कपारग्रानिर्गयः   | •••          | ••• | इ <b>ट</b> ० । | ا ع      |
| एकादशीव्रते नक्तादिकालनिर्योट  | τ:           | ••• | २७६ ।          | १७ ।     |
| Cauxactan action and           |              |     |                |          |
|                                | ( का )       |     |                |          |
| कर्णवेधकालः '''                | •••          | ••  | ०४८ ।          | १।       |
| कलियुगधनीः •••                 | •••          | ••• | ६६३ ।          | १५।      |
| कलियुगधनीवज्ज्यीनि             | •••          | ••• | ६६६ ।          | ९ ।      |
| काल्पादयः                      | •••          | ••• | €00            | १ ।      |
| कामनाविश्रेषात् तिथ्यादिविश्रे | वे देवताविषे | वः  | CCU I          | ર્ય      |
| कामनाविश्वेषेण नन्तनविश्वेषे   |              |     | <i>८७</i> ८ ।  | १        |
| વાલાના લાવસવા વસાવામાન         | / J          |     |                |          |

काम्यप्रकीर्धकालाः

भूर१। १२।

| विषयः ।                           |            |            |       | प्रस्ते ।    | पन्तिः ।   |  |  |
|-----------------------------------|------------|------------|-------|--------------|------------|--|--|
| काम्यवारनिरूपर्या                 | •••        | •••        | •••   | प्रक ।       | रपू ।      |  |  |
| काम्यश्राद्धकालः                  | •••        | •••        | •••   | 4.4          | 139        |  |  |
| कालविश्रेषेण नानावज्र्याति        | न          | •••        | •••   | इर्ट्स ।     | ११ ।       |  |  |
| कालस्हरपिरूपणं                    | •••        | •••        | •••   | <b>€</b> I   | R I        |  |  |
| कुतपकालः                          | •••        | •••        | •••   | NO8 1        | 9 (        |  |  |
| <b>क्त</b> ष्णपत्तत्राद्वकालः     | •••        | •••        | •••   | 8६०।         | र ।        |  |  |
| के <b>ग्रान्तकम्मका</b> लः        | •••        | •••        | •••   | 99E          | E I        |  |  |
| द्ययाचापरिचाने सांवता             | रंकश्राद्ध | कासनिर्योग | यः    | मूर्य ।      | १२ ।       |  |  |
| चौरक <b>म्म</b> निषद्धकालः        | •••        | •••        | •••   | €€० ।        | ų, i       |  |  |
|                                   | (          | ग )        |       |              |            |  |  |
|                                   | '          | • ,        |       |              |            |  |  |
| गजच्छाया                          | •••        | •••        | •••   | A-81         | <b>~</b> 1 |  |  |
| <b>ग्रह्माकालनिर्यायः</b>         | •••        | •••        | •••   | <b>३११</b> । | <b>९</b> 1 |  |  |
|                                   | (          | ਥ )        |       |              |            |  |  |
| चतुर्घाश्रमसीकारकासनि             | र्णयः      | •••        | •••   | ١ ٥٠٦        | 21         |  |  |
| चतुर्विधपूर्व्योक्कविवे <b>कः</b> | •••        | •••        | •••   | <b>५७१</b> । | <b>Q</b> . |  |  |
| चतुष्पथासेवनकातः                  | •••        | •••        | ***   | €&& 1        | १२।        |  |  |
| चूड़ाकमीकालः                      | •••        | •••        | •••   | 987          | ۲,۱        |  |  |
| चूड़ाकमीनिधिद्धकानः               | • • •      | •••        | •••   | 9881         | £ 1        |  |  |
| ( <b>写</b> )                      |            |            |       |              |            |  |  |
| _                                 | '          | -, ,       |       |              |            |  |  |
| जन्मा रमी निर्णयः                 | •••        | •••        | •••   | १ हर्द ।     | - 9 1      |  |  |
| <b>जयन्तीपारगाकालनिर्यायः</b>     | •••        | •••        | •••   | १ इद् ।      | 33.1       |  |  |
| <b>अयन्तीव्रतनित्यत्वनिर्धायः</b> | •••        | •••        | • • • | १३७।         | 601        |  |  |
| भातककीकालः                        | •••        | •••        | •••   | •र्द् ।      | 21         |  |  |

पङ्किः । इस्टं। विषयः । इच्र । ११। तिथिविश्रेषेण वड्यीन 8 1 ७१६ । तिलखानविधित-निषद्धकाली १०। ७२१। तिलतप्यानिषद्धकालः 2 1 ०१७। तें नाभ्यक्षादिका निर्धेयः **4** 1 १ ७१८ चयोदभीश्राद्धनिर्गयः ( द ) 21 ७१७। दन्तधावनकालनिर्णयः १६ । दम्गकारोपग्रकालः EE . 1 EUU | र । दौद्धाकालः **८६५**। 8 | देवताविश्रेषपृत्रने तिथिविश्रेषाः च्पूह् । **E** | देवीप्रतिस्ठाकालः ६०२। १९ । देयकन्याकालनिर्यायः १३। प्०इ। **द्रयत्रास्मायसम्पन्यु**पनित्ततकानः रं ०१। 01 द्वादश्री नियमाः २८६। 21 द्वादश्रीनिर्गयः र । ११२ । मक्तान विशेषः

| विषयः ।             |           |           |            |       | ष्टखं ।       | षष्ट्रिः । |
|---------------------|-----------|-----------|------------|-------|---------------|------------|
| नाना देवतापविच      | ारोपग्राव | तालः      | •••        | •••   | ece           | 81         |
| नानापुर्ण्याः       | •••       | •••       | •••        | • • • | €88 1         | ₹।         |
| नानायुगधन्मीः       | •••       |           | •••        |       | €प्र⊚ ।       | श्व        |
| नामकर्याकालः        | •••       | •••       | •••        | •••   | टइ <b>७</b> । | १इ।        |
| नित्यस्राद्धकालि    | नगायः     | •••       | •••        |       | 1358          | ₹ 1        |
| निमित्तनच्च चादे    | ः संयोग   | विशोषे दे | वताविश्रोष | पूजा  | حده ا         | 21         |
| निमित्तनिरोधेन      | सदा पु    | एयकालः    | •••        | •••   | ६०५।          | ११ ।       |
| <b>विधिद्धका</b> लः | •••       | •••       | •••        | •••   | યૂ=યૂ į       | 91         |
| निष्कामगाकालः       | • • •     | •••       | •••        |       | 1350          | ١ ٤        |
| नैसित्तिकादिदेव     | वतापूजा-  | तदङ्गानां | कालः       | •••   | =६२।          | 21         |
|                     |           | (         | प )        |       |               | e may      |
| परिगायनकालनि        | न ग्रीयः  | •••       | •••        | •••   | E001          | १इ।        |
| पळ्वेवज्र्या नि     | •••       | •••       | •••        | •••   | € = 8 1       | BI         |
| पर्व्यसन्धिकालनि    | ार्णयः    | ÷         | •••        | •••   | ₹88 1         | 8 1        |
| पर्वानुष्ठेयं       | •••       | •••       | •••        | •••   | ६०२।          | = [        |
| पविचारोपणका         | লে:       | •••       | •••        | •••   | 1037          | 281        |
| पार्याकाल नियस      | H:        | •••       |            |       | २६०।          | 8 42 1     |
| पिगडदाने निधि       | द्रकालः   |           | •••        | •••   | <i>पट्</i> छ। | 81         |
| पुण्यचतुर्थी        | •••       | •••       | • • •      | •••   | ६१६।          | 801        |
| पुर्ण्यचतुर्द्भी    | •••       | •••       | •••        | •••   | इहट।          | 81         |
| पुण्यवतीया          | •••       | •••       | •••        | •••   | €8 € 1        | 4          |
| पुर्ण्यचयोदभ्री     | •••       | •••       | •••        | •••   | € इ० ।        | 2          |
| पुर्व्यदश्रमी       | •••       |           | •••        | •••   | ६ ३१।         | 801        |
| प्रख्यदादग्री       | • • •     | •••       | •••        | •••   | ब्रुध।        | 981        |
|                     |           |           |            |       | 100           |            |

| - ू<br>विषया ।                         |                                         |       |       |       | प्रस्तं ।      | पक्किः ।           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|--------------------|
| पुर्खादितीया                           | •••                                     | •••   | •••   | •••   | ∉१७ ।          | E                  |
| पुर्वावमी                              | •••                                     |       | •••   | •••   | €्र∘ ।         | e I                |
| प्रख्यपद्यमी                           | •••                                     |       | •••   | • • • | <b>६</b> २१ ।  | <b>Q</b> 1         |
| पुरायमीर्थमासी                         |                                         | •••   | •••   | •••   | €8≅ ।          | ષ 1                |
| <b>प्रका</b> प्रतिपत्                  | •••                                     | •••   | •••   | • • • | €१8 ।          | <b>₹</b> !         |
| पुर्व्यवस्री                           | •••                                     | •••   | •••   | •••   | ६२२ ।          | 9 1                |
| पुष्यसप्तमी                            | •••                                     |       | •••   | •••   | €्र8 ।         | ध्।                |
| प्रकामावस्था                           | •••                                     | •••   | •••   | •••   | ६८३।           | <b>१</b>           |
| पुखारमी                                | •••                                     | •••   | •••   | •••   | इंरई।          | 17                 |
| प्रख्येकादभी                           | •••                                     | •••   | •••   | •••   | ब्ह्ह।         | १७।                |
| <b>पुष्पादीनामभा</b> वे                | पचादिवि                                 |       | वस्था | •••   | E8 1           | € 1                |
| पुंसवनकालः                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••   | •••   | •••   | ७३२ ।          | १८।                |
| पूर्वा इतिनियोगः                       |                                         | •••   | •••   | • • • | Too 1          | १५।                |
| पूजा क्षात्राचाः<br>प्रकीर्यकाखः       |                                         | •••   | •••   | •••   | प्र०५ ।        | १६।                |
| प्रकीर्याप्र <b>ण</b> कालः             |                                         |       | •••   | • • • | र्वा ।         | <b>१३</b> ।        |
| प्रकृती वैश्वदेवका                     | _                                       | •••   | •••   |       | <b>६०२।</b>    | <b>१७ ।</b><br>१ । |
| प्रतिपत्प्रस्तिका                      |                                         |       | •••   | •••   | हर्छ।          | २ <i>०</i> ।       |
| प्रतिष्ठाकालनियाँ<br>प्रतिष्ठाकालनियाँ |                                         | •••   | •••   | •••   | च्यह ।         |                    |
| प्रातःकालविनिय                         | _                                       | •••   |       | •••   | المحر          | <b>१५</b> ।        |
| भासादाद्यार <b>म</b>                   |                                         | •••   | •••   | •••   | E80            |                    |
| प्रेतिक्रियासु नि                      |                                         |       | •••   | •••   | पूर <b>े</b> । | ई ।<br>ट ।         |
| प्रेतिकायासु निर् <u>वि</u>            |                                         | वचारः | •••   | •••   | मृह्य ।        |                    |
| द्वेतश्रादका <b>नः</b>                 | •••                                     | •••   | •••   | •••   | पूर्ह ।        | ११ ।               |
|                                        |                                         |       | (ब)   |       |                |                    |
| <b>बद्धाच</b> य्येकालि                 | विधः                                    | •••   | •••   | •••   | <i>⊕9⊂</i>     | 2 1                |

```
(भ)
      विषयः ।
                                                इस्ट्रं।
                                                          पष्टिः ।
                                                            र ।
भाद्रपदापर्पद्धः ...
                                                8६२।
भूतयद्वादिकालनिर्ययः
                                                द१०।
                                                             9 1
                            ( 和 )
मघाश्राद्धनिर्ययः ...
                                                ग्र<u>ू</u>
                                                            291
                                                ५७२।
                                                            १ ॥ ।
मध्याह्रकल्पः
मध्याऋविनियोगः
                                                 ã⊆0 1
                                                            १८।
                                                ६६६ ।
मन्बन्तरादयः
                                                             21
                                                 २६ ।
मलमासनिर्धयः ...
                                                             २ ।
 मलमासे कार्य्याकार्यमध्य
                                                 इह ।
                                                             21
 मासभेदेन पुष्पविश्रेषाः
                                                 प्ट२ ।
                                                              21
                                                 ६६१।
 मांसवर्ज्जनकालः ...
                                                             8 1
 मुख्य गलातित्रमे कालाः
                                                 1393
                                                             281
 मैं घुनका लि र्णयः...
                                                 इर्र ।
                                                             १०।
                             ( य )
 युगभेदेन वज्ज्यानि
                                                  ६६३ ।
                                                               € 1
 युगादिनिर्योयः
                                                  138€
                                                               21
                                                  द्यद् ।
 युगान्ताः
                                                               21
                              (र)
  रतादिभेदेन गुष्यभेदाः
                                                  EER 1
  राचिकरणीयवज्ज्यं नि
                                                  ब्दर ।
                                                              1 39
```

( • )

# ( व )

| विषयः ।                            |       |       | प्रस्ते ।      | पश्चितः ।  |
|------------------------------------|-------|-------|----------------|------------|
| वश्यादिकमीविश्रेषेण कालविश्रेषा    | •••   | •••   | न्द€ ।         | <b>∢</b> I |
| वापीकूपादिप्रतिस्ठाकाकः            | •••   | •••   | <b>६६०</b> ।   | १५।        |
| वाराः                              | •••   | •••   | मुर्छ।         | ९५ ।       |
| विद्यारम्भकाषः                     | •••   | • • • | <b>688</b> l   | ۱۳         |
| विष्णुदीचाकाषः                     | •••   | • • • | र्व् ∘ ।       | १५।        |
| विद्यानामकी तने कालविश्रेषः        | •••   | •••   | दृष्ट् ।       | १।         |
| विष्णुपविचारीपणकाकः                | •••   | • • • | ट्ट्ह् ।       | ११।        |
| विद्यापूजाकालः                     | •••   | •••   | ट्र् ०।        | 801        |
| पिष्णुप्रतिष्ठाकालः                | •••   | •••   | च्हर ।         | १।         |
| विष्णुग्रयनादिकालनिर्णयः           | • • • | •••   | ८६७।           | ११।        |
| रुद्धिश्राद्धकालनिर्धयः            | •••   | •••   | ८५७।           | १०।        |
| वैष्टति-खतीपातौ                    | •••   | •••   | ६०८ ।          | E          |
| वैवाच्चिक्सम्मकालः                 | •••   | •••   | C              | 8 1        |
| वैश्वदेवकालिर्गयः                  | •••   | •••   | <b>मॅ</b> टई । | 601        |
| व्यतीपातः                          | • • • | •••   | ६७२ ।          | 4 1        |
| व्रतविश्रेषेगा तिथिविश्रेषनिर्णेयः | • • • | •••   | १०५।           | १।         |
|                                    | म् )  |       |                |            |
| <b>प्रायन</b> विश्वितनिषिद्धकालः   | • • • | •••   | <b>इ</b> ट१ ।  | १७।        |
| भ्रिवप्रतिस्ठाकालः                 | •••   | •••   | €ंट8 ।         | र।         |
| श्चिवराचिनिर्णयः                   | •••   | •••   | २५८ ।          | ٤١         |
| श्रृद्रस्य सिपाहीकरणकालः           | •••   | , ••• | पूर्ट ।        | . 1.1      |
| भ्रामुकसीनिविद्यकार्यः             | •••   | •••   | <b>€</b> €•    | १८।        |

| विषयः ।                       |               |            | ā               | ર્હા             | पश्चिष्     |
|-------------------------------|---------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>श्रवग्र</b> सादश्रीनिर्णयः | •••           | •••        | •••             | २७८ ।            | <b>%</b> 1  |
| माज्ञकानिर्धयः                | •••           | •••        | •••             | । अब्रह          | र ।         |
|                               | (             | ष )        |                 |                  |             |
| षोड्ग्रयाद्वकाषः              | •••           | •••        | •••             | प्रकृर ।         | <b>X</b> I  |
|                               | (             | स )        |                 |                  |             |
| संवत्सरायण-मास्विश्रेषाय      | गां कार्यो    | विश्वेषोपय | <b>ोग</b> निरूप | णं १।            | ٦ ١         |
| सङ्ग्रान्तिनिर्धयः            | •••           | •••        | •••             | 8 00 1           | 3,1         |
| सन्याकालनिर्ययः               | •••           | •••        | •••             | €€8।             | 681         |
| सन्धाकाषवज्ज्यीनि             | •••           | •••        | •••             | ६६७।             | ٩ ١         |
| सपिग्डीकरग्रकाकः              | •••           | •••        | •••             | म्ब्रा           | 241         |
| सप्तमीवर्ज्ञ्यानि             | •••           | •••        | •••             | इट्र ।           | १७।         |
| समावर्त्तगकातः                | •••           | •••        | •••             | ७८६ ।            | 21          |
| सामिककर्रं कस्य वैश्वदेव      | य कान         | निर्यं यः  | •••             | <b>€•</b> ⊏1     | १७।         |
| सामिकसपियहीकरणका              | जः            | •••        | •••             | मूइल ।           | 201         |
| सामान्यतः चुत्रकम्भकार        | ı:            | •••        | •••             | <b>प्ट</b> थ्र । | 21          |
| सामान्यतः श्राद्धतिथिनि       | र्णयः         | •••        | •••             | भूर १।           | ₹∘।         |
| सामान्यतः सर्व्वतिथिनिय       | <b>प्रैयः</b> | •••        | •••             | €७।              | र ।         |
| सांवत्सरिककाषनिर्यायः         | •••           | •••        | •••,            | 88 - 1           | 3.1         |
| सायाह्रकस्यः                  | •••           | •••        | •••             | 1 ee ji          | و ا         |
| सार्व्यकालिकपुष्पायि          | •••           | •••        |                 | EE 1             | <b>१०</b> । |
| सीमन्तोद्वयनकाकः              | •••           | •••        | •••             | · 850            | <b>1</b> 1  |
| चानकासनिर्णयः                 | •••           | •••        |                 | 9-8              | <b>3</b> 1  |
| स्वयम्बरकाजनिययः              | •••           | •••        | •••             | æ•₩ 1            | 31          |

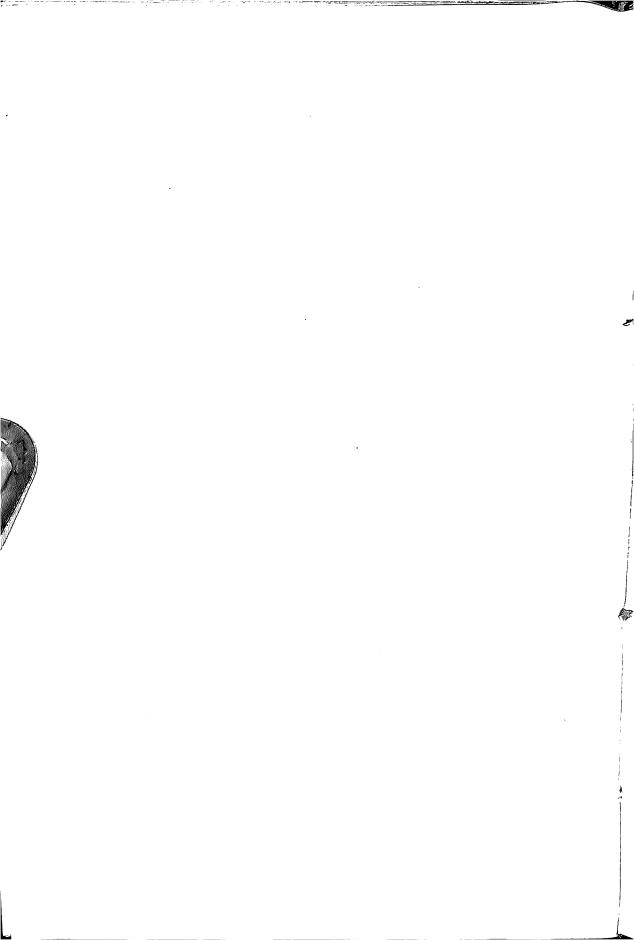

### पुराणनामानि ।

\_\_ .

#### श्र ।

खिमपुरायम् १५५।१०,

#### श्रा।

स्त्राग्नेयपुरायम् १५२।०,१५६।१३,१६०।१६। स्नादित्यपुरायम् २८०।२, ४६३।१०,४६४।१५,४५।८।१९, ५८२।१२,६५६।०,६६६।२।१८,

#### क।

कालिकाप्रायम् १८१। २, २०३। १३, २०८। १८, २८०। १३, ४०१। ११, ४१३। ३, ५०५। ४, ८०८। २,

कुमीपुरायम् ६ । इ, ४२ । १२, १६२ । ६, १७८ । १०, १८० । १६, १८२ । १५,१६६ । इ, २१२ । ८, २१८ । ६, २२३ । १०, २३० । १६, २३१ । १०, २३६ । ८, २४० । १३, २४८ । १४, २६४ । ६, २६५ । १५, २६० । २, २८० । ६, २८१ । १०, २८५ । १०, २८६ । १६, २८० । ७, ४५२ । ८, ५१६ । १५, ५१८ । ६, ५३० । २१, ७३० । ३, ७८३ । ६, ८०६ । १३, ८१० । ३, ६ । १४,

#### ग।

गवज्यरायम् १५२। ४,१६०। २,१८१। ८, २१२।११, २५०।१८, २५३।८,

#### द।

द्वीपुरायाम् २८५ । २२, १८५ । १, ४०० । ३, ४९१ । १८, ४९६ । १३, ४२४ । १६, ६१५ । १४, ६१० ो ८, ६१८ । १४, ६३० । १७, ६३१ । ६, ६३३ । १५, ६३० । १०, ६३८ । १६, ६०० । २१, ८५१ । ३, ८५३ । ६,

देवीर इस्पुराणम् १५०।१८,१८१।१८,

#### न।

वन्दिपुराखम् २२। ९१,

नागरखादुम् ८८ । २२, ३०८ । १०, ६०६ । ११, ६०८ । २१, ३१० । ३, ३१२ । १८, ४१० । २१, ४१९ । १३, ४८५ । २१, ४६७ । ५, ४७६ । १९, ४८६ । ३, २०, ५०१ । १२, ५३५ । १५, ६१३ । १, ६४६ । ८, ६७० । २,

नारदपुरायम् २३०।१७,

बारदीयगुरायम् ८६ । १०, ८० । १७, १०८ । १, ११५ । १८, १८६ । १, १६८ । २१, १५३ । २ । ११, १६० । १८, १६२ । १८, १६३ । ५, १६६ । ५, १८० । १८, १८० । १८, २०३ । ८, २०६ । ८, २१० । १७, २३० । १३, २३१ । १०, २३२ । १८, २३३ । ७, २३८ । १८, २८२ । १८, २८२ । १, २८२ । १, २८२ । १, २८३ । ११, २८४ । ११, २८६ । ६, २८६ । ६, ५८८ । ११, ५८५ । ११, २८६ । ६, ५८८ । ११, ५८५ । ११, १८८ । ११, ५८५ । ११,

नारसिंहपुरायम् ५०५।३,६०४।४,०५६।१४,८५२।१०,

#### प।

पद्मप्रायाम् ८० | ६, ८२ | १६, ८३ | ६, १७, ८५ | ८, १०८ | ७, १०८ | ७, १०८ | ७, १०८ | ७, १०८ | ७, १०८ | ७, १०८ | ७, १०८ | ७, १०८ | ७, १०८ | ७६, २०३ | १६, २०३ | १६, २०३ | १६, २०३ | १६, २०३ | १६, २०० | १३, २२३ | १८, २२४ | १६, २३३ | १, २३३ | १, २३३ | ६, २३३ | १, २३३ | ६, २३६ | १०, २८५ | ३, २४८ | १३, २४८ | १०, २८५ | २१, २८६ | १२, २८० | १६, ३०५ | ५, ३१२ | २, ३२० | १८७, ३८० | २१, ३८० | ६, ६५६ | १५, ६१८ | ६, ६५६ | १५, ६१८ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ | १३, ६०६ |

प्रभासखाद्धम् ५६०। १५, ५६१ । ५, ५७४ । २•, ५७५ । ७, ५८७ । १, ६५१ । १७,

#### ब।

ब्रह्मप्राणम् १७ । ११, ५३ । १८, ११८ । १६, २१८ । ६, २३१ । ३, ४६६ । १८, ३८३ । १६, ३८३ । १२, ४१२ । १८, ४६६ । १६, ३८३ । १८, ४६१ । १६, ४८, ४६१ । १६, ४८, ४६१ । १६, ४८, ४६१ । १६, ४८९ । १९, ४१० । १९, ४१० । १०, ४१० । १०, ४६६ । १६, ४३० । ४, ४४० । १, ४६६ । १८, ६१४ । ६, ६१६ । १, ६१८ । १८, ६२१ । ४,

ब्रह्मवैवर्त्तपुरायाम् १८ । ६, ७३ । ६, ७५ । ११, ७६ । ५, १०, ७८ । २२, ७८ । ६, ८० । ११, ८१ । १२, ८२ । ८, ८४ । १६, ८० । १७, ८८ । १८, १०३ । १२, १०५ । २, १०६ । ६, १९७ । १, १४७ । २, १०६ । ६, १९७ । १, १४७ । २, १५३ । १७, १०३ । १४, १८० । २०, २३३ । १८, २४५ । १०, २४८ । १८, २६० । १०, ३०८ । ३, १८० । १८, ६८२ । १६, ३८६ । ६, ४०० । ८, ४२० । ६, ४२२ । १३, ५२१ । ११, ५२२ । १३, ५२४ । १४, ६८२ । ११, ५१५ । ६, ५२२ । १३, ५२४ । १४, ६८२ । ११, ५१५ । ६, ५२२ । १३, ५२४ । १४, ६८२ । ११, ५१५ । १४, ६८२ । ११, ५२२ । १३,

ब्रह्माराख्यास् १३५। ८, २०३। ५, ३१२। १८, ३१५। १, ६,—

#### भ।

भगवतीप्रराणम् ३१३। ६, ३१४। २०, ३१६। ४,

भविद्यत्परायाम् ५३। १८, ६८। १, ७०। ६, ७८। २२, ८०। ६, ८२। ३, ८२। १६, २०, ८४। ६, १७, ८६। ६, ६६। १०, १९४। ६, १३८। ६, १३२। १, १४८। १, १३८। १, १४८। १३, १५८। १३, १५८। १०, १७०। २,

भविद्योत्तरप्रायम् १८३। २१, १८६। १०, १८, २८६। १२, ६८८। १, ४०१। २२, प्रदेश है, प्रदेश १८, ६२०। १८,

#### म।

मत्यपुरायाम् ८१ । १८, ५५ । ३, १५६ । १०, १८२ । ७, १०, १८३ । १८, २६५ । ३, २६३ । १६, २६५ । ५ । २६६ । १, ३१२ । १८, ३१५ । १, ६, ३०६ । ३, ३८६ । ६, ३६२ । १, ८८६ । ६, ५०५ । २०, ५८० । १८, ६२८ । १, ५०० । १६, ६२८ । १५, ६३८ । १०, ६८८ । १०, ६६६ । २, ६०१ । १५, ६०० । १२, ६८८ । ०, १०, ६८६ । १०, ६६६ । २, ६०१ । १५, ६०० । १२, ६८८ । १२, ६८८ । २२, ६८० । ३, ४४० । १२, ५६२ । १६, ६८८ । १६, ६२० । ३, ६८२ । ५१, ६५० । ३, ६४३ । १६, ६८८ । ८, ५६६ । १६, ६८८ । ८, ६८८ । १६, ६४० । ११, ६४३ । १६, ६८८ । ८, ६४३ । १६, ६८८ । ८, ६४३ । १६, ६८८ । ८, ६४३ । १६, ६८८ । ८, ६४३ । १६, ६८८ । ८, ६४३ । १६, ६८८ । ८, ६४३ । १६, ६८८ । ८, ६४३ । १६, ६४८ । ८, ६४३ । १६, ६४८ । ८, ६४३ । १६, ६४८ । ८, ६४३ । १६, ६४८ । ८, ६४३ । १६, ६४८ । ८, ६४३ । १६, ६४८ । ८, ६४३ । १६, ६४८ । ८, ६४३ । १६, ६४८ । ८, ६४३ । १६, ६४८ । ८, ६४३ । १६, ६४८ । ८, ६४४ । १६, ६४८ । ८, ६४४ । १६, ६४८ । ८, ६४४ । १६, ६४८ । ८, ६४४ । १६, ६४८ । ८, ६४४ । १६, ६४८ । ८, ६४४ । १६, ६४४ । १६, ६४८ । ८, ६४४ । १६, ६४८ । ८, ६४४ । १६, ६४४ । १६, ६४४ । १६, ६४४ । १६, ६४४ । १६, ६४४ । १६, ६४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ |

मार्काखेयपुरायाम् १७६ । १२, १६, १८६ । १६, २१५ । १२, २३१ । १०, २८८ । ३, ३८० । १२, ४६० । १३, ४६४ । ६, ४०१ । २२, ४०० । ८, ४८२ । ८, ५०० । ३, २०, ५१० । १०, ५१४ । ६, ५२२ । १, ६०० । ६, ६८८ । १४, ८०० । २०, —

#### **T** 1

#### ल।

लिक्क पुरायाम् ८०। १२, १०३। १५, ३८३। २०, ३८०। १०, ५०२। ६, ६१०। १५, ६३८। १८, ६४२। १३, ६४६। १२, ६५०। २१, ६६८। ६, ८०६। ८,—

#### व।

विज्ञिपुरायाम् १३० । १४, १३१ । १६, १३२ । ७, १८८ । १, वामनपुरायाम् ४७३ । ३, ६१७ । २, ६८४ । १५, ६८८ । ६, वायपुरायाम् १२५ । २१, १५१ । १८, १०४ । २०, २८० । १०, ३१२ । १८, ३१३ । ३, ४५३ । ६, ४५५ । ६, ४६२ । ११, ५२४ । १५, ५६१ । २०, ५०४ । ७,

विष्णुधन्नेपुरायाम् १६८। १, ५११। १६,

विद्यापुरायाम् १५२ । १३, १६६ । ८, ६, २०० । १८, २६३ । १५, ४५० । १४, ४५० । १३, ६२८ । ६, ५५० । १४, ४५० । १३, ६२८ । ६, ६८३ । ६, ५४० । ३, ६५० । ३, ६५० । ३, ६६६ । ८, ००० । १६, विद्याधम्मे त्तरपरायाम् ६ । १३, ० । ५, ८३ । १८, ६६ । १८, १८ । १३, २२, १० । ६, १०, १८ । १०, १८ । १०, १८३ । ६, १८६ । ६, १८८ । २, १८८ । २, १८८ । २, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८, १८८ । १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ |

विष्णुरहस्यम् १५५।११,१६०।१४,२०८।१३,२१०।१८,२२६। ६,२२०।३,२३५।३,२८५।६,२८६।१६,२८०।८,२८२।

#### श्र ।

ग्रारहापुरायाम् २०३ । ५ । २०३ । २२३ । २० । २३८ । ३ । २८५ । ६,

भित्रासम् ६५८। २,— भित्रहस्यप्रासम् ६७। १४, ११७। १८, ११८। ३, २०६। १६। ३०६। १८,

#### स।

सीरपुराणम् ८८० । १८, पूर्द । ३, पू८८ । ११, ६८८ । १२, ७२८ । १८, खान्दप्रागम् ६। ५, ०३। ११, ०५। १५, ०६। १८, ७६। ३, ८०। ७, **~?** | €, २२, ~? | १२, ~? | १६, ~8 | २, १६, ~4 | २, 4, == | €, € 0 | ₹, € 2 | 24, € 3 | ₹ 0, 2 08 | =, 2 0€ | 2 p, १०७। ४, २०, २१२। ७, ११३। १४, ११८। ६, १२०। ४,१३०। १, १३३।१। १६, १४१। ११, १४३। ११, १४०।१८, १५०। ८, रर, १५१ । १३, १५३ । ८, १५५ । ११, १६२ । १५, १०८ । १३, १८० । २१, १८४ । १६, १८५ । ६, १८१ । ६, १८२ । २२, ९८६ । ८, २१, १८८ । ७, २०३ । २३, २०८ । ६, २१३ । १°, २१८। २२, २१६। इ, २२४। ६, २२५। ५, २३१। १४, २३४। 8, ९३५। ९८, २३६। ९, ४, ४३०। १५, २३८। १६, २४०। इ, २८१ । ७, २५० । १६, २६५ । १३, २६६ । २१, २८० । १७, २८१ । १६, २८२ । ११, २८५ । १३, २८६ । १६, २८७ । १६, २६० । १३, २८७ । १६, २६८ । ६, ३०६ । १, ३०६ । १६,३२०। १७, इ८१ । इ, इ८१ । १८, ४१५ । १३, ४२२ । ५, ४२८ । ४, 8र्द । र, ४५१ । १, ५०४ । १८, ५२१ । ८, ५४४ । ८, ५६८ । १८, मू०१। १६, प्०४। ७, पूट्दा १६, द्ररा ७, ६३८। १, र्बह्ट । ४, ६४ । १२, ६४५ । ३, ६४८ । २, ६४८ । २, ६५८ । **२, ६७**८। ४,

### ऋषिनामानि।

#### य।

खिंदिर 88। १६, ८8। ६, ६८२। ४, ८०३। ११, ७४८। १५, ७६८। ३। खिंदिः 8८१। २, ५३१। ८, ५३६। ८, ५८३। २१, ७१२। १०।

#### या।

खाचार्यः ७६॥ १०, ८०। १८, २८६ । ८, ३१०। १६, ६२२। १४। खामस्तम्बः ७६। ७, ८०। १८, १०४। ७, २८६। ८, ११०। १३, १२२। १५, ४५, ४५, ४५, ४५, ४५, ४५। ६, ४०३। ६, ४८०। १४, ४८॥ १४, ४८॥ १४, ४८॥ १४, ४८॥ १४, ४८॥ १४, ४८॥ १४, ४८॥ १४, ७४॥ १४, ७४॥ १४, ७४॥ १४, ७४॥ १४, ७००। ४, ०००। ३, ०००। १२, ०८३। १४, ८०१। १,

चाम्बलायमः १५८। २०, १८५। ८, ६२८। १८।

#### उ।

उपकाच्यायनः ६५०। २।

उप्रनाः प्रद्री १६, प्र्देश । १३, प्रश्च । १७, प्रव्र । २ ।

#### 亚 I

त्रष्टि हैं। ई, प्रार्थ १८, १०२। १२, १२५। ८, १२५। **१७,** २२५। ७, २३८। ई, २४५। १८, ३८६। १५, **३८६। १८,** ४३६। १५, ५ई८। २, ५६६। २, ई००। ३।

#### क।

कर्नीपाध्यायः ३३०। २०।

काव्यः ३५३।२०।

कात्त्वाययाः प्र । ८,९ प्र । २१,१६२ । ११,१७२ । ६,१७८ । ७,१८५ । ११,१८८ । २२,२०० । ८,१३,२०० । ८,१३,२०० । ११,३२० । ११,३२० । ११,३२० । ११,३३० । ११,३१५ । १८,३२० । ११,३३० । ११,३८० । ११,३८० । ११,३८० । १८,३८० । १८,३८० । ११,३०० । १८,३०० । १८,६८३ । १६,६८८ । ११,५८८ । ११,६८८ । ११,६८८ । ११,६८८ । ११,६८८ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ । ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ | ११,६८१ |

काम्यपः इट्इ । ७, ५ट्२ । ९४, ७२८ । ९८ । काम्याजिनिः ४३८ । १०, ४४६ । २०, ४६५ । १४, ४७८ । ८ । कीत्सः २५१ । इ । कीन्द्रिः ४२ । १८,५० । १४ । कानुः ५६७ । ६, ७१५ । ८ ।

#### ग।

गभस्थिः प्॰। १८।

गर्ताः ७०प्। १८, ००६। प्, ०१८। १५, ०१५। पू, ८१प। १६।

गर्ताः ७०प्। १२, ११६। १८, ११८। २, १४प। ४, २३८। ७। २०, ४२८। १३, ४८८। १२, ४८०। ७, ०१०। ४, ८१८। १४।

गर्तिस्तः १०८। १४, १३३। १८, १८६। ४, २३०। ६, २५४। प्, ३२०। १२, ३०८। १३, प्रदी। ११, प्००। प्, ०२६। ११, ०३०। २१, ०३०। २१, ०३४। २२, ०००। २१।

गर्तिसः १८३। ३, १८८। प्, ४६०। ६, ४६८। २०, प्८१। २, ६३३। १, ६८२। ११, ६८८। १४, ०४२। १६, ०४प। ०, ०४६। ११, ०६८। १८, ००१।

र, ७०२। १। ५, ७०३। १८, ००५। १, ७०६। १०, ७८२। २, ७८८। ६, ८०२। २१, ८०५। १०, ८१५। ६। खवना १२। ६, ६७८। ११।

#### 31

जातकर्याः ८८। ६, ५१। १५, ५३। १, ४६८। ३, ५०६, । १५, ५३२। ८, ५६१। १३।

जावालिः २८। २०, ६६। ६, ३८८। ८, ४१०। ६, ४४६। ७, ४५०। १३, ५३६। ४, ७०५। १६, ७०६। ५।

जैिसनिः १८२। १८, १८३। २१, २०४। २, २२६। २, ३८२। १३, ४३०। ६, ५८३। १२।

ज्योतिर्गार्ग्यः १६। ६। १४, २०। ५।

च्योतिःपराभारः ४८। २, ५४। १७, ५८६। १४, ५८२। १, ०१६। १३।

च्यतिःपितामचः ४७। २१।

च्योतिर्श्वेष्टस्पतिः ४७२। १६, ४८०। ६।

#### त।

त्वाग्डमग्ड्नः ६२५ । ८ ।

#### 三 1

दत्तः ११२। १, ३८३। ३, ४००। ४, प्रध्। प्र, ६८१। १८, ७पू८। ११, ७८०। २, ७८२। १८, ७८पू। १७।

देवलः ४८। भू, ६५। २०, ६६। ६, १०८। ३, १९४। २१, १५२। २०, १६३। ११, १६६। ३, १६८। २, २१६, ३८०। ४, ७४५। २२, ७७८। १६, ८०१। १८।

देवखामी ३२४। ६।

#### न।

नारदः १५६। २०, १८३। ८, १८५। ६, २२३। ५, २३५। २०, ८०४। ८, ८०६। ७।

#### 91

पराग्ररः ४३ । २१, ४४ । ४, १०८ । १७, ३२० । ११, ५०१ । ५, ६६२ । १८, ६८४ । ६, ७०६ । २०, ७०० । १४,

पातिनी पृथ्व। ११, प्रवा २। ११,

पारस्तरः ४५६। १५, ४८०। १८, ६१०। ११, ७४२। १२, ७५५। १८, ६१, ६१, ६१,

पितासहः ६। १०,१६। २०,२३। ७,३२।१६,६१। ३,१८०।
७,२२६।१२,२३०।१०,४५५। ३,५००।२०,६४६। १५,६०४।१७,

प्रचेताः २२। १२, ८६। ११, ६५। ५, २१२। १८, ४०। २२, ४४६। १२, ६५। १३। ५६०। १८, ५८, ५८, ६०२। २, ६०८। ६, ६६२। २, ६२०। २२,

प्रजापतिः ३८। ३, ४४। २, ४५। २, ५३८। १७, ७२२।१६, ७३०। ३, ७५८।१,

युवाब्तः रूट्या १६, यू०१। १८, यूट्या १८, ६६६। ११, ७०६। ६। ११, ७१०। २१।

प्रयोगमीलकः ७०५ । २२.

#### 可 1

बुधः ७४६ । १८, ६८२ । ४, ७८२ । ७,

६६० । भू, ०१३ । २२,

बौधायनः १३ | १०, ६८ | २, ६० | ६, १०० | ०, १०८ | ६, १२८ | ६, १०६ | २१, १०८ | १०, २१८ | १२, २३६ | ०, ३१६ | १०, ३२१ | ३, ३०१ | ११, ३८५ | १८, ८० | १८, ८० | १८, ८० | १८, ८० | १८, ८० | १८, ८० | १८, ८० | १८, ८० | १८, ८० | १८, ८० | १८, ८० | १८, ८० | १८, ८० | १८, ८० | १८, ८० | १८, ५८० | १८, ५८० | १८, ५८० | १८, ५८० | १८, ५८० | १८, ०३१ | १८, ०३१ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | २२, ० | १८ | १८ | ००६ | १८, ८१६ | १८ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ | १८, ०६६ |

ब्द्धगीतमः ६६ । ६, ३८२ । १६, प्र्यू । २९, प्र्यू । पू, पूछ । १८, ब्द्धविप्राखः प्र । १३, प्र । १,

द्धवीधायनः ४४०। १०, ७४४। ४। ८, ७०५। ४, ००८। १, ८०२। ८, ८०२। ११, ८०३। १, ८०४। १६, ८०५। २, ८१०। ६, ८१२।६,

बद्धविष्ठिः पूट । १, ६८ । पू., ११ पू । ७, ११ ६ । १३, १८२ । ८, १८३ । १६, ११२ । २१, २२० । ६, ३१४ । १६, ३१४ । ६, ३८६ । १६, ६०६ । १६, ६०६ । ६, ६०६ । ६, ६०६ । १६, ६०६ । १६, ६०६ । १६, ६०६ । १६, ६०६ । १६, ६०६ । १६, ६०६ । १६, ६०० । २, ६६६ । १६, ७२० । १, ०२६ । १३, ०२२ । ६, ०२६ । १३ । १६, ०२० । १, ०२६ । १३, ०४२ । १४, ०४६ । ३, ०४६ । ३, ०४८ । १८, ००५ । १८, ००५ । १८, ००५ । १८, ००५ । १८, ००५ । १८, ००५ । १८, ००५ । १८, ००५ । १८, ००५ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, ००६ । १८, १८६ । १८, १८६ । २०, ६०३ । १०, ६०३ । १०, ६०३ । १०, १८६ । १८, १८६ । २२, ६०३ । १०,

ब्ह्रमनुः ४८१ । इ. १८२ । १४, ४८८ । २२, ४०३ । १०, ६२० । १५, ७१३ । २२ ।

बद्धयाञ्चवस्काः ७२ । २०, ६१ । १८, १६० । १५,

रहमातातमः २८० । १८ । ४ । ४५० । १८, ६८५ । ५ ।

बहत्पराधारः अपूट । १६ । १, पूटट । २०, ह्च्यू । पू।

च्हत्पचेताः १२७। ८, ४०१। १८।

रहद्यमः १०६ । १७।

रहत्यातातपः पृह् । १।

रहद्यतिकः १३३ । ८, ३३८ । ९ ।

**ब्ह्रमनुः ८६ । १३, ४५६ । ८, ४६५ । ३, ५२० | ६ ।** 

च्छस्पतिः १३ | १३ | २०, २०३ | १२, ८३ | १२, ८४६ | १०, ८०६ | ७, ५३१ | १८, ४५८ | ८, ५६० | ५, ६५० | १०, ६५० | १८, ६५० | १८, ६५० | १८, ६५० | १८, ६५० | १८, ६५० | १८, ७३८ | १८ | ७३३ | १८ | १८ | १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८, १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० |

#### म।

भर्तुयद्धाः ४७३ । १८, ध्रट । १६, भरद्धाः १९७ । ११, ४११ । २१, ४१२ । १२, ६७५ । ८, ७६३ । ७, म्ह्याः १६ । १५, ५६ । १, १३२ । २०, २१८ । १०, २१८ । १८, ६७४ । ८, ६७६ । ७, भीमः ४८८ । ४,

#### मन

मिनः रहा १२, ४१ । १८, १७५ । २२, १७६ । ८, इट्टं । १५, इट्हं । १३, ४७१ । १०, ४७६ । १०, ४७० । १, ४८२ । १०, ४८४ । १५, ५०८ । १८, ५१२ । ८, ५२५ । १२, ५२६ । १७, ५२८ । ११, ५८८ । १५, ५५० । १६, ५०८ । ४, ६३२ । ३, ६५६ । १८, ६५० । भ, ६५८। १८, ६८५। ८, ६८०। २३, ६८८। १६, ०००। २२, ०२२। ७, ०२८। ३। ६, ०२६। १३। १६, ०२०। ५, ०३६। १३, ०४२। १८, ०२०। ५, ०३६। १३, ०४२। १८, ०४८। २, ०५१। ८, ०६१। ८, ०६१। ८, ०६१। ८। १८, ०६२। ०, ०६३। १०, ०६५। ०, ०६०। ११, ०६८। २१।०६८। १६, ०००। १३, ००१। १५, ००२। १८, ००३। ११, ००४। ११, ०००। १३, ००६। १५, ००२। १८, ००३। ११, ००४। १०, ००४। ११, ००८। १२, ००२। १०, ००४। ११, ००८। १०, ००४। ११, ००८। १०, ००४। ११, ००८। १०, ००४। ११, ००८। १०, ००४। ११, ००८। १०, ००४।

मरीचिः ४१७। १२, ४६३। १३, ५६५। १६, ५८१। ५, ६८०। १८, ८१७। ३,

मारख्यः ५२ । १२, ६८६ । १८,

मार्का हियः ६३। १८, २६३। १८, ३८१। ८। २२, ५०५। २०, ६०८। ८, ६८०। १८, ५८०। १८, ५८०। १८, ७०८। १८, ७०८। १८, ७८६। १०,

#### य।

यमः पूर । १५, ५८ । १५, २६० । ५, २६६ । ८, ३८३ । १०, ४३६ ।
१०, ५१२ । १३, ६२० । १५, ६८५ । ८, ६८६ । ५, ००५ । १५।
००६ । १६, ०१० । ६, ०१२ । २०, ०१३ । ११, ०२१ । ६, ०२६ ।
१, ०३२ । १८, ०३८ । ६, ०३६ । २०, ०८० । ७, ०८२ । १६,
०५८ । १०, ०६६ । ३, ०६८ । १८, ००० । १८,

यज्ञपार्थः ३१८ । ११,

यमदिमः ५७६। ६,

बाज्जवस्काः १३८ । १८, २०८, २८४ । २२, ३८५ । २, ४०५ । ८, ४६१ । १६, ४०१ । १०, ४०० । १५, ४८३ । २१, ४८२ । ५, ५१२ । १६, ६७२ । ६, ६७३ । १३, ६८५ । १२, ७०१ । १७, ७१८ । २०, ०२१ । १८, ७३२ । १५, ७३८ । १६, ७३८ । १, ७३८ । १८, ७४९ । ११, ७४१ । ८, ७४१ । २२, ७८५ । ५, ८०० । १४, योगियाच्चवक्ताः ७१८ । ३।

#### ल।

चिखितः १७६ । १०, ३८० । ६, ४७१ । ५, ५८२ । ८, ६८१ । २१, ७२३ । ११, ७३८ । १२, ७४२ । २२, ७४५ । १६, ७५२ । ६, ७७८ । ६, ८०८ । ३,

लघुष्टारीतः २२ । इ, ६१ । १, ५३५ । १५, ५३० । १६, ५४३ । ३, लोगास्तिः १०० । १३, ३१७ । ७, ३१० । १८, ३३४ । १२, ३५६ । १, ४२२ । २, ४४१ । २१, ५३६ । ११, ६०८ । ७, ०३४ । २, ०४० । १६, ७४२ । ६, ७४३ । ६, ७४५ । ११, ८२३ । १६,

#### व।

वराष्ट्रः ७८०। १२,

विशिष्ठः प्रा ११, ८८ । ८, ३८६ । ७। २२, ४१२ । २, ४१८ । ८, ४८८ । ८, ४२८ । ८, ४४८ । ८, ४४८ । ८, ४४८ । १, ४४८ । १, ४४८ । १३, ४४४ । २, ४४८ । १०, ५५४ । २, ५०६ । १०, ५५८ । १०, ५५८ । १०, ५५८ । १०, ५०० । ५, ००६ । १४, ००० । १८, ०६६ । १८, ०६६ । १८, ०६६ । १८, ०६६ । १८, ०६६ । १८, ०६० । ४, ०८० । ४, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० । १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० | १८, ०८० |

बात्यः ७८८ । १८, ८०० । २ । ६, ८१२ । ६, वार्षायिकः २५० । ११,

विद्याः पूर् । २,१६२ । २१,१७६ । ६,२२२ । २°,२५४ । ८,३७६ । १५,१६२ । ५,१६२ । ५,१६२ । ५,१६२ । ५,१६२ । ५,५६० । १५,५६० । १६,४७२ । १५,५६० । १६,४७२ । १५,५६० ।

१६, ५२२ | ८, ५३६ | ६ | १५, ५६ । १६, ६०८ | १६ | ६२ । १०, ६२६ | १०, ६३५ | ११, ६८ | ८, ६५६ | २१, ६५६ | १८, ६५६ | १८, ६५६ | १८, ६५६ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८, ६८ | १८

विश्वामित्रः ६६८।१७, ७०८।२०, ७४६।८,

वैयाच्रपादः ७००। २, ७०८। ७।

वैजवापः पृष्ट् । २, ७३८ । ६, ७३६ । २९, ७४२ । १० ।

थाघः ६०। २०।

व्याघ्रयसः पूट्यू । ८, पूट० । ६ ।

यासः पूर्व । ४, ६६ । ३, ६० । ३, १०० । १८, १६५ । १०, २२६ । १६, ३२० । ६, ३८० । ६, ३८० । ६, ३८० । ६, ३८० । ६, ३८० । ६, ३८० । ६, ३८० । ६, ३८० । ६, ३८० । ६, ३८० । ६, ३८० । ६, १८० । १९, ५८० । १९, ५८० । १९, ५८० । १९, ५८० । १९, ५८० । १९, ६६० । १९, ६६० । १९, ६८० । १९, ६८० । १९, ६८० । १९, ६८० । १९, ६८० । १९, ६८० । १९, ६८० । १९, ६८० । १९, ००० । ८, ०१३ । ८, ०१८ । १३ । ०२२ । १८, ००० । १९, ०१० । १२, ०८० । ०, ०८० । २०, ६६, ०८० । १९, ०८० । १२, ०८० । १९, ६६, ०८० । १९, ६८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १९, ७८० । १८, ७८० । १८, ७८० । १८, ७८० । १८, ७८० । १८, ७८० । १८, ७८० । १८, ७८० । १८, ७८० । १८, ७८० । १८, ७८० । १८, ७८० । १८, ७८० । १८, ७८० । १८, ७८० । १८, ७८० । १८, ७८० । १८, १८० । १८, १८० । १८, १८० । १८, १८० । १८, १८० । १८, १८० । १८, १८० । १८, १८० । १८, १८० । १८, १८० । १८, १८० । १८, १८० । १८, १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८०

#### श्रा।

ग्राङ्कः ३०। २०, १७६ । १०, ३८०। ६, ४०१। ४, ५०१। १, ५००। ४, ५००। १, ५००। १, ५००। १, ५००। १, ५००। १, ५००। १, ०२१। ११, ०२१। ११, ०३४। ११, ०३४। ११, ०३४। ११, ०३४। ११, ०३४। ११, ०३४।

च, ७४५ । १६, ७४ई । ३, ७५२ । १०, । ६, ७५३ । १५, ७५ई । च, ७६२ । १७, ७०२ । १५, ७०८ । ८, ८०८ । ३, ८१६ । ११,

श्राह्मधरः ४०६ । ६, ६१० । १३ ।

भाशायितः ४८।१६, ४६४।३, ४६८।११, ४६४।२, ५३६।८, भारातातमः ३६।२, ३८०।६, ३८६।१२, ३८०।१, ३६०।६, ४११।

४, ४१०।१५, ४२०।१२, ४३६।०, ५००।१६, ५६२।१३, ५०१।१०, ५००।१६, ५६२।१३, ५०१।१०, ५०१।१३, ५०५।१३, ५८१।२, ६४३।१, ६४३।२, ६४३।२, ६६३।८, ६४३।०, ६६३।८, ६४३।०, ६८४।१०,

प्रालङ्गायनः हर् । ३।

प्रिवदत्तः पृह्छ। ११।

श्रीधरः २०।११।

स्रोकगौतमः ७५६। १८।

ग्रीनकः २५५ । ४, ४५२ । ३, ०३२ । ६, ०६० । ७, ०६६ । ५,

#### 可用

सत्यव्रतः ३६ । ७, ४४ । १०, ५७ । १५, २८५ । १६, ५८३ । १८, सनत्कुमारः १४८ । १६, १६० । ४, १७८ । १६, १८१ । २१, १८४ । १८, १३८ । १।

सम्बक्तः १०५ । १८ । १८६ । १० । ६४० । २ । ६८३ । १० । ६८४ । १८ । सम्बक्तः २६ । २१, १२६ । २१, १८४ । ७, २२३ । १८, २३ = । १, ४६० । १६, ५६० । १५, ५४० । १५, ५५० । १५, ५५० । १५, ५५० । १५, ५६० । १६, ५६० । १५, ५६० । १५, ५६० । १५, ५६० । १५, ५६० । १५, ५६० । १५, ५६० । १५, ५६० । १५, ५६० । १५, ५६० । १५, ५६० । १५, ५६० । १५, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६, ५६० । १६० । १६० । १६० । १६० । १६० । १६० |

ES\$ 121881

सुश्रुतः ७३० । १३ ।

सोमः ७३३ । १२, ७३४ । ८, ७३० । १८, ७४२ । २ । ७४३ । ११,

सीमदत्तः ७६। १६, ५६३। १४।

स्तोकविष्णः ७३६। ८। ७८६। ६।

#### 61

हारीत: 8२ | २१, ५8 | १३, १६8 | १०, २२६ | १, २३४ | १५, ३६० | ५, ४४ | १६, ४४ | १८, ४४६ | १५, ४४० | २, ४४८ | २, ४४८ | १, ४४८ | १, ४४८ | २, ५४८ | १०, ५२८ | १०, ५८८ | १०, ५८८ | १०, ५८८ | १०, ५८० | १८, ५८८ | १८, ४८८ | १६, ०३५ | १८, ०३६ | १६, ०५६ | १६, ०५६ | १५, ०५६ | १६,

## स्मृतियन्यनामानि।

#### श्रा।

बाञ्चलायनग्रञ्चपरिश्चिष्टं ७३३। १८, ७४३। ४। १०,

7

कात्वायनस्रुतिः ६८१। १२, काटकारुस्तम् २८। २, ३०। ८, ४७। ६, ३१४। १३,

TO 1

खादिरग्रह्मं १०६। १२,

ग।

सन्त्रपरिधिरं २८।१८, ३०।३, ४६। ५, ७३८। २१, सन्त्रपरिधिरकारिका ३२४।१, ३८६ ।१७,

1

चतुर्विंग्रतिमतं ५७३।११, ७०४।१४, चयनीयग्रस्मपरिग्रिस्टं ३७०।१४,

ह्य।

क्रन्दोकपरिग्रिख ३०६। १४, ८११। १५,

त।

चिकाराहमराहनः १८। १८, १५। १०,

इ।

देवनस्त्रितः १५५। ६, ४५५। २१,

प ।

परिश्रिष्ठकारिका ४०१।७, परिश्रिष्ठं ६०८।१८, पद्मराचं २८२।८,

**祖** 1

रहस्पितस्यतिः २८८ । १७, बीधायनस्रष्मः ४५६ । ७, बाजसनेयः ४६० । २, विद्युस्यतिः १५३ । १५, बेजवापरस्थम् ७३३ । १६, ७४३ । ८,

म।

स्रास्रितः ४७। १८,

म।

मनुस्मृतिः ८७• । ६, मैत्रायनीयपरिश्रिष्टं ८१६ । १६ ।

य ।

यमस्रतिः ४६६ । १३, ४७० । ८,

स ।

नौगाचिस्रतिः ४४०। १८,

श्।

ग्राक्तायनग्रसं ७३८। १०, ७८२। १७, ग्राक्तायनग्रसं ७३८। १०, ७८२। १७, ग्रातातपस्तिः ५५। ७, ५०२। ८। ग्रीनकस्तिः ४५२। १,

#### ष।

बर्चिश्चलातं १३५ । ८, ६८२ । ५, ६८८ । २०, ६८० । १८, ६८१ । १८, ८७२ । २२, ८८० । ८, ५६३ । ५ । ११, ६८३ । १२, ६८० । ११, ७०५ । १२, ७०६ । २२, ७१२ । १७, ७१५ । ५ । १३, ७१६ । ८, ७१८ । १८,

#### स।

स्मृतिः १८३ | १८, इ८८ | इ, इइ२ | २१, ६५६ | ६, ८१५ | १, स्मृत्वन्तरं १८ | ११, इ१ | ५, १२३ | ११, १८६ | ७, २१८ | ५, २२६ | १८, इ२० | १८, इ११ | ५, ३७० | ५, इ८१ | ११, इ८१ |

# संग्रहकारनामानि।

```
कल्पसूचकारः ४४१।१।
कारमम् ८५६। १३, ८५८। १३, ८५८। ६।
कालोत्तरम् प्र । १६।
क्रत्यस्याचम् ८६०।१०।
क्रियाकाराडचीखरम् प्रंह । १७, प्र । १३।
ग्रह्मार्थसंग्रहकारः ३७४। ११, १८१। १२, २३४। १८, २३६ । १६,
     २२० | ८, ३११ । ५
चतुःषिष्ठप्रतिष्ठा 🖳 । २ ।
तत्त्वसागरसंहिता ५५१। ८, ५५०। २१, ५६१। ८।
चिकाराडमराडनः १६१।७, ३४६। ३।
धक्सभाष्यम् ७४०। २२,
 परिभ्रिष्टं ४०० । २१, ४०३ । १३, ४०६ । ६ ।
 ब्रह्मसिद्धान्तः ६।१५,१७।१६,२२।१२,२६।१२,३०।६,३६।
      22, 8= 12,
 भाष्यार्थसंग्रहकारः ३२३। ५, ३०३। १८।
 महापद्याचम् ८५१। १२, ८५२। ७, ८६१। ३।
 रत्नकोषः ७४७। १७, ७६०। १६।
 रत्नावितः ८४८ । १६, ८४६ । ७, ८५७ । ६, ८५८ । १८ ।
 लत्त्वासमुचयः ८३३ । १६, ८४० । १, ८४४ । १७ ।
 विशिष्ठसंहिता २४६। १३,
 विशिष्ठसिद्धान्तः २७।११।
वार्त्तिकत्तव् १७८। १।
3-3
```

विधिरत्नक्षत् ३०४। २२, ८४८। २, ८४६। ४, ८५०। ६, ८५२। १८। विश्वादर्भः ११२। १३। विश्वादर्भः ११२। १३। विश्वादर्भः ११२। १३। विश्वादर्भः ११०। भ्रव्यविदः ०१०। १८। भ्रव्यविदः ०१०। १८। संकर्षभीता १२८। १८। संकर्षभीता १२। २, २८३। ०। संकर्षभीता १२। २, २८३। ०। संकर्षभाव्याः १२। १०। संभ्रष्टः ८०३। ६। ८१८। १८। समुख्यवाद्यां ०८६। १०, ०८१। ६। साम्भ्रयवाद्यां ०८६। १०, ०८१। ६। साम्भ्रयवाद्यां ०८६। १०, ०८१। ६। साम्भ्रयद्याः ११०। १०। १०। १६, १०६। २, २४६। २। साम्भ्रयः ८५४। २०।

# ज्योतिःशास्त्रनामानि।

जातकं ८२०। २२, ८१८। १०,

च्योतिःपितासच्चः ४०। २१,

च्योतिःपराग्ररः ४८। २, ५४। १०,

च्योतिः श्रास्त्रनामानि २२। २०,

च्योतिः प्रास्त्रम् ३२ । १६, ८३ । १५, ८८ । १६, ८० । १२, ८२ । १३, ६३६ । ११, ६३० । १६, ६४ । १६, ६४ । ३, ६७३ । ७, ६६० । ६, ६२३ । १४, ६२८ । ३, ७३५ । ४, ०३० । ६, ०३६ । ३, ०४ । २, ०४४ । १, ०४० । ६, ०४८ । ४, ००८ । ७,

च्योतिःशास्त्रान्तरम् ३०।११,

च्योतिःसिद्धान्तः २६ । १७, २०६ । ६,

बघुजातकम् ८२८। ६,

वार्डस्पत्यन्योतिर्यन्यः ३०।१८,

वेदाक्तञ्चोतिः ६०४। १,

तैत्तिरीयश्रुतिः १०।१४,

निगमः ६०। ८, ८१। १६, ८२। २०, ८५। १२, ११८। १६, २२४। १८, ३१०। ५, ३८५। १२, ४०१। ०, ०३६। १०,

भ्रतमयम्ब्रुतिः ३११।१०, ४४३।१५, ४४५।५,

श्रुतिः २६४। १,

वैद्यावतन्त्रम् १५१। ८, २८०। ७,

भागवतादितन्तम् २०६। ६,

भिवरहराम् ३८६। १२, ४१५। १६, ५२६। ३, ५४४। २१, ६२६। १६, ६०६। १०, ७२४। १६,



## क श्रीगणेशाय नमः।

### चतुर्व्वर्गचिन्तामणौ परिश्रेषखण्डे कासनिर्णये

संवत्सरायण-मासविश्रेषाणां कार्व्यविश्रेषोपयागिरूपणम् ।

### प्रथमाऽध्यायः।

कल्याणानि ददातु वो गणपितर्शसान्ततृष्टे सित चोदीयस्थिप कर्मणि प्रभवितुं ब्रह्मापि जिह्मायते। जाते तचरणप्रणामसुलभे सोभाग्यभाग्योदये रङ्गस्याङ्ममनङ्क्षणा निविभते देवेन्द्रलच्छीरिप॥१॥ ग्राथत्युण्याहिरण्यगर्भरसनासिंहासनाध्यासिनी सेयं वागधिदेवता वितरतु श्रेयांसि भ्र्यांसि वः। यत्पादामलकोमलाङ्गुलिनखन्योत्द्वाभिरुदेलितः ग्रब्दब्रन्ससुधाम्बुधिबुधमनस्युच्छृङ्खलं खेलित॥१॥ नमसस्ये विश्वोदय-विलय-रचाप्रकृतये ग्रिवाय क्षेणीघिक्कदुर्पदपद्मप्रणतये। श्रमन्दखन्कन्दप्रथितपृथुलीलातनुभ्रते चिवेदीवाचामध्यपथिनजतन्वस्थितिकते॥३॥

रागः कृष्ण नवस्तव श्रुतिरियं चेतञ्चमत्कारिणी सुम्धे वेत्य यथा मयागु भरते वैदम्थमाविष्कृतम्। जानीते दियतेव सा ग्रुभरते यद्यदिधत्ते भवा-नित्युको मध्भिनिहत्तरमुखः सिय्यन् प्रियां पातु वः॥ ४॥ ते देवसा गभसायो दिनपतेरापनाखेदिक्दो-निष्कृन्तन्तु क्रतान्तपत्तनपथप्रम्यानदौस्थानि वः। यै: मौवर्णमिवाखिलं कर्णया निर्मातुमभ्ययतै: कीर्णखर्णपरागरागघटितं दिक्चक्रमालच्यते ॥ ५ ॥ राजा राजीवचचुर्विजयति जगति स्फीतशीतांश्युवंश-प्रादुर्भूतः चितीयः चितिपतितिलकः संघणः सिंइयितः। तत्पुचो जैचपालः मसभवदवनीमण्डलाखण्डलश्री-रसादिसापकानां ममजिन यशमां भाजनं कृष्णस्यः॥ ६ ॥ श्रक्ति प्रक्रचमास्टङ्गरसुकुटतटपांग्रर्वाग्र्र्एड-श्रेणीवेणीविराजत्पदयुगलगलप्तर्वनिवैरवीरः। तादृ जि:सीमसीमाझुतचरितशतारसाद्भाद्शाशा-भित्तिन्यस्तप्रशस्तिस्तदनुजतनुजः श्रीमहादेवभूपः॥ ७॥ श्रा कैलासादिलासालसगणतरुणीगीतगौरी धकीर्त्तः श्रा च प्रेह्मोलपाथोनिधिजललहरीखेदवेलात्यवेलात्। श्वा पूर्वसात्परसादपि धरणिस्तः कम्पमाना यदौयाम् न्नाज्ञां राज्ञां त्रधीयाः करसुकुलिमलन्मीलयः पालयन्ति ॥ ८॥ षंगामेव्यधमर्णतासुपगता वीराः परङ्गोटयः खेवा-प्रीत्युपपादनेन विविधानाधीनिरस चणात्।

श्रक्षादाददते निरत्ययसुखं तत्रैतदीयं यश्रो-दिक्पालानिव साचितां गर्मायतुं दिङ्गण्डलीमञ्चति ॥८॥ हेलासादितलचमार्गणगणं श्रुलैतदीयं गुणं येषां श्रेणिरनुसारन्यहरहस्तुष्टावदानाद्गुतम् । तेषामेत्र महाहवेषु मिलतां प्रत्यर्थिनामर्थिना-मणासाद्य भुजं व्रजन्ति विलयं सैन्यानि दैन्यानि च ॥१०॥ श्रक्षोचीभीमस्मोहहगहनगुहागर्त्तगर्जन्युगेन्द्र-वास्यासप्रसङ्गोचलनकुलकुल्याकुल्यालमालाम् । वारं वारं स्रतितद्भजसुजगयुगैः स्कीतभीतज्वरीयां मूर्च्काम्ह्यान्त हन्त चितिधरधरणीं लङ्गयन्तोदिषनाः ॥११॥

श्रनेन चिन्तामणिकामधेतुकन्पद्रुमानधिजनाय दत्तान् ।
विस्तोक्य ग्रङ्के किममुख्य पर्व्व
गीर्वाणनाथोऽपि करप्रदोऽस्त्रत् ॥९२॥
तस्यास्ति नाम हेमाद्रिः मर्वश्रीकरणप्रमुः ।
निनोदारतया यश्च मर्वश्रीकरणप्रमुः ॥९३॥

तस्मादकुत्मितचरित्रपवित्रकौर्ने-वंग्रे हिमांग्रविग्रदद्युतिराविराधीत्। लोलावतारमकरोदिह वासुदेव सस्माद्विजातिरदज्ञुक्षत कामदेव:॥१४॥ हेमाद्विरित्यखिलस्तलगौतकौर्नि सस्थाय सनुरजनिष्ट वरिष्ठमूर्त्ति:।

नाला समोऽपि विजितस्रितिन येन ञ्चाघासुपैति नहि काञ्चन काञ्चनाद्रि: ॥१ ५॥. तस्य श्रीकरणेशस्य कापि लेखनचातुरी । यग्रःप्रमस्तिभिस्तर्णं येन दिग्मित्तयो स्ताः ॥९६॥ लिपिं विधावा लिखितां जनस्य भाले विभ्रत्या पिनस्च दुष्टाम्। कल्याणिनीसेष लिखत्यधेनास् चिचं प्रमाणीकुरुते विधिय ॥१७॥ सञ्चन्य सञ्चन्य तदेतदीयं धन्ते मनोविसायमसादीयम् । प्राग्जनाविद्यासार्णचमोऽयम् चणेन यदिस्रितिमेति दत्ता॥१८॥ मन्ये तत्कतदानवारिलहरीपूर्णायमानोऽम्बुधिः कल्पान्तेऽपि न ग्रोषदोषविषमां धन्ते कदाचिद्याम् । किञ्चैवं जलधिस्थितिप्रतिभुवं निञ्चित्य दैत्यारिणा निश्चिन्तेन भुजङ्गपुङ्गवतनूतरुषेषु संसुष्यते ॥ १८॥ चित्रं तत्क्षतदान य्हिपयम सत्त्वस्य किं ब्रम हे यसिन्नन्यवदान्यकीर्त्तरत्ना धत्ते त्रणश्रेणिताम् यद्भुमौ पतितं ग्रसिष्णु जनतापङ्गानि यचार्थिनाम् न्यस्तं इस्ततलेषु आलफालने पापां लिपिं लुम्पति ॥२०॥ तत्त्रिंतोदेवगणः स नून-भग्वेचकी चन्द्रममः सुधायाः।

चयन्तु चन्द्रस्य तदीयकीर्त्तस्पर्द्वासम्द्रद्वानि फलन्यघानि ॥२१॥

ग्र्राणामवधिर्निधिश्च यग्रसामेकाश्रयः सम्पदाम्
दात्वणां प्रथमः कलाकुलग्रहं वैदग्धभाजां गृहः।
धौरेयश्च विपश्चितां स्कृतिनामदैतवादास्पदम्
नैवासीन्न च वर्त्तते न भविता हेमाद्रिस्चरेः परः ॥ २२॥

विभक्तिं नूनं दिजवेषमेष

स एव हेमादिरिति प्रतीतः।

डदारसन्तानवतो यदस्य

कल्पद्रुमं दिज्ञणबाड्यमाडः॥ २३॥

श्रथासुना धर्मकथादिरद्रम्

चैलोक्यमालोक्य कलेबेलेन ।

तस्योपकारे दधतानु चिन्ताम्

चिन्तामणिः प्रादुरकारि चारु॥ २४॥

तच च।

खण्डेश्चतुर्भिर्वत-दान-तीर्थमोचाभिधेर्वर्गचतुष्कमुक्ता ।
विरच्यते तत्परिणिष्टवस्तुव्यावर्णनार्थं परिणेषखण्डम् ॥ २५॥
तत्रादौ देवताकाण्डं ततः कालविनिर्णयः ।
विपाकः कर्मणां पश्चालचणानां समुच्यः ।
महाप्रकरणानीह चलार्थेतान्यनुक्रमात् ॥ २६॥

तचोत्रवत-दानादिकर्मजातोपयोगिनसः। कुर्ते करणाध्यचो हेमाद्रिः कालनिर्णयम् ॥२०॥ तच कालखद्धपं कूर्मपुराणे दर्शितस्। श्रनादिरेष भगवान् कालोऽनन्नोऽजरोऽमरः। सर्वगलात् खतन्त्रलात् सर्वातमलानाहे यरः॥ ब्रह्माणो बह्नोरुट्रा ह्यन्ये नारायणाद्य: । एको हि भगवानी ग्रः कालः कविरिति स्मतः॥ कालेनैव च सुज्यन्ते स एव यसते पुन:। ब्रह्म-नारायणेशानां चयाणां प्राक्ततोलयः॥ प्रोच्यते कालयोगेन पुनरेव च सकाव:। परं ब्रह्म च स्रुतानि वासुदेवोऽपि शक्करः। तस्मात् कालात्मकं विश्वंस एव परसेश्वरः॥ विष्णुधर्मात्तरे।

त्रनादिनिधनः कालोक्द्रः सङ्कर्षणः स्पृतः । कलनात् मर्वभूतानां स कालः परिकीर्त्तितः॥ त्रनादिनिधनलेन स महान् परमेश्वरः। निमेषादिप सन्मानात् सन्मात्यून्मतरो ह्यति ॥ तस्य सुच्मातिस्रच्यस्य कालस्य परमेष्टिन:। दुर्विभाव्या महाभाग योगिनामपि सुन्मता ॥ पद्मपत्रमहस्रन्तु सूचा वै भिद्यते यदा । यमकालन्तु तद्भिनमबुधो मन्यते जनः। कालक्रमेण तिङ्कितं मा तस्य दिज सःस्वता॥

एवंविधस्थानादिनिधनस्थापि सूचास्य यद्यपपरिच्छिनता तथा-याचन्तवतीभिः सूर्यादिग्रहित्याभिः परिच्छिन्नतोपपद्यते तासां क्रियाणां मन्तानस्य वीजाङ्कर्मन्तानवदनाद्यनन्तवादनादिनिधन-खापि कालस्य परिच्छेदः समावति ।

तथाच विष्णधर्मानरे।

तस्य सुत्त्मातिसुत्त्रास्य तथापि महतो दिजाः। मानसञ्चा बुधेर्ज्ञेया ग्रहगत्मनुसारतः ॥

तथासादादिपत्यचनिमेषादिकियादारेण परिच्छेद: कालख तनैवाभिह्निः।

> लघ्वचरममा माचा निमेषः परिकीर्त्तितः । त्रतः सुद्धतरः कालोनोपलभ्योसगूनम ॥ नोपलभ्यं यया द्वां सुस्न्सं परमाणुतः। दौ निमेषौ नुटिर्ज्ञेया प्राणोदशनुटिः स्रतः॥ िनाड़िकाम्त षट्प्राणास्तत्षञ्चा नाड़िकाः स्टताः। श्रहोराचन्तु तत्षश्चा नित्यसेव प्रकीर्नितम् ॥ चिंधन्य इर्नाञ्च तथा श्रहोराचेण कीर्त्तिता:। तेऽच पञ्चदश प्रोका राम नित्यं दिवाचरा: ॥ उत्तरां तु यदा काष्टां क्रमादाक्रमते रवि: । तथा तथा भवेदृद्धिर्दिवसस्य महाभुज ॥ दिवस्य यथा राम रहिं समधिगच्छति । तदाश्रितसुहत्तीनां तथा रद्धिः प्रकीर्त्तिता॥ दिनविद्धिया राम दोषाहानिस्तथा तथा।

तदाश्रितसुहर्त्तानां हानिर्ज्ञेया तथा तथा ॥
दिवसस्य तथा हानिर्ज्ञातया तावदेव तु ॥
चीयन्ते तस्य हानौ तु तन्सुहर्त्तास्त्रयेव च
राश्राश्रिताय वर्द्धन्ते राचिटद्धिस्तथा तथा
यदा सेषं सहस्रांग्रुम्नुलाञ्चेव प्रपद्यते ।
ससराचिन्दिवं कालो विषुवच्छव्दवाचक: ॥

एवञ्च निमेषादिकियाकालदारेणाविच्छित्वा या सूर्य्यकिया तादृश्यो दे किये यस्याः कियायाः ऋवयवो तिकायया ऋविच्छित्वः कालस्तुटिरिति व्यवदारस्य विषयो भवति । एवमन्येऽपि प्राण-विनाडिकादयो व्यवदारा ज्ञेयाः, एवं चृत्वाद्यवयवदारेणाद्योराचं निष्यद्यते । तच चिविधं दर्शितं ब्रह्मसिद्धान्ते ।

सावनं स्वादहोराचसुद्यादोद्याद्रवे: ।
रवेस्तिंग्रस्तु राष्ट्रंग्रस्तिथिमकोरगमेन्द्रवम् ॥
विष्णुधर्भात्तरे वहोराचच्च चतुर्धा दर्णितम् ।
तिथिनैकेन दिवसञ्चान्द्रमाने प्रकौर्त्तितः ।
श्रहोराचेण चैकेन सावनोदिवसः स्वतः ॥
श्रादित्यभागभोगेन मोरोदिवम उच्यते ।
चन्द्रनत्तवभोगेन नाचचोदिवमः स्वतः ॥
तिथिभागयोर्ज्वणं तचैव दर्णितम् ।

चन्द्रार्कगत्या कालस्य पिक्छेदो यदा भवेत्। तदा तयोः प्रवच्छामि गतिमाश्रित्य भागेव॥ स्कन्दपुराणे प्रभासखण्डेऽपि ।

श्रमाषोज्ञभागेन<sup>(१)</sup> देवि प्रोक्ता महाकला । संस्थिता परमा माया देहिनां देहधारिणी ॥ श्रमादिपौर्णमास्यन्ता या एव ग्रिजनः कलाः । तिथयस्ताः समास्थाताः षोज्ञीव वरानने ॥

एवं मासोऽपि पितामहेन चिविधो दर्शितः। दर्शाद्र्शयान्द्रस्तिंग्रद्दिवससु सावनो मासः।

रविसंकान्तिविचिक्तः सौराऽपि निगद्यते तज्ज्ञैः॥

'दर्शादिति ख्यव्लोपे पञ्चमी दर्शात्परतः श्रुक्तप्रतिपदमारभ्य श्रमावास्थान्त द्रत्यर्थः।

तथाच ब्रह्मसिद्धान्तेऽभिह्तिम् ।

चन्दः ग्रुक्तादिदर्भान्तः सावनिस्तंभता दिनैः ।

एकराभौ रिवर्धावत्तावत्कालं सभास्करः ॥

च्योतिःसिद्धान्ते तु मासञ्चतुर्विधो दर्भितः ।

प्रथमः सावना मासो दितीयञ्चान्द्रज्ञते ।

नाचनस्तु दृतीयः स्थात्सौरे।मासञ्चत्र्र्थकः (र) ॥

<sup>(</sup>१) समाघोड़श्मेदेनेति ख॰।

<sup>(</sup>२) चतुर्विध इति ख॰।

विष्णुधर्मे निरेऽपि मामस्य चातुर्विध्यमावेदितम्।

चन्द्रमाः पौर्णमास्यन्ते भास्तरादतिरिच्यते ।

राभिषद्भं तथा राम मासाई न न संभयः॥

भागदाद्यकेनैव तिथ्यां तिथ्यां क्रमेण तु।

चन्द्रमाः क्रप्णपचान्ते सूर्य्येण सह युच्यते॥

सन्निकर्षाद्यारभ्य सन्निकर्षाद्यापरम्।

चन्द्रार्कयोर्बुधैर्मास्यान्द्र द्रत्यभिधीयते ॥

सावने तु तथा सासि चिंग्रत् सूर्य्यादयाः स्रताः।

श्रादित्यराग्रिभोगेन सौरो मासः प्रकीर्त्तितः।

सर्वर्चपरिवर्त्तीसु नाचचो मास उच्यते ॥

चान्द्रसु देशव्यवस्थया चिकाण्डमण्डनेन निवन्धकता दिधा दर्शित:।

चान्द्रोऽपि ग्रुक्तपचादिः क्रप्णादिवैति च दिधा ।

कृष्णपचादिकं मासं नाङ्गीकुर्वन्ति केचन ।

येऽपौच्छन्ति न तेषामपौद्यो विन्ध्यस्य दिचिणे॥

तथा च तैत्तिरीयके श्रूयते।

श्रमावास्थया मामान् मन्याद्याहरू त्मृजन्यमावास्थया हि मामान् मन्यत्स्थन्ति पौर्णमास्थया मामान् सन्याद्याहरू त्मृजन्ति पौर्णमास्थया हि मामान् सन्यत्स्थन्तीति ।

तथा पौर्णमासाद चिणन्यस्मिन्य हावार्त्तिने पूर्णीमासोऽस्मिनिति ग्रब्दविद्विरुक्तलात् । श्रययुक् छप्णपचे च श्राद्धं कार्यं दिने दिने । दिति खिङ्गदर्भनाच ।

श्वतएव दिविधचान्द्रमासग्रहाधं "यिस्मन्मासे दिने यिसान् विप-

त्तिर्पजायते। पर्वानाः स तु विज्ञेयो मासो नैमित्तिकं प्रति"॥
दति च्योतिर्गार्येणापि पर्वान्त दति सामान्येनोत्तं। नैमित्तिकं च
प्रतिसांवत्सरिकसुच्यते, सांवत्सरिके च चान्द्रमास एव विनियुत्तः।
"श्राब्दिके पित्वकार्ये च चान्द्रो मासः प्रश्रस्थते"। दति वचनात्।

मानभेदेन मास-दिनसङ्खा विष्णुधर्मीत्तरे दर्शिता । माने मासस्त नाचनः सप्तविंग्रतिभिर्दिनैः । परिग्रेषेषु मासेषु मासस्तिंग्रहिनः स्टतः॥

मासग्रब्दो यथोदितानां चतुर्णामपि मासानामनेकार्थगवादि-ग्रब्दवदाचके। द्रष्टव्य दति केचित्। श्रपरे लाज्ञः मासग्रब्दञ्चान्द्र-मासविश्रेषवचनः "चयोदशमासाः संवत्सरः श्रस्ति चयोदशे मासः त्रर्द्धमामे देवा द्रज्यन्ते मासि मासि पिल्भ्यः क्रियन्त द्रत्यादि-वैदिकप्रयोगसः चान्द्रविषयलान्तेन यव-वराहादिग्रब्दवन सर्वेच मुख्यतं। पचौ पूर्वीत्तरौ प्रुक्ष-कृष्णौ मामसु तावुभावित्यमर सिंहे-नाभिधानात्। इतर्था चान्द्रमास इत्यभिद्धात्। एवमन्येव्यभि-धानेषु चान्द्र एव मासग्रब्स इति निरूपितं। "मासः पचदयमिति पुराणाद्यभिधानाच। न च चतुर्षु मासेव्वनुगतं मासलमामान्यम-नुभ्रयते उपप्रदाते वा, माम्रान्तरे प्रयोगस्तु प्रकारान्तरेणाणुपपद्यत-द्त्यनेकार्यग्रिकक्षनाभयाचान्द्र एव मुख्यामामग्रब्द दति। श्रव केचिदाइः चैच-वैशाखादिग्रब्दास्चिचा-विशाखाद्यनुराधादिनचचाणा-मेकतरनचचयुक्तपौर्णमासीयुक्तमासवचनाः पाणिनेरनुशासनादिति यथोक्तं "नचत्रेण युक्तः कालः सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायामिति" 'नचनेण' विप्राखाद्यन्यतरेण, युका पौर्णमासी वैप्राखादिव्यपदेप्रभाक्

नचनयोगस्य न कार्त्सन किन्तेकदेशेनापि व्यपदेशे हेतुः। तथाच ग्रह्मरगीता।

श्रादिपादार्द्धमाचेण नचचस्यान्वये ह्यसौ ।
तिथिरर्द्धेऽपि संयुक्ता विपरीता न सा पुनरिति ॥
सा पौर्णमासौ यिस्मन्मासे स वैशाखादिपदामिधेयः, 'संज्ञायामिति रूढिग्रब्दतां पुरस्करोति ।

तथाच च्यवनः ।

श्रन्योपान्यो विभो ज्ञेयो फाल्गुनश्च विभो मतः। ग्रेषा मासा दिभा ज्ञेयाः क्रत्तिकादियवस्ययेति॥ सङ्क्षणकाण्डेऽपि।

दे दे चिचादिताराणां परिपूर्णेन्दुसङ्गते । मामास्रेचादयो ज्ञेयास्त्रिकेः षष्टान्तसप्तमाः॥

तेन विशाखादियोगादेशाखादिलमिति नचचयोगः श्रादरणीयः। तथाच विष्णुः। माघी चेन्प्रघायुक्ता खादेशाखी चेदिग्राखायुक्ता खादिति। यनु वृक्तिकारेण पुष्ययोगात् पोषीत्याद्युदाह्तं तिच्छ्याणां सुखनोधार्थं नायमश्रकणीदिवत्यंवन्धी लुप्तावयवार्थः किन्तूद्भिदादिवद्यथाकथि इदवाप्तप्रविक्तिनिमक्त दति
तखाभिप्रायः, प्रकृति-प्रत्ययान्वाख्यानमिष गोग्रब्द्खेव गमेर्डा गच्छतीति गौरितिवद्वसेयं। ततश्च वैग्राखग्रब्देन पौर्णमासी वा
नचत्रं वा तद्योगो वा तद्युक्ता वा पौर्णमासी नचत्रं वा तद्युक्तं
पौर्णमासीयुक्तो वा तद्योग दत्यादिकन्यनावतारः। श्रागमप्रसिद्धिप्रावन्धादश्वकणीदिग्रब्दतुन्छलानुपपक्तेः। तस्मादेगाख्यादिग्रब्दाः

यथोदितनचच्युक्तपोर्णमासीलचणकालवचनाः, वैप्राखादिप्रव्हास्य तत्त्वचचान्वितपोर्णमासीमध्यश्क्षप्रतिपदादिद्धांन्तचान्द्रमासवच-नाद्दिति स्थितं। कयं तर्चि सोरमासे वैप्राखादिपदप्रदक्तिः तचापि प्रसिद्धिप्राबस्थमस्ति। तच केचिदाद्धः श्रनेकप्रक्तिकस्पनादोषाद्गौ-स्थीति। चान्द्रे हि मासे वैप्राखादिप्रव्दप्रसिद्धः श्रभियुक्तानां प्रास्त्रस्था, सोरे तु मासे न प्रास्त्रस्था, प्रास्त्रस्था च प्रसिद्धिर्वन्तीयसी न स्वीकिकी, तस्था गोस्त्रेलनास्युपपत्तेः। तथाचाद्धः "प्रास्त्रस्था तिस्त्रिमत्त्वात् प्रतिपत्तेवंनीयसी। स्वीकिकी प्रतिपत्तिस्तु गोस्र-स्वेनापि नीयते" दति॥

तद्यत् प्रसिद्धोर्रिविशेषात् । तथा च च्याेतिर्गार्ग्यः । सौरामासोविवाहादौ यज्ञादौ सावनः स्टतः । श्राब्दिके पिटकार्य्यं च चान्होमासः प्रशस्ति ॥

वृहस्पतिः ।

विवा हे सौरमासे श्रधिकाम्थिसिद्धं प्राह वराहिमिहिरः। चैत्रं प्राह पराग्ररः कथयते पौषञ्च दै।भीग्यदम्। श्राषाढ़ादिचतुष्ट्यं न ग्रुभदं कैश्चित्रदिष्टं दिजैरित्यादि॥ वै।धायनश्च।

नर्कटे तु हरी सुप्ते प्रक्रध्वजिक्तपाश्विने दति ।
तुलायां बोधयेद्देवीं दृश्चिके तु जनार्द्दनम् ।
दिराषादः स विज्ञेयः प्रेते च श्रावणेऽच्युत दति ॥
तेन बाधायनादयः सारमासे श्रावणादिपदानि प्रयुज्जते तेनोअयापि प्रसिद्धिः प्रास्त्रस्था न विश्रेषेण सौरमासगता गौष्णा दृत्या
-3

समाधीयते प्रसिद्धिपावत्याचानेक प्रक्तिक त्यना श्रचादि प्रव्हवन्न विक् ध्यते, श्रागोपालाङ्गनाजन पुरस्ता सौरमासे वैशाखादि पद प्रसिद्धः, केषा चिदेव तु चान्द्रे। तस्तात् सौर-चान्द्रमासवचना एव सुख्या द्या वैशाखादि प्रव्हा दिति सिद्धमिति। तद्युकं उभयोरिप प्रसिद्धाः प्रास्त्रस्थलाविशेषेऽपि चान्द्रमासे वैशाखादि पद प्रसिद्धः सार्व्व चिकी प्रवला सौरे तु न तथा, यन्तूकं श्रागोपालाङ्गनाजनपुरस्कृता च सौरे सासे वैशाखादि पद प्रसिद्धः केषा चिदेव तु चान्द्र द्वित, तदिप मिस्येव विपरीतस्येव दर्भनात्। तथा च पाणिनिः "नचनेण युक्तः कालः सास्त्रिन् पौर्णमासीति संज्ञायामिति। न च सौर-सा-वनयोरे विवधास्ति संज्ञा, तस्त्राचान्द्रमासवचना एव चैन-वैशाखादि-प्रव्हाः। च्यतवस्तु सौर-चान्द्रमानेनेव मासदयात्मकाः। तच सौर-मानेन विष्णुधर्मान्तरे।

सीरनासद्वयं राम ऋतुरित्यभिधीयते। चान्द्रमानेनापि चिकाण्डमण्डने।

श्रीत-स्नार्तिकयाः सर्वाः कुर्याच्चान्द्रमासर्तुषु ।
तदभावे तु सेर्ान्तिव्यति च्योतिर्विदास्नतम् ॥
स्रतो चान्द्रनिमित्तलं मन्त्रवर्णाग्रतीयते ।
स्रद्धनन्योविद्धच्चायते पुनरित्यतः ॥
पुनः पुनर्याजायते स एव विद्धदृद्धन् ।
चन्द्रः पुनः पुनर्जन्मा तस्माचन्द्रवभादृतुः ॥
सोत्यप्रकर्णे चन्द्रं प्रकृत्य प्रास्त तिन्तिरिः ।
स स्रद्धन् कस्पयतीति चान्द्रोऽयं स्रतुकस्पकः ॥

#### १ षः ।] संवत्सरायम-मासविश्रेषामां कार्य्यविश्रेषोपयोगनिरूपणम् । १५

ते च षट् हेमन्त-शिशिरयोः समासेन पञ्च षड्वा ऋतवः पञ्चर्तवः हेमन्त-शिशिरयोः समासेनिति च शुतेः, ते च वसन्तोपक्रमाः सुखं वा एतदृद्धनां यदसन्त इति शुतेः, ते च प्रत्येकं चैचादिमासदया-त्मकाः, मधुञ्च माधवञ्च वासन्तिकारद्ध, ग्रुकञ्च ग्रुजिञ्च ग्रेमारद्ध, नभञ्च नभस्य वार्षिकारद्ध, इषञ्चोर्जञ्च ग्रारदारद्ध, सहञ्च सहस्य हैमन्तिकारद्ध, तपञ्च तपस्य ग्रेशिरारद्ध इत्याध्वर्यवादिश्रुतेः।

मधुमाधवादिभव्दासीन-वैभाखादिषु ग्रन्थान्तरे प्रयुक्ताः ।

वैचोमासोमधुः प्रोक्ता वैग्राखो माधवो भवेत् । च्येष्ठमासस्य ग्रुकः खादाषादः ग्रुचिर्च्यते ॥ नभो मासः श्रावणः खान्नभखो भाद्र द्रव्यते । दष श्रास्युना मासः कार्त्तिकसोर्जसंज्ञकः ॥

यद्दोमासो मार्गिप्ररः सद्दस्यः पौषनामकः ।

माघमायस्तपः प्राक्तसपयः फाल्गुनः स्टतः॥

बैधियनेन पुनर्मीन-मेषयोर्मेष-त्रषयोर्वा वसन्त इत्यभिधानात् मीनादिलं सेषादिलं च वैकस्पिकं वसन्तर्खाङ्गीकृतं, यदा लिधक-मासो भवति तदा चान्द्रमानेन मासचयात्मकोऽपि कश्चिदृतुः सम्बद्धते।

तथाच चिकाण्डमण्डनेनोक्तम्।

षान्त्रे मानं यदा चैचमामादिर्मिखनस्तदा।

ग्राद्धेऽपि मिखने चैचे वैश्राखेऽपि वमन्तता॥

नतु मैवेयमायाता मामचयवसन्तता।

मत्यं गत्यन्तराभावात् सैवाचाभ्युपगम्यते।

नन्वचापि विकस्यः किं तदन्नाभ्युपगम्यते॥

मामास्त्रयो वसन्तस्याः त्यक्ताद्यमथवान्तिमम् । श्रवीच्यते विकस्पा हि सौरमासेषु युज्यते ॥ न तु चान्द्रेषु युक्ते। संसमासानुवर्त्तिषु । दाद्भीव हि ते मामाः सूर्य्यमंक्रान्तिमस्मिताः ॥ दे। दी मामाविचैनेनसतुं क्रवा तु गण्यते। च्छतवस्तच मीनाद्या सेषाद्या वा षड़ेव हि॥ चान्द्रसु मलिने सासे प्राप्ते मासास्त्रयोद्या। विकल्पन्तेऽत्र यत्किञ्चिन्मासमार्भ्य युग्मतः॥ च्छतुषु क्रियमाणेषु मास एकाऽतिरिच्यते । किमसावनृत्रमीसः किञ्चर्तः सप्तमो भवेत् ॥ प्रक्रतर्तेषु वा कापि प्रविश्वालिति चिन्यते। च्छत्र भूतो न काले। ऽस्ति नाष्यृतः सप्तमः श्रुते। ॥ तचर्तुर्ऋतुनाऽयुज्यमान दत्यृतुश्र्न्यता । षड्वा च्टतव द्रत्येषा श्रुतिः सप्तमवारिका ॥ त्रतः श्रुतेः सर्रितवीधा दे। मामादत्रित्यमा । तसादधिकमासः स्थान्तेय्वेवर्तुषु कुत्रचित् ॥ यनैषोऽन्तर्भवेन्नासः स ऋतः स्थात् निमासिकः। यदा षष्टिदिनैर्मास एक एवोभयात्मकः। त्रतोऽनापि वसन्तलं खाद्वयोरेव मासयोः॥

श्रयनञ्च सारमृत्वयेण तथा च सारमानमधिकत्य विष्णुधर्मान्तरे "च्छत्वयञ्चायनं स्थादिति, तथाच संवस्तरोऽपि चान्द्रेर्मासंञ्चान्द्रः सावनैः सावनः सारैः सार दति चिविधः। तथाचोकं ब्रह्मसिद्धान्ते।

### १ छा ।] संवत्सरायम-मासविश्रेषामां कार्यविश्रेषोपयोगनिक्षपमम्। १७

चान्द्र-सावन-साराणां सासानान्तु प्रभेदतः । चान्द्र-सावन-साराख्यास्त्रयः संवत्सरा ऋपि॥

ते च दादशमासात्मकाः "दादश मासाः संवत्सर द्दित श्रुतेः। चान्द्रस्तु संवत्सरः कदाचित्रयोदशमासात्मका भवति, श्रस्ति चयोदशो मास द्रत्याङ्करिति श्रुतेः । चान्द्रमान एव चयोदशमासस्य सभावात्। तथाच विष्णुधर्मीत्तरे ।

सैरसंवत्सरस्थानो मानेन ग्राभिनो यहा।
एकाद्गातिरिच्चने दिनानि स्गुनन्दन।
समादये साष्टमासे तस्मान्मासोऽतिरिच्चते॥
चान्द्रसंवत्सरस्य चैनग्रुक्तप्रतिपद्युपक्रमः।
तथा ब्रह्मपुराणे संवत्सरारस्थविधिकसे।
चैने मासि स्जन् ब्रह्मा ससर्ज प्रथमेऽहिन।

प्रज्ञपचे समयन्तु तथा सूर्योदिये सित ॥ प्रवर्त्तयामास तथा कालस्य गणनामित्र । यहास्रागानृद्धसासान् वत्सरान् वत्सराधिपान् ॥

ब्रह्मसिद्धान्ते।

चैचिषतादेष्दयात् भानादिन-माम-वर्ष-युग-कल्याः सृष्ठादौ लङ्गायां समं प्रवृत्ता दिनेऽर्कस्य सौरः संवत्सरः, पुनर्मीनादिर्मेषादि-र्वा वसन्तस्य विकल्पेन मीनादिलस्य मेषादिलस्य चौक्तलादसन्तस्य च ऋतुसुख्यलात् संवत्सरसुखस्यैव ऋतुसुखलोपपत्तेः।

यनु विष्णुधर्मीन्तरे ।

माघग्रुक्तयमारको चन्द्राकौ वासवर्चगौ।

जीवयुक्ती यदा स्थातां षष्यान्दादिसादा स्रतः॥

दति माघग्रक्षप्रतिपद्पक्षमलं संवत्तराणां, तज्ज्योतिः प्रास्त-प्रसिद्धग्रुभाग्रुभफ्र प्रतिपादनाणं न तु धर्मानुष्ठानाणं मिति मन्तव्यं। प्रभवादिषष्टिसंवत्तराणां त्रादितः पञ्चानां पञ्चानां युगसंज्ञकानां यथामञ्ज्ञं संवत्तर-परिवत्तरेदावत्तरानुवत्तरोदत्तराख्याः।

तथा ब्रह्मवैवर्त्ते।

संवत्सरस्तु प्रथमो दितीयः परिवत्सरः । ददावत्सरसृतीयस्तु चतुर्थञ्चानुवत्सरः ।

**उदत्यरः पञ्चमस्त कालस्त युगमंज्ञित इति** ॥

तथाच काखस्य यथोक्तप्रकारेणावच्छेदसस्भवादनादिनिधनस्थापि यथायथं व्रतादिधर्मानुष्ठानाङ्गलसुपपद्यत दति निर्णयः क्रियते। तत्र संवस्परादेः काखस्य संवस्परव्रतादौ यथायथसुपयोगो द्रष्टयः।

त्रयमस्य तु स एवाइ।

देवताराम-वाष्यादिप्रतिष्ठोदञ्जुखे रवौ । दिचणाणासुखे कुर्वच तत्पन्नमवाप्रुयात्॥

सौर-सावन-चान्द्र-नाचचाणां मासानां पुनः कुच कस्वोपयोग दत्यपेचायासुकं विष्णुधर्मीत्तरे ।

> एवं काखस्य सूक्षास्य प्रेक्तं मासचत्रष्टयम् । येन येन च मासेन यच कार्यं निवाधत ॥ त्रथायनर्तु-यहचारकर्षा सौरेण मानेन सहाध्यवस्थत् । सवास्थ्रपास्थान्यथ सावनेन

खीकास यत्यात् यवहारकर्म ॥ स्थात् पूर्वकालचयपूरणाभ्याम् चान्द्रेण मानेन युगञ्च राहाः । नचनसनाष्ययनानि चेन्हो-मानेन कुर्याद्भगणात्मकेन ॥

#### ऋखग्रहङ्गः ।

विवाह-व्रत-यज्ञेषु सौरं मानं प्रश्रखते । पार्वणेऽन्वष्टकाश्राद्धे चान्द्रमिष्टं तथाब्दिके ॥ च्योतिर्गार्ग्ये।

विवाहोत्सव-यज्ञेषु सौरं मानं प्रश्रखते। तथा स्प्रत्यन्तरे।

> एको इष्टिविवाद्वादी ऋणादी मीर-मावनी। मदैव पिल्कात्यादी मामञ्चान्द्रममः स्थतः॥

तथाच च्योतिर्गाग्ये।

सौरमासो विवाहादौ यज्ञादौ सावनः स्पृतः। श्राब्दिने पिल्नार्यो च चान्द्रोमासः प्रश्रस्रते॥

'त्राब्दिने' मांवत्मरिकमृतास्त्राद्धे। 'पित्वकार्ये' षाण्मासिकत्रा-द्धादौ, चण्रव्यामास-संवत्मरसाध्ये यज्ञव्यतिरिक्ते सर्वस्मिन् देवकार्ये चान्द्रोमासः प्रणस्थत दत्युक्तं।

उन्नञ्च पितामहेन।

दैवे कर्मणि पित्ये च मासञ्चान्द्रमसः सरतः॥ ब्रह्मसिद्धान्ते। प्रतिसंवसारश्चाद्धे मासञ्चान्द्रमसः स्तरः ॥ दृषस्यतिः ।

रवेरभ्युद्ये मानं चन्द्रस्थ पित्वकर्मणि। यज्ञे मावनमित्याद्धराचें सर्वव्रतादिषु॥ च्योतिर्गार्थः।

श्रायुर्दायविभागश्च प्रायश्चित्तिक्रया तथा।
सावनेनेव कर्त्तव्या श्रचूणां वाष्युपासना॥
यथा पाण्डवैः कौरवाणां ब्रह्मसिद्धान्तात्।
श्रमावास्यापरिच्छित्रो मासः स्याद्ब्राह्मणस्य तु।
संक्रान्ति-पौर्णमासाभ्यां तथैव नृप-वैष्ययोः॥
श्रवादिशब्दार्थः श्रीधरेण दर्श्वितः।

विवाहोपनयन-चूड़ा-व्रत-नियम-प्रतिष्ठा-ग्रह्करण-चौर-याचामहाषष्ठी—महासप्तमी-विजयदग्रमी-दग्रहरा-युगादि-महाच्येष्ठा—
प्रस्त्यादिग्रब्देनोपादीयते, यज्ञादावित्यादिग्रब्देन याग-दानहेरम-गर्भाधान-सीमन्तोच्चयन-जातकर्म-च्रण-क्रय-विक्रय-व्यवहार—
यहणं। तथा—"सदैव पित्रक्तत्यादी मास्यान्द्रमसः स्रतः" दत्यच
पित्रक्तत्यादावित्यादिग्रब्देन वृद्धाभिषेक-संवत्सरश्राद्ध-पार्वणाष्ट्रकादेवग्रयन-चूड़ा-व्रतनियम-प्रतिष्ठा-ग्रहकरण-चौर-याचा-ग्रकोत्सवादिग्रहणं। तथाच प्रथमराण्रितः प्रस्तिगोचराष्ट्रवर्गानुसरणक्रमेण
तत्तद्राण्यभोगसबन्धेन ग्रुभाग्रुभोपभोगात्।

मङ्गलेषु विवाद्येषु क्रन्यासंवरणेषु च । द्य मासाः प्रश्रस्थन्ते चैच-पौषविवर्जिता इति ॥ मासेपदेशे सौरमासाश्रयणं सावनस्य च मासस्य नियत चिंश-ह्विसला स्त्रिकेत दिवसात् प्रस्तिषु षष्ठाष्ट्रमासेषु पुंसवना देविधानात् "मासमग्रि हो चं जुहोती ति "चातुर्मास्थेन यजेतेत्या दिस्यनियत दिवस-मासपरियहानुपपत्ते नियतपदेन सावनयहणं। तथा "मासि मासि पिण्डपित्यज्ञेन चरन्ती ति। "नभस्यस्यापरे पचे तिथिषो ड्वकञ्च यत्" दत्या दितिथिसम्बन्धेन विहितपित्वकार्य्य सितासित विधिनियम-मन्तरेण सांवत्यरिकं प्रति नियमानुपपत्तेः सर्वन तिथिभोगे चान्द्र-मासाश्रयणमिति। त्रन पिष्डितपरितोषक्वतोकं श्वादिश्वन्देन व्यव-सिताः यथा परिगणिता विवाहादयो ग्रहीत्या द्वि कुतोऽवगतं श्रयवस्थितग्रहणवाधकप्रमाणाभावात्त्रया हि सौरोदेवश्रयना दिषु विहितश्वान्द्रमासाश्रयणं च द्वादस्था दितिथिवश्रेन श्रयना दिषु कियायां दृश्यते, यदाह गार्ग्यः।

> दिराषाढ़ा किया तावद्यावदिष्णोः प्रवाधनम्। प्रबृद्धे तु हरी कार्या सूर्यगठीव सा किया॥

श्रथ च "विष्णुः खिपिति कर्कट इति दिराषाहैऽपि राशिभोग-पुरस्कारो दृश्यते, न चोपनयनान्नप्राश्चनादिषु सौरमास इत्वेकान्ति-कर्गमिदिसङ्घा वर्षाणां "गर्माष्टमे ब्राह्मणसुपनयीतिति, "षष्ठेऽन्नप्राश्चनं मासि" "श्रष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोक्षिो" दत्यादिगौतमव-चनैः सावनमासपुरस्काराम च सावने मासि सितासितपचपरिहरण-मस्ति । सित च तिथिपरिग्रहे चान्द्रमासाश्रयणमि शक्यते वक्तुं । किञ्च "यासौ वैशाख्यमावास्था रोहिष्णा सम्पद्यते तस्थामाददीतिति चान्द्र सास्थाधानविधानाद्यज्ञादौ सावनविधिरनेकान्तिकः । विवास-वत-यज्ञेषु सौरमानं प्रग्रस्थत द्रि । यज्ञेष्वपि सौरं मानं दर्भयति ।

त्रनेन विधिना श्राद्धं चिपैत्रसिह निर्वपेत्। कन्या-कुम्भ-दृषस्थेऽर्के कृष्णपचेषु सर्वदा॥ कन्यायोगात्सवितिरि पित्यज्ञानुशासनात्। तावित्पित्पपुरी श्रून्या यावदृश्चिकदर्शनिमिति॥

सौरमानेनापि पित्वकार्य्यापदेशात् न च सांवत्सरश्राद्धे चान्द्र-इत्येकान्तिकं।

> यस्मिन् राभौ गते सूर्ये विपत्तिं यान्ति मानवाः। तेषां तत्रैव कर्त्तयाः पिण्डदानीदककियाः

द्गि व्याघवचनं हि सौरमानं दर्भयित । प्रचेताः पुनराह ।

> प्रेतमासस्य यः पचस्तित्तयौ प्रतिवस्तरम् । यावत् सार्ति पौन्नोऽपि तेषां तचैव दापयेदिति ॥

न च व्रतनियमादिकं सौरे क्रियते द्रत्येकान्तिकं, चातुर्मास्य-व्रतानां चित्रायनविश्वेनारस्थममाष्ट्रापदेशात् मासे।पवासस्य चाश्विन-पचग्रद्रक्षेकादस्थासुपक्रान्तस्य तथाविधेकादस्थन्तसुपवासात् सावन-चान्द्रयोरेकतममपि नियतं, न च देवश्रयनऽश्रकोत्सवादि चान्द्रमासे विचितमप्येकान्तिकं, विष्णुः खपिति कर्कटे।

> तुलायां वेषधयेदेवीं दृश्चिके तु जनाई नग्। कन्यायामिक्कां देवीं सिंहे चैव पुरन्दरम्॥ मिस्मन् सुप्ते यदा विष्णुस्तुलायामिष दृश्चिके।

द्रत्यादि बौधायनवचनवग्रेन हि सौरं प्रतीयते । यदपि पठन्ति।

दग्रस्रासु नेत्कर्षस्रतुर्खिप युगादिषु । उपाकसं तथा षष्ट्यां ह्येतदिष्टं वषादित इति ॥

तद्यनेकान्तिकं प्रौष्ठपद्यां इस्तेनापाकरणं त्रावण्यां प्रेष्ठपद्यां वाणुपाक्तत्य यथाविधीत्यादिगोभिसादिवचनाचान्द्रमासावगतेः। यद्पि पितामद्वचनम्।

कार्त्तिकस्थ तु यत्त्रानं माघे मासि विशेषतः । क्षास्त्रादिनियमानाञ्च चान्द्रमानं प्रमाणतः ॥

दित तदनैकान्तिकं "तुला-मकर-मेषेषु प्रातः स्वानं विधीयते" दित पद्मपुराणवचनात्। न च कच्छादिनियमे चान्द्रमानमनैकान्तिकं तथा हि चान्द्रायणं प्रक्रम्य मनुः।

> यथाकयश्चित् पिष्डानां तिस्रोऽग्रीतिसमाहितः। मासेनात्रन् हविष्यस्य चन्द्रस्थैति सस्रोकताम्॥

दति वदन् मावनमामं पुरस्करोति। "तिथिष्टञ्जा चरेत्पिण्डा-निति याज्ञवल्कासान्द्रायणं दर्भयति। तथा

> पतितेन तु सम्पर्की मासं मासाई मेव वा। गोमूच-यावका हारो मासाई न विश्वध्यति॥

द्ति सावनं मासं दर्भयति। श्रन्यथा तु कतिपयदिनाधिने माससंसर्गनिमित्तप्रायश्चित्तकल्पनामूलमासानुसारेण सौर्चान्द्रयो-रिनयतदिवसतया कल्पनानुपपत्तेर्नियतदिनसावनमासाश्रयोयुष्यते। एवं वर्षमितेऽपि प्रायश्चित्ते सावनमासग्रहणं। तसात् सौरो मासे। विवाहादाविति। विवाहग्रब्देन यथापरिगणितेन विवाहादयो ग्रह्मन इत्यन्यया वर्णनीयं। तथा हि यत्र मेषादिराभिगेगव्यप-देशेन कर्मविधिः तच सौरमाभाश्रयणेन कर्माण्यनुष्ठेयानि, भाद्र-पदादिव्यपदेशेन यदि तान्येव यथा "दादक्यां ग्रुक्तपचे च मासि भाद्रपदे" दति,

तथा "ग्रकसुपखापयेद्राजेति, तथा "सिंहे ग्रकधजिकयेति। तत्र सिंहभाद्रपदयोः सामान्य-विशेषन्यायेनाविरोधादुभयसमावेशः सुकरः । यत्र सामान्येन "दग्र मासाः प्रश्रस्थन्ते चैत्र-पौषविवर्ज्जिताः" दित श्रूयते तच चैचादिग्रब्दानां सौर-चान्द्रसाधारणलात् सन्दे हे विवाद्धे सौरराभिर्गस्यते । तद्राभिवभेन हि भ्रुभाभ्रुभफलं श्रूयते । "सौरोमासे विवाहादाविति वचनात् सौर एव युच्यते। वैशाखे रुद्धमाणे यदि तच चिचायुक्तपौर्णमासीसम्बन्धो दृश्यते तदा चैचव्यपदेग्रोईलाच निषेधविषयलं सौरखागमवसीयस्त्रेन निषेधस्य च पौर्णमाससम्बन्धेनाष्युपपत्तेः 🕂 सद्पि चैत्रलमसत्कल्पमेव तथा ''गर्भादिसङ्खा वर्षाणामिति यद्यपि सावनपरिग्रहः तथाष्युपनयना-राशिभोगजन्यश्चभाश्चभफलानुसारेण लग्नाध्पपादनवशात् सौरय हो विरोधाद पपद्यत-द्रत्य भिप्रेत्योक्तं। "सौरमासा विवाहा-दाविति न पुनरन्यस्य मासस्य विवाहादी निराकरणसवगस्यते। तथाच वराहमिहिर:। "वृहस्वतौ ग्रोभनगोचरस्वे विवाहमि-च्छन्ति हि दाचिष्यात्याः" इति वृहस्पतेः ग्रुद्धिं वदंश्वान्द्रमासं पुरस्करोति "संवत्सरं गुरुसिष्ठति" "पचनयं भूमिनः" इति च यावन-चान्द्रमानं सभावत्येवं नियतदिवसक्रममासदाद्रशाविक्ज- लात् सावनवर्षस्य वृहस्य तिराग्निमतभोगस्य प नियतदिवसकममासदाद्गाविक् ञ्चलादङ्गारकग्रुद्धेरिप चापेचितलान्तद्राग्निभोगेऽपि चान्द्रमामग्रहणमेव तथा "संस्ते स्गुतनये कन्या क्रियत द्रति,
"वृहस्यतो पुरुष दत्यादिवचनं कचित्यावनं कचित्रान्द्रमानं पुरस्करोति। एवं यञ्चादेरिप सावनमासादेरिनयम द्रति दिर्णतं तस्यास्य
तद्वचनव्रेण सर्वेष्वेव कर्मस् सर्वेषामेव चान्द्रादिमासानां सभावः किन्तु
कचित्रग्रस्तं तदुत्रं प्रग्रस्थते दति। यच तु एकस्मिन् विषये.
चान्द्रप्रग्रंसा तचेव च सौरस्य यथा कार्त्तिकस्वाने, तचोदितानुदितहोमनिन्दा-प्रग्रंसान्यायेन व्यवस्थितग्राखाविकस्पवदनुष्ठानं तस्यादादिग्रब्देन व्यवस्थिता विवाहादयो ग्रह्मन्त दित वचनमग्रोभनं यथोक्रमेव साधीय दति। वयन्तु ब्रूमः यस्मिन् क्रियान्तरे वचनान्तरेष
सौरादिमासा विनियुक्तास्तत्कार्यमादिग्रब्देनोपादीयते। यच तु
मासविग्रेषग्रहणे कारणं न विद्यते तच चान्द्र एव ग्राह्मः। चैनवैग्राखादिपदानां चान्द्र एव मुख्यलादिति।

दति श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवीयमकलश्रीकरणाधीश्वर-मकलविद्याविशारदश्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्व्वर्गचिन्तामणी परिश्रेषखण्डे कालनिर्णये मंवत्मरायण-मामविश्रेषाणां कार्य्यविश्रेषोपयोगनिरूपणं नाम प्रथमाऽधायः॥

#### श्रव हितीयोऽध्यायः।

#### त्रय मलमासनिर्णयः ।

तत्र मसमायस्क्षं सघुरारीतेन दर्धितम् ।

इन्हाग्री यत्र झयेते मायादिः य प्रकीर्त्तितः ।

श्रग्नीषोमौ स्रतौ मध्ये यमाप्तौ पित्वयोमकौ ॥

तमतिकम्य तु यदा रविर्गस्केत्कदात्रन ।

श्राद्योमसिस्तुचोज्ञेयो दितीयः प्राष्टतः स्रतः इति ॥

'रून्द्राग्री यत्र इयेते' रति ग्रुक्तप्रतिपदुपखखणं, 'श्रग्नीषो-माविति कृष्णप्रतिपदः, पित्रषोमकाविति दर्भस्य। एतेन चान्द्रमास खपखचितः तं माममतिकम्यान्यस्मिन् मासे यदा सूर्यी राम्यन्तरं गच्छेन्तदा पूर्वी मिलस्तुनः उत्तरः प्राक्षतः।

तथाच ब्रह्मसिद्धान्ते ।

चान्द्रो मासोऽष्यसंक्रान्तो मसमासः प्रकीर्त्ततः । नन्दिपुराणे ।

श्रमावास्थामहोराचे यदा संक्रमते रविः।

य तु मायः पवित्रः खादतीते द्याधिको भवेत् ॥

श्रमावाक्षां प्राण यदाहिन वा रात्रौ वा रिवः मंक्रामित तदा म चान्द्रो मासः पवित्रः स्थात्। यदा पुनरमावास्थाव्याप्ते श्रहोराचे स्वतीते मित प्रतिपदि मंक्रामित तदा चान्द्रोमामोऽधिमासः स्थात्। स्वोतिः श्रास्ते।

श्रमावास्थादयं यत्र रविसंक्रान्तिवर्ष्कितम् ।

मिलक्तः स विज्ञेय उत्तरख्यत्तमाभिधः। रविणा चिष्टितो मासञ्चान्त्रः खातो मिच्युपः॥ वरूणः सूर्यी भानुस्तपनश्चण्डो रविर्गभिस्तिश्च श्रर्थमा चिरण्यरेता दिवाकरे। मिच-विष्णू च। एते दादभनामानः सूर्या माघादिषूदयन्ति मानेषु निःसूर्योऽधिकमारो मलिचुचाख्यस्ततः पापः॥ माचेषु दादगादित्यास्तपन्ते हि यथाक्रमम् । मपुंचनेऽधिने माचि मण्डलं तपते रविः॥ त्रशंकान्तो दि यो मासः कदाचित्तिथिटद्भितः। कासान्तरात् समायाति स नपुंसक उच्यते॥ स तु कदा भवतीत्वपेचायां विशवसिद्धान्ते जन्म। दाचिंग्रङ्गिर्गतमारेदिंनैः षोडग्रभिस्तथा। धटिकानां चतुष्केण पतत्यधिकमासकः॥ त्रतीताधिकमासादारभ्य दात्रिंग्रन्मासादुपरि षोडग्रदिनेषु घटिकाचतुष्ट्याधिकेषु गतेव्यधिकमासा भवतीत्वर्थः । यसु विष्णुधर्मीत्तरेऽभिहितम् । सौरेणाब्दस्तु मानेन यदा भवति भागव। सावने तु तदा माने दिनषद्भं प्रपूर्यते ॥ जनरावाञ्च ते राम प्राक्ताः संवत्सरेण षट्। सौरसंवत्सरस्थान्ते मानेन प्राधिजेन तु॥ एकादग्रातिरिचन्ते दिनानि सगुनन्दन। समाइचे साष्ट्रमासे तसान्त्रासारितिरिच्यते।

स चाधिमासकः प्रोक्तः काम्यकर्मस् गर्हितः॥ तथा काठकरुखे "मासे चिंग्रत्तमे भवेदिति। महाभारते। पद्ममे पद्ममे वर्षे दौ मामानुपनायते। तेषां काखातिरेकेण ग्रहाणामतिचारतः॥ इति।

तदेतत्पर्वमर्वाष्ट्रासमासा न सभावत्येवं परं। ननु एकस्मिन् वत्परे यंक्रान्तिर्हितं मायदयं च्योतिः सिद्धान्तेऽभिह्तिम्। "त्रमंक्रान्तमासो-ऽधिमासः स्फुटः स्थात् दिसंकान्तिमासः कदाचित् चयास्यः। चयः कार्त्तिकादिचये मान्यतः स्थात् तदा वर्षमध्येऽपि मासदयं चेति तत्कथसुच्यते दाचिंत्रकासादवीक्ष्मसमासे। न समावतीति, उच्चते यद्य प्रेक स्मिन् वसारे संक्रान्तिर हितं मासदयं भवतीति तथापि तयो-रेक एव मजमासः दाचिंत्रनासादृद्धें यः सम्पद्यते, श्रपरः संक्रान्ति-रिहितोऽपि न मसमासः श्रकासाधिकात्कासाधिकास्वैव मसलात्। तथाच रुद्धापरिभिष्टे।

मलं वदन्ति कालस्य मामं कालविदोऽधिकमिति। तथाच विष्णुधर्मीत्तरे।

स चाधिमासकः प्रोत्तः काम्यकर्मसु गर्हित दति । श्रधिप्रब्देनावयवेनाधिक्यलचणयाधिकाप्रतीतेः यथोरूकमिति क-प्र-ब्देन मांसवाचनकासग्रब्दलचणया मांसख ततस्र मासग्रद्धतुख एवासौ

> एकस्मिन्निप वर्षे च दो मासावधिमासको । पूर्वीमासः प्रश्नसः खादपरस्वधिमासकः ॥

तथाच जाबाि ।

मासद्वेऽब्दमधे तु संक्रान्तिनं यदा भवेत्। प्राष्ट्रतस्तच पूर्वः खादिधमासस्त्रधोत्तरः॥

दत्यादिपूर्वाधिकमासादारभ्य दाचिंग्रन्यासादूर्द्धं पूर्वं योऽसंकानः स प्राक्तः ग्रद्ध दत्यर्थः, यस्ततः परः सेाऽधिमासे मसमास दत्यर्थः। तथाच दाचिंन्यासादूर्द्धं योऽसंकान्तोमासः सेाऽधिमासः, ततोऽवीग्यो-ऽसंकान्तोमासः स प्राक्ततोनाधिमास दत्यर्थः, न लच मासपौर्वापर्यं विविचतं वच्छमाणवचनिवरोधात्। यनु तदा वर्षमध्ये श्वधिमासदयं चेत्यभिधानं तदसंकान्तवादसंकान्तोमासः "रविणा सक्तितोमास दत्या-दिवचनात् न तु कर्मानर्द्वादिति। यदा लेकस्मिन् वत्सरे श्वासि-नादिषद्वमध्ये संक्रान्तिग्र्न्य एकोमासः चैचादिषद्वमध्ये लपरः, तदा दाचिंग्रन्तासादूर्द्धमिप भवेत् पूर्वीमासेानाधिकोमासः परतस्त भवित।

तथाच ब्रह्मसिद्धान्ते ।

चैचादर्वाङ्गाधिमासः परस्तादधिको भवेत्।
हुष्टा हि सर्वेशास्त्रेषु तस्मिन्यूर्त्तिस्वयोदशी॥

तिसानुत्तरिसानेव मासे चयोदशी मूर्त्तः न तु पूर्वसिम्निष विरोधादिति भावः। "चैचादर्वागित्यचाश्विनादारभेति द्रष्टयम्। छक्तं हि च्योतिःसिद्धान्ते।

घट-कन्यागते सूर्ये वृश्चिके वाथ धन्विनि।

सकरे वाथ कुके वा नाधिमाचे विधीयते दित ॥

यदि तु सामान्यते।ऽधिमासमाचनिषेधपरं वचनद्वयं तदा

सास कन्यागते 'भानावसंक्रान्तो भवेद्यदि ।

दैवं पिश्चं तदा कर्म तुसास्थे कर्त्राच्यम् ॥

द्रित च्योतिःपितामचस्मरणं विरुध्येत बद्धबाधस्य स्थात्, तस्माद्यथो-क्रविषयमेवेति । यदा लेकस्मिचाश्विनादिषद्गे संक्रान्तिर्श्वितमास-द्वयं भवति तदा

प्राक्ततस्तव पूर्वः खाद्धिमासस्त्रथोत्तरः।

द्रत्येतदेव द्रष्ट्यं चैत्रादिषद्गे लिधकमासदयं न भवत्येव तस्य चयमासोभयपूर्व्यपार्श्वटित्तिलात् चयस्य च कार्त्तिक्यादित्रयनियतल-स्रोक्तलादिति। तथा दिसंकान्तोऽपि चयास्योमसमासः।

तथाच काठकग्रह्ये।

यसिनासे न संक्रान्तिः संक्रान्तिद्वयमेव वा। मसमासः स विज्ञेयो मासे विंग्रत्तमे भवेदिति॥

त्रव केचिनासमङ्खापि लचणान्तर्गतेत्याङः, तन्न, स विज्ञेय इति लचणवाक्ये समाप्ते विज्ञेय त्राम्य इत्यमिधानात् पूर्वेदाञ्चतवचनाच । त्राप च यत्किञ्चिद्पेच्य विज्ञयत्मन्तम् लचणं मलमासापेचया वा नाद्यः त्रात्याप्तेः, न दितीयः त्रात्मात्रयात् सृष्यादिमासे व्यापकत्वाच तस्य विज्ञयत्मत्वाभावादमलमासत्वाच तद्त्तरः सर्वे न मलमासः स्थादिति लचणव्याघातान्न लचणं, यत्रैकस्मिन् वत्सरेऽसंकान्तं मास-द्यं संक्रान्तिद्ययुतोमासञ्च तच यावसंक्रान्त-दिसंक्रान्ते। तो संस-पांचस्यतिसंज्ञो त्रान्यञ्चाधिमासः ।

तथा वाईस्पत्यच्यातिर्यन्ये।

यसिकासे न संक्रान्तिः संक्रान्तिदयमेव च।
संसर्पां इस्पती मासावधिमासञ्च निन्दितः ॥
श्रुतिरपि "संसर्पाऽस्टं इस्पतये लेळाइ श्रस्ति चयोदशोमास-

द्रत्याञ्चलमेव तत्प्रीणातीति। त्रव च्योतिः प्रास्ते प्रसिद्धविवाहादि-कर्मसु चयोऽपि निन्दिताः चयाधिकमासौ तु श्रौत-स्मार्णकाम्यकर्ष-स्वपि निन्दितौ चयस्याष्ट्रस्पतिलेन कास्त्रमस्क्रप्रतादंश्वस्य मस-लात् श्रधिकमासस्य कासाधिक्येनाऽपविचलात्।

तथाच सरत्यन्तरे।

श्रमावास्थामहोराचे यदा संक्रमते रविः।

म तु मामः पविचः स्वादतीते द्याधिको भवेत्॥

ं श्रच केचिदाञ्जः विश्वप्रकाशमतदूषणायोपन्यखेद्धिमासस्ताव-चैचादिसंज्ञां सभते। ननु चैचादिमाससंज्ञानां मेषादिसङ्क्रान्ति-निवन्धनलादिधमासस सङ्कान्तिरहितलाचै चौऽधिमासो वैप्रास्तो-ऽधिमास द्रत्यादिव्यवचारो न स्थात्, तथाचि चैचादिक्पजात्या तावचैचादिशब्दप्रवृत्तावनुगतः कश्चिदुपाधिः खीकार्यः, यौगिक-लेऽपि चिचासचितपौर्णमासीयुक्ते चैचपदप्रयोगार्थं उपाध्याश्रयणं तुखं। न च मेषादिमंक्रान्तियोगातिरिक्त उपाधिर्दृश्यते, न च फा-धगुनोत्तरलं उपाधिः, वैशाखपूर्वलस्थापि प्रसङ्गाद्विशेषात् दयोपा-धिकलवैयर्थात् विकस्पेनोपाधिले ऋनेकार्थलापातात् फासगुना-नन्तरमधिमारे च तदुत्तरस्य चैत्रलं स्थात्। किञ्च चैत्रवत् फास्गु-नख माघोत्तरलं तख पुर्योत्तरलमिति क्रमेण चैत्रोत्तरलं वैग्रा-खखेति चक्रकदोषः श्रतो सेषादिसंक्रान्तियोग एवोपाधिः। किञ्च वेदे मध्येति दादग्रमासाः संवत्सर इति दादग्र संज्ञा अनुक्रम्य संसर्पी हीति संज्ञान्तर्लमर्थान्तर्वियुक्तं चयोदग्रमासाः संवत्सर इति सङ्घा पृथलो युक्ता तेन चैत्राद्याधिक्याच तत्वंत्र इति, उच्चते यदि श्वधिकमासः १३द्वात् ष्टचमूतः छात् स्टादेवं, न लेवमस्तिः किन्यसौ १३द्वान्तर्भत एव ।

तद्कं।

"षद्या तु दिवसेर्मामः कथितो वादरायणैरिति।

"एवं षष्टिदिनोमाससदर्क्षे च मिल्सुच इति च। न च वाच्यं म्रच मासग्रन्दः एकग्रेषटित्तः यत् दिवचनाभावेऽपि मासदिता-वगतेरेकवचनमेव मंक्रान्तियोगोपाधिः तेनाधिमासो न चैचादि-रिति, सकललोकसिद्धचैचादिव्यवद्वारस्थाभावप्रसङ्गात् संसर्पग्रन्द-स्वैकदेश्रवचनस्थार्थान्तरविषयतमस्थ तत्पचेऽपि विद्यत एव। श्रुतिस्व चिंग्रद्दिनतन्त्रासविवचयेति। श्रतो यदा यदा यदन्तर्भतोऽसौ तदा तसंज्ञया व्यपदिश्यत इति न दोषः। नन्वेवमधिमासस्य ग्रद्धमासद-यमध्यपातित्वात् किमसौ पूर्वस्थोत्तराईं किं वोत्तरस्य पूर्वार्द्धमिति निर्द्वारणकारणाभावात् संज्ञानिर्द्वारो दुर्घटः, उच्यते श्रधिमास-स्थोत्तरमासपूर्वार्द्धताद्त्तरमासमंज्ञा।

तद्त्रम्।

त्राद्यो मिलक्षुचोच्चेयो दितीयः प्राह्मतः स्टतः ।
विदिनात्मकमायस्य 'त्राद्यः' पूर्वभागः, 'मिलक्षुचः' त्रश्चद्धः
कर्मानर्हेष्ट्रोयः, 'दितीयः' उत्तरोभागः, 'प्राह्मतः' शुद्ध द्रत्यर्थः ।
ज्योतिः गास्त्रे पितामन्तेऽपि ।

ष्ट्या तु दिवसेर्मासः कथितो वादरायणैः।
पूर्वमह्रं परित्यच्य उत्तराह्रं प्रश्रखते॥
एवं सर्वचाधिमासस्योत्तरमासपूर्वार्द्धले प्राप्ते क्षित्रपवादमासः।

मामद्वयेऽन्दमधे तु मंक्रान्तिनं यदा भवेत्। प्राकृतस्तव पूर्वः स्वादुत्तरसु मसिसुरः॥

एकसिन् वर्षे यदा दे। मासावसंक्रान्ता भवतसदा वैपरीत्यं, षिटिनात्मकस्य मासस्य पूर्वाभागः 'प्राह्नतः' शुद्धः, उत्तरोभागो मिसिस्चुच इत्यर्थः। एकान्द्रमध्यवित्तं नौ दाविधमासौ पूर्वमासोत्त-रार्ह्सलात् पूर्वमाससंज्ञावित्यभिप्रायः। युक्तं चैतत् श्रिधमासस्य पूर्वभागः प्राह्मतः उत्तरोभागो मिसिस्चुचः तस्य वृद्धिलादृद्धेस्व पूर्वनिष्ठलिनयमात्। श्रन्यथा तिथिदृद्धेरप्युत्तरतिथिसंज्ञलापनेः एकािधमासस्य तु "इन्द्राग्नौ यत्र इयेते" दत्यादिन्यायाद्दस्तीयसा वचनेनोत्तरमाससंज्ञलमभिद्धितं। श्रतप्रवोक्तं।

एकच मासदितयं यदि छात् वर्षेऽधिकं तच परोऽधिमासः।

नम्वेकस्मिन् संवत्सरे चतुर्दम मासाः खुरित्यत श्राइ, चयोदमं तु श्रुतिराइ मामं चतुर्दमः कापि न चैव दृष्टः ।

एक सिन्धं दिनासदयेऽपि मासास्त्रयोद "यद्दं मध्येऽधिक-मास्युमं तस्कार्त्तिकादि चितये चयास्य द्रित वचनादित्यि भिप्रायः। के सित् "मासदयेऽब्द् मध्ये लित्यादिवचनानासेवं व्यास्थानं कतं यदेक सिन्चर्षं दी मासावसंकान्ती भवतस्त्रच तयोरसंकान्त्रयोर्मध्ये यः पूर्वाऽसंकान्तः स प्रास्तः शुद्धः कर्मार्षः, उत्तरस्त्रसंकान्तो मस्तिषुचः कर्मान्दः, दुर्गेन्द्रस्थापनोत्याने न च विज्ञणः, "पूर्ववस्त्रतिषद्धानि परतो न च देविकम्" दित, तदुक्तं "एकच मासदितयमित्या-दिनेति तदयुक्तं श्रनेकवचनविरोधात्। तथा हि, यसिनासे न संक्रान्तिः संक्रान्तिस्यमेव वा ।
मस्त्रमासः स विश्वेयः सर्वधर्मविष्टकृतः ॥
सिनीवासीमतिक्रम्य यदा संक्रमते रिवः ।
भानुना सक्तितो मासो श्चनष्टः सर्वकर्मसु ॥
यसिन्यर्षे दिसंक्रान्तोऽधिकमासदयं तदा ।
तद्धि मास्त्रयं दुष्टं सर्वेषु ग्रुभकर्मसु ॥
संसर्पांदस्यती मासाविधमासस्य निन्दिताः ।

यद्वमधेऽधिकमाषयुगां तत्कार्त्तिकादिचितये चयाखे। मामचयं त्याच्यमिदं प्रयक्षाद्-विवाद-यज्ञोत्सवमङ्गाचेषु ॥

यप्तम्यासुदिते सूर्ये परतञ्चाष्टमी भवेत्। तच दुर्गात्सवं कुर्याच कुर्यादपरेऽहिन ॥

इति निर्णयास्तवचनमित्यादि । तस्मात् पूर्वा व्याख्या व्यायसी ।

यस् वचनम् ।

चैचादर्वाङ्गाधिमासः परतस्वऽधिको भवेत् । दृष्टा हि सर्वशास्त्रेषु तस्मिन्यूर्त्तिस्तयोदशी॥ यद्पि ।

घटकचागते सूर्ये टिश्चके वाथ धन्विनि ।

मकरे वाथ कुमे वा नाधिमामो विधीयते॥

इति तदुभयमणाश्विनादीनां फाल्गुनान्तानां पूर्वभागा श्रधमामा न भवन्तीत्येवंपरं, न तु मर्वथैवाधिमामा न भवन्तीत्येवंपरं

"दण्णानां फाल्गुनादीनां प्रायोमाघस्य त कचित् नपुंसकलं भवतीति वचनिवरोधादिति तद्युकं विश्वप्रकाणमतं दूषयित वाक्यानार्जव-लात् पूर्वान्तरण्ञब्दाभ्यासुपान्तभागपरित्यागेनानुपान्तभागगदणस्था-युक्तलात् । यन्तूकं "चैचादवांङ्काधिमास दति "घटकन्यागते सूर्यो दित वचनद्वयमाश्विनादीनां फाल्गुनान्तानां पूर्वभागा श्रधिमासा न भवन्तीत्येवंपरिमिति तस्र। खचणाध्याद्वारादिप्रसङ्गात् "दण्णानां फाल्गुनाद्वीनामिति वचनिवरोधस्थास्मत्पचेऽप्यभावाद्य सक्रपतोऽधिमास-निषेधस्थानङ्गीकारात्। यन्तसात्पचे दूषणमभिद्दितं तद्युकं श्रसंकान्त-मासनिषेधस्य सामान्यणास्तस्य विशेषणास्तेण बाधस्य युक्तलादस्य दोषस्य भवत्पचेऽपि समानलात् सामान्यणास्त्रप्राप्ते प्तरमासपूर्वार्द्ध-लापवादाङ्गीकारात्मासचयस्य दुष्टलप्रतिपादकवचनस्य च्योतिःशास्त्र-प्रसिद्धविवाद्यादिग्रअकर्मविषयलात्, तथाच तचैवोक्तं "विवाद्य-यज्ञोत्सवमङ्गलेव्वित्यादि, तस्नात्पूर्वेव ब्यास्था च्यायसी ।

यंक्रान्तिदययंयुक्तः स मासींऽस्स्यतिः स्रतः। चैचादिसप्तमासेषु न कदाचिङ्कवेदयम् ॥ ऊर्जादिपश्चमासेषु कदाचन भवेद्यदा। तदा दावधिकौ स्थातां तस्त्रिश्चचीदिपश्चने ॥

इति मसमासखरूपनिर्णयः।



.

# श्रव मसमासे कार्याकार्यनिर्णयः।

#### तत्र शातातपः।

वत्धरान्तर्गतः पापोयज्ञानां फलनाप्रकृत्। नैर्च्छ-यातुधानाद्येः समाक्रान्तोऽधिमासकः ॥ मिख्युचैः समाक्रान्तिं सूर्य्यमंक्रान्तिवर्जिताम् । मिलकुचं विजानीयाद्गर्सितं वर्वकर्मसु ॥

#### सत्यवतः ।

मिबिबुचस्तु यो मासः स मासः पापसंज्ञकः। वर्षितः पिद्धदेवानां सर्वकर्मसु तं त्यनेत्॥

### पैठीनसिः।

श्रीत-स्नार्त्तकयाः सर्वा दादग्रे परिकीर्त्तिताः। चयोद्शे तु सर्वास्ता निष्फसा दति संज्ञिताः॥ तस्मात् त्रयोदशे मासि कुर्यात्ता न कथञ्चन। कुर्वचनर्थमेवाग्र कुर्यादाताविनाग्रनम्॥

#### स्गः।

एकराणि स्थिते सूर्ये यदा दर्भदयं भवेत्। इय-कयिकयाइना तदा ज्ञेयोऽधिमासकः॥ इति भविखोत्तरेऽपि। श्रमंक्रान्तं तथा मामं दैवे पित्रो च कर्मणि। मसीमयमधीचं तु वर्जयेनातिमासरः॥

## सुमन्तुः।

न कुर्याद्धिके मासि काम्यं कर्म कदाचन।
मनं वदन्ति कान्नस्य मासं कान्नविदोऽधिकमिति।
ग्राच्चपरिभिष्टेऽपि।

मिल जुच सामो वे मिलनः पापसभावः।
गिर्हतः पिल्टेबेभ्यः सर्वकर्मसु तं त्यजित्॥

ब्रह्मसिद्धान्ते ।

यदा शशी याति गभिस्तमण्डसं दिवाकरः संक्रमणं करोत्यतः। तदाधिमासः कथितो विरिश्चिमा विवाह-याचोत्सव-यज्ञदोषकृत्॥

च्योतिः प्रास्त्रामारे।

सवित्मण्डसमेति यदा प्रश्नी
तदनुसंक्रमणं कुरुते रविः।
मस्त्रमञ्जास्त्रनाशकरस्तदा
स्तिवरैः कथिते।ऽधिकमोसकः॥

तथा ।

सिनीबालीमितिकम्य यदा संक्रमते रिवः।
भानुना लिङ्गतोमाचा द्यानर्रः सर्वकर्मसु॥
एवं सामान्यतः सकलकर्मनिषेधप्राप्तौ विशेषो वस्थते तस
ग्रह्णः।

न कुर्याद्धिके मारे कर्माकर्म कथञ्चन । सुक्षा नैमिस्तिकं कर्म तद्धि तचैव कीर्स्तिनम् ॥ 'कर्माकर्मे तिग्रब्देन काम्यकर्मी चिते, तद्धि पालकामैः क्रियमाण-वात्कर्म, श्रपालकामैरिकियमाणवादकर्म, कर्म च तदकर्म चेति कर्म-धारयः। तथैवार प्रजापितः।

> न कुर्याद्धिके मासि काम्यकर्म कदाचन। सुक्षा नैमित्तिकं श्राद्धं तद्धि तचैव कीर्त्तितं॥

श्रव केचिदाइः काम्यस्य कर्मणोऽधिमासे प्रारमः समाप्तिस्य निषिध्यते। श्रारचे तु काम्ये कर्मणि समाप्तिकाखादर्वाक् मध्यपति-तेऽधिमासेऽपि काम्यं कर्म कार्यं। तथा चातुर्मास्वतानामाषाढे-ऽधिमासे नारमः कार्त्तिके चाधिमासे न समाप्तिः। श्रन्तरापतिते विधमासेऽप्यनुष्ठानं। श्रतण्वान्तराधिमासपातेऽपि संक्रान्तियुक्ताषाढ-श्रुक्तिकादस्यां चातुर्मास्वत्रतानामारमोऽभिष्टितः संक्रान्तियुक्तका-र्त्तिकश्रक्तिकादस्यां समाप्तिक्का। यथोक्तम्।

एकादण्यां तु ग्रह्णीयात् संक्रान्ती कर्कटस्य च ।

श्राषाढादी नरोभक्त्या चातुर्मास्वनतिकयाम् ॥

ततो विबुध्यते देवः ग्रह्ण-चक्र-गदाधरः ।

कार्त्तिके ग्रुक्तपचस्य एकादण्यां समाहितः ॥

मन्त्रेण चैव राजेन्द्र देवसुत्यापयेद्विषः ।

श्रिधमासे च पतिते एष एव विधिक्रमः ॥

श्रिधमासे निपातेऽपि क्रमादिन्द्राम्बिका-हरीन् ।

कन्या-तुल्ला-वृञ्चिकेषु नृप जत्यापयेद् ध्रुवम् ॥

व चैवं सित सासपञ्चकं नतानुष्ठानप्राप्ती चातुर्मास्वनतिनिति

समास्त्राविरोधः

वार्षिकां खतुरो माधान् मधं मां धं परित्य जेत्। खर्णदो हिर्मुद्दिग्य स भवेदेद विद्विजः॥ यः चिपेत् क्षच्क्रपादेन त्राषाढादि खतुद्दयम्। विष्णुपूजनक्षनार्थः स भवेत्ति जिनेतनः॥ मैत्रादिपादे खिपती ह विष्णु- वैष्ण्यमध्ये परिवर्त्तते च। पौष्णावसाने च सुरारिहन्ता प्रवृध्यते मासचतुष्ट्येन॥

द्रत्यादिवचनविरोधश्चेति वाच्यं।

षश्चा तु दिवसैर्मासः कथितोवादरायणैः। दति वचनान्मासचतुष्टयोपपत्तेः।

ब्रह्मसिद्धान्ते ।

प्रत्यं कर्म यत्किञ्चित्र तु कार्यं मिल्ब्युचे।
त्रस्यां नाम ये माषा न तेषु मम यसताः।
त्रतानाञ्चेव यज्ञानामारभाञ्च षमाप्तयः॥
दत्यारभ-षमाष्ट्रोरेवाधिमारे प्रतिषिद्धलाञ्च चकारात् सर्वकाम्यकर्मग्रहणमिति तद्युक्तम्।

प्रवत्तं मसमासाम्राग्यत्काम्यमसमापितं । त्रागते मसमासेऽपि तत्समाप्यमसंग्रयम् ॥

द्ति काठकग्रह्मपरिभिष्ठवचनेन काम्यक्मेशमाप्तेरपि मह-मासेऽपि विधानात्तसादेवं विषयव्यवस्था, "श्रसूर्या नाम ये माशा द्ति वचनेन काम्यत्रत-यज्ञानां श्रारमाः समाप्तिस प्रतिषिध्यते न तु

नित्यवत-यज्ञानां, "नित्य-नैमित्तिके कुर्यात् प्रयतः सन्मलिख्ये" दत्यादिवच्यमाण्नित्य-नैमित्तिकविधायक बद्धवचनसङ्कोषप्रसङ्गात । तसादस्वैनेकस्य काम्यवत-यज्ञविषयतयासङ्कोचोयुकः। ननु किमच मलमासात् प्रागारञ्जस्य समाप्तिः प्रतिविध्यते, उताचैवारञ्जस्य, न प्रथमः "प्रवृत्तं मसमासात् प्रागिति वचनविरोधात्, न दितीयः त्रारभानिषेधादेव च समाप्तेरप्रसक्तेनिषेधायोगादिति । उचाते । मलमासप्रारअखेव समाप्तिस्तत्र निविध्यते यो खान्नानास्त्रमासेऽपि काम्यं कर्म प्रार्भते तेन तत्र समाप्ती कतायां दोषाधिकां स्यादि-त्येतदर्थमिदं वाक्यमिति न दोषः।

वृद्धमनु-वृत्तस्यति-पैठीनसि-च्योतिः-पराग्रराः । त्रम्याधेयं प्रतिष्ठाञ्च यज्ञ-दान-त्रतानि च । वेदव्रत-द्वषोत्धर्ग-चूडाकरण-मेखलाः । माङ्गख्यमभिषेकञ्च मजमासे विवर्क्चयेत्॥ कचिच्च-दान-प्रतिग्रहानिति पाठः।

#### श्रखापवादः।

चन्द्र-सूर्यग्रहे चैव मर्णे पुत्रजनानि । मलमारेऽपि देयं खाइत्तमचयकारकमिति ॥ बाले वा चिंद वा दृद्धे प्रक्रे वास्तसुपागते। मसमास द्वैतानि वर्ज्जयेहेवदर्शनं ॥ दति

"श्रम्याधेयं प्रतिष्ठाञ्चेत्यावस्थकले मतीति ग्रेषोद्रष्टवः तेन मन्नमारेऽपि प्रायश्चित्तभूतमम्याधेयमम्यनुगत्यनन्तरं कर्त्तव्यं न प्रतिषिधते, एवं प्रतिमादिसंस्कारनाग्रे पुनः प्रतिष्ठा न प्रतिषिधते यज्ञाः काम्या नित्या श्रिप वसन्तादिसम्बन्धेन विधीयमाना उत्तरे समंकान्तेऽपि कियमाणा ये खकाले एव ह्नता भवन्ति, 'दानानि' महादानानि। केचिद्वतानामपि महतासेव प्रतिषेधमाङः दृषोत्पर्गख च नैकादणाहिकस्य च प्रतिषेधः षोडण्णश्राद्धादिवत्तस्यापि प्रेतोपका-रिलाच्छुकास्तमयादाविप श्रनावश्यकले सति श्रम्याधेयादि प्रति-षिधते "मलमास द्वेत्यभिधानात्। 'देवदर्णनं' प्रसिद्धस्वयसूदेव-तादर्णनं।

तचाच प्रथमं विविचतं, "त्रनादिदेवता दृष्टा न ग्रभं नष्ट-भागवे" दति स्कन्दपुराणवचनात् मिलसुचेऽणनावत्ततीर्थसानं विवर्जयेत्।

श्रव केचिदाइः । सल द्वेति सिद्धवदृदृष्टान्नीकरणान्यथानुप-पत्त्या सलसासे प्रथमदेवतादर्भनिषेधः सिद्धः । श्रपरे तु "सलमा-सद्वेत्यग्याधेयादिष्वेव योजयन्ति । यथा सलमासे चन्द्र-सूर्य्यग्रहा-दिकालव्यतिरेकेणैतेषां निषधस्त्रथेव बाल्यादिष्वपि यथा स्वादिति, तिस्मन् पचे सलमासे देवतादर्भनस्य न प्रतिषेधः ।

वापी-कूप-तड़ागादिप्रतिष्ठां यज्ञकर्म च। न कुर्यान्मलमासे तु महादान-व्रतानि च॥ महादानानि मत्यपुराणे दिर्घातानि ।

मनुस्वाच।

महादानानि यानीह पविचाणि ग्रुभानि च। रह्म्यानि प्रदेयानि तानि मे कथयाच्युत ॥ मत्य उवाच।

हारीतः।

नैक्तानि यानि गुच्चानि महादानानि षोड्म । तानि ते सम्प्रवच्यामि घथावदनुपूर्वेगः॥ त्राद्यन्तु धर्वदानानां तुलापुरुषधंज्ञितम्। हिर्ण्यगर्भदानञ्च ब्रह्माण्डं तदनन्तरम् ॥ कस्पपादपदानञ्च गोसहसञ्च पञ्चमम्। हिर्खनामधेनु हिर्खायस्येव च॥ हिरच्याश्वरयस्तदत् हेमहस्तिरयस्तया। पञ्चलाङ्गलकं तददारादानं तथैव च॥ दादग्रं विश्वचकञ्च ततः कन्पनतात्मकम्। बप्तसागरदानञ्च रत्नधेनुस्तयैव च। महाभूतघटलदच्छोड़ग्रः परिकीर्त्तितः ॥ कूर्मपुराणे लन्यान्यपि दश्र महादानानि दर्शितानि । कनकाञ्च तिला नागा दाबी-रय-मही-ग्रहाः। कन्या च कपिला धेनुर्महादानानि वै इग्र॥ कारकगरही। चूड़ां मौद्यीवन्धनञ्च त्रम्याधेयं महाखयं । राजाभिषेकं काम्यञ्च न कुर्याद्वानुलिक्ते॥ कौथुमिः। श्रिधमाचे न कर्त्त्रयं श्राद्धं सांवसरादिकम् । वर्षद्यभिषेकादि कर्त्तव्यमधिके न तु॥

त्रिधमाचे न कर्त्तयं त्राद्धमभ्युदयं तथा ।

तथैव काम्यं यत्कर्म वत्तरात्प्रथमादृते ॥ सिपण्डीकरणादृद्धें यत्किञ्चित् श्राद्धिकं भवेत् । इष्टं वाष्यय वा पूर्तं तस्र कुर्यात् मिलस्तुचे ॥

श्राभ्यदियमं श्राद्धं श्राद्यवसरान्तर्गतजातममंदिनिमित्तयित-रिक्तं। श्रन्ये लेवं व्याचचते 'वसरात्र्रथमादृत इति प्रथमं वसरं विहाय श्राभ्यदियमं श्राद्धं मलमासे न कर्त्तव्यं प्रथमे तु संवसरे मलमासे प्राप्ते सिपण्डीकरणं विह्तिं तदुत्तरिदने यदाभ्यदियमं विहितं तन्मलमासेऽपि कर्त्तव्यं। यथोकं।

> भातां वा भातपुत्तो वा सपिण्डः प्रिष्य एव च। सपिण्डकियां ज्ञला कुर्यादाभ्युदयं ततः॥

इत्यच वचने श्राभ्युद्यग्रब्देन श्राभ्युद्यिकं श्राद्धं विभागप्रकरणे विश्वक्पाचार्य्यण व्याख्यातं। श्रन्ये तु उत्तरग्रेषलेनैवं व्याचचते सपि-ण्डीकरणादू द्वें यत्प्रथमे भंवत्सरे प्रतिमासं पुनः क्रियमाणं नैपुरुषिकं मासिकं श्राद्धं तन्मिल्चुचेऽधिमासे कार्य्यमिति वक्तुं 'वत्सरात्प्रथमा-दृत इत्युक्तं एतचीपरिष्टाइच्यते। श्रमंक्रान्तं प्रकृत्य ज्योतिः श्रास्ते।

तच दत्तमदत्तं खाद्धुतं चाइतमेव च ।
सुप्रजप्तमजप्तं खाद्मोपवासः क्रतोभवेत् ॥
न याचां न विवादञ्च न च वास्तुनिवेधनम् ।
न प्रतिष्ठाञ्च देवानां प्रासाद-ग्राम-भूरुहाम् ।
न हिर्ण्यं सुवासांसि कारयेदिति निञ्चयः ॥
पराध्ररः ।

र्विणा लिङ्कतो माससान्द्रः खातो मलिस्त्रः।

तत्र यदिहितं कर्म उत्तरे मासि कार्येत्॥ प्रजापति: ।

उपाकर्म च हवाझ कवां पर्वीत्सवं तथा। उत्तरे नियतः कुर्यात् पूर्वे तिचष्पलं भवेत्॥ पराधरः।

पचदचेऽर्कमंक्रान्तियंदा न स्थात् सितासिते। तदा तन्नासिकं कार्यसुत्तरे मासि कारयेत्॥ एवं षष्टिदिना मामलदर्भञ्च मलिस्तुचः। त्यक्षा तद्त्तरे कार्याः पित्रदेवादिकाः कियाः॥

सत्यवतः ।

मासि संवत्सरे चैव तिथिदैधं यदा भवेत्। तवीत्तरोत्तमा ज्ञेया पूर्वा तु खाना लिज्जः॥ तत्राधिमासे यत्कर्त्तवां तदा ज्ञातातपः। एक मंज्ञी यदा मासी स्थातां मंवत्सरे कचित्। तत्राचे पित्वकार्याणि देवकार्याणि चोत्तरे ॥

श्रिक्षाः।

दौ मामावेकनामानावेकस्मिन् वत्सरे यदि । पूर्विसान् पित्वकार्य्याणि देवकार्य्याणि चोत्तरे॥ च्याति:ग्रास्ते।

षिधिभिर्दिवमैर्मामः किषतो वादरायणैः । देवकार्य्याणि पूर्वस्मिन् पित्वकार्य्याणि चोभयोः॥ एवसादीनि सलमासे देवकार्य-पित्वकार्यप्रतिपादकानि वच- नान्यावय्यकदेवकार्थ-पित्वकार्थ्यविषयाणि द्रष्ट्यानि । रहस्यतिः ।

> नित्य-नैमित्तिने कुर्यात् प्रयतः सन्मिन्तिने । तीर्थश्राद्धं गजक्कायां प्रेतश्राद्धं तथैव च ॥

नित्यमावस्थनं यन्मास्विभेषनामनिर्पेचमेव विह्तं यस्याकर्णे कालात्ययनिमित्तं प्रायश्चित्तमात्वायते तद्यथा "त्रमये पथिकते पुरोडाभमष्टाकपालं निवंपेत् योद्रभ-पूर्णमासयाजी स श्रमावाखां वा पौर्णमासीं निवंपेदिति। तथाभूतस्य नित्यस्य यहणं न तु नित्य-माचख। तेन दर्भ-पूर्णमासाग्निहोच-पञ्चमहायज्ञादेरनुष्ठानं मलिसुचे कर्त्तव्यं खकालातिकमे प्रायश्चित्तावानात्। एवं च नित्याऽपि मोम-यागिकया मिलिनुचे मासि न कार्या मिलिनुचमासातिकमेऽपि वस-नादिकालख सोमयागाङ्गभृतखानतिकान्तनेनाच प्रायसिन्तप्राप्ते-रसभावात्। एवं यख नैमित्तकख ग्रह्दाहेक्यादेनिमित्तानन्तरकाले कर्त्तव्यख न मासान्तरे विहितकाललाभः तथास्तावस्यिकवाविषयं, एवं "मिलिन्तुचे मासि कुर्यादिति विधानं जातेषादे नैमिन्तिकसापि भिन्नार्यसम्बद्धाः विभिन्नानन्तरकालमपहाय कालान्तरे कर्त्तव्यस्य यथा द्यराचादिस्ततकालस्य मध्येऽनुष्टानमन्यायं तथा मलिस्चनका-लमध्येऽपि सति च मलिनुचेऽनुष्ठानं, एवञ्च नित्यलं नैमिन्तिकलं चाविवचितं यसातिक्रमे प्रायिश्वनपातिर्यस च मासान्तरे विहित-कालालाभेनावस्थकं मलिलुचेऽनुष्ठानं तसर्वं मलिलुचे कुर्यादिति वार्चस्यत्यवचनतात्पर्य्यार्थः प्रेतयः ।

तथा च स्रत्यन्तरे।

# श्रनन्यगति यश्रित्यं कुर्यार्जेमित्तिकं तथेति।

यस नित्यस मुख्यकासातिक्रमे जघन्यस कासान्तरस्थानभ्यत्-ज्ञातलादत्यन्तसोपे प्रायसित्तं प्रसच्यते तत्कर्मानन्यगतिलान्मस-मारेऽपि कार्थे।

यश्चपरिणिष्टमपि।

मखं वदन्ति काखस्य मासकासविदोऽधिकं। नेष्ठेताच विग्रेषेच्यामन्यचावस्थकादिधेः॥

श्रावस्थकाद् प्रंपूर्णमासादिविधेरन्यच विषेषेच्यं मसमासे 'नेष्ट्रेत' नाचरेत्, यसां ग्रुद्धे मासि क्रियमाणायां नास्ति विधिलोपः सा विधिविष्रेषेच्या यथा "वसन्ते वसन्ते च्योतिषा यन्तेतित, वसन्ते विधिविष्रेषेच्या यथा "वसन्ते वसन्ते च्योतिषा यन्तेतित, वसन्ते विधिविष्रेषेच्या यथा "वसन्ते वसन्ते च्योतिषा यन्तेतित, वसन्ते विधिविष्रेष्य च्योतिष्टोमस्य मसमासवैष्राखपरित्यागेन शुद्धवैष्राखे क्रियमाणस्य वसन्त एव सत्तवास्त्रास्ति विधिलोपः श्रमेनावस्थको विधि दिधिकमासेऽनुष्ठेय द्रत्यर्थाद्कं।

उन्नञ्च साचादपि तचैव।

श्रवषद्वार हो मास्य पर्व चाग्रयणं तथा । मसमासे तु कर्त्तव्यं काम्या दृष्टीर्विवर्जयेत्॥

'त्रवषद्वारहोमाः' त्रग्निहोत्रोपासनवेश्वदेवादयः, 'पर्व' दर्शपौर्ण-मासौ पार्वणस्थान्तीपाकश्च, 'त्राग्यणं' त्राग्यणेष्टिः, यद्यपाग्यणं वर्षाषु स्थामानैर्यनेतिति मासदयात्मकवर्षास्थकान्तविहितं मिन्हिन्-मासेऽपि स्वकानसभवादनन्यगतिकं न भवति तथापि दुर्भिचेण स्थामाकयितिरिक्तधान्यासभवे जीवनार्थं स्थामाकान्त्रभोजनमञ्चलाग्य-णेनावस्थकर्त्त्रथमित्याग्यणानुष्ठानं जीवनार्थमावस्थकमिति युक्तमुक्त- माग्रयणं तथिति, यदा तु दुर्भिचाभावादनावस्थकं तदाधिमासे स्थामाकाग्रयणं न कर्त्तव्यम् ।

श्रनेनेवाभिप्रायेण पैठीनिसना।

संक्रान्तिरहिते मासि कुर्यादाययणं न वा।

द्वति विकल्प उत्तः।

काठकग्टच्चपरिभिष्टे ।

मलेऽनन्यगतिं वित्यां कुर्यानैमित्तिकीं कियां। सोमयागादिकर्माणि नित्यान्यपि मलिन्नु चे॥ पृष्टीष्ठाययणाधान-चातुर्मास्यादिकान्यपि। महान्याष्टकात्राद्घोपाकर्माद्यपि कर्म यत्। स्वष्टं मासविश्रेषास्थाविहितं वर्ज्ञयेन्मले॥

'महालयः' भाद्रपदसापरपचः।

प्रेतमात्यादिमारभ्य श्राद्धपिण्डोदकितयाः।
सिपण्डोकरणान्तास्य यथाकालसुपिखताः॥
यव-ब्रीहि-तिलेईिंगो जातकर्मादिकाः कियाः।
मघानयोदग्रीश्राद्धं प्रत्युपिखतिहेतुकम्।
श्रनन्यगतिकलेन कर्त्तवं खान्मिलिचुचे॥

स्गुस्रतावपि ।

वृद्धिश्राद्धं तथा सोममन्याधेयं महालयं। राजाभिषेकं काम्यञ्च न कुर्य्याङ्गानुलङ्किते॥ न्योतिःपितामहाऽपि।

मासः कन्यागते भानाव मंक्रान्ता भवेद्यदि।

दैवं पिश्वं तदा कर्म तुलाखे कर्त्रचयं॥ च्यातिःपराग्ररोऽपि।

यातुधानप्रियोमासः कन्यार्के जायते यदा । दैवं पित्रां तथा कर्म उत्तरे मासि युज्यते ॥ देवलः ।

श्वर्ते नभख-कन्याखे श्राद्धपचः प्रकीर्त्तितः । सिनीवाजीमितिकम्य यदा कन्यां व्रजेद्रविः । तदा काजस्य दृद्धलादतीतेव पित्वक्रिया ॥

'त्रतीता' पश्चमं पचमितकान्ता, एवश्च यत्नैश्चिद्कां कन्यामं-क्रान्तिनिमत्तानां त्राद्धानां षोड्ग्रसु दिवसेषु नैमिकलान्निम-त्तिकस्य च त्राद्धस्य मलमासे प्रतिषेधाभावात्तानि कार्य्याणि तदुक्तं प्रजापितना "सुक्का नैमित्तिकं त्राद्धमिति ।

ब्रह्मसिद्धान्ते ।

सूर्यण लिंदितोसासी न कर्मण्यः सहतोवृधेः ।
तस्मात्तव न कुर्वीत श्राद्धं नैसित्तिकादृते ॥
निसित्तवञ्च श्राद्धं प्रति कन्यासङ्कान्तेः पुराणोक्तम् ।
कन्यागते सिवतिरि यान्यद्दानि तु षोड्ण ।
चतुभिस्तानि तुःख्यानि पितृणां दत्तमस्य्यम् ॥
दिति तिविरस्तं । यथा च प्राव्यायिनः ।
नभस्यस्यापरे पचे तिथिषोड्णकस्तु यः ।
कन्यागतान्वितस्रेत्यास कालः श्राद्धकर्मणि ॥
तथाच नागरखण्डेऽपि पितृन् प्रति ब्रह्मवचनम् ।

त्राषाद्याः पञ्चमे पचे कन्यासंखे दिवाकरे।
यो वै त्राद्धं नरः कुर्यादेकसिन्नपि वासरे॥
तख संवत्सरं यावत् दृष्ताः खुः पितरोधुवम्।
नभोवाय नभखो वा मलमास्रो यदा भवेत्।
सप्तमः पिद्यपचः खादन्ययेव तु पञ्चमः॥
यन्तु जाद्धकर्णवचनं।

त्राषाढी मवधि कला यः खात्पचस्त पञ्चमः । श्राद्धं तच प्रकुर्वीत कन्याङ्गच्छत् वा न वा ॥ तत् पूर्वप्रदर्शितवाकानिचयपर्था लेखनया पचीपक्रमाभिप्रायं। तथाच कार्णाजिनिः।

श्रन्ते वा यदि वा मध्ये यत्र कन्यां रविर्वजेत्। पचन्तु पञ्चमः पूज्यः श्राद्धषोडग्रकं प्रति॥ ब्रह्मनुर्पि।

मध्ये वा यदि वाष्यने यत्र कन्यां रविर्वजेत् । स पचः सकलः पूर्णः श्राद्धं तत्र विधीयते ॥

तेन "कन्यागते सिवतरीत्यादि पुराणवचनं पचमधे यसिन् कसिं-सिदहिन कन्यासङ्गमणे सित प्रतिपदादिषोडग्राणहान्युपादेवानीत्येवं व्याख्येयं न तु सङ्गमणात् पूर्वाणि हेयानीत्येवं, पञ्चमपचस्य प्राधान्याधं वा तदचनं, तीर्थश्राद्धं गजच्कायाश्राद्धं तदुभयं न नित्यं श्रकरणे प्रत्यवायाभावानापि नैमित्तिकं तीर्थसन्धस्य गजच्कायासम्बन्धस्य च निमित्तस्य पुरुषप्रयत्नसाध्यत्वादतस्तयोः पृथग्यहणं।गजच्कायात्र गज-स्थेव काया या पूर्वस्थान्दिणि वर्त्तते सा सुख्या ग्राह्मा विश्वामिनोक्ता। परमाञ्चनु योदद्यात् पित्वणां मधुना सह । कायायान्तु गजेन्द्रस्य पूर्वस्यां दिचणामुखः ॥ यदेन्दुः पित्वदैवत्ये इंसस्वैव करे स्थितः । यान्या तिथिभवेत्सापि गयच्काया प्रकीर्त्तता ॥

इति या परिभाषिता गजच्छाया सा श्रमुखा श्रमभाविनी च "मलमाचे इंग्रच्चैव करे स्थित इति वचनात्। 'इंग्रः' सूर्यः, 'करे' इस्ते, 'स्थित इति कन्यासङ्गान्ते वर्त्तमानलात् मलमासलाभावात्, प्रेतश्राद्ध-नित्यलेन मलमाचेऽपि प्राप्ते यत्तत् पुनर्विधीयते तत् संवत्यरमध्यप-तिते मलिखुचे एकं मासिकं छला दितीये मासि श्रद्धेऽपि श्रन्थ-इधिकं कुर्यादित्येतद्धें।

यदा इविश्वष्टः।

संवतारमधे यद्यधिमासो भवेनासिकार्थं दिनमेकं दृहूं नयेत्। दृह्विशिष्टः ।

श्राद्धीयेऽहनि मम्प्राप्ते श्रधिमामो भवेद्यदि ! श्राद्धदयं प्रकुर्वीत एवं कुर्वन्न मुद्यति ॥

कौथुमिः।

श्रब्दमम्बुघटं दद्यादन्नं वापि सुसिञ्चतं। संवत्सरे विद्यद्वेऽपि प्रतिमासञ्च मासिकं॥

गभिक्तः।

न कुर्यामासमासेऽपि काम्यं कर्म कदाचन । सुक्षा नैमित्तिकं श्राद्धं तद्धि तत्रेव कीर्त्तितं ॥ एकोद्दिष्टन्तु यस्क्राद्धं तस्त्रीमित्तिकसुच्यते । तत्कार्यं पूर्वमारेऽपि कासाधिक्येऽपि धर्मतः ॥

विष्णुः ।

मासिकाई चेदिधमासपाता मासिकाधं दिनमेकं वर्द्धयेत्। कश्चिदेतद्वचनमेवं व्याचष्टे 'वर्द्धयेत्' खण्डयेदिति, तत् प्रागुदाइत-वचनादर्भनिवन्धनमित्युपेचणीयं। स्मृत्यन्तरेऽपि "संवत्सरविष्टद्धेऽपि प्रतिमासञ्च मासिकं" एतत् सपिण्डीकरणात् प्राक्तनमासिकविषयं, एकोद्दिष्टमासिकविषयलादिति केचित्तद्युक्तं सपिण्डीकरणोत्तर-मासिकानामपि वैकल्पिकैकोद्दिष्टलविधानात्।

यदाच कात्यायनः।

यपिण्डीकरणादूधं न दद्यात् प्रतिमासिकं। एकोहिष्टविधानेन दद्यादित्या श्रीनकः॥

श्रव च सिपण्डीकरणोत्तरमेको द्दिष्टविधानेन "न दद्यात् प्रति-मासिकमित्येकः पचः, दद्यादित्यपरः, न तु सिपण्डीकरणोत्तर-कालमासिकं न दद्यादित्येकः, एको द्दिष्टविधानेन दद्यादित्यपरः ।

तथाच जात्रवर्णः।

पितुः पित्रगणस्यस्य सुर्य्यात्पार्वणवत्युतः । प्रत्यन्दं प्रतिमासञ्च विधिर्ज्ञीयः सनातनः ॥ 'पित्रगणस्यः' सपिण्डीकृतः ।

स्यारङ्गः ।

संवत्सरातिरेको वै मासस्वैव चयोदग्नः । श्रमुराणान्तु मासोऽसौ तस्मादेव विगर्हितः । तस्मात् चयोदग्रे श्राद्धं न कुर्यास्त्रोपतिष्ठति ॥ यसात् चयोदशोमामो ऋसुरमन्थेन गर्हितससात् चयोदशे मसमासे आद्धं न सुर्थात् क्रतमपि यता नापितव्यते। केचित् चयोदशं आद्धं न सुर्थात् क्रतमपि यता नापितव्यते। केचित् चयोदशं आद्धं न सुर्थादिति पिठला चयोदशं यन्मासिकं मसमासे प्राप्तं तच कार्यमिति व्याचचते तद्युकं संवत्सरमध्ये यद्यधिकमासो भवे-दित्यादिप्रागुदाइतवचनिरोधात्। ऋपरे तु "तस्मात् चयोदशे आद्धं न सुर्थादिन्दुसङ्घथे" इति पठिन्ति तद्ययुक्तं। "जातकर्मणि यच्छाद्धं दर्शआद्धं तथेव च। मसमासेऽपि तत्कार्यं व्यासस्य वचनं यथा" इति व्यासवचनिरोधात् पिण्डपित्यज्ञवन्तदनन्तरमवग्धा-तुष्ठेयस्थामावास्थाआद्धस्य प्रतिषेधानईस्य प्रतिषेधप्रसङ्गाच्च। "तस्मात् चयोदशे आद्धं न सुर्थान्तोपतिष्ठते" इत्येव बद्धग्रव्यदृष्टः काम्भीरिक्तिस्य पाठोच्यायान्। तथाच इरि-हरादिग्रन्थेऽप्ययमेव पाठो ग्रह्यते।

माण्डयः।

गर्भे वार्द्धिको प्रेतश्राद्धे सत्ये तु मासिके।
प्रथमे चाब्दिको चैव नाधिमासो विधीयत इति॥
यमः।

5567

गर्भे वार्डु, षिके सत्ये श्राह्म कर्मणि मासिके।
सिपण्टीकरणे नित्ये नाधिमासं विवर्जयेत्॥
तीर्यस्वानं जपोष्ठोमो यव-त्रीष्टि-तिलादिभिः।
जातकर्मान्यकर्माणि नवश्राद्धं तथैव च॥
मघात्रयोदग्रीश्राद्धं श्राद्धान्यपि च षोडग्र।
चन्द्र-सूर्यग्रेष्ठे स्वानं श्राद्ध-दान-जपादिकं।
कार्य्याणि मलमासेऽपि तित्यं नैमित्तिकं तथिति॥

'गर्भे' गर्भमासप्रयुक्ता विह्तिपुंसवनादी, 'वार्ड्सु षिके' ऋशीति-भागेत्यादिविचिते वद्धी, 'स्त्ये' संवत्यरादिपर्यन्तकालक्षते, 'मासिके इति दादग्रमासिकविषयलेन केचिद्याचचते तदयुकं श्राद्धान्यपि च षोडग्रेत्यनेनेव तस्य श्राद्धस्य मलमासेऽपि विधानात् तस्य षोडग्र-श्राद्धेषु गणनात्।

जात्वकर्णः ।

दादग्रप्रतिमास्थानि त्राद्यं षाएमासिके तथा। सिंपण्डीकरणञ्जेव दत्येतच्छ्राद्धषोडग्रं॥ 'षाण्तासिकाब्दिक दत्यनेन विहितयोः श्राद्धयोः निरूपणार्थमाह,

एकेनाक्का तु षण्मासा यदा खुरपि वा चिभिः। न्यूनाः संवत्सरश्चेव स्थातां षाएमासिके तदा ॥ एकेनाक्ना चिभिर्वा यदा षण्सासाः न्यूनाः खुः संवत्सरञ्च तदा

षाएसासिकाब्दिके श्राद्धे कार्चे इत्यर्थः।

भविखत्पुराणे।

श्रस्थिसञ्चयनश्राद्धे चिपचे मासिकानि च। रिक्तयोश्च तथा तिथ्योः प्रेतश्राद्धानि षोडग्र ॥ रिक्तयो स्तिय्यो रित्येकैकेना इहा न्यूने षष्ठे दाद्ये च मास-दुत्यर्थः ।

ब्रह्मपुराणे ।

नृणान्तु त्यन्तदेशानां श्राद्धाः षोडग्र सर्वदा । चतुर्घे पञ्चमे चैव नवमैकाद्गे तथा ॥ ततो दादग्रभिर्मासे श्राद्धा दादग्रसञ्चया।

कर्त्तवाः श्रुतितस्तेषां तत्र विप्रांसु तर्पयेत् ॥

तेन 'मासिने श्राद्धकर्मणि' श्रमावास्त्राश्चकर्मणीत्यर्थः, 'नित्ये' नित्यदाने, 'होमः' श्रनोपासनहोमः, यव-द्रीहि-तिस्तादिभिस्तन होतव्यद्रव्योपादानात्, 'श्रन्यकर्माणि' दह्दनोदकपिण्डदानास्त्रिसञ्च-यनादीनि। जातकर्मवच्चातश्राद्धमपि कर्त्तव्यं।

श्राद्भजातकनामानि ये च संस्कारसन्ताः।

मलिम् चेऽपि कर्त्तवाः काम्या दृष्टीस वर्षयेत्॥

'संस्काराः' श्रन्नप्राधन-निष्क्रमणादयः, जनार्दनग्रयनादारभ्य यावदुत्थानं धारण-पारणादिकं करिय्थामीत्येवं सङ्कल्पसिताः सन्नताः काम्या श्रपि, दृष्टिग्रन्तणं काम्यपग्र्यन्थादिधर्मीपस्तन-णार्थं सर्वेषामपि काम्यानामनावय्यकलेन वर्जनीयलात् । श्रत एव स्मत्यन्तरं "दृष्ट्यादिकर्म काम्यन्तु मन्नमारे विवर्जयेत्" ।

हारीताऽपि।

श्रिधमासे न कर्त्त्वं श्राद्धमभ्युद्यं तथा । "तथैव काम्यं यत्कर्मिति यत्काम्यं कर्म दृष्णादिकं तमासमासे न कर्त्त्वमित्यर्थः ।

यत्तु च्योतिःपाराग्ररेणोक्तं।

उपाकर्म तथोत्सर्गः प्रसवाह्योत्सवाष्ट्रकाः ।

मासरुद्धौ पराः कार्या वर्जियला तु पैत्वकं ॥

'पराः कार्याः' उत्तरे मासि कार्या द्रत्यर्थः । तत्र 'प्रसवा-होत्सवग्रब्देन जातेष्टिरेवावग्रह्मते न पुनराभ्युद्यिकं श्राद्धं जातकर्म च, तयोरपि ग्रहणे "श्राद्धजातकनामानौत्यादिस्यनिविरोधापत्तेः



पैत्वकग्रहणमावश्वकविषयं, न तु केवलशांवत्मित्कविषयं श्रमावास्था-दिश्राद्धस्थापि मलमासे विधानात्।

मंत्यपुराणे ।

चन्द्र-सूर्यग्रहे चैव मर्णे पुत्रजनानि । मलमाचेऽपि देयं खाद्त्तमचयकारकं॥

कचिच्चाद्धमचयमिति पाठः।

ग्रातातपस्रती ।

प्रतिषांवत्वरे श्राद्धे नाधिमाषं विवर्जयेत्।

पैठीनसिः।

मसमारेऽपि कर्त्तवं श्राद्धं यत् प्रतिवसरं । सांवसरं न वर्द्धेत श्राद्धं तत्र स्ताहिन ॥ जातकर्मणि यच्छाद्धं दर्भश्राद्धं तथेव च । प्रतिसंवसरं यच पूर्वभागे प्रकीर्त्तितं ॥

'पूर्वभागे' श्रधिमासे ।

मासस्त्रयोदशो यच तच श्राद्धं कथं भवेत्।
पूर्वापरावधौ तच कथं कुर्यादिचचणः।
यस्मिन् राभौ गते सूर्यं विपत्तिः स्वाद्विजनानः।
तद्वाभावेव कर्त्तव्यं पित्वकार्यं स्ताइनीति॥

पुतानि मलमासम्वतविषयाणि।

यदाच पैठीनसिः।

मसमाये स्तानान् श्राद्धं यत् प्रतिवसरं। मसमायेऽपि कर्त्तवं नान्येषान् कदाचनेति॥

## सगुरपि।

मलमारे स्तानानु यच्छाद्धं प्रतिवत्यरं । मलमारे तु कर्त्तवां नान्येषानु कदाचनेति ॥

#### व्यासः ।

मिलकुर्ने तु समाप्ते ब्राह्मणो सियते यदि ।
जनाभिधेयोमासोनु कथं कुर्यादणाब्दिकं॥
यस्मिन् राग्रो गते सूर्ये विपत्तिः खाद्विजन्मनः ।
तस्मिन्नेव प्रकुर्वीत पिष्डदानोदकिकायाः ॥
श्रिधमासे स्तानान्तु सौरं मानं समाश्रयेत् ।
स एव तस्य मासोऽपि श्राद्धपिष्डिकायादिषु ॥
स्रित्यन्तरे त्त्त्तरार्द्धमन्यथा पद्यते,

स एव दिवसस्तस्य श्राद्धपिण्डोदकादिषु। श्रन्येतु।

मास-पच-तिथिसृष्टे यो यस्मिन् सियतेऽहिन । प्रत्यब्दन्तु तथा भूते चयाहं तस्य तं विदुः ॥

द्वादिवचनपर्थालोचनया ग्रातातपादिवचनानि मलमा-सम्तविषयाणीत्याद्धः । मलमासम्तत्य मलमाससभवे सित मल-माससृष्ट एव मृताइस्तथास्त्रतो न तु ग्रुद्धमाससृष्ट दति । मल-मासगतचयाइ एवाब्दिनं श्राद्धं कर्त्त्रयं, न तु ग्रुद्धमासगतचयाहे, श्रतथास्त्रतलात् मलमाससभवे तद्गुणलोपन्यायान्यलमाससृष्टेऽपि चयाहे मृताइश्राद्धं कर्त्त्रयमित्यवगन्तयं । प्रथमाब्दिनं मलमासे कार्यं । तथा च वृद्धविशिष्ठः।

त्रमंकान्तेऽपि कर्त्तव्यमाब्दिकं प्रथमं दिजैः। तथैव मासिकं श्राद्धं सिपण्डीकरणं तथा ॥

केचिदेवं व्याचचते आब्दिकं प्रथमं न्यनाब्दिकं तदाब्दिकं म्हताहात् पूर्वदिने क्रियते मासिकन्तु म्हताह्नयेव, यदाब्दिकसंज्ञं कियत दति पूर्वमेव दाद्याहादी सिपण्डीकरणं कतं, यदा तु नैव तस्थापि सिद्धेस्तदुक्तं।

> पूर्ण संवत्सरे पिण्डः षोडग्रः परिकीर्त्तितः। तेनैव च सपिएडलं तेनैवाब्दिकसिखते॥

पिण्ड प्रब्देन श्राद्धं पूर्णे संवत्सरे लच्छाते 'घोडग्रः पिण्डः' घोडग्र-श्राद्धमित्यर्थः, तद्युन्नं 'श्राब्दिनं प्रथममित्यनेन न्यूनाब्दिनग्रहणे मासिक प्रब्देनाब्दिक ग्रहणे प्रमाणाभावात् दाद प्रमासिक स्व च दाद-ग्रमासोपक्रम एव कर्त्तव्यवाच। एतच षोडग्रश्राद्धकालनिर्णयप्रस्तावे दर्भयिखते । यन्तु सत्यवतेनोत्तं ।

> वर्षे वर्षे च चच्छाद्धं मातापिचोर्म्हतेऽहनि। मलमासे न कर्त्तव्यं व्याच्रस्य वचनं यथा॥

तद्धिमासादन्यच स्तस्य प्रथमान्दिकान्यश्राद्भविषयं। श्रच मलमासग्रब्देनाधिमासी ग्राह्यः।

एक एव यदा माधः संक्रान्तिद्वयसंयुतः। मासदयगतं श्राद्धं मलमासेऽपि ग्रस्थत इति॥ श्रुद्धमासम्तरसापि प्रतिभंवत्सर्श्राद्धस्य चयमासे विधानात्। एवस चयमासात् पूर्वभाव्यसंकान्तश्राद्धं "प्राक्ततस्तत्र पूर्वः स्वादिति श्रुद्धलात् पूर्वासंकान्ते, "एक एव यदा मास दितवचनात् तत्र चयमासे च कार्यं, तेन मसमासम्हतस्य यदा मरणमासो मसमासो भवति तदा प्रतिसंवत्यरश्राद्धं मसमास एव कार्यं न श्रुद्धे नाष्यु-भयोः, श्रुद्धमासम्हतस्य तु यदा मरणमासो मसमासो भवति तदा प्रथमान्दिकं चेन्ससमासे एव कार्यं न श्रुद्धे नाष्युभयोः, दितीया-न्दिकं चेत्र श्रुद्धे एव कार्यं न ससमासे नाष्युभयोः,

तिसांसु प्राकृते मासे कुर्याच्छाद्धं यथोदितं। तथैवाभ्युदयं सर्वे नित्यसेकं हि सर्वदा॥

'प्राक्तते' ग्रुद्धे, सर्वं श्राहं नित्यं नियमेनेकमेव कुर्यात् न दितीयं मसमाचेऽपीत्यर्थः। तथा "सांवत्सरं न वर्द्धेत श्राहं तत्र मृतास्नीति-वसनादिप न सांवत्सरिकसुभयत्रानुष्ठेयं।

श्रत्र केचिदाइः।

मसमासे सांवत्सरिकं श्राद्धं क्रवा तदुत्तरमासे पुनस्तदेवावर्त्तनीयं। तथाच यमः।

त्राब्दिकं प्रथमं यत्याच कुर्वीत मिलिचुचे। चयोदग्रेतु सम्प्राप्ते कुर्वीत पुनराब्दिकं॥

चयोद्ये तु सम्पूर्णे सित चतुर्दयमासप्रवेयदिने पुनरपाब्दिकं कुर्वितित्यर्थः। 'सांवत्सरं न वर्द्धितत्यस्यायमर्थः, 'न वर्द्धित' न विस्कि-द्येतित । तेनेतदिप मासद्दे आद्भमनुष्टेयमिति प्रतिपादयतौति, तद्युक्तं उभयच आद्भानुष्टाने प्रमाणाभावात्। यमवचनस्य लयमर्थः प्रथमाब्दिकं मसिस्नुचे कुर्वीत, 'पुनराब्दिकं' दितीयाब्दिकं, तन्तु

चयोद्गे मासि सम्पूर्णे सति चतुर्दग्रमासप्रवेगदिने सुर्वीतेति, 'त्राब्दिकं प्रथममिति 'सांवत्सरं न वर्द्धेतेति वचनदयसासादुक्तोऽर्था-वचनान्तरमंवादी तथाच तन्मूलभूतया श्रुत्योपपत्तेर्न मूलान्तरकस्प-ना, भवदुक्तस्वर्धा न तथेति मूलस्रतस्रत्यन्तरकस्पनाप्रसङ्गः। किञ्च भवत्पचे तु 'चयोद्भे तु सम्माप्त द्रत्यचाब्दिक ग्रब्दवैयर्थं प्रसच्यते। चयोद्गे तु सम्पूर्ण पुनः कुर्वीतेत्युक्तेऽपि प्रकृतलेन प्रथमाब्दिकस्था-न्वयात् दितीयाद्याब्दिकविषयले तु नायं दोषः। तेन "श्राद्धी-याइनि समाप्ते इतिविधिष्ठवचनं मासिकविषयमिति ज्ञेयं । किञ्च सांवत्यरिकविषयलेऽपि किं मलमासस्तरांवत्यरिकविषयं श्रम-समासस्तप्रथमाब्दिकविषयं वा। न प्रथमः, "तद्राभावेव कर्त्तव्यं" "तिसिन्नेव प्रकुर्वीत" "स एव तस्य मासोऽपि स एव दिवसस्तस्येति प्रागुदाच्चतमाधारणवज्जवाक्यविरोधात्। 'मलमारेऽपि कर्त्तव्यमिति पैठीनसिवचनगतोपि प्रब्दस्लेवमणुपपद्यते यदा प्रदुद्धस्वयोदग्रो भवति तदा तत्र सांवत्सरिकं कार्यं यदा मलमासस्त्रयोदश्रो भवति तदा तत्रापीति। यदा प्रागुदाह्नतबद्धवत्रनविरोधादपि-ग्रब्द एवकारार्थे भविष्यति एकस्मिनेवाहनि श्राद्धदयप्रसङ्गाच । श्रयवा वचनान्तरपर्यालाचनयैकं मलमासे श्रपरन्तु ग्रुद्ध दृत्यु-च्यते तर्हि तत्पर्यास्रोचनयैव मासिकविषयता प्रसच्येत । नापि दितीय:, उक्तादेव हेतो: "प्रत्यब्दं दाद्ये मासीति वच्छमाणा अघुहा-रीतवचनाच, त्रयासंक्रानोऽपि कर्त्तव्यमित्यपिश्रब्दादुभयवापि कर्त्तव्यं श्राद्धमित्युच्यते तर्षि मलमासे एकमान्दिकं क्रवा पुनः ग्रुद्धे क्रियमाणं न प्रथमान्दिकं स्थात्। यदा प्रदुद्धस्त्रयोदग्रो भवति तदा

तच प्रथमाब्दिकं कार्यं। यदा स्तमासः श्रमंक्रान्तस्त्रयोद्यो भवति तदा तचापीत्येवमपिणब्दोपपत्तेश्व।

श्रन्ये तु "श्राब्दिनं प्रथमं यत्याच कुर्वीत मिलाचुचे" इति पाठसुदाइत्य मलमासम्दतिवषयलेनैवं व्याचचते, मिलाचुचम्तस्य यत्
प्रथमाब्दिनं तन्मिलाचुचे न कुर्वीत तस्य प्रथमाब्दिनसमये मिलाखुचासभावात्। त्तीये हि वर्षे पूर्वस्मान्मलमासादन्यो मलमासो
भवति तस्मान्मलम्दतस्य प्रथमाब्दिनं मलमासे कदाचिदिप न प्राप्रोति, श्रतः पूर्वाद्वें नित्यानुवादः। यदा गच्छता कालेन यदि
मलमासम्दतस्य पुनराब्दिने प्राप्ते स्पव मलमासे। भवति तदा तस्मिन्नेव
मलस्तस्य पुनराब्दिनं प्रतिसंवत्यरं विद्यितं श्राद्वं कुर्वितित्यर्थः।

मलमारेपि कर्त्तव्यं श्राद्धं यत् प्रतिवत्सरं । सांवत्सरं न वर्द्धेत श्राद्धं तत्र स्टताइनि॥

श्रक्षापि पूर्वाद्वें मिल जुच्छतिषयं, 'सांवसरं' प्रथमान्दिकं, 'न वर्द्धेत' न विच्छि द्येत, ग्रुडेऽपि मासे द्रत्येतावाननुवादः, तद्युकं। निष्पृयोजनित्यानुवादस्थायुक्तलात् स्नोक्तवैयर्थप्रसङ्गात्। तसात् "श्रान्दिकं प्रथमं यत्याक्तत् कुर्वीत मिलि जुचे" द्रत्येवं बद्धप्रस्वृष्टः पाठो युक्तः। "मलमासे न कर्त्तव्यमितिवचनस्य चासादुक्त एवार्था युक्तः, तस्मान्यलमास्म्हतसांवत्यिकं मलमासस्भवे तचेव कार्यं श्रमल-मासस्तस्य प्रथमान्दिकं चिति सिद्धं। ददन्तिच विचार्यते, किमन्त-राधिमासिनपातेऽपि प्रथमान्दिकं चयोद्गे मासि कार्यं, उत यदा श्रिमासस्त्रयोद्गो भवति। तच केचिद्गद्धः। श्रन्तरा लिधमासिन-पाते चयोद्गे मासि प्रथमान्दिकं कार्यमित्येवंपरलेनैतदाक्यमिति।

# यदाच चघुचारीतः।

प्रत्यन्दं दादग्रे मासि कार्या पिष्डिकिया सुतै:। कचित् चयोदग्रेपि खादाचं सुक्का तु वसरं॥

'पिण्डिकिया' मृताइश्राद्धिकया, दाद्भे मासि परिपूर्ण सित चयोद्ये मासीति यावत् कचिद्धिमासयुक्तसंवत्सरे चयोद्ये मासि परिपूर्ण सित चतुर्दशे मासीति यावत् श्राद्यमान्दिकं लिधिकमासवत्यपि संवत्सरे दाद्ये मासि परिपूर्णे सित कार्थे चयोद्ये मासि कार्यमित्यर्थः । तद्युकं, यदि हि कचिदित्यसा-धिमायवति यंवत्यर द्रत्यर्थः खात्तदान्तराधिमाधे यति कार्त्तिकस्त-प्रथमान्दिकसाश्विने मासि प्राप्ती "मास-पच-तिथिस्पृष्टे यो यसिन् िष्यतेऽहिन । प्रत्यब्दन्तु तथास्त्रतं चयाहन्तस्य तं विदुः" इति व्यास-वचनं बाध्येत । यदि तु कचिदित्यस चयोदशाधिमास इत्यर्थः खात्तदा नास्य वाकास मङ्गोचलचणा बाध दत्ययमेवाची युक्तः। किञ्च "प्रत्यन्दं दाद्गे मामीत्यस्य वाकासासुक्तार्थस्तीकारे "संका-नोऽपि कर्त्तव्यमाब्दिकं प्रथमं दिजेरित्येतन्यूजतयैव श्रुत्युपपत्तेर्न मूलान्तरकर्णना, भवत्पचे तु साप्यापद्येत । एवं तावत् काचित्रक्टे-नैतसार्थस सिद्धनात्, "प्रत्यन्दं दाद्ये मासीत्यस वाकासासात्पने यद्भोचोनाखीत्युक्तमिदानीमङ्गीक्रत्योच्यते, कार्त्तिकस्तस्यान्तराधि-मार्च यति श्राश्विने मासि श्राद्धे कियमाणे "मास-पच-तिथिलुष्टे दतिवचनसङ्कोचः । ऋधिमासे ग्रुङ्कमासे च मासिकस विधानाद-धिमासवति संवतारे चयोदग्रमासिकानि जातानि, ततस चयोद-ग्रमासप्रवेग्रदिने मासिकं सांवत्सरिकं च प्राप्नोति तचायुक्तं,

"नैकः त्राद्धदयं कुर्यात् समानेऽहनि कुचचिदितिवचनादस्थान्य-विषयले च भवत्पचे वाकादयसङ्कोचः, श्रस्मत्पचे तु चयोदश्रपद-स्वाधिमायविषयलेन सङ्कोच इति विश्वेषः । किञ्च श्राद्भदयं युगप-दनुष्ठीयते क्रसेण वा। न तावद्युगपत् कर्ममध्ये कर्मान्तरानुष्ठाननि-विधाद्खान्यविषयले च भवत्पचे वाकावयमङ्गोचः, श्रस्नत्पचे लेकस्थे-ति व एव युक्तः, दितीयेऽपि किमादौ मासिकं सांवत्सरिकं वा न तावकासिकं एकस्य विचितकालवाधप्रसङ्गात्। तस्थान्यविषयले तु **उक्त एव परिदारः। ना**पि सांवत्सरिकं उक्तादेव हेतोः। किञ्च सासि-कोत्तरकाखमाब्दिकविधानात्तद्वाधोऽपि प्रसच्यते । तस्यान्यविषयते ष भवत्पचे वाकाचतुष्टयमङ्कोचः, श्रसात्पचे लेकस्थेति महान् विशेषः।

ननु "संवत्सरविदृद्धौ च यदि खादिधमासकः। तदा दाद-ग्रके मासि कार्यन्तद्धिकं भवेत्"॥ दति सत्यवतवचनेन चयोद्ग-मासिकं दाद्ग्रे मासि विह्तिं त्रतोनायन्दोषः दति चेत्, उच्यते "संवस्र विद्धू च प्रतिमासञ्च मासिक मित्यादिवचनेन प्रतिमा-समासिकविधानादिकल्पः, ततञ्च चयोदशमासेषु प्रतिमासमासिका-नुष्ठानपचे प्रागुक्तो दोष दत्यवधेयं। किञ्च "प्रत्यब्दं दाद्गे मासी-त्यच दाद्ये मासि ऋधिके दत्ययमर्थः "मास-पच-तिथिख्ष दति बाक्यपर्यान्ते। वर्णनीयः । ततस्रोपजीव्याबाधेनाप्यस्य वाक्य-खोपपत्ती नेापजीव्यवाधा युक्तेति। किञ्च "यसिकासे दिने यसिम् विपित्तरप्रवायते । पर्वाम्तः स तु विज्ञेयोमासीनैमित्तिकं प्रति" ॥ इति चोतिर्गार्ग्यादिवचनसङ्गोचोऽपि प्रसञ्चते । किञ्चा-यात्रचे मसमायकार्याकार्यनिरूपणप्रयङ्गसः प्रकृतलात् प्रकृतसङ्गत- मिदं वाक्यं भवेत्, भवत्पचे लिधमासवित संवत्सरेऽपि मासान्तरग-तकार्यनिरूपणान तथा सङ्गतिमत्यपरे।विश्वेषः । किस् चैने सृतस्त्र च्येष्ठादाविधमासे फाल्गुने श्राद्धं स्थान्तच प्रतिसंवत्सरिमिति बाष्ट्रेत संवत्सरभेदाभावात्। दितौये चाभावात् प्रतिसंवत्सरिमिति व्याप्तिबाधः।

श्रन्ये तु पूर्वीक्रदूषणिभयेवं व्याचचते न तु दादशमासाद्वीगिप "स्तेऽहिन तु कर्त्तवं प्रतिमासन्तु वस्तरिमिति विधानमित्ति तचाहाद्यमिति दितीयादिसंवत्तरे लयं नियम द्रत्यर्थः। एवं हि सर्वश्रास्त्राविरोधः। श्रन्यथाप्यन्यथासिद्धेन स्ताहिविशेषेण मास-वाधप्रसङ्गादाद्यश्रव्दश्च दितीयपरः स्थादिति, तस्त्राद्यदाधिमास-स्त्रयोदशो भवति तदैव चयोदशे मासि प्रथमाव्दिकं न लन्तरा-धिमासनिपातेऽपौति च्रेयं।

त्रन्ये तु "त्राब्दिकं प्रथमं यत्याच कुर्वीत मिख्युच इति यमवचनपाठसुदाद्वत्य त्रन्तरा पितिऽप्यिधमामे नयोद्गे मासि प्रथमाब्दिकं कार्यमित्येवन्परत्वेनैतदाक्यं व्याच्चते। त्रन्तरा मिख्युचे सत्याब्दिकं यत् यच किस्तिमामे पच-तिथि-स्पृष्टे स्ताइनि विधान-व्यात्त्यात्त्व पुनराब्दिकं दितीयाद्याब्दिकं कुर्वीत न प्रथमं, प्रथमन्, दाद्ये मास्तिते च्योद्ये मासि सन्प्राप्ते प्रवेगदिने कुर्वितित्यर्थः, तद-युक्तं त्रनेकाध्याहारादिदोषप्रसङ्गात् त्रस्य वाक्यस्य वचनान्तरादप्रतीते-रिसान्तर्थे त्रध्याहाराद्यङ्गीकारेण तात्पर्यकस्पने प्रमाणाभावाद्य। तस्ता-दस्य वाक्यस्य त्राब्दिकं प्रथमं यत्यात् तत् कुर्वीत मिख्युच दत्ययमेव बद्धयन्यदृष्टः पाठोयुक्तः, तस्ताद्यदा मलमासस्तयोद्यो भवति तदैव चयोद्ये मासि प्रथमाब्दिकं न तन्तराधिमामिनपातेऽपौति सिद्धं।

### पैठीनिसः ।

प्रशासान्यधिमासे त न कार्याणि महाताभिः। श्रप्राप्तं न कर्तव्यमातानः श्रेय रक्ता ॥

यद्ययच काम्यवतादीनि मलमासमाचे प्रतिविध्यन्ते तथायधि-मारे तेषामारका-समाप्ती प्रतिषिधेते। चयमारे तु प्रथमारका एव, श्रन्यथा कार्त्तिकस्य चयमामान्तःपाते प्राप्ते प्रारक्षानां चातुर्मास्य-व्रतानामसमाप्तिः प्रसञ्चेत पौषस्य<sup>(९)</sup> च चयमासान्तः पाते पूर्वस्मिन् पचे प्रार्थस्य माघस्नानवतस्य पुनरारकाः प्रसञ्चेत । चयमासात् पूर्विस्निवृत्तरिस्नवा सासे तत्समाप्ती तदारको च कार्त्तिके समाप्ति-विधानं पुखे चार्काविधानं विरुध्यत । प्रार्थ्यकर्मण्यासमाप्तावने-कवर्षसाध्यस्य च मासनतस्यार्थस्यान्यस्मिन्वर्षे पुनरारक्षसङ्गन्पवि-राधः, "त्रारकान्त्रियमोदोषश्चासमाप्ती खादिति कात्यायनवचन-विरोधस्। श्रधिमासे तु श्राद्धे ग्रुद्धमासान्तरसङ्गावादारका-समा-प्योक्तनापपत्तरिधमाचे तयोः प्रतिषेधे न कश्चिदिरोधः। प्रथमार-भोऽपि चयमायेऽपि ग्रुद्धमामान्तराभावात् कसाच स्वादिति चेत्, न, "न कुर्यान्यसमासे तु महादान-व्रतानि चेति वचनविरोधात्। श्रख प्रथमारभ्रयतिरिक्तसमाष्ट्रादिनिषेधपरले सङ्गल्पादिविरो-धयोकः स्थात् काम्यवतादीनां चयमासे प्रारक्षानिषेधपरले संकल्पा-दिविरोधस्थोक्तलात् काम्यव्रतादीनां चयमासे प्रथमार्कानिषधप-रले विरोधाभावाचेति। नन्वेवं सति यदा कार्निकोऽधिमासो भवति तदा कार्त्तिकवतानां ग्रद्धायिन एवारकाच्छ्द्रकार्त्तिके च सम्प्राप्ते माषोपवाषवतस्थापि मामदयमनुष्ठानं प्राप्नोति तचा प्रक्यं। उच्यते

<sup>(</sup>१) प्रथ्यस्य इति कः।

यदि हि मामोपनासम्तस्याश्विने प्रारमानिधानं शुद्धकार्त्ति च समाप्तिनिधानं स्थात् स्थादेनं न त्वेनमस्ति, किन्त्वस्थाश्विनशुक्कदाद-स्थामारस्थमभिधायोपरितनशुक्कदादस्थां समाप्तिर्विष्णुरहस्थेऽभि-हिता।

त्राश्विनस्थामले पचे एकादम्यासुपोषितः।

व्रतमेतन्तु ग्रह्मीयात् यावत् चिंग्रह्मिनि तु ॥

त्रन्यूनाधिकमेवन्तु वृतं चिंग्रह्मिरिदं।

क्रला मासोपवासन्तु संयतात्मा जितेन्द्रियः॥

ततोऽर्चयेत वै पुष्यं दादम्याङ्गरूड्धजं।

पूजयेत् पुष्पमालाभिगन्ध-पुष्प-विलेपनैः॥

वस्त्रदानादिभिश्चैव भोजयेत दिजोत्तमान्।

दद्याञ्च दिचणान्नेभ्यः प्रणिपत्य समापयेदिति॥

ततः ग्रद्धाश्विनग्र्ज्ञदादश्वामेतद्वतमारभ्योपरितनग्रक्षदादश्वां समापनीयं न मासदयमनुष्टेयं मासोपवासवतस्य च काम्यलास्काग्यस्य च मलमासात् प्रागारक्षस्य मलमासेऽपि समाप्तिविधानासकश्चिद्दोषः । ननु चयमासन्दतानां उत्पन्नानां च दितीयाद्याब्दिकं वर्द्वापनं च कस्मिन्मासे कार्य्यमित्यपेचायां तिन्नर्णयार्थं चयमासान्तर्गतमासदयविवेकमाइ।

तिष्यर्द्धे प्रथमे पूर्वी दितीयेऽर्द्धे तदुत्तरः । माबाविति वृधेशिन्त्यो जयमायस्य मध्यगी॥

प्रयमे तिष्यर्द्धे पूर्वीमायः दितीये तिष्यर्द्धे तदुत्तरे। माय द्रत्येव चयमायस्य मध्यगतौ मायौ वृधैसिन्तनीयावित्यर्थः । सतः प्रयमे तिर्चाई स्तर्वान्दिनं तचोत्पन्नस्य च बर्द्वापनञ्च पूर्वे मासि कार्यम् दितीये तिथाई स्तरशब्दिकं तनात्पन्नस बर्झापनसुत्तरे मासि कार्यमिति विवेकः।

इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवीयसकलश्रीकरणाधीयर-सकलविद्याविधारदश्री हेमा द्रिविर्चिते चतुर्व्वर्गचिन्तामणी परि-जेवखण्डे कालनिर्णये मलमायनिर्णयः यमाप्तः।

# श्रय तृतीयोऽध्यायः।

श्रथ सामान्यतः सर्वतिथिनिर्णयः।

तिथिश्व दिःप्रकारा सम्पूर्ण खण्डा च। तच सम्पूर्ण स्कन्दपु-राणे दिर्घिता। "प्रतिपत्रस्तयः सर्वा उदयादुदयाद्रवेः। सम्पूर्ण दिति विख्याता इरिवासरवर्जिताः"॥ इरिवासरस्य सम्पूर्णलमेका-द्रिगीनिर्णये वच्छते। श्रमम्पूर्ण दिनदयसम्बन्धिनी खण्डा, तस्रां दिनदयसम्बन्धिन्यां सत्यां व्रताद्यनुष्ठाने पूर्वा परा वोपादेयेति सन्देष्टे निर्णयः क्रियते। तच निगमः।

> युगाग्नि-युग-भ्रतानां (१) वर्षान्योर्वस्र-रन्भ्योः । रुद्रेण दादणी युक्ता चतुर्देष्या तु पूर्णिमा ॥ प्रतिपद्ययमावास्या तिष्योर्युगं महाफलं । एतद्यसं महादोवं हन्ति पुष्यं पुराक्तनिति ॥

'युगां' दितीया, 'श्रियः' तिया, 'युगं' चतुर्थों, 'श्रृतं' पश्चमी, 'षट्' षष्टी, 'सुनिः' सप्तमी, 'वसः' श्रष्टमी, 'रम्भं' नवमी, 'रहः' एकादगी, तिथ्यार्थुगामित्यभिधानात् दितीयादिप्रतिपदम्तास ति-थिषु क्रमेण दयोर्दयोक्तिय्योः परस्परमेव युगां महाफलं न पुनर्थलं तिथ्यन्तरयुगामित्यर्थः, श्रुनेनाक्तयुगासप्तके पूर्वा तिथिरूत्तरविद्धा कार्या उत्तरा तु पूर्वविद्धेत्युकं भवति ।

<sup>(</sup>१) युम्मामि-इत-भूतानामिति क॰।

[३ छ।

भविष्यत्पुराखे ।

दादगीकरे तु "युगासु क्रतरामास्विति पस्ति, 'क्रतं' सतुर्थी, 'रामः' दतीया, तसेव "युगानि क्रतपुष्यानीति पाठान्तरं, तथा 'क्रत-भ्रतानीति स ।

श्रच नेचिदाञ्जः।

इद्धाप्रतिपद्भावाखायुता याद्या" प्रतिषद्ययभावाखेति वचनात् । यन्तु "प्रतिपत् सदितीया खाद्दितीया प्रतिषद्युतेत्वापसम्ब-अवि-खत्पुराणदादग्रीकस्पयोर्वचनं तत्काच्णप्रतिपद्विषयं "प्रतिपद्ययभावाखाः तिम्योर्षुम्मं महापासमिति इद्धाप्रतिपदः पूर्वयुताया एव प्रतिपाद-नात्। अपरे लाष्टः श्रच प्रतिपद्मावाखा युता दाद्या "प्रतिपद्यय-मावास्थिति वचनात्।

पश्चमी सप्तसी चैव दशमी च चयोदशी।
प्रतिपश्चवमी चैव कर्त्तया संसुखा तिथिः॥
प्रति पैठीनसिवचनाच ।

श्वन के विक्षं मुखा वाया ज्ञापिनीति व्याच चते "सं मुखा नाम खाया ज्ञापिनी दृष्यते यदीति स्कन्द पुराणवचनात् तद युक्तं वच्य- माणवचनित्रोधात् स्कन्द पुराणवचनस्थान्य विषय लोपपत्ते ञ्च तस्माद च सं मुखा पूर्व विद्वा विव चिता सापि चापरा च्च्यापिन्येव "प्रतिपत् सं मुखा कायो या भवेदापरा चिकीति स्कन्द पुराणवचनात्। श्रन्या ग्रुक्ता च्च्या वा वितीया युत्ते व पाच्चा प्रतिपत्स दितीया स्थाद् दितीया प्रति-पद्म तियापसम्बचनात्, न तु ग्रुक्त प्रतिपत्स वृत्वा वाच्चेत्य वाच्चेत्य व त्रीवायं विशेषः कस्मास्त्र भवति "प्रतिपत्स मुखा कार्या वा भवेदापरा चिकी।

प्रतिपत्मदितीया स्वादिति तु क्रम्पपचिषयमेव। तच च नापराह्नि-कलनिषमः, पैठीनस्विचनमपि श्रुक्तप्रतिपदिषयमित्युच्यते, एवं सति "पञ्चमी सप्तमी चेति, "प्रतिपत्तस्युखा कार्य्यतिवचनद्वयस्य केवल-ग्रुक्तप्रतिपदिषयलेन सङ्कोचः प्रसच्चेत, "प्रतिपत्सदितीया स्वादिति वाकासङ्गोचस्त पचद्येऽप्यविश्विष्टः भवता युग्माग्निवाका विषयपरित्या-गाश्रयणात् श्रसाभिः "प्रतिपत्ससुखा कार्य्यतिवाक्यविषयपरित्यागा-श्रयणात्। ननु "पञ्चमी सप्तमीचैव इति वचनसङ्कोचो न दोषाय सामान्यशास्त्रस्य विशेषशास्त्रेणीपसंहारस्य युक्तलात् सङ्गीचभयाद-नुपमंचारे वर्वचोपसंचाराच्छेदापत्तेः। सत्यसेवं "प्रतिपत्संसुखा कार्या इति वचनसङ्कोचे तावत्कारणं न विद्यते तेनैतदुभयचापि प्रवर्त्तते, एवञ्च "पञ्चमी बन्नमी चैवेति वाकामङ्गोचोऽणसात्पचे न भविष्यति, "प्रति-पत्यसुखा कार्य्यतिवचनसङ्कोचः सोऽयापदात इति नास्य सङ्कोचोयुक्त-इत्युच्यते । ननु क्रष्णप्रतिपदः पूर्वविद्धलमप्राप्तं श्रतश्च सा पूर्विद्धा दाचा सा चापराक्तिकौत्यर्थदयविधानात् गौरवं स्थात्, ग्रुक्तप्रति-पदस्त पूर्वविद्धलं प्राप्तमिति तदिषयलेन गौरविद्यति चेत्, उचाते, श्रापराहिकी तावलातिपत्खरूपतो विद्यते ततस शापराहिकी प्रति-पत्ममुखा कार्योति विधीयत इति न गौरवं, त्रतश्चोलयपतिपद्धि-षयमिदं तेनापराहिकी प्रतिपत्पूर्वविद्धा चन्या हुत्तरविद्धेति व्यवसा बिद्धा । तदेतद्युक्तं प्रतिपदः षंसुखायाः कर्तुमध्यवात्। तत्य संसुखायां प्रतिपदि कर्म कार्थं तद्यापराख्यापिन्यासिति विधाने गौरवं इड्रक्तप्रतिपदिषयले तु नायं दोषः। एवस "पश्चमी सप्तमी चैवेति वाकामङ्कीचोऽपि बलादापतितो न दोषाय तसात् एका-

प्रतिपत् पूर्वा याद्या यथापराहिकी कृष्ण प्रतिपत्सर्वे तरे वेति व्यवस्था। तेन यत्के सिदुक्तं "प्रतिपत्सदितीया स्थादितिवचनं तिस-काग्रोक-करवीरव्रतविषयं तेषां पूर्वाह एव विधानादिति तिस्वरसं कर्मान्तरस्थापि पूर्वाह एव विधानात् केवसतिद्वयसेन सङ्कोचे का-रणाभावाद्य। श्रथ पूर्वाह विद्यतसकसक्तर्मविषयसुच्यते, तदयुक्तं।

यस्मिन् काले तु यत्कर्म तत्कालचापिनी तिथिः।

द्रित सामान्यवचनेनेवार्थस्य सिद्धलात्। किञ्चेवं सित "प्रतिपत् संसुखा कार्य्येति वचनमपरास्विहितकर्मविषयं प्रसच्येत। ततश्चास्यापि वैयथ्यं स्थात् सामान्यवचनेनेव सिद्धेः। किञ्चेवं पूर्वविद्ध-परविद्धग्रहण-प्रतिपादकसर्ववाक्यवैयथ्यं प्रसच्येत। प्रातिस्विकपूर्वास्यादिविधायक-वाक्येभ्यः प्रदर्शितसामान्यवचनाञ्चास्यार्थस्य सिद्धलात् दिनदयेऽपि कर्मकाख्यापितिय्यभावे पूर्वविद्ध-परविद्धग्रहणप्रतिपादकवाक्यप्रवत्ते-वैद्यमाणलाञ्च तस्मादसादुक्तैव यवस्था युक्ता। श्रपरे लेवमाजः।

> एकादग्री तथा षष्टी श्रमावास्था चतुर्घिका। उपाय्याः परसंयुक्ताः पराः पूर्विण संयुताः॥

दति वचनात् प्रतिपदः पूर्वविद्धलसुपवासविषयं "प्रतिपत्सदिती-या खादिति तु तद्वातिरिक्तविषयमिति। नन्वेवं सित "प्रतिपद्यप्यमा-वाखेति, "पञ्चमी चैवेति, "प्रतिपत्संसुखा कार्य्येति वचनसङ्कोचः प्रस-च्येत त्रसात्पचे तु "प्रतिपत्सदितीया खादित्यस्थेव सङ्कोच दति विश्रेषोविद्यते, त्रतः कथमियं विषयय्यवस्थेति चेत्, उच्यते, बज्ज-वाक्यसङ्कोचोऽपि खीकियते सामान्यशास्त्रस्य विश्रेषशास्त्रेणोपसंद्वारस्य युक्तलात्। न पात्र सङ्कोचोऽपि विद्यते, युग्मादिवचनेन दि प्रति- पदः पूर्वविद्वलमभिहितं "प्रतिपत्मिदितीया स्वादित्यनेन प्रतिपदः परिवद्वलं एवंविरोधे सित कर्मविश्वेषानुपादानात्, कस्वाच कर्मणो- यहणमित्यपेचायासुपवासे प्रतिपदः पूर्वविद्वलाभिधानात्, युग्मवाक्ये स एव य्ट्यते "प्रतिपत्मिदितीया स्वादिति वचने द्वपवास्यतिरिक्ष- कर्मग्रहणमिति कुतः सङ्कोचः, तद्युक्तं "प्रतिपत्मिदितीया स्वात् दितीया प्रतिपद्युतेत्यचोत्तरपादे प्रतिपत्दितीये कृष्णे एवेति वस्थते। तेन पूर्वपादेऽपि ते एव प्रकृते ग्राह्ये।

दितीया पञ्चमी चैव दग्रमी च चयोदग्री। चतुर्दग्री चोपवासे इन्युः पूर्वापरे तिथी॥

दति वचनेन प्रतिपन्माचस पूर्वविद्धस्थोपोखलाभिधानासुगा-वाक्यस्थोपवासविषयले नेवलग्रुक्तप्रतिपदः पूर्वविद्धलाभिधानमनुप-पक्षं स्थात् । त्रय तदपि ग्रुक्तप्रतिपदिषयं, तर्षि "दितीया पञ्चमी-वेधादित्यच दितीया-हतीये त्रपि ग्रुक्ते एव ग्राह्मे तेन ग्रुक्तहतीया परयतोपाखेत्यर्थः स्थान्ततञ्च ।

> रमाखां वर्ज्जयिला तु हतीयां दिजयत्तम। श्रन्येषु सर्वकार्येषु गणयुक्ता प्रश्रस्वते ॥

दितीया परान्वता "युग्माग्नीतिवचनात्, श्रस्य च ग्रुक्षाया परान्वता पराच्या परान्वता पराव्वता परान्वता परान्वता परान्वता परान्वता परान्वता परान्वता पराव्वता पराव्वता

पचानो चतुर्दशी-पूर्णिमायुग्मेन साहचर्यादवगन्तयम्। यनु ब्रह्मवै-वर्त्तवचनं "दितीया प्रतिपद्युतेति तत्त्वष्णदितीयाविषयं। ऋन्ये लाजः। ग्रुक्तदितीया परयुता याच्या क्रणादितीया पूर्वा।

> इइक्सपचे तिथियाञ्चा यस्यामभ्युदितोर्वः। कृष्णपचे तिथिग्रीद्या यस्यामस्तिमतोर्विः ॥

द्रित मार्कख्डेयवचनात्। यत्र ह्येकैकितिथिरेकेन वचनेन पूर्व-विद्धा ग्राह्मोत्युच्यते त्रपरेणापरयुतेति तचानेन वाक्येन व्यवस्था कि-यते एवं बत्यपेचितार्थप्रतिपादनं भवति न तु ग्रुक्त-कृष्णयवस्थया व्यवस्थितचतुर्दम्यादितिथिविषयतं। यत्तु नेषाश्चिद्याखानं युगादि-विषयमेतद्वनम्।

> दे प्रक्ते दे तथा कच्चे युगादी कवयो विदुः। शुक्ती पूर्वास्तिक ग्रास्त्री स्टब्से चैवापरास्त्रिके॥

र्पणेनार्घवन्वे समावति केवलयुगादिविषयलेन सङ्कोचे कारणाभावात्। यन्, व्याख्यानं प्रदुक्तपचप्रब्देन देवकार्य्यसुपलच्छते तस्य प्रायेण प्रक्षपचे विहितलात् कृष्णपचम्रब्देन च पित्कार्थः तस्य प्रायेण रुणपचे विधानात्।

देवकार्ये तिथिर्ज्ञेया यखामभ्युदितो रविः। पिलकार्चे तिचिज्ञीया यखामस्त्रिमतो रविः॥ द्रित रुद्धयाज्ञवल्कावचनात्।

पूर्वविद्धा एिलभ्यस्त लिपिः। न ग्रस्ता विवुधेभ्यस्तु सुक्तैकां भास्करप्रियाम् ॥ वचनाच तद्ययुक्तं विना कारणं खचणाप्रसङ्गात्। वाच्यान्तरस्थायर्थी-ऽनेनेव यथाश्रुतोपपद्यमानेन प्रतिपाद्यत दतिवचनं प्रामाणिकं, तस्मात् क्वणदितीया पूर्वास्थापिनी ग्रुक्तदितीया द्वत्तरेति व्यवस्थेति।

त्रपरे लेवमाडः दितीया तु स्वा तियायुता ग्राह्या "युग्गा-ग्नीतिवचनात् ।

यत्तु ब्रह्मवैवर्त्ते ।

प्रतिपत्संसुखा कार्या दितीया दिजसत्तमेति । श्रापस्तम्बेन "दितीया प्रतिपद्युतेति, तत्पूर्वदिनपूर्वास्थापिनी-दितीयाविषयं ।

तथाच खन्दपुराणे।

प्रतिपत्संसुखा कार्या या भवेदापराक्ति । पूर्वाक्ति च कर्त्त्या दितीया तादृशी विभो ॥

'ताहृशी' संसुखा पूर्वविद्धेत्यर्थः। ननु क्रष्णिदितीया पूर्वा याद्या, तचैवायं विश्रेषः "पूर्वा सिकी च कर्त्तयेति। ग्रुक्किदितीया त्यत्तरैव न तच पूर्वा सिकलिनयम दित व्यवस्था किं न स्थात् उच्यते एवं सित "पूर्वा सिकी च कर्त्वयेति वाक्यसङ्कोचः प्रसच्चेत, "प्रतिपसंसुखा कार्या दितीयिति, "दितीया प्रतिपद्युतेति वचनद्वयसङ्कोचस्त पचद्वयेऽप्यविश्रिष्टः, भवता "युग्माग्नीत्यस्य ग्रुक्कितीयाविषयलमङ्गीकत्य तदिषयतपरित्यागाश्रयणात्। श्रस्माभिस्तु"पूर्वा सिकी च कर्त्तव्येत्येतदिषयपरित्यागाश्रयणात्। स्वरूपतश्च पूर्वा सिकी दितीया विद्यते तस्याः पूर्वविद्वलं विधीयत द्वति पूर्ववद्वीरवपरिद्यारः "ग्रुक्कपचे तिथिर्ज्ञयेति तु
वचनं साकाङ्गितय्यन्तरविषयं। तस्मात् पूर्वा सिकी दितीया पूर्वविद्वा

श्वन्या ह्यत्तरविद्धेति व्यवस्था, तदेतदयुक्तं पूर्ववदेव गौरवस्य परिचर्तमश्वन्यात् तस्मात् क्षण्यितीया पूर्व्या ग्राम्मा यदि पूर्वासिकी, श्वक्तदितीया त सर्वायुक्तरेति व्यवस्था। एतेन यत् के सिदुक्तं दितीयायाः
प्रतिपद्युक्तलं तत् व्यमदितीयाविषयं तस्यां हि भगिनीभिर्भातरो भोव्यक्ते, नैकभक्तायाचितनक्तविषयं, तेषां स्वकास्त्रव्यापिन्यां निवतस्वात्।
नाष्युपवासविषयं तस्यापि परविद्धायासेव विहितसादिति तिस्तरस्तं।
पूर्वासिक्या दितीयायाः पूर्वविद्धाया उपादेयलसुक्तं तस्वैकभक्तादिचतुष्टस्व्यतिरिक्तकर्मान्तरविषयसय्यपयात दित वसदितीयाविषयलेन
निष्पासाणिकसङ्कोचाश्रयणस्थायुक्तलात्। तस्मादस्मदुक्तेव स्ववस्थितित।

श्रमें लेवं व्यवस्थामाङः "एकाद्रश्रष्टमी षष्ठी दितीया च चतुरंशी। श्रमावास्था हतीया च उपोध्याः खुः परान्तिताः" दति
विष्णुधर्मीप्तरिश्वगीतावचनं "युग्माग्नीतिवचनसुपवासविषयं, "दितीया प्रतिपद्युतेत्यादि पूर्वविद्धिदितीयाप्रतिपादकसुपवासव्यतिरिक्वतिषयं। तच चायं विश्रेषः "पूर्वास्ति च कर्तव्येति, पूर्वव्यवसायान्तु "प्रतिपसंसुस्था कार्या" "दितीया प्रतिपद्युतेति वचनद्यस्थीपवासव्यतिरिक्तकसंविषयलेन ग्रद्धक्तपचेऽप्युपपद्यमानस्थ कार्षं विना
यद्धोचः प्रसच्येत । ननु युग्माग्निवास्थापवासव्यतिरिक्तविषयलेनापि ग्रद्धक्तपच एवोपपद्यमानस्थ भवन्यतेऽपि सद्भोचः प्रसच्येत ।
उच्यते । एतदान्यसद्भोचस्तु लत्यचेऽपि विद्यते कृष्णदितीयोपवासविषयलेनाप्युपपद्यमानस्थास्य वेवलग्रद्धक्तदितीयोववयतास्रयणात् ।
ननु पचद्ये यद्भोचाविग्रेषेऽपि भवत्यचे ग्रद्धक्रदितीयोपवास्थितिरिक्तसङ्ककर्मत्यागादस्यत्यचे तु कृष्णदितीयोपवास्थानत्वामात् बङ्ककर्मत्यागादस्यत्यचे तु कृष्णदितीयोपवास्थानत्वामात् व्यवस्थाना

कतोविशेषो विद्यते। सत्यमेवं, किम्तु भवत्यचे प्रदर्शितवाक्यदय-सद्भोतः, त्रसात्यचे तु युगाग्रिवाक्यस्वेवित विशेषः। किञ्चाच सद्भो-चोऽपि न विद्यते। तथा हि "युगाग्रिवाक्येन दितीया परविद्धा ग्रास्चे-त्युक्तं, "दितीया प्रतिपद्युतित्यादिना च पूर्वविद्धतं। न चाच कर्माविशेष उपात्तः, त्रतञ्चाच कस्य कर्मणोग्रहणमित्यपेचायासुपवासे दितीवाद्याः परविद्धताभिधानाच। एवं युगावाक्ये ग्रह्मते "दितीया प्रतिपद्धतेत्या-दिवचनेक्पवास्यतिरिक्तकर्मग्रहणमिति सुतः सङ्कोच इति तद्युक्तं प्रतिपद्मताया चिप दितीयाया उपोय्यवस्योपवासितिधिनिर्षये दर्शि-तत्यात्। तस्मात् पूर्वोक्तेव व्यवस्था स्नोकार्यति। हतीया तु दिती-यायुता गाह्मा "युगाग्नीतिवचनात् सापि च रस्भाहतीयेव।

तथा च ब्रह्मवैवर्क्त ।

रकाखां वर्षियता तु हतीयां दिजयत्तमः । श्रन्येषु वर्वकार्येषु गषयुका प्रश्रस्तते ॥ 'गणः' चतुर्थी ।

स्तन्दपुराणे।

दितीयया तु या विद्धा तिया न कदावन ।
कर्मया त्रितिभक्षात धर्म-कामार्थतत्परैः ॥
विश्वायकान्तु रक्षाख्यां तियां पुष्यवर्द्धनीम् ।
तश्चात्र खिषिः प्रोक्तं वचनं क्रित्तकासृत ॥
वश्चापा तथा रक्षा सावित्री वटपैतकी ।
कृष्णाष्टमी च भूता च कर्तया समुखा तिचिः ॥

तथा ।

हिष्णाष्टमी तथा रक्षा तिथा वटपेत्वती। वहत्तपा तथा ब्रह्मन् कर्तका संसुखा तिथिः। नान्येषु ससुखा कार्या तिथा चाष्टमी दिज॥ श्रन्या सर्वा तिथा च चतुर्थी युतेव। तथाच ब्रह्मवैवर्त्ते।

चतुर्थीं संयुता या च सा तृतीया फलप्रदा॥ त्रापस्तम्बः।

चतुर्थीसमुखा या च सा तिनीया फलप्रदा। श्रविधयकरी स्तीणां पुच्च-पौचप्रदायिनी॥ श्रच्चविवर्त्ती।

हतीया तु न कर्त्तया दितीयोपहता विभो। दितीयया युतां तान्तु यः करोति नराधमः (१)। संवत्सरकृतेने ह नरो धर्मण सुच्यते॥

#### तथा।

दितीयाग्रेषमंयुक्तां तिनीयां कुरुते नृप।

स याति नरकं घोरं कालसूचं भयद्भरम्॥

दितीयां ग्रेषसंयुक्तां या करे।ति विमोहिता।

सा वैधव्यमवाप्नोति प्रवदन्ति मनीषिणः॥

### खन्दपुराणे।

हतीया तु न कर्त्तया दितीयासंयुता तिथिः। या करोति विमृहा स्त्री पुरुषो वा शिखिध्वज ॥

<sup>(</sup>१) नराऽधम इति ग॰।

विभीयासंयुतान्तात पूर्वधर्माविख्ययते। विधवालं दुर्भगलं भवेजैवाच संग्रयः॥ कलाकाष्टापि या चैव वितीया सम्प्रदृष्यते। सा त्वतीया न कर्त्त्रया कर्त्त्रया गणसंयुता। य दच्छेत्परमं गुद्धां व्रतकर्त्ता ग्रिखिध्यज्ञ॥ भविष्यत्पुराणे दादग्रीकल्पे।

कार्या दितीयया सार्द्धं न हतीया कदाचन ॥

ननु दितीयायुतहतीयायाः विधिः प्रक्राहतीयाविषयः निषेधसु क ष्णावतीयाविषय दति व्यवस्था किं न स्थात्, न च वाच्यं, एवं सति रस्भावाक्यानर्थकां प्रसन्धते सर्वेषामि व्रतानां तच प्राप्तेः पूर्वविद्ध-हतीयावाक्यस्य कृष्णपचे बाधः दितीयाविद्धनिषेधवाक्यस्य ग्रुक्षपचे दत्यपरं दूषणदयमिति । उपवासे तु हतीयायाः पर्युतायाः प्रक्षपचेऽपि यहणात् तदपवादकतया रस्भावाक्यस्थार्थवन्त्रोपपन्तेः। न चापवादेऽप्युत्सर्गस्य बाधादस्येव दूषणमिति वक्तयं, यतो भवत्पचेऽपि मुर्वव्रतविषयतया चतुर्थीयु तालतीयाग्रहणे प्राप्ते तद्पवादकरसा-वाकामुच्यते भवत्पचे वचनदयगतपाचिकबाध एकसिम्पपि वचने विद्यत एव तथा हि "युगाग्नि-युगस्ताना मिति वाक्यं प्रक्राह्मण-पचसाधारणं सत्नेवलग्रक्षपचिवयं, तत्रापि व्रतमात्रसाधारणं सद्र-मैकव्रतविषयमुच्यते इति तुःखोबाधः। किञ्चात्र हतीया च ता उपोखाः परान्विता इत्युपवासपदमविविचतं स्थात् वतान्तरेऽपि चतुर्थीविद्वलतीयाग्रहणे, तस्माद्दितीयायुतलतीयाविधि-निषेधी प्रका-क पादितीयाविषयाविति तदेतदपेश्रसं, एवं दि सति

दि तीयायुतहतीया निषेधप्रागुदा इतब इवाक्यसङ्कोषः प्रसञ्चेत, "चत्-र्थी संयुता चेत्यापसम्ब-ब्रह्मवैवर्त्तवचनस्य "कर्त्तव्या गणसंयुतित स्कन्दपुराणवचनस्य सङ्कोचः प्रसञ्चेत। ऋसात्पचे तु न तथा सङ्कोचः रस्भावतपरित्यागेन दितीयाविद्धतियानिषेधानां चतुर्थीयुत-हतीयाविधीनाञ्च ग्रुक्तपचेऽपि प्रवन्तेराश्रयणात्। "श्रन्येषु सर्वकार्ये-म्बिति "विद्यायैकान्तु रस्नां वेति वचनबाधोऽपि भवत्पचे प्रस-च्येत। त्रसात्पचे तु "युगाग्नीत्यस्यैव रक्षावतिषयलेन सङ्गोच इति मदान् विश्रेषः। "श्रमावास्या तृतीया चेति वचनं तिथिविश्रेषाणासुप-वासे परविद्धलप्रतिपादकं न सु कार्यान्तरे परविद्धलनिषेधकं। एते-नैतिकारसं दितीयानिषेधाञ्चतुर्यीयुतहतीयाविधयश्चोपवासविषयाः "न्नभावास्था स्तीया चता उपोखाः परान्विता इति वचनात् दिती-याविद्वतीयाविधिक्त तद्वातिरिक्तविषय इति, ''त्रन्धेषु सर्वका-र्चेषु गणयुका प्रश्रखते दत्यादिवचनेनेापवासयति किकार्येऽपि पर-विद्धलाभिधानात्। ननु युग्मवाकास्य रस्भावतीयाविषयले वैद्धणं प्रसच्चेत प्रक्रादितीयान्तरस्थापि ततीयायुक्तलाङ्गीकारात् तदर्थम-ब्रिग्रब्देन हतीयान्तरस्थापि ग्राह्यलात् ऋन्यथा रस्नाहतीयाया एव परविद्धलं प्रसच्चेत, तद्युक्तं श्रन कर्मविशेषानुपादानाच्छुक्तत्तीया रस्नावृते पूर्वविद्वापि याच्या ग्रुक्तदितीया तु सर्वस्मिचपि कार्ये परयुतेत्यसिम्नर्थे वचनान्तरपर्यालोचनया खीकियमाणे दोषाभा-वात्तसादसाद्कीव व्यवस्था युक्ता । चतुर्थी तु पञ्चमीयृता ग्राज्ञा ''युगस्रतानामिति वचनात्।

यद्वविष्यत्पुराष-ब्रह्मवैवर्त्तयोर्वचनं ।

चतुर्थीसंयुता कार्या त्वतीया च चतुर्थिका।

त्वतीयया युता नैव पञ्चम्या कारयेत् कचित्॥
तथा स्कन्दपुराणे।

चतुर्थी चैव कर्त्तव्या हतीयासंयुता विभो इति । चतुर्थ्यासृतीयायुक्तलवचनन्तदिनायकव्रतविषयं। तथाच ब्रह्मवैवर्त्ते ।

> चतुर्थी मंयुता या तु हतीया मा फलप्रदा। चतुर्थी च हतीयायां महापुष्यफलप्रदा। कर्त्त्रेया व्रतिभिवस्य गणनायसुतोषिषी॥

श्रव च गणनाथं सुतरां तोषयतीति गणनाथसुतोषिणीति चतुर्थीविशेषणसामर्थादिनायकवतविषयलं प्रतीयते। श्रन्ये तु सुतरां शब्दपर्यानोचनया वरचतुर्थीविषयलमाइस्तव भाद्रपदश्रुक्तचतुर्थङ्गा-रकचतुर्थादीनामपि सुतरां तोषकलाङ्गवत्पचे चोदाद्यत्वतीयायुत-चतुर्थीविधिदयस्य पञ्चमीयुतचतुर्थीनिषेधस्य च चतुर्थीमाचविषयलेम बाधे गौरवं। श्रस्नात्पचे तु युगभ्रतानामित्यस्थेव सङ्गोच इति विशेषः।

सोमदत्तस्वा । भित्रश्रद्धातिशयवश्रेन सर्वा श्रिप स्तरां तोषिकाः तद्राहित्ये तु न वरचतुर्थाख्या माघश्रुक्तचतुर्थपीति सर्व-विनायकचतुर्थीविषयतेव युक्तेति, तस्मात् हतीयायुतचतुर्थी सुतो-षिणी न पञ्चमीयुतेत्यर्थः ।

श्रन्थे लेवमाष्ठः शक्कचतुर्थी परयुता, कृष्णचतुर्थी पूर्व्वयुता "शक्क-पचे तिथिर्ज्ञेया दत्युदाष्दतवचनादिति तद्युक्तं हतौयायुतचतुर्थीग्रह-णवाक्यस्योदाचतबद्वावैवक्तंवचने विनायकवतविषयलप्रतीतेः"शुक्कपचे तिचिर्ष्येया इति तु वचनमन्यविषयं । तस्रात् पूर्वे क्रियवस्या च्यायसी । "जया च यदि सम्पूर्णा चतुर्थी चूसते पुनः। सा जया चैव कर्त्तवा नाग-विद्धां न कारयेत्॥ इति वचनं विनायकवतव्यतिरिक्तविषयं, उभय-विषयले बाध-गौरवप्रसङ्गात् तजेव पञ्चमीयुतचतुर्थीपाप्तिनिषेधसा-मचुखाच ।

पचमौ चतुर्थौ युता याद्या। तथा च युग्मवाको "युगस्तानामिति। खान्दपुराणे।

पञ्चमी तु तथा कार्य्या चतुर्थीसंयुता विभी। पद्मपुराण-भविष्यत्पुराणदादशौकन्पयोः ।

पञ्चमी मचतुर्थी च कार्या षच्चा न मंयुता॥ यन्तु ब्रह्मवैवर्त्तवचनं ।

पञ्चमीतु प्रकर्त्तवा षष्ट्या युक्तातु नारदेति। तत् ग्रुक्तपचिववयं "ग्रुक्तपचे तिथिगीचा यस्यामभ्युदिनोर्वि-रितिवचनात्।

श्रन्थे लाइ: यहा इत्स्वकालयापिनी दितीयेऽइनि पश्चमी भवति तदैतदचनमिति।

श्रपरे लाज्ञः पञ्चम्याः षष्टीयुक्तलं नागपूजाविषयं तस्याः पूर्वाच एव विधानादिति तदुभयमणयुक्तं "प्रतिपत्सितिया स्यादि-तिवचनस्य तिलकाभोककरवीरव्रतविषयलभङ्ग उक्तन्यायात् तस्माच्छु-क्रपञ्चमी परविद्धा कृष्णपञ्चमी तु पूर्वविद्धेति व्यवस्था ।

श्रन्ये लेवमाजः पञ्चम्याश्रत्यीयुतलप्रतिपादकानि निगमादि-वचनान्युपवासविषयाणि "एकादगौ तथा षष्टी त्रमावास्था चतु- र्थीका। खपोब्धाः परसंयुक्ताः पराः पूर्वेष संयुताः ॥ इति वचनेनेवोपवासे पञ्चम्याञ्चत्यीं युक्तलस्याभिधानात्। किञ्च पूर्वस्यवस्थायां "पञ्चमी
त प्रकत्त्रं वितास्यस्थोपवासस्यिति रिक्तविषयलेन क्रम्पप्येऽप्युपपद्यमानस्य कारणं विना सङ्गोत्तः प्रसन्धेत। न च युग्गादिवाक्यानाञ्चपवासविषयलेन सङ्गोत्तोदोषाय, सामान्यभास्तस्य विभेषभास्त्रेणोपसंदारक्य
युक्तलात्। भवन्यतेऽपि केवस्रक्षमण्यचिषयलेन सङ्गोत्रस्थाविभिष्टलात्। न चैतंविधे विषये सङ्गोत्रोविद्यते, दत्युकं प्राक्
।
पष्टी त सप्तमीयुता ग्राह्मा तथाच युग्गवाक्ये "ष्रामुन्योरिति।

स्कन्दपुराणेऽपि।

नागविद्धा न कर्त्त्र वष्ठी चैव कदाचन । सप्तमीसंयुता कार्या षष्ठी धर्मार्थित्नकोः॥ ब्रह्मवैवर्त्तेऽपि।

न हि षष्टी मागिषद्धा कर्त्त्रं तु कदाचन । नागिवद्धा तु या षष्टी कता पुष्यचयोभवेत् । यप्तम्या सह कर्त्त्रं सहापुष्यक्षप्रदा ॥

मिगमः ।

नागविद्धा तु या षष्ठी स्ट्रविद्धो दिवाकरः। कामविद्धा भवेदिषाुर्भ ग्राम्मासेऽपि वासराः॥

'नागः' पश्चमी। 'रुद्रः' श्रष्टमी। 'दिवाकरः' सप्तमी। 'कामः' चयोदग्री। 'विष्णुः' दादग्री।

मप्तमी तु षष्टीयुता गाञ्चा । तथाच युगावाच्ये "वप्सुन्योरिति । स्कन्दपुराणेऽपि।

षच्चा युता सप्तमी तु कर्त्तवा तात सर्वदा। षष्टी च सप्तमी यन तन समिहितोर्विः ॥ भविष्यत्प्राणे दादशीक चपपुराणेऽपि। षष्टी च सप्तमी तात ते श्रन्थान्वं बना चिते। तथा।

पूर्वविद्धा दिजश्रेष्ठ कर्त्त्र वा बन्नमी बहा। श्रष्टमी नवमीयुता ग्राह्मा। तथाच युग्भवाको "वस-रम्योरिति। ब्रह्मवैवर्त्तेऽपि ।

सप्तमी नाष्टमीयुक्ता सप्तम्यापि सहाष्टमी । सर्वेषु व्रतकल्पेषु श्रष्टमी परतः ग्रुभा ॥ कचिनु सप्तस्या युताष्ट्रमीति पाटः। खन्दपुराणेऽपि।

श्रष्टमी नवमीमिश्रा कर्त्त्रवा भूतिमिन्कता। सप्तमीसंयुता चैव न कर्त्तव्या प्रिखिध्वज । एका कृष्णाष्टमी तात कर्त्तव्या रविसंयुता॥ पद्मपुराणेऽपि ।

नाष्ट्रमी यप्तमीयुक्ता सप्तमी नाष्ट्रमीयुता। नवम्या सह कार्या खादष्टमी नाच संप्रय:॥ एतच गुःकाष्टमीविषयं।

तथाच निगमः।

ग्रुक्तपचेऽष्टमी चैव ग्रुक्तपचे चतुर्दग्री। पूर्वविद्धा न कर्त्तेचा कर्तचा परसंयुता। उपवासादिकार्येषु भ्रोष धर्मः सनातन इति ॥
कित्तूपवासेषु कार्येव्विति पाठः। कृष्णाष्टमी तु सप्तमीयुतैव
तथास तत्रेव ।

हम्मपचेऽप्टमी चैव ग्रुक्तपचे चतुर्दगी। पूर्वविद्धेव कर्त्तवा परविद्धा न कुचचित्। उपवासादिकार्येषु एष धर्मः सनातनः॥

श्रष्टमीनवम्योर्थुगा एव पचढ्येऽपि त्रिव-त्रात्वीः त्रिवचेचे मही-स्ववः कर्त्त्रयः ।

तथाच पद्मपुराणे।

श्रष्टमी नवमीविद्धा नवस्था चाष्टमी युता। श्रर्द्धनारीश्वरप्राया जमामादेश्वरी तिथिः॥ श्रष्टमी-नवमीयुग्मे महोत्माहे महोत्मवः। श्रिव-श्रक्षोः श्रिवचेचे पचयोह्मयोर्पि॥

नवमी लष्टमीयुतैव ग्राज्ञा तथाच युग्मवाक्ये "वसु-रम्भ्योरिति"। श्रष्टमी नवमीविद्धा कर्त्तवा फलकाङ्किभिः।

स्कन्दपुराण-भविष्यत्पुराणदादश्रीकल्पयोः ।

न कुर्यास्रवमीं तात दश्रम्था च कदाचन । पद्मपुराणे ।

नवस्थेकादग्री चैव दग्रविद्धा यदा भवेत्।
तदा वर्च्या विश्रेषेण गङ्गाक्शस्त्र च्छतौ यथा॥
भविष्यत्पुराणे दादग्रीकच्ये।
नवस्या सद्द कार्या खादष्टमी नवसी तथा।

द्यमी च पूर्वविद्धा याचा। तथाच स्कन्दपुराणे।

दशमी चैव कर्ज्या सदुर्गा दिजसत्तम । यदा दशमी दिनदयेऽपि कर्मकास्त्रयापिनी भवति तदा पूर्वापरा वा विकस्पेन गाम्मा ।

तयाचाक्तिराः ।

सम्पूर्ण दश्रमी कार्या पूर्वया परयाथ वा।

युक्ता न दूषिता यस्मादतः सा सर्वतोसुखी ॥

भविष्यत्पुराणे दादशीक स्पेऽपि।

सम्पूर्ण दश्रमी कार्या परया पूर्वयाथ वा।

युक्ता न दूषिता यस्मादतः सा सर्वतोसुखी ॥

एकादशी परयुता पास्मा "क्द्रेण दादशीयुक्तेति युग्मवाक्यव-

एकादगी न कर्मव्या दग्रम्या च कदाचन।
एकादगी न कर्मव्या दग्रमीसंयुता विभो।
दित ब्रह्मवैवर्ने स्कन्दपुराणे निषेधाच ।
भविद्यतपुराणे दादगीकन्पेऽपि ।
पूर्वविद्धा न कर्मव्या तिथा षष्ठिरेव चि ।
प्रष्विद्धा न कर्मव्या तिथा षष्ठिरेव चि ।
प्रष्विद्धा न कर्मव्या तिथा षष्ठिरेव चि ।
प्रष्विद्धा न कर्मव्या तिथा षष्ठिरेव चि ।
प्रष्टिकादगी भूष धर्मकामार्थवाञ्चिनः ॥
ग्रेषमेकादगीनिर्णये वच्यते । दादगी लेकादग्रीयुता ग्राम्मा
"दिष दादगीयुक्तेतियुग्गवाक्यात् ।
दादगी च प्रकर्मव्या एकादक्या युता प्रभो ।

सदा कार्या च विद्वद्भिर्विष्णुर्भक्रेस मानवैः॥ इति स्कन्दपुराणवचनासः।

चयोदशी तु पूर्वविद्धा गाच्चा "चयोदशी तु कर्त्तव्या दादशी-यचिता मुने" दति अञ्चवैवर्त्तवचनात् ।

स्कन्दपुराणेऽपुक्तं।

चयोदगी तु कर्त्तवा भवेद्या चापराहिकी। 'त्रपराहिकी' पूर्वविद्वेत्वर्थः।

पद्मपुराणेऽपि ।

एवमेकादभी याश्वा दादम्बा तु चयोदभी।
एतच ग्रुक्षचयोदभीविषयं। यतः क्रणापचचयोदम्बाञ्चतुर्हभीयुताया ग्राह्मलं स्वर्यते।

तचाच निगमवाक्यं।

षष्ट्राष्ट्रमी लमावास्था कृष्णपचे चयोदशी। ज्ताः पर्युताः पूच्याः पराः पूर्वयुतासाया ॥

यदा तु ने निर्मुः क्रष्णचयोदगी किन्तु पूर्वे खुर्कि ब्रिह्निति विद्वेत तचार रह्मविष्ठः, "एकादगी स्तीया चेति, तेन प्रक्षाचयोदग्रिप पूर्वे खुः समावन्ती न पूर्वा ग्राह्मिति। श्रन्य द्वाय-क्योदग्रीविषयमेतदाक्यमित्याञ्चः तदुभयमययुक्तं यदि चयो-द्या परे खुः समावेतां तदा न पूर्वयुते ग्राह्मे। तथा निगम-वाक्ये "क्षष्णपचे चयोदग्री" श्रव क्षष्णपच दति विग्रेषणवेयर्थे प्रसच्येत। किञ्च क्षष्णचयोदग्रीविषयमिदस्त ग्राह्मचयोदग्रीविषयमिदस्त ग्राह्मचयोदग्रीविषय-मित्स्त विग्रेषणवेयर्थे प्रसच्येत। किञ्च क्षष्णचयोदग्रीविषयमिदस्त ग्राह्मचयोदग्रीविषय-मित्स्त ग्राह्मचयोदग्रीविषयमिदस्त ग्राह्मचयोदग्रीविषय-मित्स्त ग्राह्मचयोदग्रीविषयमिदस्त ग्राह्मचयोदग्रीविषय-मित्स्त ग्राह्मचयोदग्रीविषय-पर्याः परयुतायाः ग्रह्माभिधानात् ग्राह्म-

चयोदश्यास पूर्वयुताया ग्रहणादेकादश्यादीनान् परविद्वानासुपा-दानात्तत्वाहचर्यात् त्रयोदशीग्रहणमपि परविद्वविषयं सत्कृष्ण-चयोदशीविषयं ज्ञायते । तस्मात् पूर्वे क्रोव व्यवस्था च्यायसी ।

ग्रुक्तचतुर्दभी तु पूर्णिमायुना ग्राह्मा। तथाच युग्मवाक्ये "चतुर्द्या च पूर्णिमेति।

भविष्यत्प्राणे दादग्रीकल्पेऽपि।

एवसेकादभी कार्या दादम्या तु चयोदभी। सदा कार्या चयोदक्या न तु युका चतुर्देशी। पौर्णमासीयुना सा स्थान् चतुर्द्घ्या तु पूर्णिमा॥

नारदीयपुराणेऽपि।

हतीयेकादभी षष्टी ग्रुक्तपचे चतुर्दभी। पूर्वविद्धा न कर्त्तव्या कर्त्तव्या परसंयुता॥

पद्मपुराणेऽपि ।

एकादम्यष्टमी षष्टी ग्रुक्तपचे चतुर्दभी। एताः परयुताः कार्य्याः पराः पूर्वेण संयुताः ॥

वराहपुराणे।

एकादंग्यष्टमी षष्टी ग्रुका चैव चयोदणी। याच्या परेण संयुक्ता न तु पूर्वेण संयुता॥

तथा।

वतीयैकादभी षष्ठी श्रष्टमी च चतुर्दभी। पूर्वविद्धाः प्रकुर्वाणे धनापत्य दराः सरताः॥

<sup>(</sup>१) याच्या इति ग॰।

तथा।

एकादभी दभम्या तु सप्तम्या चाष्ट्रमी तथा। पञ्चम्या च यदा षष्ठी त्रयोदस्था चतुर्दभी। श्रासु क्रियां न कुर्वीत पूर्वविद्धासु मानव इति ॥ नागविद्धा तथा षष्ठी भानुविद्धो महेश्वरः। चतुर्दभी कामविद्धा मिश्रास्ता मसिनाः सरताः॥

'मरेश्वरः' श्रष्टमी।

श्रनाष्ट्रमी-चतुर्दथौ गुक्को याह्ये । चैत्र-श्रावणचतुर्दथौ गुक्को श्रपि राचियोगिन्यौ ग्राह्ये "मधोः श्रावणमायस्य ग्रुह्मा या तु चतु-र्दग्री। सा राचिव्यापिनी ग्राह्या परा पूर्वाइगामिनी" ॥ दतिवचनात्।

> निश्चि भ्रमनि भूतानि श्रक्तयः शूल्यदातः। त्रतस्तर्यां चतुर्दग्यां सत्यान्तत्पूजनं भवेदिति च ॥

क्रणचतुर्दभी पूर्वयतेव।

तथाचापस्तम्बः।

कृष्णपचेऽष्टमीचैव कृष्णपचे चतुर्दशी। पूर्वविद्वातु कर्त्त्रया परविद्वान कश्चित्॥ यन् ब्रह्मवैवर्त्ते।

चतुर्दभी दर्भयुका पौर्षमास्या युता विभो दति। यच नारदीयपुराखे।

त्रष्टम्येकादभी वही सन्वपंचे चतुर्दभी। त्रमावासा हतीया च कर्त्तया परसंयुतिति॥ तद्भयसुपवासविषयं।

एकादम्बष्टमी वही उमे पचे चतुर्दग्री। श्रमावास्था हतीया च ता उपोयाः परान्विताः॥

इति पद्मपुराणवचनात्।

यदा तु इदुक्त-कृष्णद्दयेऽपि चतुर्दघ्यौ पूर्वदिनापरा बं याप्नुत-स्तदा चयोदशीयुते एव गाह्ये।

तथाच खान्दपुराणे।

चतुर्दभी तु कर्त्तवा चयोदम्या युना विभो। सम भन्नेर्महावाहो भवेद्या चापराहिकी। दर्भविद्धा न कर्त्त्रव्या राकाविद्धा कदाचनेति ॥ पूर्णमासी च चतुर्दशीयुता ग्राह्या तथाच युग्मवाको "चतुर्दश्या तु पूर्णिमेति।

पदापुराणेऽपि ।

पूर्वविद्धा तु कर्त्तव्या सप्तमी व्रतिभिनेरै: । पूर्णमासी महीपाल पुराणे निश्चयङ्गता ॥ एतच मावित्रीव्रतविषयं।

भ्रतिवद्धा न कर्त्तवा दर्शा पूर्णा कदाचन। वर्जियला सुनिश्रेष्ठ साविनीवतसुत्तमं ॥

दति ब्रह्मवैवर्त्तवचनात्।

ननु "एकादम्बष्टमी षष्टी पौर्णमासी चतुर्दभी। श्रमावास्ता हतीया च ता उपोथाः परान्विताः" ॥ इति प्रतिपद्युक्तायां पौर्ण-मास्यां उपवासविधानात् सावित्रीवतोपवासव्यतिरेनेणापि पूर्वेद्यः षावकाण्यलात्। उच्चते।

"एकाद्य्यष्टमी षष्टी ग्रुक्तपचे चतुर्द्गी" "पूर्णमासी महीपा-लेति वाक्ययोर्युग्म-साविनीवाक्ययोश्च न प्रतिपद्युक्तवाक्येन बाधी-युक्तः "विप्रतिषिद्धधर्भसमवाये भ्रूयसां खात्मधर्मलमिति न्यायात्। साविनीवतादन्यन प्रतिपिन्मश्रेव "ग्रुक्तपचे तिथिगाह्या यखामभ्यु-दितोरविरितिवचनात्।

श्रमावास्था तु प्रतिपद्युतैद ग्राह्मा । तथाच युग्मवाक्ये "प्रति-पद्मयमावास्थिति ।

पद्मपुराणेऽपि।

षष्ट्राष्ट्रमी तथा दर्भः कृष्णपचे चयोदग्री।

एताः परयुताः पूज्याः पराः पूर्व्वयुताः ग्रुभाः॥

प्रचेताः ।

नागिवद्धा तु या षष्ठी सप्तम्या च तथाष्ट्रमी।
दणम्येकादगीविद्धा चयोदग्या चतुर्दगी॥
स्तिवद्धा लमावास्या न यास्त्रा सुनिपुङ्गव।
डच्चरोक्तरविद्धास्ताः कर्च्याः काठकी श्रुतिः॥

"सप्तम्या च तथाष्ट्रमीति, "चयोदम्या चतुर्दमीति मुद्धमपचिषयम्। यनु नारदीयपुराणवचनम्।

दर्भञ्च पूर्णमासञ्च पितुः सांवत्सरं दिनम् । पूर्वविद्धमकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यत इति ॥

तत्साविचीव्रतविषयम् । "स्रतविद्धा न कर्त्तयेति ब्रह्मवैवर्त्तव-

चनात्।

भ्रतविद्धा द्यमावास्या कर्त्तया न कदाचन।

वर्जियला तु सावित्रीवतन्तु ग्रिखिवास्नेति ॥ स्कन्दपुराणवत्तनाच ।

श्रन्ये लाइ: श्रमावाखायाः प्रतिपद्युतलमुपवासविषयं उपवासे त्याः परयुतलाभिधानादुपवासव्यतिरिक्तसर्व्यकार्ये तु पूर्वयुत्तेवेति तद्युक्तं "स्तविद्धा न कर्त्तवेदीत, "स्तविद्धा श्रमावाखेति वचन-विरोधात्।

नागिवद्धा च या षष्ठी दश्यस्वेकादशी तथा।

स्तिवद्धा सिनीवाली न तु तच मतञ्चरेदिति ॥

निषेधविरोधाच । एतान्युपवासिवषयाणीति चेत्। न । बद्धवाक्यसङ्कोचप्रसङ्गात् साविचीवाक्ययोरनार्जवप्रसङ्गाच । किञ्चैवं देवकार्याणि स्तिविद्धायासमावास्थायां प्राप्नुवन्ति ।

ततस्य ।

सिनीवासी तथा पित्ये दैवे च सततं कुझः। इति जाबासवचनं विरुध्येत।

प्रतिप्रत्स्वणमावास्या पूर्वास्वयापिनी यदि । भूतविद्धैव सा कार्य्या पित्र्ये कर्मणि सर्वदेति ॥

वचनादिष देवकार्यं प्रतिपित्मश्रायामिष गम्यते तस्मात् पूर्वेव यवस्या ज्यायसी । एवं तिथिदेधे पूर्वीकग्रहणनियमः प्रतिपादितः ददानीमेतदिसद्धानां वाक्यानां विषयव्यवस्था क्रियते । तचे। प्रनाः

व्याप्रस् ।

खर्वे दर्पे महाद्पे हिंसा स्थात् पूर्वका लिकी ॥

'खर्वः' साम्यं । त्राचारसारकता तु तिथिच्छेदोऽस्यः खर्व इति व्याख्यातं । 'दर्पः' दृद्धिः, 'हिंसा' चयः। साम्य-वृद्धि-चयाः पूर्वतिय्य-पेचया । पितामरः ।

खर्वे द्रेषे परौ पूज्या हिंसां पूर्वत्र पूजयेत् ॥
सवियत्पुराणे त्रत्तरार्द्धमेवं पद्यते ।
खर्व द्रेषे परौ कार्या हिंसा स्थात् पूर्वकालिकी।
तत्रैवं विरोधे व्यवस्थामाह व्यासनिगमवाक्यम् ।
दितीयादिषु युग्मानां पूज्यता नियमादिषु ।
एकोदिष्टादिबद्धादौ च्रासवृद्धादिचोदना॥

नियमादिष्वित्यादिशब्देन पित्तकर्मयितिरिक्तवतोपवासादिसक-सकर्मणां यहणं, एकोदिष्टादौत्यादिशब्देन विवाहादिमङ्गलाङ्गस्र-तत्राद्वयतिरिक्तत्राद्वस्य, वृद्धादावित्यादिशब्देन माङ्गलिकत्राद्वस्य। एवं च पित्वकार्यो ष्ट्रासवृद्धादिचोदनेत्युकं भवति।

श्रखापवादः स्कान्दे ।

यस्मिन् काले तु यत्कर्म तत्कालयापिनी तिथिः। यो यस्य विह्नितः कालस्रत्कालयापिनी तिथिः॥

वृद्धयाज्ञवल्काः ।

कर्मणोयस्य यः कालस्तत्कालव्यापिनी तिथिः।
तया कर्माणि कुर्वीत च्चास-वृद्धी न कारणम्॥
पूर्वास्त्रिकास्तु तिथयो देवकार्ये फलप्रदाः।
त्रपरास्त्रिकास्त्रथा ज्ञेयाः पित्रर्थे तु प्रदुभावहाः॥

द्रत्येतिनगमन्न हार्नेवर्त्तवचनमि "कर्मणो यस यः कास दत्य-नेन समानविषयं। ननु यदा त्रयुग्मदिने कर्मकास्रयापिनी युग्म-दिने तु विपरीता तदा का ग्राह्मा।

श्रव नेचिद्राष्ट्रः।

युग्ना तिथिरेव पाच्चा तिथ्योर्थुग्मं महाफनमित्यभिधानात् "एतद्वासं महादेषं हन्ति पुष्यं पुराक्तमिति युगातिकसे दोष-घटिकादिपरिमिताया श्रपि सन्पूर्णलाभिधानाच । खदाइतकर्मकाल्याप्तिग्रास्त्रस्य युग्मवाक्यविषयपरिहारेणैवीपपत्तेस्र भिष्ठाचारानुगष्याच युग्भादर एव युक्तः । तदयुक्तं । यद्यपि कर्म-कालवाप्तिपास्तं युगावाकाविषयपरिचारेणायुपपद्यते युगावाकाञ्च कर्मकालयाप्तिप्रास्तविषयपरित्यागेन, तथापि युग्मवाकासीव कर्म-कालव्याप्तित्रास्त्रविषयपरित्यागो युक्तः श्रन्यया प्रातिस्त्रिकप्रति-पदादिविधीनामपि बाधप्रमङ्गात्। केषुचिद्वतेषूत्पत्तिवाका एव प्रतिपदादिति चिश्रुतेस्तद्वाधोऽप्युत्प स्रिष्टगुणावरे धिन षम्पूर्णवाभिधानेनारे। पितकर्मका जीनिति थिय इणस्य सुख्यकर्मका जी-नितिथिसकावे श्रन्याय्याश्रयणाच। श्रिष्टाचार्याच नियतो न विद्यते **डभय**था श्राचरणात् । किञ्च यदा भाद्रपदग्रुक्षषष्टी दिनमाचप-र्थाप्ता दितीयदिने च सप्तमी चिसुइर्त्ताना तदा श्रसुक्ताभरणस-प्तमी दितीयैव "श्वहस्यु तिथयः पुष्या दति वच्यमाणवचनात् भवत्पचे दूर्वाष्टमीव्रतमपि तचैव कार्यं श्रखाः पूर्वविद्धाया श्रभिधा-नात्। ततस्व विरोधः प्रसच्चेत श्रसुक्ताभरणसप्तम्यामग्रिपकविश्रोषस्वैव भोज्यताभिधानात् दूर्वेष्टस्यां चाग्निपक्तभोजनाविधानात्। ततस्र

खीक्षतोभयत्रतानां विरोधः खात्। ऋसात्पचे तु सायं दोषः कर्मकाख्याप्तिणाख्यपर्याखोचनया दितीयेऽभि दूर्वाष्टमीत्र सरणाद्देवे
कर्मणि पूर्वाख्यविधानात्। एवमन्याख्यणि तिथिषु दिरोध उद्गावनीयः। तस्मात् प्रातिखिकप्रतिपदाद्यविख्यतपूर्वाणादिकाख्यः कर्मणामावस्यकलाद्युग्मानादरेख कर्मकाख्यापिनी तिथिगाद्येति। तथा
चैवं व्यवखा यदा दिनद्येऽपि नियमादिकर्मकाख्यापिन्यास्तिथेरसक्षवः सक्षवो वा तद्विषयं युग्मादिवाक्यं एकोद्दिष्टादिकर्मकन्त्रव्यापिन्याखिथेः सक्षवे श्रमक्षवे वा द्वाप-द्वादिवाक्यं। यता
लेकस्मिन् दिने वताद्येकोद्दिष्टादिकर्मकाख्यापिनी तिथिः परसिआस्ति तदा "कर्मणो यस्य यः काख इत्यादिवचनात् कर्मकाख्य

ग्रुक्षपचे निधिर्यास्या यस्यामभ्युदिनोर्विः । स्वन्यपचे निथिर्यः स्वा यस्यामसमिनोर्विः ॥

दति मार्कण्डेयवचनमपि।

यचैकैव तिथिरेकेन वचनेन पूर्वा ग्राह्मेत्युच्यते श्रपरेकापरयुतेति तच विरोधे मति व्यवस्थापकं द्रष्टव्यं, तथाच तच दर्शितं व्यास्था-नान्तरं च पूर्वमेव निराह्मतम्

यत् विष्पुधर्मीत्तरव्रचनम् !

वर्द्धमानेन्दुपचस्य उदये पूच्यते तिथिः।
यद्भ चन्द्रः चयं याति तदा स्वादापरास्त्रिकीति॥
स्वन्यापचे तिथित्रैया यस्वामस्तिमतोर्वः।
तया कर्माणिं कुर्गेति ष्ट्रास-दृद्धी न कारणमिति॥

तदुभयमपि पूर्ववद्याख्येयम् । यन्तु बौधायनवचनं ।

सा तिचिस्तच नचचं यसामभ्युदितारिवः । वर्द्धमानस्य पचस्य हानौ लस्तमय प्रति॥ यच रुद्धविष्ठस्य ।

वर्द्धमानस्य पचस्य उदये पूच्यते तिथिः । यदा पचः चयं याति तदा स्वादापराण्डिकी ॥ तस्ववैं दर्पवचनेन समानविषयं ।

श्रन्थे तु "श्रुक्षपचे तिथित्रीयेति वचनसमानविषयमिति वदिना तद्युकं चन्द्रचय-वृद्धोः पचे उपचारप्रसङ्गात् !

यनु व्याख्यानं यदा पची वर्द्धते षोड़ प्रदिनाताको भवति यदा पचः चीयते चतुर्द प्रदिनाताको भवति तदा पूर्वेवेति तदण्युकं, ष्ठभयथा वाक्यस्रोपपत्तौ वचनान्तरसमादिन्यर्थे तात्पर्यकस्पना-युक्तलादेवं मूस्ति अतुत्यन्तरकस्पनापि न भविष्यति, भवत्पचेऽपि सा स्थात्। तस्मात् पूर्वेव व्यास्था युक्ता।

श्रन्थे तेवं व्यवस्थामाद्धः प्रतिपदादिविश्रेषेण पूर्वासादिविश्रेषेण
च विद्विते धर्मे पूर्वासादिव्यापिनी तिथियाद्या "कर्मणो यस यः कास द्व्यादिवचनात्। ननु कासदयविधिवाक्याभ्यामेव प्राप्तोऽयमर्थः सत्यं, किन्तु द्वास-वृद्धादिवाक्येवीधितः। श्रत एवोक्तं "द्वास-वृद्धी न कारणिमति, कुच तर्हि ते कारणिमति उच्यते यदा दे तिथी तत्कासस्थे भवतस्तदा तिथिचये पूर्वा याद्या वृद्धौ परा याद्या "खर्वी-द्र्पस्तथा हिंसेतिवचनात्। तिथिसास्ये तु श्रुक्षपचे परा कृष्णपचे

पूर्वा "ग्रुक्षपचे तिथिरिति मार्कण्डेयवचनात्। नन् चयाणामितग्रेषेण बाधे प्राप्ते किमिति खर्व एव बाध्यते ऋच ब्रूमः, प्रथमप्रतीतलाद्बाधसाघवात् "च्राम-वृद्धी न कारणमिति च्राम-वृद्धीः सर्वतिथिविषयलानुवादास । कस्ति खर्वस्थावकाग्रः, श्रमावास्था।

तथा च प्रचेताः !

तिथिचये मिनीवासी तिथिवद्धी कुझर्मता । साम्येऽपि च कुझर्ज्ञेया वेद-वेदाङ्गवेदिभिः॥

यटा तु दे त्रिप तिथी तत्काखि न भवतस्तदा युग्मवाक्य-पर्याखीत्रनया निर्णय इति तद्युक्तं, "दितीयादिषु युग्मानामिति व्यामनिगमवचनविरोधात् "प्रज्ञक्तपचे तिथिक्वयोति वचनस्य चास्म-दुक्तप्रकारेणोपपत्तेः खर्वनाधकत्वे प्रमाणाभावाच्च, खर्व-द्र्प-चयेस्वेक-वाक्येनोपात्तेषु चय-द्र्पीं धर्वतिथिविषयौ, खर्वस्त्रमावास्माविषय इति विषम्याश्रयणस्थाक्तप्रकारेण वाक्यस्थोपपत्तौ श्रनुचितत्वात्। तस्मात् पूर्वेव व्यवस्था च्यायमौ। यदा लेकस्मिन् दिने श्रस्पकर्मकास्थं स्वृत्रति तिथिरन्यसिन् दिने नास्पमि तदा "कर्मणो यस्य यः कास इत्यनेन कर्मकासम्बन्धिन्येव ग्राह्मा। यदा तु दिनद्वयेऽप्यस्प-कर्मकासम्बन्धिनौ तदा क्ष्रास-सद्भिवाक्येयुग्मादिवाक्येस्य यथाययं पूर्वा परा वा ग्राह्मा।

एकसिांश्व पचदये सम्पूर्णकर्मकास्त्रयापिविहिततिथिसंस्पर्धमाचे-णायतुष्टितं कर्म सगुणं भवतीति दर्धयितुमाह, देवसः ।

यान्तिषिं समनुप्राप्य उदयं याति भास्तरः । सा तिषिः सकसा ज्ञेया स्नान-दान-जपादिषु ॥ पण्डितपरितोषे तु "स्नाम-दान-त्रतादिखिति पठितं, विष्णुध-र्मान्तरे "साम-दानादिकर्मस्निति पाठः ।

वासः।

खद्यस्रेव सविता यां तिर्षि प्रतिपद्यते। सा तिथिः सकसा श्रेया दानाध्ययनकर्मसु॥

देवसः।

वान्तिथं समनुप्राय श्रसं याति दिवाकरः । सा तिथिः सकता श्रीया दानाध्ययनकर्मसु ॥ पिष्डतपरितोषे तु "स्वान-दानादिकर्मस्विति पठितम् । भविष्यतपुराणेऽपि ।

व्रतोपवासिनयमे घटिकैका यदा भवेत्। सा तिथिः सकसा श्रेया पित्रर्थे चापरास्किकी ॥ विष्णुधर्मीत्मरे।

सा तिथिस्तद्शोराचं यस्यामस्तमितोरितः । तया कर्माणि सुर्वीत ष्ट्रास-दृद्धी न कारणम् । पद्मपुराणेऽपि ।

त्रते साने तथा नक्ते पित्वकार्यं विशेषतः ।

यसामसं गतो भानुः सा तिथिः पुष्यभाग्भवेत् ॥

त्रतोपवासनियमे घटिकेका यदा भवेत् ।

स्रदेशे सा तिथिस्तव विपरीता त पैत्वके ॥

'विपरीता' श्रस्तमयसम्बन्धिनी ।

विष्युधर्मीकारे ।

व्रतोपवास-स्वानादौ घटिकीका यदा भवेत् । उदये सा तिथियासा त्राद्वादावसागामिनी ॥

व्यासः।

व्रतोपवास-स्वानादौ घटिकैका यदा भवेत्। तामेव तिथिमाश्रित्य कुर्यात् कर्मास्वतिस्तः॥ बौधायनोऽप्रि।

त्रादित्योदयवेनायां या स्तोकापि<sup>(१)</sup> तिचिर्भवेत् । पूर्णा सा त्ववगन्तवा प्रभूता नोदयं विना ॥

श्रत्रास्त्रमयकासीनितयेः सम्पूर्णलाभिधानं पूर्वविद्वोपादेष-तिथिविषयं, उदयकासीन-तिथिसम्पूर्णलाभिधानञ्च परविद्वोपा-देयतिथिविषयमिति श्रेयं।

श्रवापि विशेषः स्कान्देऽपि।

यान्तिथिं समनुप्राप्य यात्यसं पिद्मनीपितः । सा तिथिस्तिद्द्ने प्रोक्ता निसुद्धर्त्तापि या भवेत्॥

श्रिवर्रस्थ-सौरपुराणयोः।

यां प्राप्यास्तसुपैत्यर्कः सा चेत्याक्तिसुहर्त्तिका । धर्मकृत्येषु सर्वेषु सन्पूर्णान्तां विदुर्बुधाः ॥ चये पूर्वा तु कर्त्त्रया रुद्धा कार्या सदोत्तरा । तिथेसास्यास्तिचणायाः चय-वृद्धी लकारणं॥

'त्रिचणायाः' त्रिमुहर्त्तायाः । स्कन्दपुराणे तु "तस्यासु त्रिमु-हर्त्ताया दति ततीयः पादः पठितः ।

<sup>(</sup>१) या सा कापि तिथिभैवेदिति ग॰।

## वृद्धविश्रष्टः ।

यसां तियावस्तिमयात् सूर्यस्त चिमुद्धर्तते । याग-दान-जपादिभ्यसामेवोपक्रमेत्तिथि ॥

श्रखापवादमाच विश्वष्टः।

चिमुद्धर्त्ता न कर्त्तवा या तिथिः चयगामिनी। चिमुद्धर्तापि कर्त्तवा या तिथिर्दद्धिगामिनी॥

श्रव चिसुह्रक्तियिग्रहण-परित्यागे वृद्धि-च्रामयोः कारणलं विश्वष्ठवचनेनोक्तं श्रिवरहस्य-सौरपुराणवचनेन च प्रतिसिद्धं तंचैवं व्यवस्था पित्वकार्ये वृद्धि-च्रामयोः कारणलं न नियमादिषु, "दि-तीयादिषु युग्गानामिति व्यासनिगमवचनात्। विष्णुधर्माक्तरे बौधायनप्रोक्ते च।

उदिते दैवतं भानौ पित्र्यञ्चास्तिमते रवौ । दिसुइन्तें चिरक्रश्च मा तिथिईव्य-कव्ययोरिति॥

श्रखार्थः। भागावृदिते मत्युत्तरकाले श्रक्को सुह्वर्त्तदयं 'देवतं' देवदेवत्यं, तिसंश्वास्तिते तत्पूर्वकालीनमक्रोसहर्त्तत्रयं 'पित्र्यं' पित्र- देवत्यं, श्रतसावत्कालव्यापिनी या तिथिभवति सेव क्रमात् स्व-क्रयोग्रीह्येति।

श्रव केचिदाञ्जः।

दिसुहर्त्तमित्यसुकस्यः।

विसुह्यमां न कर्मव्या या तिथिः चयगामिनी। दिसुह्यमां न कर्मव्या या तिथिर्देहिगामिनी॥ इति इचवचमान्।

एतचोदयसम्बन्धितिथिविवयं श्रस्तमयसम्बन्धिन्यास्त्रिसुद्धर्त्तांचा एव प्राह्मसाभिधानात्, श्रनुकस्पश्चावस्थककर्मार्थः, यदा तु युग्मदिने-ऽस्तमयसम्बन्धिनी श्रयुग्मदिने तु उदयास्तमयसम्बन्धिनी तचोभयस-मन्धिन्योः प्राप्तस्थात्सेव ग्राह्मा युग्मदिनसम्बन्धिन्याः क्रियानद्वायाः श्रमस्कस्पतात्। यदा तु युग्मदिने श्रस्तमयात् प्राक् न दृश्यते श्रयु-ग्मदिनेऽस्तसयात् प्रागेव समायते तचोक्तं जावास्ति-स्द्भगौतमाभ्यां।

श्रष्ट:सु तिथयः पुष्याः कर्मानुष्ठानते दिवा।
नक्तादिवतयोगेषु राचियोगोविशियते॥
श्रष्टोराचसाधं व्रतं उभययोगिन्यासेव कार्यं न तु युगालानाचादरः।

तथा च रुद्धयाज्ञवस्काप्रोक्तपद्मपुराणयोः । दिवाराचौ व्रतं यच एकमेकतियौ गतं। तस्त्रासुभययोगिन्यामाचरेत्तद्वतं वृती ॥

नचेवं सति षष्ठी-सप्तम्यादियुग्ने सप्तमीव्रतसङ्क्यः कदा, न तावत्सप्तम्यादिकाले, "प्रातः सङ्क्ष्ययेदिदानुपवासवतादिकमिति तस्य प्रातःकालविधानात्। न च प्रातः, "प्रक्रमचे रविदिने प्रवक्ते चोक्त-रायणे। पुत्रामधेयनचने ग्रहीयात् सप्तमीव्रतं" दत्यादिवचनेः सप्त-म्यादिकाले सङ्क्ष्यश्रवणात्। न चायुग्मदिने, युग्मपुष्यताभिधाना-क्तदतिक्रमे दोषश्रवणाञ्च।

श्रम नेपिदासः।

युग्धिदिने एव प्रातः सङ्गल्यः करणीयः युग्मपुष्यताभिधानात् पूर्वापरचोरिव तिष्योः साकस्त्रविधायकवत्रनानामये दर्भविष्यमा- णतात् सीयसीयकार्यकरणार्धतातिरिक्तमाकखाभावात् तेम बच्चा-दिकासे सप्तम्यादिकार्यभिष्यवगम्यते। न च प्राप्तः सद्धस्यग्रहणमिति नियमः, भौमद्दादम्यादिव्रतेषु सायं तद्पदेशात्, तस्माधुग्मतिथावेव सद्धस्यः स च प्रातरेव, न च सप्तम्यादितिथिकास इति ज्ञेथं।

त्रपरे लेवमाष्ठः यदा एकसिमिन्दने कर्मीपक्रमकालयम्बन्धिनी तिचिर्नापरिक्सिन्दिने तदा कर्मीपक्रमकालयम्बन्धिन्थेव याञ्चा ।

तथाच बौधायमः।

योयस्य विश्वितः कासः कर्मणस्तदुपक्रमे । विद्यमानो भवेदङ्गं नोम्झितोपक्रमेण तु ॥

इति युग्मपुद्धालाभिधानं साक्षत्वाभिधानञ्च बौधायनादिवसन-विषयपरिक्षागेनायुपपद्यते ।

श्रम्ये लाष्ठः यदैकस्मिन्दिने कर्मीपक्रमकास्यक्षिक्षः श्री श्रपर-सिम्निन्देने च कर्मसमाप्तिकासम्बन्धिनी तदिषयमेव बौधायना-दिवस्वमिति। एवं युग्मादिवाक्येस्त्रिसुहर्त्ताया साभे श्रयुग्मित-वियोगिनी वेधयोगदोषाद्याह्येत्यर्थादुकं। दोषश्च नारदीयपुराणे दिश्चित:।

दामवा जच्:।

श्वस्थाकं वस्रतिर्ष्रह्मन् कस्थिन् स्थाने भविष्यति। निराधाराः स्थिताः सर्वे कानु ओच्छाय ओजनं॥ ब्रह्मीवाच।

दितीयाने स्थिति र्श्वेका नागाने तु दितीयका। श्रष्टम्यादी तितीया तु दश्रम्यने चतुर्थिका॥ प्रतिपदादितः क्रला पच्चमी भवतां स्थितिः ।

षष्ठी चयोदगीपान्ते श्रादौ क्रला चतुर्दगीं ॥

एषोऽपि भवतां वाषः सुदृढः परिकीर्त्तितः ।

एवं प्रोक्तास्तु तिथयः प्रदत्ता ब्रह्मणा पुरा ॥

तेषां संमित्रिता दत्ताः पित्थसत्तास्त्रचैव हि ।

ग्रेषो हि विविधः कालः कीर्त्तितः पापनाग्रनः ॥

सप्तम्यादौ महीपाल पूर्णादौ श्रेयसः स्थितः ।

विपरीतोऽसरेभ्यस्त प्रदत्तो ब्रह्मणा पुरेति ॥
वेध-योगौ ब्रह्मवैवर्त्ते दर्शितौ ।

कीदृग्रस्त भवेद्योगो वेधोविप्रेन्द्र कीदृग्रः। योग-वेधौ समाचस्व याभ्यान्दुष्टसुपोषणं॥

#### इति पृष्टे।

यत्त् ब्रह्मवैवर्त्ते यास खवाच ।

या तिथिः सृग्रते राजन् प्रातर्वक्षावलोकिनी।
श्रा वेध इति विज्ञेयोयोगः सूर्योदयो मतः॥
इति कथितं।

चतस्रो घटिका भूप श्रहणोदयनिश्वयः। चतुष्टयविभागोऽच वेधादीनां किलोदितः॥ श्रहणोदयवेधः खात्मार्ह्धन्तु घटिकाचयं। श्रतिवेधो दिघटिकः प्रभासन्दर्भनाद्रवेः॥ महावेधोऽपि तचैव दृश्यतेऽकीं न दृश्यते। तुरीयस्तच विहितो योगः सुर्योदये बुधैः॥ तत् प्रकरणादेकादभीव्रतविषयं।

यत्तु ।

नागो दादश्रनाडीभिर्दिक्-पञ्च-दश्रभिस्तथा।
स्तोऽष्टादश्रनाडीभिर्दूषयत्युत्तरां तिथिमिति॥
तिद्दिनद्वयेऽपि कर्मकाच्यापितिथिसक्षेत्रे द्रष्टयं, उपवासिवषयता तु न युक्ता।

श्रविद्वानि निषिद्धेश्वेत्र लभ्यने दिनानि तु । सुह्रन्तेः पञ्चभिर्विद्वा ग्राह्यैवैकादग्री तिथिः ॥ तदर्द्वविद्वान्यन्यानि दिनान्युपवसेत्रदः । श्रविद्वानामलाभे तु पयोदिधि-फलानि वा । सक्तदेवाल्पमश्रीयादुपवासस्त्रसौ भवेत् ॥

इति ऋष्यश्रङ्गवचनात्।

उपवासे च घटिकामाचवेधोऽपि "दूषयत्युक्तरां तिथिमिति वचनान्तरसिद्धः। न चैतन्नकेकभक्तायाचितविषयं, तेषां प्रदोषदिन-व्यापिन्यान्तिथा नियमेन कर्त्तव्यताभिधानात् दितीयेऽइनि च तद्सम्भवाक्त्त्त्रोपः प्रसच्येत । यत्तु षट्चिंग्रन्मतवचनं "घटिकार्द्धं चिभागं वा खल्पं वा दूषयेक्तिथिं। पञ्चगव्यघटे पूर्णं सुराया विन्दु-कोयथा"॥ दति तदुकादेव केतोरूपवासविषयं। एतेन यत् केश्चिदुकं "घटिकार्द्धं चिभागं वेति वचनं वेदनिन्दार्थवादत्या श्रवधेयं श्रन्थथा "नागो दादश्रनाङ्गीभिरित्यनर्थकं स्थादिति तन्तिरस्तं। उक्तप्रकारेण वाक्योपपत्ती लचण्या श्रर्थवादलकल्पनाया श्रन्थाय्यलात्।

त्राची लेवमाडः एकादभी तावहिमद्दे येऽपि कर्मकाख्यापिले

चये पूर्वा प्राप्ता षष्ठी-पूर्णिसे तु युग्मवाक्येरिप तंत्र साइचर्यादेकाद-ग्रीप्राप्तिरेव तत्र निषिध्वत दति तदयुक्तं दिनदयेऽपि कर्मकाख्या-पिलेऽपि युग्मादिवाक्यप्रवक्तेक्कलात् युग्मवाक्यचयवद्धिसाम्यवाक्य-कर्मकाख्याप्तिवाक्यविषययवस्थायास्तदुक्तायानिराक्ततलाच्च तस्मा-दिनद्येऽपि कर्मकाख्यापितिथिसस्भवे दृदं दृष्ट्यं।

श्रन्ये तु दिनद्येऽपि कर्मकालयाष्ट्रभाव दृदं वचनमित्याद्धः। श्रन्ये तुभयविषयमङ्गीकुर्वन्ति।

तसाद्यासान्तियीनां नेवलानां पुष्णलन्तासासेव वेधव्यवस्था या-सान्तियीनां वार-नज्ञच्योगेन पुष्णलन्तासाम्बेधदोषो न भवति, तच वेधदोषेऽङ्गीक्रियमाणे द्वितीयेऽचिन वारादियुक्तितियेरभावात् कर्मेव लुप्येत।

उत्तञ्च चतुर्थीं प्रकात्य ब्रह्मवैवर्त्ते । श्रङ्गारकयुता या तु सा तथैव फलप्रदेति । 'तथैव' युग्मगुणनिरपेचवारादिगुणेन । लिङ्गपुराणे ।

दम्रस्थेकादमी यत्र सा नोपोखा भवेत्तिथिः। श्रवणेन च संयुक्ता सा ग्राुभा सर्वकामदा॥ गोभिलः।

या तिथिकीचसंयुक्ता या च योगेन नारद । सुह्रक्तेद्वयमाचापि सापि स्वी प्रमस्ति ॥

सर्वापि दुष्ट्युग्मस्थापीति प्राप्ते न नेवलं तिथिविषय एव वेध-दोषः तस्मान्त्रिषद्धितिथिविद्धा परित्याच्या श्रन्या तृद्यमम्बन्धिन्यस्त- मयसम्बन्धिनी वा "सा तिथिः सकता ज्ञेयेति वचनादुपादेयेति सिद्धं।

श्रखापवादमा ह नारदीयपुराणे विश्वष्ठः ।

पारणे मरणे नॄणां तिथिस्तात्का लिकी स्तृता ।

पित्येऽस्तमयवेलायाः स्पृष्टा पूर्णा निगद्यत दति ॥

पारणे मरणे वा तात्का लिक्येव तिथिन पुनः सा तिथिः सकसा
जीयेत्येतद्ववतीत्यर्थः ।

स्तन्दपुराणे।

श्रभ्यक्ते चोदिधिस्ताने दन्तधावन-मेथुने । जाते च निधने चैव तत्कालकापिनी तिथिः ॥ मन्वादौ च युगादौ च ग्रहणे चन्द्र-सूर्ययोः । क्तीपाते च वैधत्यां तत्कालकापिनी क्रिया॥

मन्वादौं या स्नान-दान-श्राद्वादिका किया सा मन्वादिकास-व्यापिनी कार्य्या न कालान्तर द्रत्यर्थः। एवं युगादौ चेत्यादि व्या-खोयं, "नक्तवते च सन्प्राप्ते तत्कालव्यापिनी तिथिरिति। तस्य नक्त-व्रतस्य यः कालः प्रदोषाखाः तद्वापिनी तिथिर्याद्येत्यर्थः।

दति श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवीयसक्तश्रीकरणाधीश्वर-सक्तवद्याविशारद-श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्व्वर्गचिन्तामणी परिशेषखण्डे कालनिर्णये तिथिसामान्यनिर्णयः समाप्तः।

#### [ १ • 4 ]

## चतुर्थोऽध्यायः।

# श्रय व्रतविश्रेषेण तिथिविश्रेषनिर्णयः।

### श्रथ ब्रह्मवैवर्त्ते ।

हाष्णाष्टभी तथा रक्षाहतीया वटपेहकी।
यहत्तपा तथा ब्रह्मन् कर्त्तया संसुखा तिथिः ॥
नान्येषु संसुखा कार्या हतीया चाष्टभी दिज।
पष्टी चैकादगी ब्रह्मिवियेवं ग्रास्त्रनिर्षयः॥

'समुखा' पूर्विद्धा, 'क्षणाष्टमी' कष्णाष्टमी मतसम्बन्धिन्यष्टमी । केचित्तु कष्णाष्टमी जन्माष्टमीति व्याचचते, श्रस्थापि पूर्वदिन एव रोहिणीयुक्तायाः पूर्विद्धायाः उपोव्यत्वात्। 'रम्भावतीया' रम्भा-म्रतसम्बन्धिनी वतीया। 'च्हत्तपा' च्हत्तपन्नतसम्बन्धिनी तिथिः, तच्च म्रतं श्रिवर्ह्स्स्थे प्रतिपादितं। भरतं प्रति जतङ्क ज्वाच।

> ग्रट्णु खेनं महाराज रुहत्तपद्दतिव्रतम् । क्रतेन येन विश्वातमा प्रिवः ग्री इं प्रसीदति ।

ब्हत्तपोत्रतमिदं ब्रह्मस्त्यादिशोषणम् ॥ दत्यादिना।

केचिदेतद्वतमपद्यन्तो रहत्तस्यमितिपाठसुग्रेच्याश्च्यायमं दि-तीयाव्रतार्थलेन याचचते, तत्कचिद्पि श्रुति-स्तृतीतिहास-पुराण-तिस्वन्थनादिष्यदृश्यमानलास्र प्रमाणपदवीसुपारोद्धमईति ।

संवर्त्तः ।

श्रमाष्ट्रमी रहत्तपा सावित्री वटपैद्धकी । त्रमङ्गत्रयोदग्री रमा कर्त्त्रया पूर्वसंयुता ॥ 'त्रमङ्गत्रयोदग्री' कामव्रतसम्बन्धिनी त्रयोदग्री । रहत्तपा तथा रमा सावित्री वटपैद्धकी । श्रमणाष्ट्रमी च स्तृता च कर्त्त्रया समुखा तिथिः ॥

ब्रह्मवैवर्त्ते ।

चतुर्थी तु हतीयायां महापुष्णप्रसम्पदा । कर्त्त्रच्या व्रतिभिर्वस्य गणनायसुतोषिणी ॥ 'चतुर्थी' विनायकव्रतसम्बन्धिनी चतुर्थी । पैठीनसिः ।

कृष्णाष्टमी स्कन्दषष्टी भिवराचिश्चतुर्दभी। एताः पूर्वयुताः कार्य्यास्तिय्यन्ते पारणं भवेत् ॥ 'स्कन्दषष्टी' स्कन्दन्रतसम्बन्धिनी षष्टी। स्कन्दपुराणे।

जन्माष्ट्रमी रोहिणी च ग्रिवराचिस्त्रथैव च। पूर्वविद्धेव कर्त्तव्या तिथि-भान्ते च पार्णम्॥

रुइद्यमः ।

श्रावणी दुर्गनवमी दूर्वा चैव इतामनी।
पूर्वविद्धा तु कर्त्तव्या मिवराचिर्वलेदिंनं॥
'श्रावणी' श्रावणपूर्णिमा। 'दुर्गनवमी' दुर्गत्रतादिसम्बन्धिनी
नवमी। 'दूर्वा' दूर्वाष्टमी। 'इतामनी' हो लिका पूर्णिमा, विक्रत्रतसम्बन्धिनी तिथिश्व, 'बलेदिंनं' बलिप्रतिपत्।

#### पद्मपुराणे।

श्रावणी दुर्गनवमी तथा दूर्वाष्ट्रमी च या।
पूर्वविद्धा तु कर्त्त्र श्रावराचिबंतेर्दिनं॥
स्कन्दपुराणे प्रभासखण्डे।

श्रश्रयुक्श्रक्तपचे या श्रष्टमी मूलसंयुता । सा महानवमी प्रोक्ता चेलोक्ये तु सुदुर्लभा ॥ कन्यागते सिवतिर श्रुक्तपचेऽष्टमीयुता । मूलनचत्रसंयुक्ता सा महानवमी स्टता ॥ श्रष्टम्यां च नवम्यां च जगन्यातरमिक्ताम् । पूजियलाश्विने मासि विश्वोको जायते हि सः ॥

दूर्वाष्टमी च धिंइस्थे सूर्ये भाद्रपदग्रक्काष्टमी भवति। यदि चाष्टम्याः पूर्वमगिस्तिरुदेति तदा प्राग्वज्ञले पचे कार्य्या। तथाच लोगाचिः।

उद्यानिका शिवपविचकमेघपूजा
दूर्वाष्ट्रमी फलविरूढकजागरापि।
स्त्रीणां व्रतानि निखिलान्यपि वार्षिकाणि
कुर्यादगस्य उदिते न शुभानि लिप्युः।।
दति व्रतविश्वेषेण तिथिविश्वेषनिर्णयः।

अथैकभक्ततिथि-कालनिर्णयः।

तर्वेकभक्तलचणं स्कन्दपुराणे।

दिनार्द्धं समयेऽतीते भुच्यते नियमेन यत् । एकभक्तमिति प्रोक्तमतस्त्रस्थाद्दिवेव स्थि । देवसः ।

दिनार्ड्समयेऽतीते भुज्यते नियमेन यत्।
एकभक्तमिति प्रोक्तमूनं ग्रास्चयेण तु॥
तच्च मध्याक्रदापिन्यां कार्यं।
तथाच पद्मपुराणे।

मधाक्रवापिनी ग्राह्मा एकभक्ते सदा तिथिः। बौधायनः।

खद्ये त्र्पवामस्य नक्तस्यास्त्रमये तिथिः। मध्याक्रयापिनी ग्राह्मा एकभक्तवते तिथिः॥

श्रव च विधा विभक्तखाक्रो मध्यमोभागो मधाक्रः। ननु चतुर्धा विभक्तखाक्रो दिंतीयभागेऽपि मधाक्रग्रब्दः प्रयुक्तः। पूर्वाक्रः प्रहरं साद्धं मधाक्रः प्रहरं तथा।

त्रा हतीयादपराष्ट्रः सायाक्षय ततः परम् ॥

इति गोभिसवचनात्। तथा पञ्चधा विभक्तस्य हतीयभागेऽपि।

लेखाप्रभृतावादित्ये चिसुहर्त्तं गते रवौ।

प्रातस्त स स्थतः कालोभागश्चाक्रस्त मध्यमः ॥
सङ्गवस्तिमुह्न्तस्त मध्याक्रस्तस्यमः स्थतः ।
ततस्त्रयोमुह्न्तस्ति श्रपराद्योविधीयते ॥
पञ्चमोदिनभागो यः स सायाक्र दति स्थतः ।
यद्यदेतेषु विद्यतं तन्त् कार्यं विजानता ॥

द्ति प्राधरवचनात्। तत्कथं निर्णयः। उच्यते। खरसत-स्तावनाधाक्वप्रव्दः पूर्वीत्तरभागदयापेचो सध्यसभागे वर्त्तते, भागा-न्तरापेचया चतुर्द्धा विसक्तदितीयभागे पञ्चधा विसक्तदितीयभागे च विकास्वतप्रतीतिरियन्तेन चिधा विसक्तस्य दितीयभागे सध्याङ-प्रव्दोऽयं, तथाच प्रतपयमुतिः। "तसी इ स पूर्वाके देवा स्वप्रन-सिमहर्गन सधन्दिने सनुष्याः स्वपराहे पितरः" दित।

त्रतः पूर्वे क्रिवचनपर्या ले चिन्य हिना ई । दुपरितनो सधा हो-मुखाः कात्तः, तदूर्धमलमानावधिर्गाणः "दिनाईसमयेऽतीते इति वचनात्, "दिवैवेत्यभिधानाच ।मधाक्रवापिलं च "कर्मणो यख यः काल द्रत्यादिवचनपर्यालाचनयैकदेश्रलचण्या दिनाद्वीद्रपरितन-मधाक्रयापिलं विवचितं पटोदम्ध इतिवत्, यदा तु दे सुख-कालैकदेशं समं व्याप्ततः एका गौणसपि तदोभयव्यापिनी याचा, ननु तिथि हासे भवलेवं न तु साम्ये बद्धी वा "खर्वे दिपस्था हिंसा चिविधं तिथिलचणं। खर्व-देपी परी पूजी हिंसा खात् पूर्वका-खिकी"॥ इति याप्रवचनादिति चेत्, उचाते। यथा समग्र-कर्मकालयापिन्याः पूर्वायाः "कर्मणोयखेत्यादि-वचनवलेन यच्णेन "खर्व-दर्पावितिवचनविरोधस्तथा दिविधकर्मकासैकदेशयापिन्याः पूर्वाया ग्रहणेऽपीति। किच व्रतविषये युग्मवाकामेव प्रवर्त्तते ब खर्व-दर्पवाक्यमिति सामान्यतिचिनिर्णयप्रसावे दर्शितं। ह्यत्तराधिकमुख्यकर्मकालैकदेशं वाप्नोति पूर्वा तु ततोन्यूनं व्याय-मपि गौणमपि तदीनरैव याद्या वज्ञसुख्यकर्मकाच्यापकलात्।

यो यस्य विचितः कालः कर्मणस्तदुपक्रके । विद्यमानोभवेदङ्गं नोझितोपक्रकेण च॥

द्दित वचनान्रोधाच । खर्व-दर्पवचनविरोधपरिचारन्याथेनाच "चिंद्या पूर्वकालिकौति वचनविरोधः परिचरणीयः । खदा द्वः अ श्रिप मुख्यकालेकदेशमपि न व्याप्नुतः पूर्वा गौणेकदेशं व्याप्नोति तदा पूर्वेव पाद्या मुख्यकालेकदेशास्त्रर्गेऽपि गौणकर्मकालस्पर्शात् ।

यत केचिदाइ: गौणकाल एवेकभक्तं काथं तथा बत्युअयोरल्-यहो अवियति, एकभक्तियेगाणकालस्य च अध्यक्ते विकाशके किय-आणे स्वत्यस्त्रिष्टमध्याक्तलचणगुणान्त्रोधेनोत्यिन्तिश्रिष्टिस्तिथिविश्रेषो-वाधितो अवति, तच्चायुकं सुख्यासकावे च सर्वत्र गौणकालग्रहणसा-स्रितं तस्माद्गौणकाल एवेकभक्तं कार्यमिति, तद्युक्तं।

> तिथ्याहिषु भवेद्यावान् द्वाषोटद्भिः परेऽहनि । तावान्याद्यस्त पूर्वेद्युरदृष्टोऽपि स्वकर्मणि ॥

द्दति वचनाद्यस्थान्तियौ यदिस्तिं कर्म तत्तस्थाः स्वकर्म तेन मधाक्रकालेऽपि तत्तिथिलाभात् तत्रैवैकभक्तं कार्यमिति ।

यदा तु दिनद्येऽपि कर्मकालयापिनी तदा युगादिवचना-निर्णयः। श्रयञ्च कालः खतन्त्रेकभक्तविषयः, यत्तन्यव्रताङ्गसेकभकं तत्त्वयमङ्गलेन दुर्वलादङ्गगुणिवरोधन्यायेन न प्रधानकालं वाधते। उपवासखानीयन्त्रेकभकं उपवासितियावेव कार्य। ननु खतन्त्रेकभ-क्रवते मध्याक्रयापिन्यां ग्रह्ममाणायां निषिद्धतिथियुक्तापि प्रस्रज्येत, निषिद्धतिथित्यागे तु मध्याक्रयापिनी न लभ्यते तत्र किं क्रियतां सध्याक्षश्रास्त्रस्य वाधीनिषेधस्य वेति, उत्त्यते। तत्र निषेधवाध एव युक्तः "नागिवद्धा तु या षष्टीत्यादिनिषेधे व्रतविश्रेषानुपादानाय-ध्याक्तश्रास्त्रस्य व्रतविश्रेषवतावलीयस्त्रादिति। ननु निषेधवाधे युग्न-वाक्यसापि वाधाद्गीरविमिति चेत्। न। तुस्यश्रास्त्राणां वाधगीरवे गौरवक्षतो निषेधो भवति न सामान्य-विश्रेषशास्त्रयोः, विश्रेषशा-स्त्रस्थैव वलीयस्त्रादिति।

ननु

खपवासत्रतादीनां घटिकैकापि या भवेत् । खदये सा तिथिस्तन विपरीता तु पैटके ॥ दत्यादिविशेषशास्त्रस्य निषेध-युग्मवास्थाभ्यां बाधी यथा एव-मिहाएस्तु, उच्यते ।

खपोथाः परसंयुक्ताः पराः पूर्वेण संयुताः । दत्यादिवचनान्तरिविशेषादच युग्मवाक्यतो व्यवखेति वैषम्यं। नागोदादमनाङ्गीभिर्दिक्पश्च-दम्मभिष्वथा । भृतोऽष्टादमनाडीभिर्दूषयन्युक्तरां तिथिं॥

दति वचनात् दितीयेऽइनि मधाक्राभावेऽयेनभक्तं कार्यमिति केचित्, तद्युक्तं कर्मकालयापिन्यां लभ्यमानायां श्रन्यसा श्रना-श्रयणात्।

यसिन् काले तु यत्कर्म तत्कालयापिनी तिथिः।
कर्मणो यस यः कालकत्कालयापिनी तिथिः।
मध्याक्रयापिनी याद्या एकभके बदा तिथिः॥
इति वचनात् तस्मादसादुक्तैव व्यवस्मा युक्तेति।
इत्येकभक्तकाल-तिथिनिर्णयः।

## श्रय नत्तकालनिर्णयः।

तप दचः।

नक्त से सम्प्राप्ते तत्काख्यापिनी तिथिः।
प्रदोषयापिनी प्राञ्चा तिथिनंक्षते सदा।
एकाद्यीं विना सर्वाः प्रदुक्त-क्षण्यसमाः स्टताः ॥
एकाद्यी तु नके न प्रदोषयापिनी प्राञ्चा तचोपवासासामर्यंग नक्तविधानादत उपवासदिन एव तत्कार्यमित्यर्थः।
प्रदोषपरिमाण्नु स्कन्दपुराषे उक्तम्।

खदयात्राक्रमी यन्ध्या घटिकाचयसुच्यते । सायं चन्ध्या चिघटिका चस्तादुपरि भानृतः । चिसुद्धर्नः प्रदोषः स्थाद्रवावसं गते सतीति ॥

ध्यत्मरिषंदेनोक्तं "प्रदोषा रजनीसुखमिति तच रजनीसुखग्रब्देन सुद्धक्तंचयसुच्यते पूर्ववाक्यानुसारात् श्रनेकार्थलखान्याय्यलाच । विश्वादर्गे तु

पदोषोऽसमयादूर्धं घटिकाचयमुखते । दत्युक्तं,

त्रम के पिट्राइ: प्रदोषादी पूर्वघटिकाचयं सन्ध्याप्रव्दवाच्यं तम प भोजनं निषिद्धं "चलारीमानि कर्माणि सन्ध्यायां परिव-जीयेत्। श्राहारं मैथुनं निद्धां स्त्राध्यायस्य चतुर्थकं" ॥ इत्या-दिना, श्रातः प्रदोषोत्तर्घिकापये भोजनं कर्त्त्यमिति । तदयुक्तं मुख्यमन्ध्यात्रन्दार्थपरित्यागे कारणाभावात् तभैव निषेध-प्रवृत्तेः । तथाचि त्रादित्यास्त्रमयादितारकोदयानाः सर्वजनप्रसिद्धो मुख्यः मन्ध्याकासः किश्चिदास्त्रस्थतारकाकासात् सूर्यदर्भनाविधस्य तस्तिंस्य काले भोजनं निषिद्धं।

तथाच सरत्यन्तरं।

उदयाग्रामनी सन्धा घटिकाचयसुच्चते । सायं सन्धा निषटिका चलादुपरिकस्पना ॥

विधिस्।

नचचदर्भगात्मच्या सायं तत्परतः खितम् । तत्परा रजनी ज्ञेया तप धर्मान् विवर्जयेत्॥

त्रस्त वा घटिकाचयं सन्धात्रम्हार्थः तथापि न तच निषेधः तस्य रागप्राप्तभोजनविषयलात्। यदा तः दिनद्वयेऽपि प्रदोषयापिनी न भवति तदापि स्कन्दपुराणोक्तम्।

> प्रदोषव्यापिनी न खाह्वानकं विधीयते। श्रातमनो दिगुणकाये मन्दीभवति भारकरे॥ तककं नक्रमित्याक्षनं नकं निधि भोजनम्। एवं ज्ञात्वा तको विदान् बायाक्षेत् भुजिकियां। कुर्वस्कत्रती नकं फलं भवति निश्चितम्॥

प्रव केचिदाइ: 'प्रदेषिक्यापिनी न स्वादित्युपसम्बद्धं भादित्य-वारादौ राचिभोजनिषेधात् तेन तत्रापि दिवानमं कार्यमिति तद्युकं निषेधस्य रागप्राप्तभोजनिषयत्वात् विधिप्राप्तनिषेधासभा-वस्य तैसाभ्यक्कवासनिर्णयप्रसावे दर्शितत्वात् सम्बणाप्रयक्कास तसा- दादित्यंवारादौ राचावेव नक्तं कार्यमिति। सौरधर्मे तु।

यदा तु दिगुणाञ्कायां कुर्वेस्तपित भास्तरः।
तच नक्षं विजानीयाच नक्षं निधि भाजनम्॥
एतदपि पूर्वेण समानविषयं।
भविष्यत्पुराणे।

सुहर्त्तानं दिनं नक्तं प्रवदन्ति मनीषिषः। नचचदर्श्वनास्त्रक्तमसं मन्ये गणाधिप॥

नजनदर्शनादृ क्षें नक्तस्य मुख्यः कालः "महं मन्य इति वचनात्, इतरोगौणः परमतलेनोपदेशात्, एतदचनपर्याखीचनया यावस-जनदर्शनोपरितनप्रदोषव्यापिलं नक्तवाक्ये विविधतं। मन केचित् प्रथमातिक्रमे कारणाभावाद्गौणनक्तकासम्बद्धिभागास नजनदर्शनात् पूर्वं "नक्तमदं अन्ये" इति व्याचचते। तचोष्यते किमन नक्तमञ्देन कालोविविज्ञितः भोजनं वा, न तावत्कालः नजनदर्शनात् पूर्वकालस्य सन्ध्यालात् तस्यास "न दिवानक्तमिति बेदे नक्तकालग्रब्दवास्यल-निषेधात्। नापि भोजनं "नक्तमते च सन्धाप्ते तत्कास्त्यापिनी तिष्यः" इति नजनवचनात् नक्तकासस्योगास भोजने न नक्तमञ्जदः प्रवक्तते। तन्तास्मिन् काले क्रियमाणं न नकं स्थात् तस्मान्नजनदर्शना-दृद्धं भोजनं मन्य इत्येवार्थः, शिष्टसमात्तारस्य तथेव दृश्यते तस्मान-चन्दर्शने सित नक्तं।

देवसः ।

नचत्रदर्भनावतं ग्टरख्य बुधैः स्रतम् ।

यतेर्दिनाष्ट्रमे भागे तस्य रात्रौ निषिधते॥ भविखत्पुराणे।

तचत्र प्राने नकं प्राग्यामाभ्यन्तराज्यनम् । ज्ञेषमेकभक्तकालनिर्णयवदवसेयम् ॥ दति नक्तकालनिर्णयः ।

## श्रयोपवासितियिनिर्णयः।

तच रुद्धविश्वाष्टः।

दितीया पञ्चमी वेधाइश्रमी च त्रयोदश्री। चतुर्दशी चोपवाचे हन्युः पूर्वापरे तिची। जपवाचे सप्तमी तु वेधाद्भुक्त्यं दिनम् इति॥

दितीयाद्यासिययोवेधादुपवाचे खपूर्वीत्तरे तिथी हन्युः बप्तमी चीत्तरासेवेत्यर्थः। श्रनेन प्रतिपन्तृतीया च दितीयाविद्धा ने।पे।स्या दत्युक्तं भवति एवं पञ्चम्याद्यासापि द्रष्ट्यं।

नारदीयपुराणे तु "दितीया पञ्चमी वेधादिति स्रोकं पिट-लैवं पचते।

तिथिः। विधादधलाद्धन्युला उपवासे तिथीस्लिमाः॥ उपवासे सप्तमी तु विधाद्धन्युत्तरं दिनम्। पचयोर्भयोरेष उपवासविधिः स्रतः॥ दितीयाद्यासु तिथयसृतीयादियुता नोपोष्या दत्यर्थः। अव हतीयायुतायां दितीयायासुपवाचे। निविद्धः अगुक्द्रति-विष्णुधर्अ-योस्त विश्वितः।

एकादश्वष्टमी वष्टी दितीया च चतुर्दशी। श्रमावास्था द्वतीया च ता खपेायाः परास्विताः ॥ विष्णुधर्मात्तरे प्रदुरीगीताखपि।

एकादम्मष्टमी षष्टी दितीया च चतुर्दभी।

चयोदभी चमावास्या अपेक्याः सुः परान्विता इति॥ तचैवं व्यवस्था ग्रुक्कदितीया परयुत्तापाया क्रम्णदितीया तु पूर्वयुता।

> इउक्कपचे तिथिर्जीया यखामभ्युदितौ रविः। क्रणपचे तिथिर्ज्ञेया यखामसमितो रविः॥

दति विष्णुधर्मी त्तरवचनात् । श्वच दितीयाविद्ववतायानिषेधौ वस्थान्नतव्यतिरिक्तविषयः ।

तथाच निगमः।

क्रणाष्ट्रंमी वस्त्रपा सावित्री वटपैलकी। मनक्षत्रयोदगी रसा उपोखाः पूर्वमंयुता इति॥ रसाताऽन्यच हतीया चतुर्घीयुतेव।

तथाच गार्ग्यः।

पुकादग्री तथा षष्टी श्रमावास्त्रा चतुर्धिका। खेपाखाः परमंयुक्ताः पराः पूर्विष संयुताः ॥

'पराः' श्रमन्तराः। श्रम पद्ममीयुतायां चतुर्व्यासुपवासः "हि-तीया पश्चमी वेधादिति वचनेन निषिद्धः गार्ग्यवचनेन तु विचितः। त्रच केचिदाकः ग्रुक्तचतुर्थी परयुतीपेग्या क्रणाचतुर्थी पूर्वयुता "ग्रुक्तपचे तिथिर्ज्ञयेति वचनादिति तु तदयुत्तं । चतुर्थी तु दृतीयायां महापुष्यप्रसम्प्रदा ।

कर्त्त्वा वितिभवंता गणनाय सुताविणी॥

दित ब्रह्मवैवक्तंवचनात् पञ्चमीयुतायां चतुर्धासुपवासनिषेधेनार्धात् त्तीयायुतायासुपवासविधानस्य विनायकत्रतविषयलप्रतीतेः
त्रान्यत्रतविषयले हि "गणनाय सुताषिणीत्यसङ्गतं स्थात्। सर्वे च प्रिष्टास्तृतीयायुतायां चतुर्ध्धां विनायकत्रतमाचरन्ति "शुक्तपचे तिथिर्ज्ञयेति वचनस्य विषयः सामान्यतिथिनिर्णयप्रसावे द्र्धितः। तस्मादिनायकत्रतचतुर्थीं पूर्व्ययुतोपोष्या त्रान्या तु पर्युतेति व्यवस्था। पञ्चमी
तु चतुर्थीं युत्ते।पोष्या "एकादश्यष्टमी षष्टीति गार्थवचनात् "त्तीयेकाद्यी षष्टीति नारदीयपुराणवचनेन षष्टीयुतायासुपवासनिषेसाद्यी षष्टीति परयुते।पोष्या "दितीया पञ्चमीत्यादिवचनात्।

तथा भिवरहस्य-सौरपुराणयोः।

नागिवद्धा तु या षष्ठी भिवविद्धा तु वप्तमी। दमम्बेकादमीविद्धा नोपेष्या स्थात् कथस्य । ज्ञानैवं सूर्य-चन्द्राभ्यां तिथिं स्कुटतरां वती। एकादमीं हतीयास षष्ठीस्रोपवदेशस्य ॥

श्रन पञ्चमीयुतायां षष्ट्यां उपवासनिषेधः खान्दषष्टीयतिरिन्न-विषयः सप्तमीयुतायासुपवासविधिस् । तयाच पद्मपुराणे ।

कृष्णाष्ट्रमी स्कन्दषष्टी भिवराचिषतुर्दभी।

एताः पूर्वयुताः कार्य्यास्तिय्यन्ते पारणं भवेत्॥
सप्तमी तु षष्ठीयुतोपोय्या "एकादश्यष्टमी षष्ठीति गार्ग्यवचनात् "नागविद्धा तु या षष्ठीति शिवरच्छ-सौरपुराणयोरष्टमीयुता-यासुपवासनिषेधाचं।

षष्ट्येकादश्यमावास्या पूर्व्वविद्धा तथाष्ट्रमी।
सप्तमी परविद्धा च नापाय्यं तिथिपञ्चकम्॥

इति स्कन्दपुराणे निषेधाच । श्रष्टमी तु पचदयेऽपि परयुतेव पचयोक्सयोरित्यभिधानात् ।

> क्षण्णपचेऽष्टभी चैव इउक्तपचे चत्रईग्रो। पूर्वविद्वा तु कर्त्तव्या परविद्वा न कस्यचित्। उपवासादिकार्येषु ह्येष धर्मः सनातनः॥

इति वचनं रुद्रवतविषयं।

११८

रूद्रवतेषु सर्वेषु कर्त्तव्या समुरः। तिथिः। श्रन्येषु व्रतकस्पेषु यथोदिष्टासुपावसेत्॥

दित वचनात्। नवमी तु पूर्वयुत्तेव "दितीया पश्चमी वेधादिति वचनात्। दग्रम्यपि पूर्वयुत्तेव "त्तीयेकादग्री षष्ठीति भविष्यत्पुराण-वचनात्। एकादग्री तु परयुता "दितीया पश्चमी वेधादित्यादिना दग्रमीविद्धायासुपवासनिषेधात् "एकादग्र्यष्टमीति स्व्यादिवचनैः परयुतायासुपवासविधानाच । ग्रेषमेकादग्रीनिर्णयप्रस्तावे वच्चते। द्वादग्री तु पूर्वयुत्तेव "एकादग्री तथा षष्ठीति गार्यवचनात्।

श्रव केचिदाइः प्रक्षवयोदशी पूर्वयुता कृष्णवयोदशी परयुतिति सामान्यतिथिनिर्णयप्रसावे दर्शितं तथैवोपवासेऽपि ज्ञेयं । ननु"एका- दश्यष्टमी षष्टीति<sup>(१)</sup> विष्णुधर्मान्तर-ग्रङ्करगीतावचनात् ग्रुक्कचयोदश्यु-पवासविषये दितीया कस्मान्न ग्रह्मते उच्चते, "दितीया पञ्चमी वेधा-दिति चतुर्द्ग्रीयुक्तायां चयोदश्यां उपवासप्रतिषेधादवश्यक्माविनि दाद्ग्रीयुक्तायां तस्यासुपवासे "षष्ट्यष्टमी लमावास्या कृष्णपचे चयो-दग्री। एताः परयुताः पूच्याः" दति निगमवचनात् कृष्णचयोदश्युप-वासे परान्विता ग्रुक्कचयोदग्री तु पूर्व्वाचितिति व्रतान्तरवदेषा व्यवस्था खीकियते।

श्रपरे लाइः श्रच चतुर्दशीयुतायां त्रयोदश्यां उपवासिनिषेधी-ऽनङ्गचयोदशीविषयः, चतुर्दशीयुतायां चयोदश्यां उपवासिविधान-मनङ्गचयोदशीयितिरिक्तविषयं "कृष्णाष्टमी वहत्तपेति निगमवच-नात्, एतदचनपर्यालाचनया पूर्वयवस्था नाश्रयणीया चयोदशी-युतचतुर्दशीनिषेधस्तु पचदयेऽपि । तदाह बद्धविश्वष्टः ।

एकाद खष्टमी षष्टी उभे पचे चतुई घी। श्रमावास्था ततीया च ता उपाय्याः परान्विताः॥

निगम-ब्रह्मपुराणयोः।

एकादग्यष्टमी षष्टी त्रमावास्या चतुर्द्भी।

त्वीया पूर्वविद्धा च ता उपाय्याः परेऽहनौति॥

एकादश्यादयः परयुता उपाय्याः, ततीया पूर्वविद्धा च, तचापि व्यवस्था रक्षातिया पूर्वविद्धा ऋत्या तः त्तरविद्धिति। चतुर्दश्रीयुतयोः पौर्णमास्यमावास्ययोक्पवासनिषेधः साविचीव्रतव्यतिरिक्तविषयः, प्रतिपद्युतयोक्पवासविधिस "कृष्णाष्टमी वृहक्तपेति निगमवचनात्। यनु पद्मपुराणे।

<sup>(</sup>१) "स्कादग्री तथा षष्ठीतीति ख॰।

षष्ठ्येकादश्यमावास्या पूर्वविद्धा तथाष्टमी ।
पूर्णिमा परविद्धा च नेपिय्यच्चैव पञ्चकम् ॥
द्दित तत्साविचीत्रतविषयं ।
स्कन्दपुराणेऽपि ।
अतविद्धा सिनीवासी न तु तच त्रतच्चरेत् ।

क्रतावद्वा विनावासा न तु तत्र प्रतिस्थित। वर्षियला तु साविचीव्रतन्तु ग्रिस्तिवास्त्र ॥ विष्णुधर्मीक्तरे ।

एकादश्वष्टमी षष्ठी पौर्णमासी चतुर्द्भी। श्रमावास्त्रा स्तीया च ता खेपास्त्राः परान्विताः।

श्रन्यास तिषयः सर्वा उपाय्याः पूर्वसंयुताः ॥

"त्रन्यास तिथयः कार्याः" इति वचनान्तरविहितपरिबद्धोपोखतिथियतिरिक्तविषयं श्रस्य सामान्यशास्त्रत्वेन विशेषशास्त्रावरु हे
विषये प्रवच्यतुपपत्तेः। न तिदं युक्तं सर्वश्रब्दवैयर्थप्रसङ्घात् "श्रन्यास्य
तिथयः सर्वाः" इत्यनेन वचनान्तरविहितपरिबद्धोपोखितिथियतिरिक्तित्यखाभात्। यदि तु वचनान्तरविहितपरिबद्धोपोखितिथियतिनामपि विकत्येन पूर्वविद्धानासुपोख्यतार्थं सर्वश्रब्दः तदा सप्रयोजनः,
तेनैतद्पि विशेषशास्त्रमित्येकादस्थादितिथिसप्तक्ष्यतिरिक्तासिथयोविकत्येन पूर्वयुताः परयुता वेषोप्रधाः तथाच जाधन्यधिकर्णसिद्धान्तं जाधन्याच्ययोर्विकत्ये वार्त्तिकक्षतोक्ते भवदेवेने।कं इदन्तिक्र् वक्तव्यं कथं सामान्यविहितेनाच्येन विशेषविहित्तजाधन्यविकत्यः सर्वच सामान्य-विशेषशास्त्रयोर्वाध्य-वाधकभावेष्यदेषप्रसङ्गात्, नेतद्वयोरपि विशेषशास्त्रत्यात्। तथा हि यदि खन्ताव्यविधी यञ्चायेत्येतावन्ताचं



श्र्यते, श्रन्यत्र च पत्नीसंयाजकृषे। विशेषस्तथा भवत्येव सामान्यवि-ग्रेषन्यायः, किन्तु "सर्वसी वा एतद्यज्ञाय ग्टह्यते यहुवायामाज्यमिति, यज्ञायेति सामान्यमभिधायापि पुनस्तत्समानाधिकरणसर्वे प्रब्दो-चारणं, तेनैतत् ज्ञायते यदुत्पत्तिणिष्टद्रयानवरुद्धप्रकृतसकलयाग-विषयलमेवाध्ययनविध्यभिमतं यज्ञ ग्रब्द खेति तेन दयोर्पि विशेष-विषयलादिकन्प इति तदयुकं। यदि हि वचनान्तरविहितपरेा-पार्व्यतिथिव्वेतदाकां प्रवर्त्तते तदैकच ग्रास्त्रान्तरबाधसापेचोनिषेधः श्रन्यच निर्पेच इति विधिवैषम्यं प्रसच्चेत । किञ्च पूर्वीपोखतिथिषु नित्यविदिधिः परोपोय्यतिथिषु च विकल्पेनेत्यपि वैषम्यं स्थात्। "सर्वसी वा एतदाज्ञाय ग्रह्मते यद्भुवायामार्ज्य" दत्यचायविह्तिद्रयने यागे श्राच्यविधानं उक्तादेव हेतोः। किञ्च यागोद्देशेनाच्यविधौ त्रविह्तिद्रव्यक्रवागलाभार्थं "सर्वसी" दति विग्रेषणे विग्रिष्टानुवादा-दाक्यभेदः प्रसञ्चेत । तस्मात् सर्वभन्दो यथाप्राप्तानुवादार्थस्तस्य च सर्वयज्ञसम्बन्धप्रतिपादनदारा श्राज्यसुतिः प्रयोजनं। कथं तर्हि जाघन्याच्ययोर्विकस्य उत्तः, उच्यते "यदाच्येन प्रयाजा द्रच्यन्ते श्राच्येन पत्नीसंयाजा इति तैत्तिरीयवचनात् पत्नीसंयाजेव्याज्यप्राप्तेः। श्रथोच्येत च्छगनुवचनविधिग्रेषोऽयमर्थवादः न तु पत्नीसंयाजेव्याच्यविधिः, एवं हि श्रूयते "जामि वा एतदाज्ञस्य क्रियते यदाज्येन प्रयाजा दज्यने त्राज्येन पत्नीसंयाजा **ऋचमनू**चा पत्नीसंयाजानाम्हचा यजत्यजा-मिलायेति, तदयुक्तं सिद्धवदनुवादान्यथानुपपन्याच विधेराश्रयणात् उपरि हि दवेभ्या धारयतीतिवत्। तन्त्रवार्त्तिकविवस्थकारासु "माज्येन पत्नीसंयाजान् यजनीति मुत्यन्तरादाज्यप्राप्तिं सन्यने तेन

युक्तं तच विकल्पाभिधानं। मनु भवतु तचैवं धर्वप्रब्द खुत्यर्थं लेक सप्योजनलात्, श्रच तु न तयेति कथमेतिहिति चेत्, खच्यते धर्वप्रब्दो यथाप्राप्तानुवादः "यस्योभयं इविराक्तिं आच्छेत्" इत्याचे-भयपदवत्। श्रथ तच प्रथमं वा नियस्येतित्याग्रेयद्विराक्तिं वद्भ्रभा-पनोदार्थसुभयग्रहणं तद्यांचापि बद्धवचनस्य चिस्तेव चिरतार्थलात्। प्रतिपदादितिथिचयग्रहणिमिति भ्रमापनोदार्थं सर्वं ग्रहणं भविस्यति। श्रयाच भ्रमापनोदनार्थस्य प्रकारान्तरेणापि सिद्धेनं प्रयोजनता, तद्युभयपदस्यापि न सेति तुस्त्यस्याप्यः। यदा किमनेन प्रयोजनत्वस्योन सम्यापवेष्यः ग्रताः सेवेद्यापीत्यस्यमितप्रसङ्गेन। यद्पि दृद्ध-गार्ग्यचनं तिस्युपोषणे पूर्वापरपचयोः पूर्वा परेण परा पूर्वणोपोस्या, तदिप वचनान्तरिकद्भविषयं वेदितस्यं। श्रपेदं विचार्यते खदो-द्यादारभ्येदियान्तरं स्वाप्यानन्तरं तिथिवर्द्धते सा च परोपोस्या, चयोदस्यादिर्भविति तदा किं पूर्वीपोस्या खत परेति तच केचिदाक्षः परेवोपोस्या खुग्यादिवचनात्।

ननु

दिवाराचौ व्रतं यद्य एकमेकतियौ गतं। तस्यासुभययोगेऽन्यामाचरेत्तद्वतं व्रती॥

दति वचनात् युगाति थिपरित्यागेन पूर्वेयुरेव व्रतानुष्ठानं युक्तं। सुख्यकालस्यासम्भवे स्वद्योराचादिसाध्यवतादेः खण्डतियौ कर्तु-भण्यक्यत्वेन तत्प्रत्यासमानियतित्य्यन्तरग्रद्यो प्राप्ते "युगाग्नि-युग-भ्रतानामित्यादिवाकोस्तिथिविशेषा नियम्यन्ते तत्क्रयसुच्यते सम्पूर्ण-तिथिपरित्यागेन युगावाक्यवलात् खण्डतिथेरिष ग्रहणमिति। उच्यते। तिष्यादिषु भवेद्यावान् क्राचे। टद्धिः परेऽइनि । तावान् याद्यस्य पूर्वेद्युरदृष्टोऽपि खकर्मणि॥

द्दित वचनपर्याखोचनयोत्तरे द्युर्यावती तिथिर्वर्द्धते तावती पूर्वे-द्युरपीतरा तिथिर्विद्यत एव । ततस्र पूर्वतिथेरपि खण्डलात् परि-त्यागेन युग्मवाकान् प्रदाय परेद्युरेवान् ष्टानं युक्तम् ।

तदुक्तं विष्णुधर्मीक्तरे।

तिथिः सम्राज्या परिवर्जनीया
धर्मार्थकामेषु बुधैर्मनुखैः।
विद्यीनमञ्जापि विवर्जनीया
यदायतोष्टद्धिसुपैति पच दति॥

## स्तत्यनारमपि।

यथा मलिनुचः पूर्वीमासा दैवसयोत्तरः।

त्याच्या तिथिस्तथा पूर्वा खद्री कार्या सदोत्तरा इति ॥

प्रद्युक्तं खपवाया द्वाहेराचमणाद्यस्तेन पूर्वस्यां स कार्यः तस्याः

वकसकर्मयापिलात्। "यस्मिन् कास्ते तु यत्कर्म तत्काख्यापिनी

तिथिः" इति वचनात्। यत्तूक्तं पूर्वापि खण्डितिथिरेव "तिष्यादौ

तु भवेद्यावानिति वचनाद्यावतौ परेऽच्चि दृद्धः तावत्याः पूर्व
तिथेस्दयादूर्द्वप्राप्तेरिति, तद्ययुक्तं तच हि खकर्मणौत्युक्तं यस्यां

च तिथौ यदिहितं कर्म तत्तस्याः खकर्म तेन चयोदस्यां विहित
सुपवासव्रतं तस्या एव कर्म न दादस्यास्तेन खकर्मविहित्रहृास
यद्भियहणं चयोदशीवते दादस्यां निष्पुमाणकं "दिवाराचौ व्रतं

यस्नेति वचनस्रोपवास्यतिरिक्तविषयले सङ्गोचकारणाभावाद्य युग्मा-

दिवाक्यपर्याक्षोचनया सङ्कोचस्त्रपवासयितिरेकेऽपि भवेत्। श्रयोच्यते "प्रातःसङ्कल्पयेदिदानुपवासत्रतादिकम् दति वचनात् सङ्कल्पः प्रात-रेव करणीयः। एवञ्च दितीयदिने सङ्कल्पयोग्याया श्रपि तिथेरलाओ पूर्वतिथिग्रहणं, लाभे तु सर्वस्मिन्धण्डेराच्यापके कर्मणि दितीयाया एवेति, तद्ययुक्तं "दिवाराचाविति विशेषणानर्थक्यप्रसङ्कात् तथा सर्वत्रतानां पूर्वेद्युरेवाचरणात्।

कर्मणो यस्य यः कालस्तत्कालचापिनी तिथिः। तया कर्माणि कुर्वीत चय-ट्रद्धी(१) न कार्णम् इति ॥ कर्मकाख्यापिन्यां खभ्यमानायां च्राय-वृद्धीः तिथेः पूर्वलपरले प्रति कार्णलिनराकर्णाच श्रविद्यमानक्राय-दृद्धिग्रहणप्रयोजनस्य सर्वति चिसामान्य निर्णयप्रस्तावे दर्भितस्था चासभावाच । "ति चिः सग्रख्येतिवचनं लेकादग्रीविषयं। 'सग्रख्या' दग्रमीविद्धा, 'विसीन-श्राखा' सम्पूर्णेकादभी, सा दिविधापि त्याच्या। यदोत्तरेघ्रेकादभी किञ्चिदर्द्धते तेन "सम्पूर्णिकादग्री यत्र प्रभाते पुनरेव सेत्यादि-वचनेन समानविषयंमिद्मिति ज्ञेयं। एवञ्च वचनान्तर्विरोधः परिच्चतो भवति, मूलस्रुतश्रुत्यन्तरकल्पना च न भविष्यति, सर्वतिथि-विषयले तु साप्यापद्यते, "यथा मिलम् चः पूर्व दति वचनं "सर्व-देपी परौ पूज्यावित्यनेन समानविषयं न सम्पूर्णितिथिबाधनाय प्रभवति, तस्मादेवंविधे विषये पूर्वेव ग्राह्मेति सिद्धं। यदा तु परा उपोखाः दितीयेऽइनि घटिकामाचाः विद्यन्ते तदा ता एवोपोय्या न तु ख्रब्पतिथि-निषिद्धतिथिविद्धाः।

<sup>(</sup>१) इत्रास-रुद्धी इति ग॰।

तथाच भविखत्पुराणे।

व्रतोपवासनियमे घटिकैका यदा भवेत्। सा तिथिः सकसा ज्ञेया पिचर्षे चापराह्मिकी॥

षड्चिंग्रमातेऽपि।

घटिकाईं चिभागं वा खब्यं वा दूषयेत् तिथिम्। पञ्चगव्यघटं पूर्णं सुराया विन्दुको यथा इति॥

यदा तु नोत्तरेषु स्ट्यथापिनी किन्तु पूर्वेषु निषिद्ध तिथिवि-द्वेव तदा इ ख्राया प्रकृतः।

> श्रविद्वानि निषिद्धेश्वेष सभ्यने दिनानि तु। मृह्र्योः पञ्चभिर्विद्वा ग्राह्मेवैकादश्री तिथिः। तदर्ह्वविद्वान्यन्यानि दिनान्युपवसेष्ठरः इति॥

निषिद्वैदिनैरिवद्वानि दिनानि यदि न सभ्यन्ते तदोक्तस्त्रस्णानि यास्त्राणीत्यर्थः। "मुहर्नेः पञ्चभिर्विद्वेति ऋरूणोदयघटिकाचतुष्टया-न्तर्भावेण । ऋस्तादिधकवेधो यदा भवति दिनान्तरे च गुद्धतिष्य-भावः तदापि स एवास ।

> श्रविद्धानामलाभे तु पयो दिध फलानि च। सक्टदेवाल्पमश्रीयात् उपवासस्ततो भवेत् इति ॥

नेचिदाङः त्रयमेनादगीवर्जमुपवासप्रत्यामायो वेदितयः एका-दय्यां लम्बुपानमेवोपवासप्रत्यामायः भोजनस्य निषेधात् त्रम्बुपान-मपि खपवासप्रत्यामायलेन दिर्गितम् ।

वायुप्रोक्ते।

उपवासनिषेधेषु भच्छं किञ्चित्रकच्चेत् ।

न दुखायुपवासे तदुपवासक्त स्रभेत्॥
नक्तं इविद्यास्त्रमनोदनं वा
तिस्ताः कसं चीरमधामुपानम्।
यत्पञ्चगव्यं यदि वाध वायुः
प्रश्नसमचोत्त्तरसुत्तरं यत् इति॥
तद्युक्तं रागप्राप्तसाभे विधिप्राप्ते निषेधाप्रवृत्तेः।
इत्युपवासितिधिनिर्णयः॥

श्रय नस्रचापवासादिकालनिर्णयः। विष्णुधर्मीत्तरे। राम खवार ।

नचनं देवदेवेग्र तिथिर्वापि विनिर्गता।
दृष्टा कथम् कर्त्तव्यमिति मे मंग्रयं दर॥
देवदेव खवाच।

खपोषितयं नचनं येनासं याति भास्तरः। यन वा युच्यंते राम निग्रीयः ग्रिगा सह॥ क्राचित्त्वन्यया पाठः।

खपोषितव्यं नचनं यसिम्नसिमयाद्रितः। येन वा युच्यते राम निग्नीयः ग्रिगना सहेति॥ यत्र वा निग्नीयोऽर्द्धरामं ग्रिगना नचनेण संयुच्यते तदा नस्य-सुपोषितव्यमित्यर्थः।

तथाच संमन्तुः

यबार्द्धराचादर्वाम् नचनं प्राप्यते तिथौ ।

तज्ञचन्त्रतं कुर्व्यादतीते पार्षं भवेत्।
'प्राप्यते' प्रार्थ्यते इत्यर्थः। त्रतीते तिस्राज्ञचने इति ग्रेषः।
वृच्यप्रचेताः।

नचनाणि समसानि पूरयिला तु पारणम्।

त्रच केचिदाइः पारणमच व्रतस्य समाप्तिनं तु भोजनम् तस्य पुरुषधर्मलात्त्रयाच पार-तीर-कर्मसमाप्तावित्यस्य धातोः इपं पारणमिति । तस्य च दान-होम-देवपूजात्मकलादेषास्य राज्ज-दर्भनादिना राचौ कर्त्तंत्र्यतायाः प्रतिषिद्धलादतो नचनसुपोषितस्य-मिति। एतस्य नचनोपोषण एव नचनपुरुषादौ द्रष्ट्यं। यदा मचन-स्केदो दिवा न कथस्रनापि प्राप्तते तदा प्राङ्नचनचुटेदैवपूजादिकं विधाय नचनविच्छेदे भोजनं कर्त्त्र्यमित्येव युद्धते इति, तदयुक्तं,

> राष्ट्रदर्भन-संक्रान्ति-विवाहात्यय-रहिषु । खान-दानादिकं कुर्युनिधि काम्यव्रतेषु च॥

द्राहिना वचनेन राचाविष काम्यक्षतेषु दानादिविधानाम्बचपुरुषमतादीनाञ्च काम्यलात्। यदणुकं यदा नचचच्छेदो दिवा
कथञ्चनािष प्राप्यते द्राह्यादि तद्ययुकं एवंविधे विषये भवस्रतेन
दितीयदिनसम्बन्धिनचच्यदणस्य युक्तलात्। तस्रादेवं व्यवस्था यदा
पूर्वसिन्नेव दिने श्रस्तमयसम्बन्धिनचचं तदा तदेवोषोखं, यदा हु
दिनद्वयेऽपि नास्तमयसम्बन्धि तदािष तथैव, यदा हु पूर्वेद्युरर्द्धराचसम्बन्धि दितीयदिने चास्तमयसम्बन्धि तदा दितीयदिनसम्बन्धि "यो यस्र विद्ताः कास्रः कर्मणस्तदुपक्रमे। विद्यमानो
भवेदक्षं नोन्धितोपक्रमेण हु" दित वचनात्।

यनु विष्णुधर्मान्तरे वचनम्। सा तिथिस्तच नचचं यसामभ्युदितो रितः। तया कर्माणि कुर्वीत च्लास-टङ्की न कारणम् ॥ तद्पवासचितिरिक्तवतविषयम्। यदि वौधायनवचनम्।

षा तिथिसच नचनं यसामभ्युदितो रविः। वर्द्धमानख पचख हानौ लखमयं प्रति॥

तत्पित्वकार्य्यविषयमिति ज्ञेयम्। विष्णुधर्मीत्तर-बौधायनवचनयो-रेकविषयले विरोधप्रसङ्गात् एकच च्चास-वृद्धोः कारणलाभ्यनुज्ञानात् श्रन्यत्र च तन्त्रिषेधात्। न च वैपरीत्यं, तिथिसाहचर्योण तददेव नचत्रनिर्णयस्य युक्तलात्। तिथिनिर्णयस्रैव पित्रक्तत्ये च्रास-रह्सिचोदना नान्यनेति, नाणुभयसुपवामविषयम् तस्य च विश्रेषशास्त्रावरुद्धलात्। तस्मादसादुक्तैव यवस्था युका।

इति नचत्रोपवासादिकालनिर्णयः।

द्रित श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवीय-समस्तकरणाधीयर-सकलविद्याविपारद-श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्व्वर्गचिन्नामणौ परि-ग्रेषखण्डे कालनिर्णये चतुर्घाऽध्यायः समाप्तः।

### पन्समोऽध्यायः।

## श्रय जन्माष्टमीनिर्णयः।

सा च या रोडिणीयुका पूर्व्यापरा वा मैवोपोखा। तथा च विष्णुरहस्थे।

प्राजापत्यर्चसंयुक्ता कृष्णा नभिष चाष्टमी।
सुहर्त्तमपि सभ्येत सापाया सा महापत्ता॥
सुहर्त्तमप्यहोराचे यिसान् युक्तं हि सभ्यते।
प्रष्टम्यां रोहिणीच्यचं तां सुपुष्णासुपावसेत्॥

किञ्च या रोडिणीयुक्ता सा चोंपवासादी महाफसा इति सैव गाज्ञा।

तथाच विष्णुधर्मीत्तरे।

रोहिष्णुचं यदा कृष्णे पचेऽष्टम्यां दिजोत्तम । जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सर्वपापहरा तिथिः॥ यद्बाख्ये यच कौमारे यौवने वार्द्धके तथा। सङ्जन्मकृतं पापं हिन्त सोपोषिता तिथिः॥ सनत्कुमारसंहितायाम् ।

प्रयुष्वाविद्यते राजन् कथामानं मया तव। त्रावणस्य तु मासस्य कृष्णाष्ट्रस्यां नराधिप। रोस्सि सदि सभेत जयसी नाम सा विधिः॥

#### खान्दपुराणे।

प्राजापत्येन संयुक्ता ऋष्टमी तु यदा भवेत्। श्रावणे बज्जले सा तु सर्वपापप्रणाधिनी। जयं पुष्यञ्च कुरुते जयन्ती तेन तां विदुः॥

## विष्णुरहस्थे।

त्रष्टमी कृष्णपचस्य रोहिणीच्छचमंयुता। भवेत् प्रौष्ठपदे मासि जयन्ती नाम सा तिथि:॥

'प्रौष्ठपद इति कृष्णप्रतिपदादिमासविवचया, 'त्रावणद्रति च ग्रुक्तप्रतिपदादिमासविवचया, एवं सत्यष्टमी एकैव प्रतिपादिता अवति ।

भविष्यदिष्णुधर्मयोः ।

जयन्यासुपवासञ्च महापातकनामनः । सर्वेः कार्य्यो महाभन्त्या पूजनीयञ्च केमवः॥ विक्रपुराणे ।

हाणाष्ट्रम्यां भवेद्यच कलेका रे हिणी स्तता।
जयन्ती नाम या ज्ञेया उपोध्या या प्रयत्नतः ॥
यप्तजन्मकृतं पापं राजन् यत् चिविधं नृणाम् ।
तत् चालयित गोविन्दस्तियौ तस्यां सुभावितः ॥
उपवासस्य तचोक्तो महापातकनामनः ।
जयन्यां जगतीपाल विधिनाच न संग्रयः ॥
चेतायां दापरे चैव राजन् कृतयुगे पुरा।
रोहिणीसंयुता चेयं विदक्षिः ससुपोषिता ॥

#### तथा।

रोहिणी तु कखाणेका कृष्णाष्टम्यां वयन्तिका।
यदोभयनार्द्धरानं विद्याय रोहिणीयोगः तदोत्तरीवापोखा "सप्रचापि न कर्त्तव्या सप्तमीसंयुताष्टमीति चवनात्। यदा तु पूर्व्वखामईराने रोहिणीयोगः उत्तरस्यां लईरानं विद्याय तदा पूर्विवोपोखा।
तथाच भविद्यदिष्णुधर्मयोः।

रोहिष्णामर्द्धराचे च<sup>(१)</sup> यदा कृष्णाष्टमी भवेत्।
तस्थामभ्यर्चमं ग्रौरेर्हन्ति पापं चिजनाजम् ॥
प्राजापत्यर्चसंयुक्ता कृष्णा नभि चाष्टमी ।
सोपवासे। सरेः पूजां तच कृता न सीदिति ॥
प्रद्धराचे तु योगोऽयं तारापत्युदये तथा ।
रोहिणीसहिता कृष्णा मासि भाद्रपदेऽष्टमी ॥
पर्द्धराचाद्धसोद्धें कृष्णामासि भाद्रपदेऽष्टमी ॥
पर्द्धराचाद्धसोद्धें कृष्णामासि भाद्रपदेऽष्टमी ॥
तच जातो जगन्नाथः कौस्तुभी हरिरीश्वरः॥
विक्रिपुराणे ।

सप्तमीसंयुताष्टम्यां निग्नीचे रोहिणी यदि।
भविता साष्टमी पुष्णा यावचन्द्र-दिवाकरौ॥
तथा।

समायोगे तु रोखिष्या निग्नीये राजसत्तम । समजायत गोविन्दो बासक्ष्मी चतुर्भुषः । तसात्तं पूजयेत्तच यथावित्तानुसारतः ॥

<sup>(</sup>१) चर्डराचे च रोचिक्समिति ग॰।

भविखत्पुराणे।

मासि भाद्रपरेऽष्टम्यां सम्मापचेऽर्द्धराचने । प्रापाक्षे रुपराधिस्थे स्वचे रोहिसीसंस्विते ॥ योगेऽस्मिन् वसुरेवाद्धि रेवकी मामजीजनत् । तसामां पूजयेत्तच ग्रुचिः सम्यगुपोधितः ॥

श्रद्मिपुराणेऽपि।

तस्मात् क्रम्बाष्टमी पूच्या सप्तम्या नृपसत्तस । रोक्षिणीसंयुतोपोय्या सर्व्वाघीघविनाधिनी॥

तथा।

श्रर्द्धराचादधञ्चोद्धें कलया वा यदा भवेत्। जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सर्वपापप्रणाधिनी॥

पद्मपुराणेऽपि ।

कार्या विद्धा च सप्तम्या रोहिणीसहिताष्ट्रमी । तत्रोपवासं कुर्बीत तिथि-भान्ते च पार्णम् ॥

विष्णुधर्षे च।

जयन्ती शिवराचिश्व कार्य्यं भद्रा-जयानिते। क्रलोपवासं तिष्यन्ते तदा कुर्यानु पार्णम्॥

सगुरपि।

जन्माष्टमी रोहिणी च प्रिवराचिस्तंथेव च।
पूर्वविद्धेव कर्त्तथा तिथि-भान्ते च पारणम् ॥
यदार्द्धराचादूर्द्धं कसामण्यतिकम्य श्रष्टमी प्रवृत्ता, रोहिणी च
दितीयेऽक्रि सुहर्त्ताद्धं सुहर्त्तं वा तदा दितीयेव गाम्ना।

तथाच स्कन्दपुराणे।

सप्तमीसंयुताष्टम्यां भृत्वा ऋचं दिजोत्तम । प्राजापत्यं दितीयेऽक्ति सुद्धत्ताद्धं भवेद्यदि । तदाष्ट्यामिकं भ्रेयं प्रोक्तं व्यासादिभिः पुरा॥ दित ।

पाद्मेऽपि ।

सुद्धर्त्तीं नापि संयुक्ता सम्पूर्णा साष्ट्रमी भवेत्।
किं पुनर्नवमीयुक्ता कुलकोत्यास्तु सुक्तिदा॥
यदा तिथि-नचचह्या दिनदयेऽईराचे रोहिष्यष्टमीयोगः
तदा परदिमे जयन्तीवतम्।

तथाच ब्रह्मवैवर्त्ते ।

वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमीसंयुताष्टमी।
सन्द्रचापि न कर्त्तव्या सप्तमीसंयुताष्टमी॥

बदा तु दितीयदिवस एव रोहिष्यष्टमीयोगः तदा तम्बेव व्यवनीवतिकत्युक्तं। तनेव वुधवारादियोगे प्राप्रस्थातिष्रयः।

तथाच स्कन्दपुराणे।

खद्ये बाष्टमी किञ्चित्रवमी सकला यदि।
भवेत्तु बुधसंयुक्ता प्राजापत्यर्चसंयुता।
ऋषि वर्षभ्रतेनापि स्रभ्यते वाथ वा न वा॥
पद्मपुराणेऽपि।

प्रेतयोनिगतानान्तु प्रेतलं नाणितं नरैः। चैः सता त्रावणे मासि त्रष्टमी रोहिणीयुता॥ किं पुनर्बुधवारेण सेामेनापि विशेषतः। किं पुनर्नवमीयुक्ता कुल्नेकाः सुमुक्तिदा ॥

श्रन्ये लेवमाज्ञः, यदा पूर्वार्द्धराचे रोहिणीयुक्ता मोत्तरा सा चेद् बुधवारे सामवारे वा भवति तदोत्तरैवोपोय्या न पूर्या "उदये चाष्टमी किञ्चिदिति स्कन्दपुराणवचनात् "प्रेतयोनिगतानामिति पद्मपुराणवचनाञ्च। "सप्तमीसंयुताष्टम्यामिति "सुहर्त्तेनापि संयुक्तेति वचनदयञ्च नुध-सामवारव्यतिरिक्तविषयमिति । तद्युक्तं । यद्यपि "ऋईराने तु रोहिष्यामित्यादिवाक्यं नुध-सामवारयुक्ताष्टमीव्यति-रिक्तविषयलेन सावकाशं बुध-सामवारवाक्यं च दितीय एव रो-हिणीयोगे, तथापि बुध-सामवारवाकासङ्कोचे कर्मकालयापितिथि-सभावादर्द्धराचवाक्यसङ्काचे तद्बाधप्रसङ्गात् बुध-सामवारवाक्यस्वैव यक्कोचः नार्द्धराचवाकास्य उभयविषयलेन "सप्तमीसंयुताष्टम्यामिति "सुहर्त्तनापि मंयुक्तेत्येतदचनदयस्थोपपत्तेः। बुध-सामवारविषयलेन बद्धीचे प्रमाणाभावात् । यन्तु केश्चिदुर्त्नः । एतदचनदयं नेापवास-विषयम् उपवासप्रब्दाश्रवणात् सम्पूर्णलमात्राभिधानात्, किस्तु "मुर्द्भराचादधञ्चोर्द्धमितिवाक्यपर्यां जोचनया पूर्वस्मिन् दिने उपवासे क्रते दितीये दिने यनु ब्राह्मणभोजन-दिचणादि विदितं तद-तिक्रम्यापि कियमाणं सकललाभिधानेन श्रष्टमी-रोहिष्योरेव क्वतं भवति इति महापाललसुपवासस्य ज्ञापयतीति। तद्युक्तं सम्पूर्ण-लाभिधानस्थापवासविषयलेनाणुपप<del>न</del>ीः, "श्रर्द्धराचादधञ्चोर्द्धमिति वचनविरोधस्य परिचतलात्। तस्मादुक्तैव विषययवस्या युक्ता।

त्रच केचिदातः, त्रस्पकासरोहिणीयोगे जयन्ती नामाष्टमी वर्द्भराषयोगे रोहिष्यष्टमीति। तद्यत् जयन्तीप्रव्दस्यार्द्धराचयोगे- ऽपि प्रवृत्तेः "त्रर्द्धराचाद्धञ्चोर्द्धं कस्त्रया वा यदा भवेत्। जयन्ती नाम सा प्रोक्तेत्युदाद्वतवचनात्।

यत्तु जयन्तीं प्रक्तत्योक्तं "सुद्धर्तमिष सभ्येतेति, तद्र्धराच-योगेऽप्युपपद्यते जयन्तीग्रब्दस्य चान्यकासरोहिणीयुक्ताष्टमीवचनने प्रमाणाभावात् प्रागुदाद्वतसकस्ववाक्यपर्यालोचनया रोहिणीसहित-कृष्णाष्टमीवचनत्वप्रतीतेः। यदा जनार्दन-जन्मोपस्चित-राचिविग्रे-प्रवचनो जयन्तीग्रब्दः।

श्रभिजिल्लाम नचर्च जयन्तीनाम ग्रवेरी।
सुद्धन्ती विजयो नाम यत्र जातो जनार्दनः॥
दित ब्रह्माण्डपुराणवचनात्। यदा तु न रोहिष्णष्टमीयुक्ता तदा।
कृष्णपचेऽष्टमी चैव कृष्णपचे चतुर्दग्री।
पूर्वविद्धा तु कर्त्तव्या परविद्धा न कस्यचित्॥

द्यादिवचनेभ्यः पूर्वविद्धेव याद्या। श्रव केचित् सूद्यानयनेन वक्तयाः, तास्य खूलानयनेन सिद्धकृत्तिकोत्तरार्द्धमध्यवर्त्तिन्यस्तदा-भिष्रेताः। न च तासां रोष्टिणोलं सुख्यं सभावति, न ह्यन्यदन्यद्-भवति, विरोधात्। यथा दिनार्द्धं दिनमेव न राचिस्तस्मात् कृत्ति-कार्द्धस्य सूद्यानयनात् यद्रोहिणोलं तद्गोणरोहिणोफस्यमन्थेन रोष्टिणोतुस्थलाद्देवदत्तस्य सिंहलमिव। एवञ्च सति सुख्यया सभावन्या रोष्टिष्या रोष्टिणोपहितलमष्टम्या याद्यं सुख्यसभावे गोषा-श्रयणस्थान्याय्यलात्। किञ्च प्रथमप्रतीतलेन खूलमार्गसिद्धस्य तिथि-नचनादेर्गहणं युक्तं। च्योतिःशास्त्रमपि सूद्धानयनेन सुख्यकासमे-वानयति न सुख्यस्वरूपलम्। यदाष । खूबं कृतं भानयनं यदेतज्ज्योतिर्विदां संव्यवहारहेतोः ।
सूद्धां प्रवच्छेऽथ सुनिप्रणीतम्
विवाह-याचादि फलप्रसिद्धी दति ॥

किञ्च खूबादन्येन प्रकारेणादृष्टार्थेषु विधि-निषेधेषु नचनादीनां यहणे व्यवस्था स्थाद् वार-नचनादिविभेषविहितस्थ प्रतिषिद्धस्थ सूस्त्रानयनिषद्धेः, तदंभेषु प्रसङ्गात् श्रविगीतिशिष्टाचारविहद्धश्चेतत्। तस्मात् स्थूबानयनमेवाश्रयणीयम्॥

इति जन्माष्टमीनिर्णयः।

## श्रय जयन्तीपारणकासनिर्णयः।

तच तिथिभान्ते च कर्त्तवं प्रागुदाच्चतवचनात्। यदा तु पारण-दिने ऋईराचाद्परि भान्तिस्थिन्तो वा भवति तदाईदाचे पार्ण कार्यम् ।

> तिथ्यर्चयोर्यदा च्छेदो नचचान्तमवाय वा । श्रद्धराचेऽय वा कुर्यात् पारणं लपरेऽहिन ॥

इति वचनात्।

श्रव केचिदाइः।

"नचनान्तमवाष्य वेति पचो जयन्ती-श्रवणदादशीयतिरेकेण।

याः काञ्चित्तिथयः प्रोक्ताः पुष्णा नचन्रसंयुताः ।

ऋचाने पारणं कुर्याद्विना अवण-रोहिणीम् ॥

इति वचनात्।

#### ब्रह्मवैवर्त्तेऽपि ।

श्रष्टम्यामथ रोहिष्यां न कुर्यात् पार्णं कचित् । चन्यात् पुरा इतं कर्मा उपवासार्च्चितं फलस्॥ तिथिरष्टगुणं हन्ति नचचच चतुर्गुणम्। तस्मात् प्रयत्नतः कार्थं तिथि-भान्ते च पारणमिति॥ तद्युक्तं केवस्तिय्यन्ते भान्ते वा जयन्तीव्रतप्रकरण एव विहि पुराणे पारणविधानात्।

भाने कुर्वात्तियेवीपि ग्रसं भारत पार्णमिति। तथा ।

रो दिणीसंयुता चेयं विदक्षिः समुपे। षिता । वियोगे पारणं चकुर्मुनयो ब्रह्मवादिनः॥ मांचोगिके वते प्राप्ते यचैकापि वियुच्यते । तच पारणकं कुर्यादेवं वेदविदो विदुः ॥

तस्मात् नेवस्तिय्यन्ते भान्ते च पार्णविधानमसमर्थविषयं इत रन्तु समर्थविषयमिति ज्ञेयम् ।

द्ति जयन्तीपारणकाचनिर्णयः।

## ग्रय प्रसङ्गाज्जयन्तीव्रतनित्यत्वनिर्णयः ।

प्राजापत्यर्चमंयुका श्रावणस्यासिताष्टमी । वर्षे वर्षे तु कर्त्तवा तुक्ष्यर्थं चक्रपाणिनः॥

दत्येतदत्त्वनात् "वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेतेतिवत् वीपायुक-लात् नित्यलमवगम्यते, तेन ज्योतिष्टोमादिवदेवस्य द्वभयते मंयोगः

पृथक्षमितिन्यायेन नित्यलमपि खीक्रियते। यचीक्रं केसित् नैतत्तेन तुः । तत्र हि वाक्यान्तरेण फले विहिते च्योतिष्टो-मादिषखरिदतमेव वीपाया युक्तं वसन्तकाले विधीयते, तेन तस्य वाकास नित्यवावनोध एव फलं। इदन्तु "तुष्ठार्यं चक्रपाणिनः" इति तुष्टिसचणे पस एव व्रतं विधत्ते, तेन काम्यस्य सतो न प्रक्रोति नित्यतां बोधियतुं उभयपरले वाक्यभेदप्रसङ्गात् । तस्मात् "वर्षे वर्षे" द्ति वीपा फलभ्रयस्वार्या न नित्यवार्या, श्रन्ययार्थमङ्गत्यभावात् प्राजापत्यर्चमंयुक्ताष्टमी वर्षे वर्षे यतो न समावतीति, तद्युकं वीपा-श्रुतेरानर्थक्यप्रसङ्गात्। न च फलस्रयस्वार्था सेति वाच्यं। फले तद्-विधानं तद्भूयस्ते च तदावृत्तिविधानमिति भवन्रतेऽपि वाक्यभेदप्रम-ङ्गात्। त्रथ फले व्रतविधिरेव न व्रतावृत्ती, फलभूयस्वसिद्धेर्न तत्परता वीपाशुतेरिति मन्यसे। तथा सत्यानर्थकां दुष्परिहरं फलभूयस्वा-र्थले च प्रतिवर्षमवम्यकर्त्तव्यतारूपस्य सुख्यार्थस्य हानिप्रसङ्गात्। न च तद्भानो कारणमस्ति,यतोऽस्य वाक्यसायमर्थः,यच्चावणसासिताष्ट्रमां प्राजापत्यर्चसंयुक्तायां चक्रपाणिनसुद्यार्थं व्रतं वाक्यान्तरेण विह्तितं तद्वर्षे वर्षे कर्त्त्रव्यमिति । न च सुख्यार्थपरित्यागेनाष्टमीप्रब्देन खचणया व्रताभिधानमयुक्तमिति वाच्यं। त्रनुवादस्य प्राधनुरूपलात् भवतोऽपि समानलाच फले व्रतविधानाङ्गीकारात् । द्यांसु विशेषः तव विधौ खचणा ममानुवादे, उन्नञ्च भाखकारेण "विधौ हि न परः ग्रब्दार्थः प्रतीयत इति । ऋतोऽन्यथार्थसङ्गत्यभावादित्याद्युकं तत्परि-इतं नित्यसापि तुष्टिफसलोपपत्तेस् ।

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्।



विष्णुराराध्वते पन्या नान्यस्तचोपकारकः ॥ इति विष्णुपुराणवचनात्। किञ्च किसुपात्तदुरितचयपसं नित्यसुता-करणनिमित्तप्रत्यवायपरिचाराधै,तचाद्ये पचे नित्यलमस्थायविष्णष्टम्।

श्रद्भराचे तु रोहिष्यां यदा क्रष्णाष्टमी भवेत्।
तस्यामभ्यर्चनं ग्रोरेईन्ति पापं चिजनाजम् ॥
दति वचनात्। दितीये पचेऽपि नित्यलमिविर्द्धं।
तुष्य्यं देवकीसुनोर्जयन्तीसभवं व्रतं।
कर्त्तव्यं वित्तमानेन भक्त्या भक्तजनैरपि।
श्रक्तव्यं वाति निरयं यावदिन्द्राञ्चतुर्द्ग्य ॥
दत्यकर्णे महादोषश्रवणात्।

यत्त्वोत्तं केश्वित् नैतिवित्यत्वमवबोधियतुमलं श्रन्यचैवोपपत्तेः, तथाहि ।

> श्रर्द्धराचे तु रोहिष्यां यदा कृष्णाष्टमी भवेत्। तथामभ्यर्चनं ग्रौरेर्हन्ति पापं चिजन्मजम् ॥

इत्यादि। श्रनेन चिजनासिञ्चतपापचयपासत्मुतं प्रायिच्चत्त्वत् व्रतस्य तस्याकरणे पापचयाभावे तस्मादेव चिजनासिञ्चतात्पापास्नरकं यातौत्यर्थः ।

यथा याज्ञवस्कावाको ।

प्रायिश्वत्तमकुर्वाणाः पापेषु निरता नराः ।

त्रपञ्चात्तापिनः कष्टाचरकान् यान्ति दारुणान् ॥

दत्यच प्रायस्चित्ताकरणजनितात् पापाच नरकपातः, किन्तु तद-करणे पापचयकरणाभावेन विद्यमानात्पापात्, एवमिद्रापीति। तद- युक्तं वीपावाक्येन नित्यलावधारणात् । व्रतस्याकरणे प्रत्यवायसिद्धी तदकरणे दोषविधायकवचनस्य मुख्यार्थलमभवात्। तत्परित्यागेनार्था-न्तरक्त्यनायां प्रमाणाभावात्। यदि चैतच्चयन्तीव्रतमेकमेव पापचय-करं स्थान्तदेवं भवेन्नाम, यदा लन्यान्यपि प्रायस्वित्तादीनि पापचयका-रीणि मन्ति तदा तस्थेवाकरणे कथं निरयपातः। एवं प्रायस्वित्तेऽपि प्रायस्वित्तं चरितव्यमतोनित्यमिति, "क्रते निःमंग्रये पापे न भुज्जी-तानुपस्थितः। भुज्जानो वर्द्वयेत्पापं यावन्नास्थाति पर्षदि"॥ दत्यादि-वाक्येरावध्यकत्वावगमादकरणे प्रत्यवायसिद्धौ तदकरणे दोषाभिधा-यकस्य "प्रायस्वित्तमक्ववीणाः" दत्यादिवाक्यस्य मुख्यार्थलमभवात्त-त्यरित्यागेनार्थान्तरकस्यने प्रमाणाभावात्। यद्युक्तं यदि व्रतस्य नित्यलेनाकरणे निरयपातः तर्षि तद्युदामार्थे प्रायस्वित्तमपि श्रूयते, यथा व्रात्यतंनाचिताग्नित्तयोः। तथाच नित्येकादगीव्रतस्याकरणे ।

श्रष्टम्याञ्च चतुर्द्रस्यां दिवा भुक्षेन्दवञ्चरेत्।

एकादस्यां दिवा रात्रौ नकं चैव तु पर्वणि॥

इति तद्ययुक्तं सर्वत्रौपदेशिकप्रायश्चित्ताभावात्त्रया सित।

प्रायश्चित्तं प्रकल्घं स्थात् यत्र चोक्ता न निष्कृतिः।

प्राणायामग्रतं कार्थं सर्वपापापनुत्त्रये।

उपपातकजातानामनादिष्टस्य चैव हि॥

इत्यादिवचनानर्थक्यप्रसङ्गात्। यञ्चान्यदुकं कैश्चित् यद्य-

करणे प्रत्यवायोऽभविष्यत् श्रनुकस्पोऽपि चधास्यत । यथा ।

एषामसमावे कुर्यादि छिं वैश्वानरीं दिजः ।

तथैकाद्गीवते नित्ये।

एकभनेन ननेन चीण-वृद्धातुरः चिपेत्।

दत्यसमधं प्रत्यनुकल्णे विधीयते न तथात्रास्तीत्युक्तं । तद्ययुक्तं श्रनुकल्पविधानाभावेऽपि नित्याकरणे प्रत्यवायस्यावस्यभाविलात् । पुराणान्तरे साधारणोऽनुकल्पो दर्शितः ।

उपवासासमर्थश्चेदेनं विप्रं तु भोजयेत् । तावद्धनादि वा दद्याङ्कृतस्थेद्दिगुणं तथा ॥ सहस्रसमितां देवीं जपेदा प्राणसंयमात् । नुर्याद्वादग्रसंख्याकान् यथाग्रक्तातुरो नर दति ॥ तस्मान्तिरयगमनवचनस्य नित्यतावनोधः फलमिति सिद्धं । स्कन्दपुराणे । श्रनाचरणे दोषवाङ्यप्रतिपादनेन नित्यलमेव स्पष्टीकृतं । तथाहि ।

ग्रहानेन तु यत्पापं ग्रवहत्तस्थभोजने ।
तत्पापं लभ्यते पुंभिर्जयन्याभोजने कते ॥
ग्रह्ममांसं खरं काकं ग्र्येनञ्च सुनिसत्तम ।
सांसं वा दिपदां भुकं कृष्णजन्माष्टमीभवे ॥
कृष्णाष्टमीदिने प्राप्ते येन भुकं दिजोत्तम ।
चैलोक्यसभवं पापं भुकं तेन न संग्रयः ॥
ब्रह्ममञ्ज सुरापञ्च गोवधः स्त्रीवधोऽपि वा ।
न लोको सुनिग्रार्दूल जयन्तीविसुखस्य च ॥
ये न कुर्वन्ति जाननाः कृष्णजन्माष्टमीव्रतं ।
ते भवन्ति सहाप्राज्ञ यालाः स्त्रुस्ते हि कानने (१)॥

<sup>(</sup>१) व्याधाः खले हि इति ग०।

श्रावणे बच्चले पचे कृष्णजन्माष्टमीश्रतम्।
न करोति नरो यस्तु भवति कूरराच्यः॥
श्रावणे बच्चले पचे न करोति यदाष्टमीं।
कूरायुधाः कूरसुखा हिंसन्ति यमिकद्धराः॥
न करोति यदा विष्णोर्जयन्तीसभवं श्रतम्।
यमस्य वश्रमापन्नः सहते नारकीं व्यथां॥
जयन्तीवासरे प्राप्ते करोत्युदरपूरणम्।
पौद्यते तिस्तमाचन्तु यमदूतेः कस्तेवरम्॥
यो भुच्चीत विमृढात्मा जयन्तीवासरे नृप।
नरकोत्तारो न तस्यास्ति दादशीन्तु प्रकुर्वतः॥
यदा सह जयन्या तु करोति दादशीन्तम्।
तस्य शौरपुरे वासो यावदाभ्रतसंग्रवम्॥
रटन्तीह पुराणानि भ्रयो भ्रयो महासुने।
श्रतीतानागतं तेन कुस्तेकोत्तरं श्रतम्।
पातितं नरके घोरे भुच्चता कृष्णवासरे दित्॥

यत्पुनक्तं भोजनवाकां तत्त्वेतद्वोजनप्रतिषेधः "न हिंस्यात् सर्वास्तानीतिवत्, तेन जयन्यां कयं नित्यता तन्माहात्ये च कथं तस्य
पाठः तयोरसन्त्यात्। श्रथ जयन्तीप्रकरणपाठात्तदर्थतं प्रतिषेधस्थेयते। तथापि तेन न जयन्या नित्यता प्रकाते बोद्धुं, न हि खलु
"नानृतं वदेदित्यनेन क्रलर्थप्रतिषेधेन क्रतोर्नित्यतं सिद्धाति। किञ्च
हपवासो नाम सेतिकर्त्त्यताकोऽभोजनसङ्कत्यः तन्त्रिर्वाहार्थमेव भोसन्वनिद्वत्तौ सिद्धायां कोऽर्थः प्रतिषेधेनेति, तत् प्रतिषेधानभ्युपगसे-

नैव परिहतं, तसात् "न पृथियामग्निश्चेतयोनान्तरि न दिवीतिवत् प्राप्त्रभावात् यथा नित्यानुवादलेनास्य हिरण्यनिधानसुत्यर्थता-सत् एवमिहापि भोजनप्रतिष्ठेधस्य नित्यजन्माष्टमीत्रतसुत्यर्थता वेदितया त्रकरणे दोषाभिधायकलेन काम्यत्रतविधिसुत्यर्थतानुप-पत्तेः, भोजनिन्दावाक्यानान्तु नित्यविधित्रतप्रेषलं स्पष्टसेव, फल-सन्नस्वचनात् काम्यलमप्रेतद्त्रतस्यावगस्यते।

तद्यथा विष्णुरहस्ये।

प्राजापत्यर्चमंयुका रूपा नभिष चारुमी।
सुहर्त्तमपि लभ्येत सोपोया सा महाफला॥
स्कन्दपुराणे।

त्रतेनाराध्य तं देवं देवकी सहितं हरिं।

त्यक्षा यमपयं घोरं याति विष्णोः परं पदम्॥

जन्माष्टमीत्रतं ये वे प्रकुर्वन्ति नरोत्तमाः।

कारयन्ति च विप्रेन्द्र लच्मी खेषां सदा खिरा॥

स्मरणं वासुदेवस्य खृत्युकाले भवेनुमुने।

सिध्यन्ति सर्वकार्य्याणि कते कष्णाष्टमीत्रते॥

धर्ममर्थञ्च कामञ्च मोचञ्च सुनिपुङ्गव।

ददाति वाञ्कितान् कामान् ये चान्ये चातिद्र्षभाः॥

तथा।

ममाज्ञया कुरुष्य लं जयन्तीं सुक्तयेऽनघ।
भविष्योत्तरे।
प्रतिवर्षे विधानेन महक्तो धर्मनन्दन।

नरो वा यदि वा नारी यथोक्तफसमाप्रुयात्॥ पुच्चसन्तानमारोग्यं सौभाग्यमतुनं भवेत्। दति धर्मरतिर्भ्रला स्तो वैकुष्डमाप्नुयात्॥ तत्र दियोन मानेन वर्षसत्तं युधिष्ठिर । भोगानानाविधान् भुक्ता पुष्यप्रेषादिशागतः ॥ मर्वकामसम्दद्धे तु सर्वासुखविवर्जिते । सर्वधर्मायुते पार्थ सर्वगोकुलसङ्गुले ॥ कुले नृपविरिष्ठानां जायते इच्छ्योपमः। यिसान् सदैव देशे तु सिखितं वा घटार्पितम् ॥ मम जन्मदिनं पुष्यं सर्वालङ्कारश्रोभितम्। पूज्यते पाण्डवश्रेष्ठ जनैरुत्सवसंयुतैः॥ परचक्रभयं तच न कदाचिद्भवत्युत । पर्जन्य: कामवर्षी स्थादितिभ्यो न भयं भवेत्॥ ग्टहे वा पूज्यते यस्मिन् देवक्यास्वरितं मम । तच मर्वसमृद्धिः खान्नोपसर्गादिकं भयम्॥ पश्चतो नकुलाञ्चालात्पापरोगाच पातकात्। राजतञ्चोरतो वापि न कदाचिद्गयं भवेत्॥ तस्मादेतद्व्रतं नित्यं काम्यं चेति सिद्धम्। द्ति जयन्तीव्रतनित्यवनिर्णयः ।

द्रित श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवीय-ममस्तकरणाधीश्वर-सकलविद्याविशारद-श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्वर्गचिन्नामणी परि-शेषसण्डे कालनिर्णये जन्माष्टमीनिर्णयो नाम पञ्चमोऽध्यायः॥

### त्रय पष्टीऽधायः।

## अयैकादशीनिण्यः।

तनैकादशौमहिमा तत्त्वसागरे।

मातेव सर्व्ववालानां श्रीषधं रोगिनामिव।

रचार्थं सर्वलोकानां निर्मितेकादशी तिथिः॥

तथा।

एकादम्युपवासी यः स धन्यः स च बुद्धिमान् । तथा ।

एकादगीं परित्यच्य योऽन्यद्वतसुपासते । स करस्थं महारतं त्यक्षा लोष्टं हि याचते ॥ तथा।

एकामेकादणीं वापि ससुपोध्य जनार्दनम्।
कामेनापि समभ्यर्च्य संसारान्यक्रिमाप्तृयात्॥
पुराणान्तरे तु तोयेनापि समभ्यर्च्यति पाटः।
प्रसङ्गादाथ वा दक्षान्तोभादा चिदणाधिपम्।
एकादण्यां नमस्त्रत्य सर्वदुःखादिसुच्यते॥
संसारास्त्रमहाघोरादुःखिनां सर्वदेहिनां।
एकादण्युपवासोऽयं निर्मितं परमौषधम्॥
संसाररोगदष्टानां नराणां पापकर्मणाम्।

एकादम्युपवासेन सद्य एव सुखं भवेत्॥ नारदीयपुराखे विश्वष्ठः।

एकादशीससुत्येन विक्रमा पातकेन्धनम् । भस्रतां याति राजेन्द्र ऋपि अन्यश्रतोद्भवम् ॥ नेदृशं पावनं किञ्चित्रराणां भूप विद्यते । यादृशं पद्मनाभद्य दिनं पातकहानिदम् ॥ तावत् पापानि देचेऽस्तिंसिष्ठन्ति मनुजाधिप। यावज्ञीपवसेच्यनः पद्मनाभदिनं शुभम् ॥ श्रयमेधस्हसाणि वाजपेयग्रतानि च। एकादम्युपवासस्य कलां नार्चिन घोड़ग्रीम्॥ एकादग्रेन्ट्रियेः पापं यस्ततं भवति प्रभो। एकादम्युपवासेन तत् सर्वे विसयं त्रजेत्॥ एकादग्रीसमं किञ्चित्परिचाणं न विद्यते । खर्ग-मोचप्रदा खोषा राज्य-पुत्रप्रसाधिनी। सुकलचप्रदा होषा प्ररीरारोग्यदायिनी ॥ न गङ्गा न गया भूप न काशी न च पुष्करम्। न चापि कौरवं चेचं न रेवा न च देविका। यसुना चन्द्रभागा च तुःखा भ्रप इरेर्दिनात् ॥ व्याजेनापि इता राजक दर्भयति सान्तकम्। श्रमायासेन राजेन्द्र प्राप्यते वैष्णवं पदम्॥ विन्तामिष्यमा श्लेषाय वाज्यनिधेः समा । यद्भरपपादपप्रख्या वेदवेदीपमा तथा ॥

### ब्रह्मवैवर्त्ते ।

सर्वप्राथिस्तिम् संसारोत्तारकारकम् ।

एकादगीवृतं विप्र कुर्वन्मुक्तिमवाप्नुयात् ॥

नरो दिनैर्यद्यभिस्रतिभिस्र करोत्यघम् ।

उपाय्य पञ्चदग्रमं दिनं विष्णोर्षं सुच्यते ॥

दृति सर्वपुराणेषु सुनीनां निस्रितं मतम् ।

उपोय्येकादग्रीं पापान्मुच्यते नात्र मंग्रयः ॥

कलावस्मिन्ननग्नीनामहिंसापावितात्मनाम् ।

एकादग्रीं विना विप्र न संसारादिमोचणम् ॥

पद्मपुराणात् ।

उपोध्येकादग्रीमेकां प्रमङ्गेनापि मानवः। न याति यातनां यामीमिति नो यमतः श्रुतम्॥ तथा।

एकादग्रेन्द्रिये: पापं यत्हातं वैग्य मानवे: ।

एकादग्युपवासेन तत् सर्वं विखयं व्रजेत् ॥

एकादग्रीसमं किञ्चित् पुष्यं खोके न विद्यते ।

व्याजेनापि हता यैस्ते वग्रं यान्ति न भास्करे: ॥

स्कन्दपुराणे ।

विना हि ऋचसंयोगात् सदैवैकादग्री नृणाम्। विनिहन्तीह एनांसि कुनृपो विषयं यथा॥ कुपुत्रस्तु कुलं यदत् कुनारी च पतिं यथा। श्रधर्मण यथा धर्मः कुधर्मण यथा नपः॥

कुज्ञानेन यथा ज्ञानं कुग्रीचे ग्रुचिता यथा। श्रमदादे यथा वादः सत्यं चैवानृतेन हि ॥ यथोषीन हिमं सुभु त्रनर्थेनार्थसञ्चयः। यथा प्रकीर्त्तनाद्दानं तपो विस्रायकारणात्॥ श्रिष्ठो हि यथा पुन्नो गावो दूरगमाद्यथा। सक्केतेन यथा श्राद्धं यथा वित्तमवर्द्धनात्॥ यथा समीचनाज्जानं फलानां वरवर्णिनि । तथा दुष्कृतसङ्घानां प्रोक्तेयं दादशी शुभे ॥ ब्रह्मस्त्या सुरापानं स्तयं गुर्व्वङ्गनागमः । श्रभावं ससुपेखन्ति न तथा वै त्रिपुष्करम् ॥ न चापि नैमिषं चेचं न च कौरवसंज्ञितर्। प्रभासं न गया देवि न रेवा न सरखती॥ कालिन्दी यसुना चैव देविका न च काञ्चनी। तथान्यस्तीर्थमङ्गातो नैव तुःखोचर्रिह्नात्। न दानं न जपः स्वानं न चान्यत्युद्धतं कचित् । मुक्तये ह्यभवत्युभु मुक्तीकं हरिवासरं। मक्क्चोपोषणे चाखा नम्मने पापराभयः। एकतः पृथिवीदानमेकतो इरिवासरः। न समः कविभिः प्रोक्तो वासरो ह्यधिको मतः ॥ विष्णुधर्मीत्तरे।

उपवासी हरिं यस्तु भक्ता धायति मानवः। तब्जप्यजापी तत्कर्मरतसङ्गतमानसः। निष्कामोऽदैतवद्बद्धा पदमाप्तोत्यसंग्रयम् । भविष्यत्पुराणे ।

एकादग्री महापुष्या धर्वपापविनाग्रनी।

भक्तेस्त्रहीपनी विष्णोः परमार्थगितप्रदा।

यासुपोय नरो भक्ता न संसारे भविष्यति॥

एकादग्रां निराहारो यो भुक्ते दादग्रीदिने।

न स दुर्गतिमाप्तोति नरकाणां न संग्रयः॥

हत्वा पापसहस्राणि एकादग्रासुपोषितः।

दादग्रामर्चयेदिष्णुं न स दुर्गतिमाप्तुयात्॥

एषा तिथिः परा पुष्या विष्णोरीग्रस्थ तृष्टिदा।

तस्याञ्चेव जगन्नाथः त्रमूर्त्तां मूर्त्तमान् स्थितः।

तेन सा सर्वपापन्नी सर्वदुःखविनाग्रनी॥

या सा विष्णुमयी ग्रिकरनन्ता द्याच्या स्थिता।

सा तेन तिथिष्ठपेण द्रष्टयेकादग्री सती॥

सनत्तुमारप्रोक्ते।

क्ला पापमहस्राणि ब्रह्महत्याभ्रतानि वे । एकामेकादभीं भन्ना मसुपोख भ्रज्ञचिभवेत् ॥ एकादभीव्रतादन्यद्यद्रतं क्रियते नरेः । निष्णलं तदिजानीयादूषरोद्गृतमङ्करम् ॥

नारदीयपुराणे।

सम्प्राण वासरं विष्णोर्या नरः संयतेन्द्रयः । उपवासपरो स्रुवा पूजयेन्सधुसूदनस् । स इन्ति सर्वपापानि किं तपोभिः किमध्यरैः॥
एकादग्रीं प्रपन्ना ये नरा नरवरोत्तमाः।
तद्व वस्रवो भृता नागारिकतकेतनाः।
त्रय्येण पीतवस्ता हि प्रयान्ति हरिमन्दिरम्॥
एष प्रभावो हि मया दादश्याः परिकीर्त्तितः।
पापेन्थनस्य घोरस्य पावकास्यो महीपत इति॥

देवीरच्छ-स्कन्दपुराणयोः।

पापच्च विविधं प्रोत्तं पातकञ्चातिपातकम् । उपपातकगंजञ्च महापातकमेव च ॥ प्रकीर्णकञ्च तत्मर्वमेकादग्धामुपोषणात् । विज्ञयं याति तोयखं यथा म्हण्सयभाजनम् ॥

भविय्यत्पुराणे वैष्णवे महातन्त्रे।

एकादखुपवासी यः किं तस्थान्येन कर्मणा। नैकादखुपवासी यः किं तस्थान्येन कर्मणा॥ सौरधर्मेषु।

एकतञ्चाग्रिहोचादि दादशीमेकतः प्रभुः।
तुलयातोलयत्तच दादशी च विशिखते॥
देवीरहस्थे।

गायत्री चथा सर्वपापपञ्चरभेदिनी। एकादभी तथा सर्वपापपञ्चरभेदिनी॥

स्कन्दपुराणेऽपि।

त्रभोच्यभोजनाच्चातं त्रगम्थागमनाच्च थत् ।

त्रवाक्यवाजनायच त्रभच्याणाञ्च भचणात्॥ त्रस्पृष्यस्पर्धनायच परेषां निन्दनाच यत्। त्रात्मसंस्वनायच पारदार्थास्त्रतञ्च यत्॥ विहिताकरणायच परवित्तापहारतः। ज्ञानाज्ञानस्रतं यच पातकञ्चोपपातकं। तस्ववं विखयं याति एकादश्यासुपोषणात्॥ वैष्णवतन्त्रे।

एकादग्री महापुष्णा विष्णोरीग्रस्थ वन्नभा।
तस्थासुपोषितो यस्त दादग्शां पूजयेद्धरिं॥
तस्य पापानि नम्यन्ति विष्णोर्भिक्तिश्च जायते।
ज्ञानश्च ग्राम्वतं येन संभारादिन्दते नरः॥

खन्द-भविष्यत्पुराणयोः।

ये दादग्रीसुपवसन्यनिकाम्बुभचाः ये वा सवङ्गकुसुमेर्चरिमर्चयन्ति । ते धौतपाण्डुरपयोनिधिराञ्चसाः संसारसागरजलस्य तरन्ति पारम् ॥

वायुपुराणे।

एकादगीवतं यसु भिक्तमान् कुरुते नरः। सर्वपापविनिर्मुक्तः स विष्णोर्याति सन्दिरम्॥ विष्णुधर्मीक्तरे।

एकादख्रुपवासं यः श्रद्धया कुरुते नरः। स सर्वपातकादिभ्यस्वचेवाहिर्विसुच्यते॥ न प्रथात्यापदं नापि नरकं न च यातनाम् । स नमस्यः स प्रज्यश्च वासुदेविषयो सि सः॥ गरुडपुराणे।

एकादग्रीव्रतं भक्षा यः करोति नरः मदा । स विष्णुसोकं व्रजति याति विष्णोः सक्रंपताम् ॥ त्राग्नेयपुराणे ।

एकादम्यासुपवासं यः सदा कुरुते नरः।
स याति परमं म्यानं यत्र देवो हरिः स्थितः॥
सद्रपुराणे।

यः करोति नरो भक्त्या एकादम्यासुपोषणम् । स याति विष्णुसालोकां याति विष्णोः सरूपतां ॥ विष्णुपुराणे ।

ॐकारः मर्ववेदानां यथेवाद्यः प्रपूजितः । तथा सर्वव्रतानान्तु दादशीव्रतसुत्तमम् ॥ दृत्येकादशीमहिमा ।

# श्रयैकादशीविषये व्रतवाकानिषेधनिर्णयः।

तत्रेकादक्यां कानिचिदाक्यानि भोजनिषधेपराणि, कानिचिद्-व्रतविधिपराणि । तत्र भोजनिषधेपराणि तावददाष्ट्रियन्ते । तत्र देवलः ।

> न ग्रङ्खोन पिवेत्तोयं न खादेत् कूर्म-ग्रूकरौ। एकादम्यां न भुष्तीत पचयोक्तभयोरपि॥

### नारदीयपुराणे।

यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च।
त्रव्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे॥
तानि पापान्यवाप्नोति भुञ्जानो हरिवासरे।
रटन्तीह पुराणानि भूयो भूयो वरानने॥
न भोक्तयं न भोक्तयं संप्राप्ते हरिवासरे।

#### स्कन्दपुराणे।

मात्हा पित्हा चैव भात्हा गुरुहा तथा।
एकादम्यान्तु भुद्धानोविष्णुकोकाच्युतो भवेत्॥
नारदीयपुराणात्।

श्रष्टवर्षाधिकोमर्च्या श्रशीतिर्न हि पूर्यते। यो अङ्के मामके राष्ट्रे विष्णोरहिन पापभाक्। स मे दण्डाश्च वध्यश्च निर्वास्यो देशतः स मे॥ विष्णुसरताविष ।

एकादम्यां न अञ्जीत कदाचिदपि मानवः। ब्रह्मवैवर्ते।

स नेवलमघं भुङ्के योभुङ्के हरिवासरे।
दिने तु सर्वपापानि भवन्यक्रस्थितानि तु।
तानि मोहेन योऽश्राति न स पापैर्विसुच्यते॥
विधवायास्त्रेकादण्यां दोषविग्रेषः प्रदर्शितः कात्यायनेन।
विधवा या भवेकारी भुद्धीतैकादणीदिने।
तस्यास्तु सुक्षतं नम्येत् भूणहत्या दिने दिने॥

श्रच च "न खादेत् कूर्म-ग्रूकरावित्यादिनिश्चितनिषेधममी -चाद्यतत्या "एकाद्यां न भुज्जीत पचयोर्क्सयोरपीत्यादेर्निषेधप-रतेवाध्यवसीयते। न चैतेषु वाक्येषु पर्य्युदासकारणं व्रतग्रब्दसामामा-धिकरण्यादि श्रूयते, श्रतोभोजननिषेधा दमे।

श्रव केचिदाङः एतान्यपि वचनान्युपवासपराष्येव कचिदुपक्रमे कचिदुपसंदारे कचिदुपक्रमोपसंद्वारयोरूपवासस्य प्रतिपादनात् नञ-र्षविधौ तु मूलस्तवेदान्तरकच्पनाप्रसङ्गाच । एकमूललाय सचणापि स्तितन्त्रप्रसिद्धैव । यच "एकादस्यासुपवसेदित्यभिधाय "एकादस्यां न शुच्चौतेति वचनं देवलादिस्तिषु तदुपसंद्वाराधं गुणविधानाधं वा, तथा चोपवासप्रकरणपठनमणुचितं भवति । तेन स्वतन्त्रनञ्जर्यवि-धिपरमेवमादिवचनमिति मतमपास्तमिति ।

श्रपरे लाइः नैतचुक्तं। मुख्यार्थमभवे लचणाश्रयणखानु चितलात्। न च मूस्तरतवेदान्तरकस्पनाप्रसङ्गासचणाश्रयणमु चितमिति वाच्यं। मर्वविधि-निषेधानामेकार्थलापत्तेः। न चेच व्रतादिशब्दमामानाधि-कर्ष्यं पर्युदामाश्रयणकारणमस्ति।

ननु ।

एकादम्यां न भुज्जीत पचयोरुभयोरपि। वनस्य-यतिधर्मीऽयं मुद्धामेव सदा ग्रुही॥

इति पर्युदासोऽयमभोजनसङ्कल्पसुपवासाख्यं व्रतं विधन्ते "वनस्त-यतिधर्मेऽयमिति धर्मग्रब्दसामानाधिकरण्यात्। न हि निषिद्धानां ब्रह्महत्यादीनां परित्यागे कश्चिद्धर्मीजायते। ब्रह्महत्याद्यनुष्ठानादधर्मी। भवति श्रमनुष्ठानादधर्मपरिहारमाचं न पुनर्धर्मसभवः, ग्राहकनि- षधो ग्रहीतो धर्मी भवेदिष न पुनः खतन्त्रो निषधस्तथा भवति,
तस्माद्धर्मप्रव्दसामानाधिकरण्यादवगम्यते भावरूपं किञ्चिदिधेयमस्तीति, प्रजापतिवर्तिष्विव नञ्चर्यस्य व्रत्प्रव्दसमानाधिकरण्यादतः
सर्वे स्वेकादग्रीभोजननिषधवाक्येषु सर्वप्राखान्यायेन "वनस्य-यतिधर्मीऽयमित्यस्योपसंहाराद्धर्मप्रव्दसामानाधिकरण्यं पर्युदासात्रयणकारणं
भविष्यतीत्युच्यते । सत्यं । यचैतदाक्यविहितं नित्यसेकादय्युपवासवतं स्मत्यन्तरे सुख्यया दृत्या सुख्यासंभवादा सचण्या विधीयते ।
यथा कात्यायन-देवसस्मत्योः।

एकादम्यासुपवसेत्पचयोक्भयोर्पि ।

विष्णुरहस्य-स्कन्दपुराणयोः ।

उपोध्येकाद्शों नित्यं पचयोक्भयोर्पि।

द्रत्यादिषु ।

यथा च भविखत्पुराणे।

एकादम्यां न अञ्जीत पचयोरुभयोरिप । ब्रह्मचारी च नारी च ग्रुकामेन सदा ग्रही ॥

श्रश्चिपुराणे।

ग्रहस्थो ब्रह्मचारी च श्राहिताग्निस्पैव च। एकादम्यां न भुज्जीत पचयोरुभयोरपि॥

द्वादिवचनं। तचैतत्स्रितिगतस्य च "वनस्य-यतिधर्मीऽयमिति विश्रेषस्य तत्स्रितिगतस्य च "ब्रह्मचारी च नारी चेति "ग्रहस्थो ब्रह्मचारी च त्राहिताग्रिस्त्येव चेति विश्रेषस्थाच कर्मेक्यादुपसंहारो युक्यते। यच तु सुख्यार्थसभावेन निषेधनिस्थयादुपवासमतविधानं नास्ति तच कथं व्रतगतस्वीपसंदारः, न ह्याग्रिदीचगतोविशेषः । शाखान्तरे-ऽन्यकर्मख्यमं द्वियते, उपमंचारादेव व्रतविधानं भवियतीति चेत्। न। खपसंदारे सति वतविधानं वतविधाने च सति कर्भेक्याद्पसंदार-द्रित दुरुत्तरेतरेतराश्रयप्रमङ्गात् । सर्वचोपसंचारे च देवलस्पतौ व्यतिधायकवाक्यान्तरसङ्कावात् पौनकक्तप्रसङ्गः। न चैकं व्रतविधानं दितीयं तदुपसं हाराधं गुणविधानाधं चेति वाच्यम् । "न प्रक्वोन पिवेत्तोयमित्यादिनिषेधव्यवधानेनानुद्धिखखोपसंहारानुपपत्तेर्भिन्ना-र्थंले सभावत्युपसं हारार्थंलस्थानु चितलाच । नापि गुणविधिः, प्राप्तार्थ-विषयलेन विधिलस्थैवानुपपत्तेः "न प्राङ्क्षीन पिवेत्तीयमित्यादिभिः यस्प्रतिपन्ननिषेधेः साद्वचर्येण पठितलाच । एतेन कचिद्पकसे कचिदुपमंचारे उपवासप्रतिपादनादित्यपि निरस्तं। एकतिथि-षान्याचोपवासप्रकरणपठनमणुचितं, तस्मात् खतन्त्रनञर्थविधि-परमेवमादिवचनमिति मतं समीचीनं। कथं ब्रह्मचार्यादिवाक्येष् मुखार्थामभावात् जचणयोपवामनतविधानमिति चेत्, उच्यते मुखा-र्थपरिग्रहे ह्येषां वाक्यानामयमर्थे। भवेत्। ग्टहस्थ-ब्रह्मचार्याहि-पचदयेऽप्येकादम्यां भोजननिषेधस्तर्द्यतिरिकानां ताग्नि-नारीणां भोजने प्रत्यवायाभावः। ग्टहस्यस्य तु प्रदुक्तायामेव भोजननिषेधः हाष्णायां भोजने प्रत्यवायाभावः दत्यापरीत विग्रेषनिषेधस्य ग्रेषाभ्य-नुजाविषयलात्। तथा च सति "एकादम्यां न भुज्जीत कदाचिदिप मानव दत्यादिवचनविरोधः। न च सामान्यस्य निषेधस्य विग्रेष-निषेधेनोपसं हारः यथा "पुरोडाग्रं चतुर्द्धा करोतीति सामान्यविधिः ''नाग्नेयं चतुर्द्धा करोतीति विग्नेषविधिना अविष्यतीति वाच्यम्।

मिषेधस निरुक्तिपाललेन विशेषानपेचलांदुपसंचारानुपपकेः। एव-मणुष्यं हारे "न हिंखात् सर्वा भृतानीति सामान्यनिषेधस्य "ब्राह्मसे। न इन्तय दति विशेषनिषेधेनोपमंदारोपपन्तौ चित्रयादिवधे प्राय-चिन्तोपदेशानर्थकाप्रसङ्गात्। "ब्राह्मणो न इन्तय दति च पाप-गौरवख्यापनार्थं विश्रेषनिषेध इति चेत्। न। तदभावात्। न चि वनख-यतीनामेकाद्यां भोजने न्यूनः प्रत्यवायो ग्रह्मादीनामधिकः, ग्टइख्य च हाष्णायां भोजने न्यूनः ग्रुक्तायामधिक दति समावति, प्रायसित्ताधिक्यानभिधानात्। प्रत्युत ग्टंडस्थाद्यपेचया वनस्थादीनां "ग्रीचवच्छोधनं प्रोक्तमिति प्रायस्थित्ताधिकां चाभिहितं। प्राय-खिक्कोपदेशादेव नोपसंचार इति चेत्। न। अनुपदिष्टे प्रायखिक्ते प्रसङ्गात्। सामान्यतोविहितं प्रायश्चित्तं सर्वचास्तीति हेत्। न। अवनाते प्रत्यचनिषेधसङ्गावेऽपि कल्पनाप्रसङ्गात्। श्रुतस्वेवोपसंचारा-भावमाचं तसाद्भविष्यतीति चेत्। न । उपम्चारनिवारणार्थलाभावे मानवपदवैयर्थात् ग्रास्तस्य मनुखाधिकार्त्वेनैव तसिद्धेः। यनुकं पर्युदासपचे "ग्रह्णोबह्यचारी चेत्यच वाक्ये पचदयेऽप्युपवासप्रसिन्धे-इस्ययहणमनुपपनं स्थात्, "इउक्षामेव बदा रहित्यादिवस्त्रमाण-विरोधादिति, तद्युक्तं श्रविरोधस्थानुपद्मेवोपपाद्यिसमाणलात्।

श्रापे लाड: यानि अतादिशब्दमामानाधिकर खर हितानि वाक्यानि तानि निषेधपराखेव। नतु पर्युदामपचेऽपि जचणा नाष्मेव "नञ्जभावे च मादृश्चे तदि रद्ध-तदन्ययोरपीति स्नर्णादतस्य वाक्या-न्तरपर्यालो जनया भोजनविद्धमभोजनमञ्ज्ञल्यमभिद्धदुपवासपरः स्थात्, श्रन्यथा "नातुयाजेषु ये यजाम कं करोतीत्यचापि जचणाभिया 13-3

पर्युदास्ते न सात्। निषेधपचे श्रष्टदोषद्ष्टविकन्पप्रसङ्गात् सचणापि स्वाफ्रियत इति चेत्। न। एवं सति "यवैर्धनेतेत्यचापि जीहिल-क्लाप्रसङ्गात्। क च "ब्रीहिभिर्यजेतेत्यच यवलचणा, ब्रीहिभिरित्यस बक्कषु वाक्येषु पद्यमानलात् ऋष्टदोषदुष्टविकस्पाद्य, वरं वाक्यदय-विचितमभ्युदयकारि भवतीति कल्पना । त्रनेकसंस्कारवाक्यगत-यवजचणातो वर्मेकस्मिन् यववाक्ये बीहिजचणा युक्ता, तसादिकस्प-भवास्रचणाङ्गीकारे ऋयवस्था प्रसङ्गात् न पर्युदासपचे नजी बाचणा मुख्यतेव। तेन पर्युदाम एव भवलिति चेत्, उच्यते, पर्यु-दासपचे लचलाभावेऽपि निषेधा एवेते, सर्वं हि प्रधानेनैव सति सकावे सम्बध्यते, तेन प्रधानाख्यातयोगेन निषधतेव, नाम-धानर्थधागे च पर्युदाचा भवति, न तु निषेधः। स लाख्यातयागे, तद् नं "नाम-धालर्थयोगाच न नञ् प्रतिषेधक इति। तस्त्राचिषेधोऽयमङ्गीकियते प्रतीयमानप्रधानाखातम्बन्धे वाधकाभावात्, न तु खचणाप्रसङ्ग-भिया। यच विकल्पभयात् जचणास्त्रीकारे यववाक्ये सा प्रसच्यते इत्युक्तं, तद्युक्तं ब्री हिवाक्ये यववाक्ये वा सा खीकार्यंति विनिगमे हेतारभावात्। न च नी हिमन्दस्य वज्जवाक्यपाठा नियामकः, रंस्कार-वाक्यगतजी हिण्रब्दस्य यवलचण्वाभावात्, प्रदेयप्रकृतिमाचलचण्या-पपनेः ग्रह्योबह्यचारी चेति वचनमपि निषेधपरमेव, न तु "एका-हम्यां न भुच्चीत कदाचिदपि मानव इति वचनविरोधः उप-संचाराभावात्। न च विश्रेषग्रच्णवैयर्थ्यं।

> श्वाहिताग्निरनद्वांस ब्रह्मचारी च ते चयः। श्वाह्मन एव सिद्धान्ति नेषां सिद्धिरनम्नतां॥

यो यहस्तो न भुद्धीत त्राहिताग्रिस्तयेव च। प्राणाग्रिहोचलोपेन त्रवकीणी भवेत्तु सः॥

द्रश्चेवमादिवचनपर्थान्तोचनया मानवपद्यंकोचपरिचारार्थलात्। न च "एकाद्य्यां न भुज्जीतेतिवचनान्येकाद्यीव्यतिरिक्तविषयाणि, ग्रह्मखादिविषयभोजनिषधपर्यान्तोचनया "एकाद्य्यां न भुज्जीते-त्यस्यापि तद्वातिरिक्तविषयताप्रयङ्गात्। तेनेतङ्गमापनोदनः यं "ग्रह्म्बो ब्रह्मचारी चेति वचनमिति न दोषः। यानि पुनर्वाम्वानि व्रतप्रस्व-न्ति दृष्यन्ते तानि न निषेधपराणि "नोद्यन्तमादित्यमीचेतेतिवत्।

मत्य-भवियत्पुराणयोः ।

एकादम्यां निराहारोयो शुङ्को दादगीतियौ।
ग्राह्मो वा यदि वा हाणो तद्गतं वेषावं महत्।
न्नाग्नेयपुराणे।

एकाद्यां न भुज्जीत व्रतमेतद्धि वैष्णवं।

एवसन्यान्यपि वाक्यानि व्रतिविधिपराणि ज्ञेयानि। यान्यपवासग्रम्बनित्त यानि च फलग्रन्दवन्ति वाक्यानि वच्छमाणानि तान्यपि
व्रतिविधिपराण्येव निषेधपरते फलसम्बन्धानुपपत्तेः। व्रतिविधिपराण्यपि वाक्यानि दिविधानि नित्यव्रतिविधिपराणि काम्यव्रतिविधिपराणि च। नित्यव्रतिविधिपराणि तावदुदान्त्रियन्ते।

तच नारदः।

नित्यं भित्तसमायुक्तैर्नरैर्विष्णुपरायणैः।
पचे पचे तु कर्तव्यमेकादम्यासुपोषणं॥
प्रजीपोषणं नित्यं कर्तव्यमित्यन्वयः।

नार्ज्युराचेऽपि ।

खपोखेकादगीं नित्यं पचयोदभयोरिप ।

बनत्कुमारप्रोक्तेऽपि।

एकादभी सदोपोखा पचयोः ग्रुक-क्रव्ययोः।

तपा।

एकादम्बासुपवसेच कदाचिदतिक्रमेत्।

तथा।

न करोति हि यो मूढ़ एकादम्यासुपोषणं।

स नरो नरकं याति रौरवं तमसादृतं॥

एषु वाक्येषु यदा नित्यं नातिक नेदिति श्रवणात्पचे पचे इति वीषाश्रवणादकरणे दोषयंकीर्त्तनाच एकादग्रीवतं नित्यमिति गन्यते।

तथा च विष्णुरस्ये।

दादग्री न प्रभोक्तया यावदायुः खद्दक्तिभिः। त्राग्नेयपुराणे।

खपोखेकादग्री राजन् यावदायुः सुरुक्तिभिः। इति ॥ खित-विधवयोरेकादश्युपवासातिकके दोषविश्रेषः प्रदर्शिता-णारदीयपुराणे ।

एकादम्यां विना रण्डा यतिस समहासुने।
पच्यते स्वस्थतामिसे यावदास्त्रतसंस्रवं॥
एकादम्यां न भुज्जीत पच्चेग्रस्भयोरिष।
वनस्य-यतिधर्मेऽयं म्हासामेव सदा ग्रही॥

दति गोभिसवचनादिष नित्यलमवगम्यते सदाग्रम्दान्यात्, 'सदा' सर्वकासम्, "एकादम्यां न भुज्जीतेति प्रतीतेः न तु ग्रहिचैव सदाग्रब्दान्वयः। एवमितरेष्विष उपवासविषयलस्य नित्य-काम्य-प्रकारविश्रेषः, न स्ववसायपरिकाराधं, समिकितसदाग्रम्देनान्य-लात्।

चिकाण्डमण्डनस्वाइ।

स ब्रह्महा सुरापः सः स स्तेथी गुहतस्यगः। विचारयति यो मोहादेकादस्यौ सितासिते॥

दति वचनं नित्यलप्रतिपादकं। दद्श्च यद्यपर्यवादमाचं तथापि स्वतन्त्रार्थवादलादिधिमन्तरेण तद्रतपपत्तिविधं कच्पयति "भौ कुम-रोयूपोभवतीतिवत्। तथापि दोषप्रवणाद्दोषस्य चावस्वक्रमास्वातिक-मनिमत्त्रलादावस्वकविधं कच्पयति, तद्तिक्रमे दोषप्रवणसुपपद्यते, न पुनः काम्यं कच्पयति। तञ्चावस्वकलं किंविषयमित्यपेषाचां प्रन्यदस्तु कच्पयिला तस्यां चोत्पत्तिविधं प्रकल्प्य तदिषयावस्वकल-विधानादरं वाक्यान्तरावगतस्वेकादस्युपवासस्य नित्य-काम्यप्रकार-विभावाङ्गस्य वाक्यान्तरावगतस्वेकादस्युपवासस्य नित्य-काम्यप्रकार-विभावाङ्गस्य वाक्यान्तरावगतस्वेकादस्युपवासस्य नित्य-काम्यप्रकार-विणा त्रावश्यकलविधानेन सम्बन्धः कच्पनासाघवात्। नतु निन्दात्र-वणान्तिषेधः किमिति न कच्यते, उच्यते, निषेध-निषेधोभयकस्य-नागौरवापत्तेः। नतु "विचारयति यो मोद्यादितिविचारो निषेधो-ऽवगस्यते किविषयो विचारः सम्बिधानादेकादभीविषय दति द्वाः, मैवं, त्रविचारितस्यानुष्ठातुमग्रकालेन विचार-निषेधासभावात्, तदुकं "चविचार्यं किश्विदेवीपाददानो स्थाइन्येतेति, तसादुपवासद्भवं "चविचार्यं किश्विदेवीपाददानो स्थाइन्येतेति, तसादुपवासद्भवं "चविचार्यं किश्विदेवीपाददानो स्थाइन्येतेति, तसादुपवासद्भवं विचार

विचार-निन्दा किमधं विचार्यते विचारितप्रायमेवेतत् तसाचि-विचारमेकाह्यासुपवसनीयं जन्यचा ब्रह्महत्यादिदोषापत्तिरिति बाक्यार्थः।

स्रोकादमीत्रतविधिपराणि वाक्यानि ।
तत्र विष्णुरस्ये ।
य दच्छेदिष्णुना वासं श्रुतं सम्पदमात्मनः ।
काचित्तु श्रुतपदस्ताने प्रश्नपदं पचते ।
कूर्मपुराणे ।

य दक्केदिष्णुमायुष्यं त्रियं सम्पत्तिमातानः । कात्यायनः ।

बंबारबागरोत्तारिमक्कन् विष्णुपरायणः । ऐश्वर्थं बन्तितं खर्गं सुत्तिं वा यद्यदिक्किति ॥ एतेषासुत्तरार्द्धं "एकाद्य्यां न सुज्जीत पचयोद्दभयोरपीति । कान्दपुराणे ।

यदी ऋदिपुतान् भोगान् सुक्तिं चात्यन्तद्र्वभां। एकाद्रम्यासुपवसेत्पचयोत्तभयोर्षि॥

नारदीचपुराणे।

श्वाराधयति गोविन्दसेकादम्यासुपोषितः । यः स यास्यति निर्वाणं दास्र-प्रखयवर्जितं ॥

विष्णुः ।

मार्नग्रीर्षं ग्रुक्षेकादग्यासुपोषितो भगवन्तं वासुदेवसभ्यर्चयेत्। पूष्य-धूषाचनुरोपन-दोप-नेवर्धर्वक्रि-ब्राह्मणतर्पषेखः अतसेतत् सम्पूर्णः क्तवा पापेभ्यः पूतो भवति यावच्चीवं हत्वा सेतदीपनेवाप्नोति उभयतो दादग्रीत्येवं संवत्सरं स्वर्गं सोकं प्राप्नोति यावच्चीवं विष्णु-सोकमित्यादि ।

नारदीयपुराणे।

खर्ग-मोचप्रदा होषा गरीरारोग्यदायिनी। सुकलचप्रदा होषा राज्यपुचप्रदायिनी॥

न स्वपापक्षोकत्रवणादिवत्परार्थनादियं प्रसित्रु तिर्धवादोऽचसुचाते, परार्थना नाम पापचयार्थना त्रभिप्रेना, सापि च न खष्टं विध्वदेशेऽवगम्यने किन्सर्थवादमाचग्ररणेव, स चार्थवादः खर्गादिष्यणविग्रिष्ट इति नान्येव प्रसान्यङ्गीकियन्ते यथा जानेष्टेरवम्यकर्त्तव्याचात्राष्ट्रार्थवादिकप्रसम्बन्धोऽङ्गोङ्गनः। त्रत्र च "नमेनं वेदानुवचनेन
बाह्यणा विविद्धिन्त यज्ञेन दानेन नपसा त्रनाग्रकेनेति नपसी
विद्याङ्गलावगमान् पारम्पर्येण मोचार्थलमसीति मन्यमानेनाः
मोचप्रदेति । इत्येकादग्रीविषयनिषधवान्यनिर्णयः।

श्रयास्मिन् व्रतेऽधिकारी निरूपते।

तच काम्यलपचे तत्तत्पालकाम एव। नियलपचे चिकाण्डमण्डनः प्राष्ठ। नियालानुकूललाच्चीवनवानधिकारी कल्यते, तचापि
चैवणिकाधिकारलाद्धर्मणास्ताणां ऋचैवणिकयुदासः। ननु वनस्वयतिधर्मेऽयमिति स्वरणाद्ग्रप्रस्थादियुदासोऽपि कस्मास्त्र भवति,
उच्यते, वनस्व-यत्योरास्त्रातपदान्वयासभवात्। न हि धर्मण्रव्होपसजनीक्षतयोरेकाद्यां न भुद्भीतित्यनेनान्वयः सम्भवति। एवन्तु
सभवति वनस्व-यतिधर्मेऽयमेकाद्यां न भुद्भीतेति, किन्मर्थाऽसी

नोपपद्यते धर्मस्याचेतनस्योपवासकर्द्वासम्भवात्। न हि वनस्य-यति-धर्मीऽयमिति अङ्के येन तस्य निवार्यते, तसाद्यादृशोऽन्वयसादृशो-उची नास्ति यादृशोऽर्थः सभावति तादृशवाचकशब्दो नास्ति तसात् खुत्यथं वनखादिपदं यसादनख-चत्योक्त्तमाश्रमिणोरपयन्धर्भः कि-सुतेतरेषामिति। यथा "देवा वै सचमासते किसुत नेतरे" इति। नन्वे-वसपि वाक्यप्रेषादनख-यतिनिर्णयः कस्रान्न भवति सन्देशभावात् यच हि एत-तैलयोरपादाने सन्देहस्तन "तेजो वे एतिमति वाक्यभेषानि-र्णेय डक्तः, इह त्यवासे जीवन्या नाधिकार निस्वयान वान्यशेषापेचा, नतु जीवनुपवसेदिति न श्रूयते, सत्यं, तचापि कल्छते, नन्वधिकार-कर्णनातीवाकाभेषान्तदाश्रयणं लघीयोराचिषचवः . उच्यते। कस्पना-गौरवभयादाक्यभ्रेषगतयार्वनख-यत्योर्धिकारिकोराजीयमाणयो-स्तते। धिकतरो दोषो वाक्यभेदः प्राप्नोति, तथा हि वनस्य-यत्यारेकच पुरुषे युगपत्यमावेशासकात् न संचतयोरिधकारिविशेषणलं प्रत्येक-मधिकारिविभेषणे ग्रह्ममाणे वनस्य उपवसेत् यतिरूपवसेदिति-बाक्यभेदः खष्ट एव। ननु प्रत्युद्धे वाक्यपरिषमाप्ती की वाक्यभेदः यया "यहं संमाष्टीं ति ऐन्द्र-वायवादिषु प्रत्येकं समार्गविधानेनापि बाष्यमेदः, बत्यं, तचैकस्मिन् ग्रब्दतात्पर्यो श्रौते पर्यवसिते सत्यार्थि-की खापारः प्रत्येकं ग्रहेषु भिद्यमाने।ऽपि न वाकां भिनत्ति, दह तु न कर्याचिदेकस्य ग्रब्दस्य श्रीतो व्यापारो वनस्य-यतिसाधारणः वनस्वप्रन्देन यतेर्निधानाचितिप्रन्देन वनस्वस्य प्रती-वाकाभेदः। ननु राज-पुरोष्टितयोरिव वनख-यत्योभिद्यग्रव्होपास-योरणधिकारसम्बद्धः। मैवं। तच चि वायुच्यकामना नामेकमधिकार- विशेषणं सक्भवति, इइ तु वनस्थल-यतिलब्ध्यामन्यदुभयानुस्यूतमेक-मधिकारिविशेषणं न पथ्यामः। किञ्च राज-पुरोहिततुख्यन्याचात्र-यणात्मं इतयोर्धिकारः प्राप्नोति, तच वनख-यती एकादम्यां न भुज्जीयातामिति खान पुनरेकादम्यां न भुज्जीतेति। नन्वनुषङ्गेणी-भयन सम्बन्धान दिर्वचने निर्देश्याभावो दोषः। उच्यते यन भिन्नवाक्यलं निश्चितं तच सम्पूर्णादाक्यात् किञ्चिद्नुषज्यते न्यूनवाक्यं प्रति यथा "वसन्ताय किपिञ्जलानालभत इति। इह च समासपदगतयोर्वनस्त-यत्योः प्रत्येकमाख्यातसम्बन्धायोग्यलेनानुषङ्गाभावः तस्राद्दनख-यति-ग्रव्दख कथञ्चिदणधिकारिसमर्पकलाभावाद्ग्रहस्त्रादेरणधिकार इति सिद्धं। ननेवं सतीदं वाक्यं विरुध्यते "ग्टहस्थो ब्रह्मचारी वा यो-उनम्रंख तपखरन्। प्राणाग्निहोचलोपेन त्रवकीणी भवेन्तु सः"॥ दति। ज्ञते। किमनेन वाक्येन तपः प्रतिषिध्यते किं वा प्राणाग्निहोष-खावश्वकलं विधीयत इति । न तावत् प्राणाग्निहोचविधानं तस्य चे दुरिवगदाभि हितस्य विधिलासभावात्तेन ह्यनं कियत दतिवत्। यद्यपि हेतुविवारितार्था विधीयते, तथापि न प्राणाग्निहोचवि-धाननाभः किन्तु तदीयो जोप एव इतलेन निर्द्धि इति तद्वाना-पत्था श्रशिहोत्रलोप एव प्रमुखेतेत्वनिष्टापत्तिः। किञ्चाशिहोत्रना-मधेयत्रवणामेयमिकाग्नि होचिवधन्तप्राष्ट्रा तदीयद्रथेषु चीरादिषु श्रतिदिष्ठेषु तेषां मध्येऽवादिद्रवेणोपवासापिरोधिनापि प्राणाग्निषो-चिद्धिनैवीपवासवाधकलं प्राणाग्निहोचनियमस्य। ऋषार्घवादगतस्य नाचोऽतिदेशकलाभावानेयमिकाश्चिहीचट्रवेष्वप्राप्तेषु प्राणाग्निहीचख सुखे ह्रयमानतया बुद्धिकेन भोजनार्घेन द्रयेण प्राणाग्निहोचं

कर्त्त्रयमिति विधीयते, ततस्य तत्सिद्यधं भोजनाचेपादुपवाब-विरोधः। उच्यते। यदि भोजनार्थेन द्रयोण प्राणाग्निहोनं कर्त्तयं तर्चि तत्प्रयुक्तद्रयोपजीविलास खयमाचेपकलं "पुरोडाशकपालेन तुषानावपतीतिवत्। निरूपितञ्चायमर्थः ग्रारीरके "तद्यद्वकं प्रथममा-गच्छेत्तद्वोमीयं खयं प्रथमामाइतिं जुड्डयात् प्राणाय खाहेत्यची-दाइरणात्। तसान प्राणाग्निहोत्रस्थावम्यकलविधायकसिदं वाक्यं "ग्टइखो ब्रह्मचारीति। नापि ग्टइखादेरपवासप्रतिषेधकं "पूर्वासु-पवसेद्ग्रही"," ग्रुक्तासेव सदा ग्रहीत्यादिविरोधात्। तथादित्यवा-रादिकालंविश्रेषोपयुक्तोपवासपर्युदासादुपवासान्तराभ्यनुज्ञा गम्यते। श्रतञ्च परेऽपि वाक्ये ग्रहस्थस्य तथानुवादोदृग्यते "प्रजापतिरकामचत प्रजाः सृजेयेति, "स तपोऽतप्यतेति प्राजापत्यादिनाधिक्वतलाद्ग्रह-ख्य सतस्पीऽनुवादाद्ग्यच्यान्नरसापि तपोयुक्तमिति तु गम्यते। विशिष्ठादयः ऋषयो ग्टच्सा एव सन्तोऽप्युगाणि तपांसि चिकिर इति पुराणेषु श्रूयते। तथा विष्णुधर्म-भविष्योत्तर-मत्खपुरा-णादिषूपवासप्रचुराणि व्रतानि ग्टच्खानां विधीयन्ते। तथा धर्भग्रा-स्तेषु उपवासवज्जलानि प्रायश्चित्तानि ग्टहस्थानां सार्य्यन्ते । त्रद्यवेऽपि केचन ग्टइस्था महात्मानस्त पवासपरायणा दृश्यन्ते सदाचारादिष ग्रहस्थानां श्रेयोऽर्थिनां तत्राधिकारोगम्यते। एवं च सति यानि साधारणानि तपोवचनानि तानि ग्टइस्थे सङ्गोचलचणं बाधं न प्रति-पद्यन्ते द्रत्यपरोलाभः। तथा हि तप दति तपो नानग्रनात्परं, यद्धि प्रन्तप्रसह्राध्यें, तस्मात्तपि रमन्त इति। इह हि प्रकर्णे यचा-ममविशेषविवचा तच तदाश्रमग्रहणं हतं तसात्तसाधारणं गम्यते।

तचा "तपसा देवा देवतामग्रमायन् तपसर्वनः सुरलमविन्दन् तपसा खपत्नान् प्रणुदामरातीखपिष ववं प्रतिष्ठितं तस्मात्तपः परमं वदन्नीति, "तपसा ये त्रनाध्यास्तपसा ये खर्गतास्तपो ये चित्ररे महत्तां सु देवो-ऽपि गच्छतादिति, "तपसैव च युक्तस्य ब्राह्मणस्य दिवौकसः। पूजान्तु प्रतिग्टक्ति कामान् संवर्द्धयन्ति चेति॥ यानित् मोहिनीवचनानि "श्रहोराजन् रुकाङ्गद् भवतो ग्टह्स्यस्य सतोनोपवासाधिकारोऽस्ति विशेषेण च चियस्य किन्तु यतीनां विधवानासेवायं धर्मीयदुपवा-बादि तदेकाद्यान्वया भोक्तयं भोक्तयमित्यर्धप्रतिपादकानि भ्रयो-भ्रयः कथितानि तानि विधिसक्पाणि परमार्थतो न विधायकानि, किन्तु खविपरीतार्थस विधेरपवासानुष्ठानपरस रक्याङ्गदकीर्त्तिन-खार्थवादभ्रतानि, कुतः "मा मैवं वद कल्याणि किन्तु लय्युपपद्यते। द्रत्यादिना तदुकार्थपतिषेधपूर्वकसुपवासविधानात्। यथा "जर्तिलय-वाग्वा वा जुड्डयात् गवीधुकयवाग्वा वेति, "पयसाग्निहोनं जुहोतीत्य-खार्थवादः "त्रनाइतिवै जित्तिलास गवीधुकासित जित्तिल-गवीधुक-प्रतिषेधपूर्वकं पयोविधानात्। किञ्च यदि मोहिनीपच एव खिद्धान्तः खात् किं तर्हि तदुक्तविपरीतकारिणं रुक्याङ्गदं हस्तेनाक्यय भगवान् बासुदेव त्रात्मसायुज्येनैवेप्सितवान्। किञ्च यखोपकारार्धे मनुख्यान्नरकं प्रापथितुमेव मोहिन्याः प्रवित्ति उपवासादिप नर्कप्राप्तिफला-न्येव मोहिनीवचनानि नानुष्टेयार्थानि । तसाद्ग्टहस्थोऽप्युपवासादा-विधिक्त इति सिद्धं। एतेन ब्रह्मचारी व्याख्यातः "तपोविशेषे विविधेर्ष-तेय विधिचोदितै:। वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तवः सर्ह्स्यो दिजनाना"॥ द्रत्यादिव ने खाखापि तपः सम्बन्धावगमात् । ननेवं तर्षः "ब्रह्मचारी

वेतिवचनस्थ को विषयः; प्राणान्तिकतपोनि षेधपरलं ब्रूमः। तथाहि प्राणाग्निहोत्रकोपेनेति दन्दगर्भस्तत्पु रुषः, द्रत्यंस्तलचणा च हतीया, विहितकर्मीपलचणार्थश्वाग्निहोचग्रब्दः, तथाचायमर्था भवति यो ग्ट-इस्थोबद्धाचारी प्राणवाधया विहितकर्मवाधया वा नपश्चरति योऽव-की र्णिदोषं प्रतिपद्येतेति । एवं च योजना प्राण्याग्नि च प्राणाग्नि-होचे तथोर्की पेनेति। एतदुक्तं भवति वानप्रस्थादेः प्राणाग्निहीचाच्-परोधेनापि तपः कुर्वाणस्य नातीव दोषः, ग्टइस्थादेस्त यदि प्राणो वाग्निहोत्रादिकं वा उपरुध्येत तदा दोष द्वति "धर्मार्थ-काम-मोचाणां प्राणाः मंस्थितिहेतवः। तानिव्वता किं न हतं रचता किन्न रचितं"॥ द्ति "कुर्वस्रेवेह कर्माणि जिजीविषेक्कतं समाः" दति वचनाभ्यां प्राणकर्मणामवाधनीयलप्रतिपादनात्। यद्ययुच्यते "श्ररीरं पौद्यते वेन ग्रुभेनापि च कर्मणा। त्रत्यन्तं तच्च कर्त्तव्यमनावासः स उच्चते"॥ दति तदत्यन्तपीडानिवारकं न तु पीडामाचस्य, तस्माद्ग्टहस्य-ब्रह्म-चारिणोरूपवासाद्यधिकारोऽस्तीति सिद्धं। नन्वस्तु नामान्येषां ग्टच-खानां, त्राहिताग्नेश्च नास्ति "त्राहिताग्निरनद्वांश्च ब्रह्मचारी च ते त्रयः। श्रश्रन एव विद्यन्ति नेषां विद्विरनश्रतां" इति सारणात्। उच्यते। किमनेन वचनेनाहिताग्नेर् ज्ञनं विधीयते किं वीपवासः प्रतिषिध्यत-इति यदायमनं विधीयते तदापि किं सर्वदा भोक्तयमित्युच्यते, किं वा भोजने कायां प्रतावन्धे चायति सभ्यमाने च भोजने भोक्तवं, त्राहोखिकास्तान्तराननुज्ञातेऽपि भोजनप्रतिप्रसवोविधी-यत इति, तत्र सर्वदाग्रनविधानमग्रकालादेव नेष्टं। गापि भोजनेष्ठा-यां बत्यां प्रतिबन्धे चायति सभ्यमाने भोजने विधियुनः रागतः प्राप्तलात्। तदुकं न्यायमञ्जरीकारेण "न हि नुसुचितोऽस्रीयात् मिलनः स्वायादिति विधानसुपयुज्यत इति। न च प्रतिबन्धेऽपि भोक्तव्यमिति वाचं। श्रमकावात्। नापि प्रास्तान्तराननुज्ञातदेप-कालावस्थादावभनं प्रतिप्रसूचते, तथाच सति सग्रहादाविप काले आज्ञानादाविप देशे वा ग्रुचिनाप्याहिताग्निना पर्युषितादिकमप्यनं भोक्तव्यमित्यापद्यते। भवलिति चेत्, हा कष्टमिदं श्रुतं श्रहो महत्य-ष्यज्ञनलोलुपा येन समस्ति ज्ञिष्ठजनप्रसिद्धिविपरीतं सङ्गाहिस्विपि भोजनसुचाते, विरुधनो च बह्रनि ग्रास्ताणि तत्तदिषयनिषेधकानि "चन्द्र-सूर्थयहे नाद्यादित्यादीनि। ननु तानि सामान्यशास्त्रलादना-हिताग्निविषयाणि, उचाते, दृदं वा निषिद्धयतिरिक्तविषयं कि-मिति नेयते, यथा निषेधप्रास्ताप्या हिताग्यना हिता ग्रिमाधारणलात् षामान्यग्रास्ताणीत्युच्यन्ते तथाग्रनग्रास्त्रमपि निषिद्धानिषिद्धविषय-साधारणलात् सामान्यप्रास्तं, एवं तर्हि विकल्पोऽस्त्विति चेत्. तन्न, विषमिश्रिष्टलात्। तथा "श्रश्नन एव सिद्धान्तीति वर्त्तमानापदेशलात् कल्प्यो विधिः "चन्द्र-सूर्यग्रे नाद्यादित्यादिषु प्रत्यचः, त्रतो न वि-कल्पः। नन्वस्थाने क्षिण्यते त्रायुषाता यावता सङ्घादिव्याहिताग्रेर्णनं नोचाते किन्वेकादश्यादाविष्यतयमिति, उचाते, कस्तच पचपातः, यथा हि "चन्द्र-सूर्यग्रहे नाद्यादिति स्पष्टः प्रास्त्रविरोधः तथैव "राचावप्ये-काद्यां न भुज्जीतेति ग्रास्तं विद्यत एव। तसात् विरोधः, ग्रास्तान्त-रावहद्धे विषये नामनविधानमेतत्, "श्रश्नन एव सिद्धान्तीति विषया-न्तरे विधायकलं पूर्वमेव निराक्तनं, तसाम कचिद्नेनामनं विधीयते।

## षायं-प्रातिक्वातीनामग्रनं श्रुतिचीदितं। नान्तरा भोजनं कुर्यादग्निक्वाचममोविधिः॥

द्रायेतद्रभनविधानं, तर्षि पूर्वविद्यक्त्य दूषियतं भक्ति, को बूते तद्रभनविधानमिति रागतः प्राप्तस्य भोजनस्य धायं-प्रातःकां-सान्तरे प्रतिषेधमानमिष्ठ क्रियते सर्वमन्यद्रन्यते, एवमस्पविधिपरे स्भवित कालविभिष्टभोजनविधानस्यायुक्तलात् कालद्रयनियमे वा-स्थभेदात् धायं-प्रातरेवाभनं नान्तराले द्रत्येतावताभिन्ने वास्पन्तर्वा समाननं कर्त्यां, धालर्थानुवादेनान्यपरा एवेवं विधयोऽङ्गीक्रियन्ते यथा "प्राङ्झखोऽलानि भुज्जीतेत्येवमाद्यः। ननु दीचितव्रतस्य सायं-प्रातरावध्यकता कर्यं, उच्यते, तनापि भरीर-धारणार्थमेव व्रतस्य परियन्तो न पुनस्तिन्तरपेनस्यावध्यकतया विधानं।

श्रन्ये लाजः श्रावश्यकमेव व्रतमिति, तथा हि "मध्यन्दिने मध्यराचे च व्रतं व्रतयतीति व्रतं विधाय पुनराह "न लेवं न व्रत-येदिति पूर्ववचनेनेव व्रतस्य मध्यन्दिन-मध्यराचकासम्बन्धसिद्धेरयं व्रताभावप्रतिषेधोऽनर्थको भवतु, नूनं व्रतितलमेवेत्यवगमयति ।

यत्त्र्यते रागप्राप्तला दिधानमनर्थक मिति, तन्न, चुधाद्यभावेऽषवश्वं कियन्माचं प्राप्तनीयमिति विधानात् ग्रेषभचे। ऽपि प्रतिपाद्यद्रयप्रयु-कत्वाद्रागाद्यभावेऽष्यावश्वक एव, "सायं-प्राति देजातीना मिति वाक्यस्थ वन्तरालप्रतिषेधमा चविधानेना पि गति रुक्ता चाहिता श्विवाक्यस्था पि वद्यते, तस्मात् नेदमग्रनविधायकं।

ननु मासृदिधायकमभ्यनुज्ञान्तु करे। त्येव, उच्यते, तचाचि पूर्वविदिकन्पनीयं। न तावद्पवासादिशास्त्रावक्द्वे विषयेऽभ्यनुज्ञा

कियते तच्छास्त्रविरोधादेव। नापि प्रास्त्रानवरुद्धे विषये प्रभानु-ज्ञानं, वैयर्थात् । यदि भोनुमिखते सम्यते च विधिविरोधस तदाचमनमन्तरेणापि भुच्यत एव किमभ्यनुज्ञानवचनं करियाति, उपवासप्रतिषेधपचः पुनर्षि पापिष्टः, तथा हि यच णास्त्रीया द्युपवासप्राप्तिर्णनविधानमात्रित्यापि न निवार्यितं ण-क्यते दृख्कां, तत्काथं नाम प्रतिषेधेन वार्यते प्राप्तिपरतन्त्रलात् प्रति-षेधस्य तच हि षोडिभियहण्।यहण्वत् विकल्पो वा स्थात् "माहिता-ग्रिरुपवसेन वेति, "नानुयाजेषु ये यजामहं करोतीतिवदा पर्युदासः, "श्राहिताग्निवर्जिता उपवसेयुरिति उभयथा न समावति विकस्प-खाष्टदोषलात् पर्युदासे जचणाप्रसङ्गात् प्रधानाख्याते सन्नन्धाभाव-प्र सङ्गाच । ननु यान्यावम्यकान्युपवासादीनि तानि भवन्वाहिताग्ने-रपीति यानि तु श्रेयोऽर्थितया कियनो तानि तस्य निवार्थने दृदं तु सुभाषितं, तथा हि नित्योऽप्युपवासी निवारियतं न प्रकाते ऋनेन कथं नाम काम्यो निवार्थते, किमेतच श्रुतवानिस "काम्यो हि नित्या-द्वलीयानिति, वाकास तर्हि का गतिर्यदा चीणप्रक्रेराहिताग्नेरपवा-षाचनुष्ठानेनाहिताग्रिकत्यविरोधो भवति तथाविधसाहिताग्रेस्ता-भिरेव चोदनाभिः स्मार्त्तसुपवासाद्यनुष्ठानं निवार्यते, तत्प्रतिपादनार्थ-मेतदाक्यं "त्राहिताग्निरनद्वांश्चेति। नन्विदमनुवादकं वाक्यं प्राप्नोति, किंमचापि न जानासि स्टितिवाक्यान्यनुवादकानीति, एवं धर्मान्त-रसामर्थानुरोधेन बाखायमाने प्रस्तुतानुसारो भविष्यति, तथा हि "तथा चात्मनाऽनुपरोधं कुर्याद्यथा कर्मसु समर्थः खादिति प्रसुत्या-पद्मानेनोक्तं "बादिताग्रिरनदांखेति। तसादादिताग्रिनाषग्रिहोचा-

खपबाधेनोपविखतं प्रकाते चेदेकादम्यासुपवसनीयमेवेति सिद्धं। तथा चाग्निपुराणेऽपि ग्टच्खादीनासुपवासो विचितः ।

> ग्रहस्थो ब्रह्मचारी च श्राहिताग्रिस्तयेव च। एकाद्ध्यां न भुज्जीत पचयोक्भयोरपीति॥

कात्यायनः।

त्रष्टवर्षाधिको मर्त्यञ्चापूर्णाभीतिवत्सरः। एकादम्बासुपवसेत् पचयोरुभयोरपीति॥

"खपनयनादिनियमे" दति च सर्वनियमानासुपनयनोत्तरकास-लस्मरणादष्टवर्षपर्यन्तसुपनीतस्याप्यनधिकारोऽष्टवर्षाधिकप्रब्देनोक्तः । नारदीयपुराणे ।

श्रष्टवर्षाधिको मर्त्यश्चाश्चीतिर्न हि पूर्यते।
यो अङ्के मामके राष्ट्रे विष्णोरहिन पापभाक्।
स मे बध्यश्च दण्डाश्च निर्वाखो देशतः स मे ॥
एतस्मात् कारणादिप्र एकादस्यासुपोषणं।
सुर्यास्रो वा नारी वा पचयोरभयोरिष॥
दहमेकादशीव्रतं माहेश्वरैरयनुष्ठेयं।

तथा च विष्णुधर्मीत्तरे।

लिङ्गार्चनं रुद्रजपो व्रतं ग्रिवदिनचये<sup>(१)</sup>। वाराणखां च मरणं सुक्तिरेषा चतुर्विधा॥ दत्युक्कोकं।

एकादम्पष्टमी चैव पचयोश्च चतुर्दगी। ग्रिवस्य तिथयः प्राक्ता सुनिभिः ग्रीनकादिभिः।

<sup>(</sup>१) जिवदिगचयमिति ग०।

तासामाद्यासुपवसेहिवा नाद्यात्तयान्ययोरिति ॥ तथा।

वैष्णवो वाथ वा ग्रेवो<sup>(१)</sup> कुर्यादेकादग्रीवृतं।
एकादग्यासुपोषणं सौरेरप्यनुष्टेयं सौरपुराणे तथाभिधानात्।
वैष्णवो वाथ ग्रेवोवा सौरोऽप्येतत् समाचरेदिति।
तेन चैवर्णिकस्य ग्रहस्थादेरपवास इति सिद्धमिति।

त्रपरे लाइः नाच चैवणिकयुदासः, "वर्णाश्रमेतराणां नो बृहि धर्मानग्रेषतः" दति वाकापर्थाकोचनया सर्वेषामधिकारादिग्रेषतसाच मर्च्यग्रहणात् सर्वेषामधिकारः । यनु प्रतिग्रायमिति वचनेन दिज-ग्रहणं, तत्तेषां दोषविग्रेषस्य दर्भनार्थं(१) ।

त्रत्ये तु ब्रह्मचार्यादेरप्यधिकारप्रतिपादनान्मनुष्यमाचीपलचणार्च-मित्याजः, तस्त्र, खचणाप्रसङ्गात्, त्रचानायासवत एवाधिकारी ज्ञातयः

तथाच ब्रह्मवैवर्त्ते ।

एकादभी विना विप्र न संसारादिमोचणम्।
तनाययं विभोषोऽस्ति कार्य्या मिक्तमतान सा ॥
न तु देशं विदुः प्राज्ञाः पीड़नीयमिश्वायद्यात्।
मरीरं पीद्यते येन सुम्मुभेनापि कर्मणा॥
म्नायनं तन्न कुर्वीत मनायासः स उच्यते।
धर्मसाधनमाद्यं यत् मरीरं वज्जपुष्णकत् ॥
यथाकयश्चिन्मौर्ष्यानं तत् चयेदेकहेलया।
मूलग्राहेणात्मनो यत् पीड्या कुरुते तपः।

<sup>(</sup>१) वाष भौवी वा इति ख॰। (२) देषिविश्वेषप्रदर्भगार्थमिति म॰। 14-3

न स सुखमवाप्नोति न सिद्धिं न परां नितं ॥
श्रिकारिणोऽसामर्थ्य प्रतिनिधिक् को वाराष्ट्रपुराणे ।
श्रिकामर्थ्य प्ररीरस्थ नते तु समुपस्थिते ।
कारयेद्ध भंपत्नीं वा पुत्रं वा विनयान्वितं ।
अगिनीं स्नातरं वापि नतमस्य न सुप्रते ॥
कात्यायनः।

राज्यस चित्रवार्षे च एकादम्यासुपोषितः ।

पुरोधास्त चित्रवो वा द वोः समिनितितं ।

खपवासफलं ताभ्यां समयं समवाप्यते ॥

ग्रहणु व्यान्यसुद्दिम्य एकादम्यासुपोषितः ।

यसुद्दिम्य कृतं विप्रास्तस्य पूणें फलं भवेत् ।

कर्त्ता दग्रगुणं पुष्यं प्राप्नोत्यच न संग्रवः ॥

श्रम्नाभावे वदा विप्र एकादम्यासुपोषितः ।

खपवासफलं तस्य समयं समवाप्यते ॥

राजरोषाद्यदा विप्र एकादम्यासुपोषितः ।

खपवासफलं तस्य समयक् भवित निश्चितं ॥

एतस्मात् कारणादिप्र एकादम्यासुपोषणं ।

कुर्यान्नरो वा नारी वा पच्चोक्भयोरिपं ॥

वायपुराणे ।

उपवासे लग्नमस्तु माहिताग्निरणि वा। पुत्रादा कारयेदाद्याद्वाह्यणादापि कारयेत्॥ भाष वा विप्रसुख्येभ्यो दानं द्यात्स्वग्रक्तितः। जपनायपां तस्य धमपं धमनायते । तच भोजनदोषोऽपि तत्चणादेव नम्मति ॥ कात्यायनोऽपि ।

पित-आद-मात्रर्चे त्राचार्याचे विशेषतः ।

डपवासं प्रकुर्वाणः पुष्यं ग्रतगुणं सभेत् ॥

यसुद्धिः इतः सोऽपि सम्पूणं सभते फसं ।

नारी स्वपतिसुद्धिः एकाद्यासुपोषिता ॥

पुष्यं ग्रतगुणं प्राइर्सुनयः पारद्शिनः ।

डपवासफसं तस्याः पतिः प्राप्तोत्यसंग्रयं ॥

#### तथा।

खयं कर्नुमधक्रश्चेत्कारयीत पुरोधमा। चिर्णं दिचणां दद्यात् खप्रक्रा चानुक्पतः॥ कात्यायनः।

एवं करोति यः कश्चित् एकादम्यासुपोषणं।
पित्र-मात्र-भात्रर्थे गुर्वर्थं च विश्रेषतः॥
उपवासं प्रकुर्वाणः पुष्यं ग्रतगुणं लभेत्।
दिचिणा नाच दातयाः ग्रुश्रूषा विहिता सदा॥
द्रव्यसम्पत्तिपत्तौ वा एकादम्यासुपोषितः।
द्रव्यदातोपवासस्य फलं प्राप्नोत्यसंग्रयं।
कत्ती नक्तमवाप्नोति नाच कार्या विचारणा॥
मनुनोक्तं।

ष्टणया वान्यसुद्धिः एकाद्ष्यासुपोषितः।

यसुहिम्य क्वतं विप्रास्तस्य पूर्णंक्वतं भवेत् । कर्त्ता दमगुणं पुष्यं प्राप्तोत्यच न संमयः॥ यत्तु मनुनोत्तं।

नास्ति स्त्रीणां प्रथम्बज्ञो न व्रतं नाष्युपोषणं। विष्णुनापि।

पत्यो जीवति या नारी उपवासनतञ्चरेत् (१) । न्नायुः संहरते अर्ज्ञुनरकञ्चेव गच्छति ॥ तङ्ग्रचायननुमतोपवासविषयं कर्दस्तीविषयञ्च । यथा चाहतुः ग्रङ्क-लिखितौ ।

कामं भर्त्तुरनुज्ञया व्रतोपवाषादीनारभेत । मार्कण्डेयपुराणे ।

नारी खल्वननुज्ञाता पित्रा भर्ता स्रतेन च।
निष्पालन्तु भवेत्तस्या यत्करोति व्रतादिकं॥ इति।
नित्येकादध्युपवासासमर्थेन एकभक्तादिकं कर्त्तस्यं।
तथाच मार्केष्डेयः।

एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च ।
उपवासेन दानेन न निर्दादणिको भवेत् ॥
एकभक्तेन नक्तेन बाख-यद्घात्रः चिपेत् ।
पयोमूख-फलैवापि न निर्दादणिको भवेत् ॥
बौधायने।ऽपि ।

खपवासे लग्नकानामग्रीतेरूर्ध्वजीविनां। एकभक्तादिकं कार्थमार बौधायनी सुनिः॥

<sup>(</sup>१) उपोच्च व्रतमाचरेदिति ग॰।

भवियत्पुराणे दादग्रीकल्पे।

एकादम्यां प्रभुं विष्णुं समभ्यर्च कदाचन । उपोषितेन नुक्तेन तथेवाचाचितेन वा ॥ एकभन्नेन वा तात न निर्दाद्शिको भवेत्। तदेकनियमी नित्यं न मीद्ति भवार्षवे॥ कायग्रक्तिवलादेव न वलाद्धर्ममाचरेत्। उपोषितो वा नक्ती वायाचित्येकामनोऽपि वा ॥ दिदिन पूजयेनात हरिं संसारपार्दम्। एकाचारप्रदानेन एकाभनफलं स्रतम् ॥ श्रयाचितफलं विद्धि दचिणादिगुणेन च ॥ नक्तस्य च चतुर्गुष्यं चतुर्गुषसुपोषणात्। **यद्चिणं फलं दानाद्वतभङ्गेऽपि जम्यते ॥** एकादम्युपवासी यः पचयोरुभयोरपि । दुराचारोऽपि च ज्ञेयः खातः स खयमच्युतः॥ नक्तं त्तीयमणुक्तं व्रतं दापरक्रिपणम् । नचचदर्भने पुर्खं प्राग्यामाभ्यनाराम्म ॥

वासः।

हिवयभोजनं द्वानं सत्यमाहार्लाघवम् । त्रियार्थमधः प्रय्यां नत्तभोजी षड़ाचरेत् ॥ भवियत्पुराणे दादगीकस्पे । सताम्बूलमताम्बूलं सभोजनमभोजनं । साहार्ष्य निराहारं चतुर्विधसुपोषणम् ॥

यावत् क्रताक्रिको न खाद्यावनार्चयते इरिं। यही ताम्बुसहीनः स्थात् तत् सताम्बुसस्यते ॥ पूजियलाच्युतं पूर्वे पूर्णाभुक्तां भुनिक्त यः । भद्राभुक्तां पुनर्भुङ्के तसभोजनसुच्यते ॥ द्रणधान्यात्रमं मूलं पयसाच्येन वा फलेः। हरेरज्ञ्युपवाबस तत्साहारसुदाहतम्॥ वचेतेरिहतं ग्रुडुसुपायैः ससुपोषणम् । चताव्युजनगद्दारमभोजनमतो दितम्॥ बौधायनोऽपि।

वाधिभिः परिभ्रतानां पित्ताधिक प्ररोरिणां। चिंग्रद्वषीधिकानाञ्च नकादिपरिकस्पना ॥ चिचिंगदर्षाणामित्यपि कचित्पाठः तच नवतिवशेषामित्यर्थः। कूर्मपुराणे।

एकभक्तेन नक्तेन वास-वद्धातुरः चिपेत्। नातिकसेत् दादशीञ्च उपवासत्रतेन च॥ एतच व्रतं पचयोर्भयोर्प्यनुष्टेयं। तथा विष्णुरस्थे स्कन्द-कूर्म-नारंदीयपुराणेषु च। यथा ग्रुक्का तथा क्रम्णा विश्रेषो नास्ति कश्चनेति ॥ यनत्कुमारप्रोक्तेऽपि।

यथा ग्रुक्ता तथा कष्णा यथा कष्णा तथेतरेति। अविद्यत्प्राणे। ग्रुका वा यदि वा क्यां विशेषी गास्ति कस्नेति।

## सीरधर्मेषु ।

एकादग्री बदोपोया ग्रुका कृष्ण तथैव चेति। विष्णुरच्छ-सौरपुराणयोः।

यथा सुपूजितो गौरः कृष्णो वा वेदविद्दिजः। सन्तारयति दातारं द्वादम्यौ च तथा स्प्रते॥

विष्णुरस्थे खन्दपुराणे च।

तेलं ग्रुक्तेतराणां वे तिलानां सदृगं यथा।
कृष्णायास्य सितायास्य गोः चीरं सदृगं यथा।
दादग्योः सदृगं तदत् पुष्यं ग्रुक्तासिताभयोः॥
दर्गस्य पूर्णमासी च पुष्यतस्य यथा समे।
तथा सितासिते पुष्ये दादग्यो सुनिभिः स्तते॥ दति।

स्कन्दपुराणे।

यथोत्तरे दिखिणे च श्रयने वे प्रकीर्त्ति । तुद्धं पुष्यमवाप्नोति दादम्बोस्त तथोभयोः ॥

#### तथा।

मोम-सूर्यगरी पुष्यो यथेव मुनिभिः स्तती।
तथा मितामिते पुष्ये दादम्यौ विष्णुत्रष्टिदे॥
मायं प्रातर्यथा मन्ध्या मायं प्रातर्यथा इती।
तथा मितामिते पुष्ये दादम्यौ धर्मतः ममे॥

#### तथा ।

यथा विष्णुः गिवसेव सम्पूची सुनिभिः स्रती। तथा पूज्यतमे प्रोप्ते दादम्बी ग्रस्त-स्रण्यने॥

### वाराचपुराणे।

एकाह्यासुपवसेत् पचयोर्भयोर्पि । दादम्यां चोऽर्चचेद्विष्णुं स बुक्तिपासभाग्भवेत ॥ विष्णुरस्थेऽपि।

दुसाराणि लयोकानि नरकाणि सहस्राः। यमस्य यदने घोरे यातना यमकि इरे:। यत्किश्चित्तिदिचाताथं यममार्गस्य तदद् ॥

### ब्रह्मीवाच ।

मन्यापि चिकीर्षन्ति दाद्भीं वे नरीत्तमाः। तेऽपि घोरं न प्रश्नान संसारं दुःखसागरम्॥ ग्रको वा यदि वा जच्चे विच्युपूजनतत्परः। एकादम्यां न अुज्जीत पचयोत्भयोर्पि ॥ यथा सम्पूजितो गौरः कष्णो वा वेदविद्दिजः। बन्नार्यति हातारं दाहम्यो पजनस्वा ॥ बर्वपापप्रणात्राय विष्णोः सन्तोषणाय च । **उपोच्या दादशी** पुष्या सेवेतोभयपचयोः ॥ प्रका-राष्यविवेने पाप-होषत्रवणाच<sup>(१)</sup>। तथा च कूर्मपुराणे विष्णुधर्मीत्तरे च। य ब्रह्महा सुरापः स्थात् इतन्ना गुरतस्यगः। खन्दपुराणे।

ब ब्रह्महा स मोन्नस स्रापे। गृहतस्पगः।

<sup>(</sup>१) पापअवकादीमाचेति ख॰।

कालिकापुराणे।

सर्वेषासिह पापानासाश्रयः स तु कीर्त्तितः। दत्येतेषां उत्तराईं।

विवेचयित यो मोहादेकाद्यो सितासिते॥ भविष्यत्पुराणे।

एवं ज्ञाला सदोपोया दादगी ग्रुक-क्रण्जा। तयोर्भें व कुर्वीत भेदनास्तरकं वजेत्॥ गर्ड्युराणे।

ग्रक्ता वा यदि वा कष्णा विश्वेषो नास्ति क<mark>स्वन ।</mark> विशेषं कुरुते यस्तु पित्रहा स तु कीर्त्तितः॥ तत्त्वागरात्।

यथा ग्रुक्ता तथा रुष्णा यथा रुष्णा तथेतरा। तुख्ये ते मनुते यस्तु स वै वैष्णव उच्चते ॥ **ट्टाय-**टडोन्द्रभीनां ग्रुक्तता कष्णता तथा। एकादम्याः खरूपन्तु सङ्घायाः धैव नेवसम् ॥ त्रतः हुप्प-सितनादि प्रिपानी गुण उचाते। एकादम्यां न तेनास्ति दूषणं येन हृम्यते ॥ यदि वास्या गुणोऽपि स्थानत्त्रयापि न दूषणम्। तथाहि तिल-विप्रादी कष्णलं नैव दूषणम् ॥ वनत्नुमारप्रोत्ते।

एकादम्योर्दयोर्यस्य विश्वेषं सुरुते नृपः । तस्थोद्धारं न पष्यामि यावदाश्वतसंज्ञवम् ॥ तेन श्रुक्त-कृष्णपचयोरूपवासः कार्य इति सिद्धं। श्रथादित्यवारादौ कृष्णेकाद्याञ्चोपवासनिषेधः। तच रुद्धविश्रष्टः।

क्रष्णपचे च सङ्गान्यां यहणे चापि पुत्तवान् । उपवासं न कुर्वीत स्नत-बन्धु-धनचयात् ॥

मत्खपुराणे।

दिनचये तु सङ्गान्यां ग्रहणे चापि पुचवान् । डपवासं न कुवीत स्रत-बन्धु-धनचयात् ॥

मत्यपुराणे।

दिनचये तु सङ्गान्यां ग्रहणे चन्द्र-सूर्य्ययोः । डपवासो न कर्त्त्यः पुत्त-पौत्तसमन्वितेः॥ सङ्गान्यां छण्णपचे च रवि-ग्रक्रदिने तथा। एकादण्यां न कुर्वीत डपवासञ्च पारणम्॥

कूर्मपुराणे।

दे। तिथ्यन्तावेकवारे यस्मिन् सः स्वाहिनचयः। तस्मिन् स्वानं जपो होसे। नोपवासे। ग्रहाश्रमे॥ स्वतिमीमांसायां जैमिनिः।

त्रादित्येऽहिन सङ्गान्यां ग्रहणे चन्द्र-सूर्य्ययोः। जपवासो न कर्त्त्र्यो ग्रहिणा पुत्तिणा तथा॥ कात्यायनः।

एकादग्रीषु कष्णाचु रिविषक्षमणे तथा। चन्द्र-सूर्यापरागे च न सुर्यात् प्रस्नवान् स्ट्डी॥ जपवासमिति ग्रेषः।

गौतमः ।

श्वादित्येऽहिन सङ्गान्यामितिकादशीषु च। यतीपाते कते श्राद्धे पुत्ती नोपनसेद्ग्यही॥ श्वादित्यवारे सङ्गान्तो यतीपाते दिनचये। पारणसोपनासस्य न कुर्यात् पुत्तनान् ग्रही॥

नारहोऽपि।

संक्रान्यासुपवासन्तु क्रष्णेकादिशिवासरे।
चन्द्र-सूर्यग्रेड चैव न कुर्यात् पुत्रवान् रही॥
एकादम्याञ्च क्रष्णायां सङ्गान्याञ्च रवी तथा।
पारणञ्चीपवासञ्च न कुर्यात् पुत्रवान् रही॥

बद्धविषष्ठोऽपि ।

त्रादित्यवारे सङ्गान्नावसितेकादणीदिने । अतीपाते क्रते त्राद्धे पुत्ती नोपवसेद्ग्रही ॥ स्कन्दपुराणे ।

सङ्गान्यासुपवासेन पारणेन युधिष्ठिर ।

एकादम्याञ्च कृष्णायां च्येष्ठः पुत्तो विनम्यति ॥

तचैतेषु वाक्येच्यादित्यवारादावुपवासनिषेधास्तावदादित्यवारादिप्रयुक्तोपवासनिषेधपराः । न नेकादभीक्रतप्रयुक्तोपवासनिषेधपराः ।

तथाच जैमिनिः।

त्रादित्येऽहिन सङ्गान्ती यहणे चन्द्र-सूर्य्ययोः । पारणञ्चापवासञ्च न सुर्यात् पुत्रवान् ग्रही॥ तिविधित्तीपवागस्य निषेधीऽयसुदाह्तः । नानुषङ्गकृतो ग्राह्यो यतो नित्यसुपोषणं ॥

'तिनिमित्तख' त्रादित्यवारादिनिमित्तख, त्रयं प्रतिषेधः न पुनरेकादम्यामादित्यवाराद्यन्वयनिवन्धनोपवासप्रतिषेधः, यत एका-दम्यां नित्यसुपोषणमित्यर्थः ।

कात्यायनोऽपि ।

तत्प्रयुक्तीपवासस्य निषेधीऽयसुदाह्तः । प्रयुक्तम्लरयुक्तस्य न विधिनं निषेधनम् ॥

केचिदखेकादगीप्रकरणपाठात्तच्छन्दस्य प्रकरणसनिहितेकादग्रीपरलादनुषङ्गतः प्राप्तोपवासपरलाभावात् पुत्तवतः सङ्गान्यादियुक्तायासेकादस्यां उपवासनिषेधपरसेतदिति वर्णयन्ति । तन्मन्दं,
वाक्यसनिधेः ग्रीन्नभाविलात् । युक्तञ्चेतत्, एकादस्यां राज्यदर्भनासंभवेन कयं तच्छन्दोपपत्तिः, तच राज्यदर्भनपरलं तर्हि
सज्दुचरितस्यार्थदयपरलमिति वेद्धस्यं स्थात्। स्नतः पूर्वेक्तिव व्यास्थाः
ज्यायसी। न च सङ्गान्त्यादीनां एकादगीविभेषणलं चन्द्र-सूर्य्यग्रहणसाद्यर्थायुक्तं, समानविभिक्तिनिर्देगात् संक्रान्यादी सत्यासेकादग्रासुपवासविधानाच ।

तथा सनत्कुमारप्रोक्ते।

भानुवारेण संयुक्ता तथा संक्रान्तिसंयुता ॥ एकादणी सदोपोखा सर्वसम्पत्करा तिथिः॥

कात्यायनस्यतौ ।

र्यकान्तीरविवारी वा एकादम्यां यदा भवेत्।

जपोध्या सा सहापुष्या सर्वपापहरा तिथिः॥ तथा।

यतीपातो वैधितवा एकादम्यां यदा भवेत्। उपोष्या सा महापुष्या पुच्चसम्पद्धवर्ङ्गनी॥ नारदः।

भानुवारेण संयुक्ता<sup>(१)</sup> तथा संक्रान्तिसंयुता । एकादगी सदोपोखा पुत्तसंपदिवर्द्धनी ॥ स्कन्दपुराणेऽपि ।

एकादम्यां यहा वत्स त्राहित्यस हिनं भवेत्। तहोपोय्या प्रयत्नेन पुल-पौलप्रवर्द्धनी ॥

विष्णुधर्मीत्तरे।

एकादम्यां यदा राम वारस्तु सवितुर्भवेत्। उपोष्या सा महापुष्या पुन्न-पौन्नविवर्द्धनी॥

न चैतानि पुचनद्ग्रहस्थयितिरिक्तविषयाणि, "पुचनपौचन प्रवर्द्धनीत्यादिवाक्यभेषात् ।

यसात् संकान्त्यादिनिमित्तश्चीपवासः सम्वर्त्तनोकः।
श्रमावास्या दादशी च संक्रान्तिश्च विशेषतः।
एताः प्रश्रस्तास्तिथयो भानुवारस्त्रथेव च॥
श्रच खानं जपो होमो देवतानाञ्च पूजनम्।
जपवासस्त्रथा दानमेकेकं पावनं स्तृतं॥

क्षणोकादम्युपवासनिषेधसु पुत्तवद्गरहिविषयः। तथाच क्षणी-

<sup>(</sup>१) भानुवारसमौपेतेति ख॰।

कादम्युपवायनिषेधपरेषु वाक्येषु "पुस्तवान् यसी" "च्येष्ठः पुस्ती वि-नम्यतीत्यादिविभेषणं, निन्दा च श्रूयते "स्त-वन्धु-धनचयादिति वा। गोभिषः।

एकाद्यां न भुजीत पचयोषभयोरिष ।
वनस्य-यतिधर्मीऽयं ग्रक्तामेन सदा ग्रही ॥ इति ।
एवं ब्रह्मचार्यादेरिष द्रष्ट्यं। त्रत एव स्मत्यन्तरं।
एकाद्यां न भुजीत पचयोषभयोरिष ।
ब्रह्मचारी च नारी च ग्रक्तामेन सदा ग्रही ॥ इति ॥
भवियोत्तरे उभयदादगीप्रारम्भे युधिष्ठिरवचनं।
कृष्ण कृष्णा न में स्थाता दादगी केन हेतुना ।
किं सा न ते प्रिया देव किं वा स्थातं न युच्यते ॥

यथा ग्रुक्का तथा कष्णा दादग्री से सदा प्रिया।

ग्रुक्का ग्रह्मीः कर्त्त्रया भोग-सन्तानवर्द्धनी।

सुसुचुभिस्तथा कष्णा तेन तेनोपदेश्विता॥

तस्मात् पुच्चवतो ग्रह्मस्य ग्रुक्कायासेनोपनासो न कष्णायां,
काचित्पुननैभित्तिकः कष्णायासेकादग्यासुपनासोऽस्ति।

तद्कं भवियोत्तरे।

नित्या ग्रज्ञा तदा खाता कृष्णा नैमित्तिकी भवेत्।
ग्रज्जा पार्थ यदा कार्या न त्याच्या यद्घटेष्वपि।
ग्रज्जायां यद्घ वे भुङ्के स भुङ्के किल्लिषं नरः॥
'कृष्णा', 'नैमित्तिकी' निमित्ते भवा नैमित्तिकी, निमित्तं
ग्रयमी-बोधनीमध्यवर्त्तितं।

ग्रयनी-बोधनीमधे या क्रणीकादगी भवेत्। सैवोपोष्या ग्रहस्थेन नान्या क्रणा कदाचन ॥

केचित्पुचाभावो निमित्तमिति व्याचचते, तदेवं प्रास्तार्थः सम्पद्यते, सर्वेषां सर्वदा पचदयेऽपि भोजनमाचवर्जनं निषेधप्रतिपासनार्थं, पुचवद्गृहस्ययतिरिक्तानां पचद्येऽयुपवासनतमन्ष्ठेयं, ग्रहस्यस्य ग्रुकायामेव वर्त ग्रयनी-बोधनीमधे कृष्णायामपि, तद्पि पुच-रहितस्य । ननु पुत्तवतः किमिति न भवति पुत्तवद्गृहस्यस्य ह्रणी-काद्य्पवासनिषेधानां ग्रयनी-बोधनीवाक्यविहितोपवासव्यतिरिक्त-विषयतापपत्तः। उच्यते। "शक्षामेव सदा गृहौतिवचनपर्यासोच-नया सक्तक व्योकाद श्रीषूपवासाभावप्राप्ती श्रयनी-बोधनीमध्यवर्त्तिलं क्वण्णैकादभीषूपवासनियमादन्यच तत्प्राष्ट्रभावाच्यां कर्ण्णेकादम्यां गृहस्थोपवासस्तस्थामेव विश्वेषनिषेधस्थोपपद्यमानलात्। एतदेवाचेपपू-र्व्वकमन्येरुक्तं। दमानि वचनानि पुत्रवतो ग्रहस्यस्य उपवासं प्रतिषेध-न्ति तत्कथमेतदुपपद्यते, न हि कृष्णेकादम्यां उपवासी वचनती वा रागतो वा प्राप्तः प्राप्तिपूर्वकञ्च प्रतिषेधः, श्वन्यविधिग्रेषलाभावे प्राप्य-भावेन नित्यानुवादात् प्रतिषेधवचनानामानर्थकां प्रमच्यते। उच्यते। "ग्रयनी-बोधनीमधे" दत्यादिना ग्रहस्यमात्रसम्बस्नेन हासीकादम्युप-वासप्राप्तिरस्ति, तामपेच्य पुत्रवतो ग्टइख्य क्रण्णेकाद्य्युपवासप्रति-षेधाः प्रवृत्ताः, इन्त तर्हि विहितप्रतिषिद्धलाच्होडिशायहणायहणव-दिकस्यः प्राप्नोति। मैवं। भिन्नविषयलादिधि-प्रतिषेधयोः सामान्यं विशेषविधिर्विशेषविषयो वा निषेधो बाधते। या पुनरेकविषयौ विधि-प्रतिषेधौ तावेव षोडिश्रियइणायइणवि कस्पेते दति। तद्युक्तं- प्रतिषेधप्रदेशेनारभ्य विधानेन प्राप्तप्रतिषेधनादिकस्यः स्वादित्यिधि-करणिवरे।धात्। वयन्तु पर्युदासाश्रयणेन परिहारसुपरिष्टात् वच्या-मः पुत्तवद्ग्टस्स्वविषयक्वस्थोकाद्म्युपवासनिषेधानां भ्रयसास्थवन्यते ग्रयनीवाक्यविहितोपवासासु कृष्णेकादभीषु सङ्गोचः प्रसच्येत । श्रस्तकते तु ग्रयनीवाक्यस्येव पुत्तविषयतया सङ्गोचः ।

### पितामरः।

तेषामपी ह पितरः पितृणां पितरस्तथा।
तेषां मातामहानाञ्च येषां ये जनकास्तथा॥
तेषामपि जनेतारे। जनिजीणाञ्च पूर्वजाः।
प्रयान्ति वैष्णवं स्रोक्सपोय्य हरिवासरं॥
एवं दण्डपटो होष तव पद्मां नियोजितः।
स्रोक्तपास्त्रस्तिस्तितं येन स्रभुजा॥
तमेकं वदतां श्रेष्ठं सस्प्राप्ते हरिवासरे।
यदि चास्रयमे धैर्यान्ततोऽहं तव किङ्कर दित॥

तचापि हरिवासरयहणं रुक्याङ्गदविहितेकादश्रीपरमित्यव-गन्तयं। त्रतो ग्रहिणः पुत्तवतः छङ्क्षेकादश्यासुपवास इतरेषान्तू-भयोरिति सिद्धं।

### त्रन्ये लाइः।

क्रण्णेकादश्युपवासनिषेधाः काम्यत्रतोपवासविषया न तु नित्यत्रतविषयाः। न हि तदिषया निषेधाः कल्यन्ते, विकल्पा-पत्तेः। न च सामान्यश्रास्त्रविहितोपवासवाध इति वाच्यं। प्रतिषेधविधेः प्राप्तिसापेचलादत्यन्ततद्वाधकलातुपपत्तेः। तेना- युक्तमेतत्पुचवद्ग्रहस्त्रयितिरक्तस्योभयेकाद्म्भुपवास इति ।

श्रन्ये तु वैष्णवानामेव उपवासमित्याङः। तकापि ग्रहिषः

पुचवतः ग्रुक्तेकाद्म्यासुपवासो न कृष्णेकाद्म्यामित्याङः।

तथाच गौतमः।

एकाद्यां न भुज्जीत पचयोर्भयोर्पि। वनस्य-यतिधर्माऽयं ग्रुक्कामेव सदा ग्रुहीति॥

तन्मन्दं वैष्णवानामेवोपवास दत्यच प्रमाणाभावात्। न च तद्वतं वैष्णविमिति प्रमाणं, तस्य विष्णुसम्मक्षतीर्त्तनसुखेनैकाद-ग्युपवासप्रग्रंसार्थलात् "वैष्णवो वाय वा ग्रेवो कुर्यदिकादग्रीवत-मिति मत्यपुराणवचनविरोधात् वैष्णवस्य ग्रहिणः पुत्तिणोदकाङ्ग-दादेः क्षण्णैकादग्यासुपवासत्रवणाच । "ग्रुक्तामेव सदा ग्रहीति न काम्यमित्यर्थः, त्रन्यथा विहितप्रतिषेधे विकल्पप्रसङ्गान्तेन सर्वेषासु-भयेकादग्यां नित्यवतोपवासाधिकार दति युक्तमिति ।

तद्युक्तं।

पुत्रवांस सभार्थस वन्धुयुक्तस्त्रचैव च।

उभयोः पचयोः काम्यं वतं सुर्यान्तु वैक्शवमिति ॥

पुत्तवतो रहस्यस्य निषिद्धकृष्णैकाद्य्युपवासस्य काम्यवतप्रति-प्रस्रवस्प्ररणात्। भविय्योत्तरे कृष्णेन पुत्तवतो रहस्यस्य युधिष्टिरस्य काम्योभयदादगीवतोपदेगाच काम्यलेऽपि विद्यतलेन विकस्पप्रस-क्रस्य तदवस्थलाच । तसादिकस्पभयात्पर्युदास एवायं "नानुयानेषु ये यजासदं करोतीतिवत् । न च पर्युदासे खचणेति निर्द्धपितं, न च निषेधोऽयसुदाद्यत द्वति वचनस्य पर्युदासलिराकरणार्थलं, तिस-15-3

मित्तोपवाबखेत्यत्र नात्पर्यात् । तेनायमनुवादः सन्तर्भवसाम्यात् पर्युदासविषयः, ग्रिष्णः पुत्रवता रुकाङ्गदस्थाभयेकाद्य्यपवासस्म-रणसुक्तवाकापर्थाकोचनया काम्यविषयमिति ज्ञेयं। तस्मात् पुच्न-वतो ग्रहस्यस्य न काम्यक्रप्णेकाद्य्यपवासविषयो निषेधः किन्तु नित्यैकादम्यूपवासविषय इति सिद्धं।

श्रयेकादधां श्राद्धप्राप्तानुपनासकर्त्त्रयतोचाते । तच

खतीपाते कते श्राद्धे पुत्ती नोपवसेत् रहीति । तथा।

श्राद्धं कला तु यो विप्रो न भुङ्के पित्सेवितं। इविर्देवा न गृइन्ति कथानि पितरस्तथा॥ दत्यादिना। यस्तु श्राद्धदिने उपवासनिषेधः स एकाद्य्यपवास-व्यतिरिक्तविषयः।

तथाच वृद्धयाज्ञवलकाः।

उपवासो यदा नित्यः श्राद्धं नैमित्तिनं भवेत् । जपदासं तदा कुर्यादाचाय पिल्सेवितं ॥ मःतापिचोः चये पाप्ते भवेदेकादणी यदि । च्रभ्यर्च पिल-देवां च चा जिन्ने त् पिल से वितं ॥ बहावैवर्त्त ।

उपवासिद्दिनं प्राप्य यदा भवति नार्द । पिल्माद्भमधान्यदा तदा कार्यञ्च तच्कृणु ॥ व्रतअङ्गे सद्यापापं अक्तग्रेषन्तु भोजयेत्।

ग्रेवमनं खुरोष्टेभ्या मोत्तयन्तु सहैव तु ॥
तन यन्तु प्रवर्त्तयं तन्त्र्युण्य मयेरितं।
सर्वमनं ससुद्धृत्य दिन्तिन करेण तु।
प्राणाप्राणन्तु कर्त्तयं व्रतमङ्गोऽन्यया भवेत्॥
प्रान्तिन सुनिश्रेष्ठ प्राणाप्राणेन नारद।
श्राद्धलोपः कतन्तेन मात्रहा पित्रहा भवेत्।
एवं श्वाला तु विदक्षित्पायश्विन्तितो दिनैः॥
स्कन्दपुराणे।

विसन् दिने पितः श्राद्धं मातुर्वाच भवेद्गुष् ।
तिसन्निव दिने तात भवेदेकादग्रीवतं ॥
प्रान्यवापि व्रतं स्क्रन्य तदा कार्यञ्च तष्मुषु ।
न खुष्यते तथा श्राद्धं खपवाषीऽच वा नुष ॥
दित विप्रतिपन्नेऽर्घे खपायः परमो मतः ।
दष्टो चितार्थं वर्वेषां नराणां ग्रिस्विवाचन ॥
श्राद्धदिनं समासाद्य खपवाषो यदा भवेत् ।
तदा कला तु वे श्राद्धं शुक्तग्रेषन्तु यद्भवेत् ॥
तत्सवें दिखणे पाणो गृष्टीलासं ग्रिस्थियन ।
पित्यणं त्रिद्दन्तात व्रतभङ्गो न विद्यते ॥
श्राद्धे जन्मदिने चैव संकान्यां राजस्त्तने ।
खपवासं न कुर्वीत यदीष्केष्क्रेय भात्मनः ॥
तत्र श्राद्धग्रहणं पूर्ववाक्यपर्यास्नोचनया एकादग्रीयिकिरिक्तवि-

षयं द्रष्टयं। 'संक्रान्यामिति तत्प्रयुक्तोपवासनिषेधः, 'जन्मदिन इत्य-पि साचचर्यात् एकादग्रीयतिरिक्तविषयः।

श्रपरे तु रागप्राप्तीपवासविषयतामाजः।

"रुद्धिं ज्ञला तु षण्झासास्रोपवासो विधीयते" द्रत्येतदगृहीत-वतविषयमिति प्राञ्चः ।

त्रगृहीतमणावस्यकं कार्यमित्यपरे।

त्रन्ये तु रागप्राप्तोपवासविषयमिति वदन्ति। तन्न "नोपवासो-विधीयते" इति वान्याननुगुणलात्।

श्रयास्य व्रतस्य स्रतकादाविष कर्त्तव्यतोच्यते। तत्र विष्णुरहस्ये।

परमापदमापने हर्षे वा ससुपस्थिने।
स्ततने स्टतने चैव न त्याच्यं दादणीवतिमिति॥
स्ताच वाराहपुराणोक्तविश्रेषः।

स्तके तु नरः खाला प्रणम्य मनसा हरिं।

एकादम्यां न भुद्धीत व्रतमेवं न लुप्यते॥

एकादम्यां तता भुक्षा स्त्रतकान्ते जनार्दनं।

पूजियला विधानेन पूजयेच दिजोत्तमान्॥

स्तके तु न भुद्धीत एकादम्यां सदा नरः।

दादम्यान्तु समन्नीयात् खाला विष्णुं प्रणम्य चेति॥

पूर्वसङ्काल्पतं यन्तु व्रतं सुनियतव्रतेः।

तत्कर्त्त्वयं नरेः श्राद्ध-दानार्चनविवर्जितं॥

श्रय दश्रमीनियमाः स्कन्दपुराणे।

कांखं मांसं मसूर्य चौद्रं वानृतभाषणम्। पुनर्भीजनमभ्यामं दश्रम्यां परिवर्जयेत्॥ कूर्मपुराणे।

कांस्यं मांसं मसूरच चणकान् कौरदूषकान्। प्राकं मधु परान्नञ्च त्यजेदुपवसन् स्तियम् ॥ 'खपवसन्' खपवासं करिखन्नित्यर्थः। ततस्र दश्रम्यामेष नियमः कार्थः। तथा।

कां खं मां ससूर च पुनर्भा जन-मैथुने। चूतमत्यमुपानञ्च द्राम्यां सप्तमन्यजेत्॥ कचिद्चूतपदस्थाने धतपदञ्च पयते ॥

देवलः ।

द्यम्यासेकभक्तञ्च मांस-मेयुनवर्जितम्। एकाद्यासुपवग्रत्पचयोर्भयोरपि॥

मत्खपुराणे।

कां खं मां सुरां चौद्रं तेलं वितयभाषणम्। व्यायामञ्ज प्रवासञ्च दिवाखापं तथार्जनम्। तिलपिष्टं मसूरञ्च दादग्रीतानि सन्यजेत्॥

सप्तावपि।

दग्रम्यासेकभक्तंतु कुर्वीत नियतेन्द्रयः। त्राचम्य दन्तकाष्टनु <mark>खादयेत्तदनन्तरम्</mark>॥ ततञ्चानन्तरं विप्र ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। राचिं नयेत्ततः पश्चत्यातः बायी समाहितः। 25

## उपवासन्त् सङ्गस्य मन्त्रपृतं जलं पिवेत्॥

## त्रयोपवासदिननियमाः।

तचोपवाश्वस्तरं वद्भवशिष्ठ-कात्यायन-विष्णुधर्मीत्तरेषु । उपावतस्य पापेभ्यो यस्त वासोगुणैः सह । उपवाशः स विज्ञेयः सर्वभोगविवर्जितः दति ॥ 'पापेभ्यः' परिवर्जनीयेभ्यः । 'उपावतस्य' निवन्तस्येत्यर्थः । तत्र वर्जनीयान्याह सुमन्तुः ।

विचित्रस्थाननुष्ठानिमिन्द्रियाणामिनगर्दः। निषिद्धे वेवनं नित्यं वर्जनीयं प्रयत्नतः॥

हारीतः । पितत-पाषण्ड-नास्तिकादिसभाषणानृतादिकसुपवा-मदिने वर्जनीयमिति । मादिग्रहणेन हिंसेन्द्रियचापलादि ग्रस्नते । गुणाः विष्णुधर्मीत्तरे उन्नाः ।

> तज्जय-तज्जप-धान-तत्कयात्रवणादिकम्। तद्रचनञ्च तज्जासकीर्त्तनत्रवणाद्यः। उपवासद्यता ह्येते गुणाः प्रोक्ता सनीपिभिः॥

विष्णुधर्मेषु ।

उपवासी हिर्द यस्तु भक्ता ध्यायित मानवः।
तज्जापजापी तत्कर्मरतस्तद्गतमानसः।
निष्कामोऽद्वेतवद्वस्यपदमाप्तोत्यसंग्रयम्॥
तन्नेकाद्यशं प्रातर्दन्तधावनं कार्थं।

प्रातः सन्ध्यासुपासीत दन्तधावनपूर्वकमिति स्रतेः। ननु उपवासदिने दन्तधावनं निषिद्धं रुद्भवसिष्ठेन । उपवासे तथा श्राद्धे न खादेहन्तधावनम्। दन्नानां काष्ठमंथोगो इन्ति सप्तकुलानि वै॥ इति। मैवम्। काष्टमंयोगे दोषश्रवणात् काष्टेन दन्तधावनं न कार्यमित्ये-तदर्थपरलादचनस्य एवञ्च पर्णादिना दन्तधावनसुपवासदिने कार्य्यम्।

खन केचिदाद्धः दन्तधावनमेवाच प्रतिषिध्वते येन केनचित् काष्ठग्रहणं निन्दार्थवादगतमविवचितं निषेधस्य निरुक्तिफललेन विग्रेषस्थानाकाङ्कितलात्, न हि विग्रेषमनुपादाय सामान्यमाचा-क्विवर्त्ति व प्रकाते लग्रुनादिभचनिषेधवत्, "त्रकाः प्रकंरा-उपद्धातीति विध्वदेशस्य पुनर्विशेषमनुपादाय सामान्यानुष्ठानानुप-पत्तराकाङ्कितोविश्रेषः "तेजो वै एतमिति वाक्ये श्रेषगतोग्रह्मते।

तद्युकम्।

श्रालाभे वा निषेधे वा काष्ठानां दन्तधावनम्। 🔻 पर्णादिना विश्वद्धेन जिक्कोसेखः सदैव च ॥ द्रत्यादिपैठीनसिवचनात्।

यन् यासवचनं।

प्रतिपद्दर्भ-षष्ठीषु नवस्यां दन्तधावनम्। पर्णैर्न्यच काष्टेसु जिझोसेखः सदैव चेति॥ तत्र प्रतिपद्गुष्टणं निषिद्धदन्तकाष्टदिनोपज्जचणार्थं । प्रचान्तरमारु

स एव।

चलाभे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तथा तियौ।

त्रपां दाद्यगण्डुषैर्विद्ध्याद्दन्तधावनम् ॥ तद्दनन्तरं प्रातःखानादिकर्मे छलोपवाषमञ्जल्यः कार्यः । तत्र मन्त्रमा इ देवलः ।

एकादम्यां निराहारो भुक्ताहमपरेऽहनि। भोच्यामि पुण्डरीकाच गतिर्भव ममाच्युतेति॥

कचिनु खिलाइमपरेइनीति पाठः। कात्यायनेन खिलाइनि ततःपर इति पठितं। मन्त्रोचारणानन्तरं स एवाइ।

द्रत्युचार्था ततो विदान् पुष्पाचालिमयापेथेदिति । एतत्पर्यालोचनया च पुष्पपूर्णमचलिं इलाऽे.न मन्त्रेणीपवासं सङ्गस्य पुष्पाचालिं विष्णवेऽपेथेदिति गम्यते ।

खान्दपुराणे।

राचि नयेत्ततः पञ्चात् प्रातः खायी समाहितः । जपवासन्तु सङ्गल्य मन्त्रपूतं जलं पिवेत् ॥ 'राचिं' दश्यमीराचिं, मन्त्रेणाष्टाचरेणाभिमन्त्रितं जलं पिवे-दित्यर्थः ।

तथा च मार्क खेय:।

श्रष्टाचरेण मन्त्रेण चिर्जप्तेनाभिमन्तितम्। डपनामफलप्रेषुः पिवेत्तीयं समाहितः॥ देवार्चनं तथा कता पुष्पाञ्जलिमधापि वा। सङ्ख्य मन्त्रसुचार्यः देवाय विनिवेदयेत्॥ स्कन्दपुराणे।

''पुष्पाञ्जिक्तिसयापि वेत्यस्थानन्तरं त्र्रयं क्षोकः पर्टितः।

संपूज्य देवदेवेशं भक्ता परमया युतः। श्रहोरात्रं चिपेद्वीमानुपवासफलाप्तये॥

पाचस्यकत्त्रजलपानार्थं "पुनः पिनेदित्युक्तं। श्रयवा देवतार्चन-यज्ञान्ते पुष्पाणां पूर्णमञ्जलिं दृत्वा ततः सङ्कल्पानन्तरं तेन पुष्पा-ञ्जलिना संपूज्य देवदेनेश्रमिति। श्रैवानां तु सङ्कल्पमन्तः श्रिवधर्मेषु दर्शितः "तत्पुरुषाय विद्यन्ते महादेवाय धीमहि तन्ना रुद्रः प्रचोद-यात्"। सौराणां तु सावित्रा नामा वा सङ्कल्पः।

साविद्या लथवा नाचा सङ्कल्पं तु समाचरेत्।

द्ति सौरपुराणेऽभिधानात् । यदा तु प्राचीनमध्यराच्छोपरि किञ्चिद्यस्या वर्त्तते तदैकादस्याः प्रथमं यामचतुष्टयं त्यक्षा पूजा-सङ्गल्यावनुष्टेयौ ।

द्यम्याः सङ्गदोषेण त्रर्द्धरात्रात्परेण तु।
वर्जयेद्यत्रो यामान् सङ्गल्पार्चनयोस्तदा॥
दित वचनात्। यदा तु दिनोदयेऽपि द्यम्यनुवर्त्तते तदा राजौ।
विद्वोपवास्थोऽनश्रंस्तु दिनं त्यक्ता समाहितः।
राजौ संपूजयेदिष्णुं सङ्गल्यञ्च तदा चरेत्॥

इति वचनात्। नारदीयपुराणे।

पूर्वायाः सङ्गदोषेण नोपोष्या स्नान-पूजने।
वर्जयन्ति नरास्तज्ज्ञा यामांश्च चत्ररो दिज ॥
तदूर्भ्यं स्नान-पूजादि कर्त्त्रयं तदुपोषितेः।
न दिवा ग्रुद्धिमाप्नोति तदा रात्रौ विधीयते।

दिनकार्थमग्रेषञ्च कर्त्तव्यं ग्रर्वरीमुखे ॥ श्रव देवलः ।

> ग्टहीलादुम्बरं पाचं वारिपूर्णमुदञ्जुखः । उपवासन्तु ग्टहीयाद्यदा सङ्गल्पयेद्विज दति॥

'श्रीदुम्बरं' तास्रमयं। तच्चलपूर्णसुदद्भुख श्रादाय उपवासं यही-यात्, 'सङ्गल्पयेत्' यदा सङ्गल्पमाचं कुर्यादित्यर्थः।

खन्दपुराणे।

उपवासन्तु ग्रहीयाद्यदा वार्य्येव धारयन्।

द्दित पिंठतं, तच जल-पुष्पाञ्जल्पोर्विकल्पः, तेन यथोक्तविधिना समन्त्रक उपवाससङ्कल्प द्दित सिद्धं। श्रथ यच नक्तविधिलच किं समन्त्रक एव सङ्कल्पः श्रथवोपवास एवाधिकतप्रयोज्यः, तचाश्रुते-र्मन्त्रस्थामन्त्रक द्दित केचित्। तदसत्।

एकभक्तेन योमर्च्य उपवासन्नतं चरेत्।

तथा।

उपोय नकेन विभो चलारः कुजधंयुताः।

द्यादिना स्कन्दपुराणादिषु नक्तादिषूपवासप्रयोगोसासाग्नि-होचन्यायेन उपवासधर्मनिर्देशार्थ दित स्थितं। तच धर्मातिदेशे सित उपवाससम्बन्धिमन्त्रस्थ यथाश्रुतस्थार्थाभावे सित प्रकृतार्थप्रकाणनापे-चायां पकाद्यां नक्ताहार द्व्यादिषू हितपदपिठतेन मन्त्रेण तत्का-र्थमिति गम्यते, तेन नक्तादाविष समन्त्रक एव सङ्कल्प दिति सिद्धम्।

त्रयोपवासपरेरन्ये नियमा त्रनुष्टेयाः कथ्यन्ते तत्र सङ्कल्पप्रस्टिति पारणपर्य्यन्तं पाषण्डसभाषणादि न कार्थे । तंदुक्तं विष्णुधर्मेषु ।

पाषिष्डिभिरसंस्पर्भं समस्भाषणमेव च ।

विष्णाराराधनपरेर्नेव कार्यसुपोषितैः ॥

विष्णुपुराणे च।

तस्रात्पाषिष्डिभिः पापैरालाप-सार्थने त्यजेत्।
विश्रेषतः कियाकाले यज्ञादौ वापि दीचित इति ॥
वेदवाह्यागमविहितकारिणः पाषिष्डिनः तेषां दर्भने प्रायश्चित्तसुतं।

विष्णुपुराणे।

तखावकोकनासूर्यं पर्यत मितमान्नरः।

मंखर्भे प्राथित्रानुतं विष्णुधर्मेषु।

संखर्भे तु बुधः स्नाला ग्रुचिरादित्यदर्भनात्।

सक्षाषणे च प्राथित्रानुतं तचेव।

सक्षाय्य तान् ग्रुचिपदं चिन्तयेदच्युतं बुधः।

इदच्चोदाहरेत्सम्यक् द्वला तत्प्रवणं मनः॥

प्रारीरमन्नःकरणोपघातं

वाचच विष्णुर्भगवानग्रेषं।

प्रमन्नयलाग्रु ममेह सर्वं

यायादनन्ते हृदि सन्निविष्टे॥

श्रन्तःग्रुद्धं वहिःग्रुद्धं ग्रुद्धोधर्ममयोऽच्युतः।

स करोलमन्ने तिस्मन् ग्रुचिरेवास्मि सर्वदा॥

वास्त्रोपघाताननघो बोद्धा च भगवानजः । 🦈

ग्रमं नयलननातमा विष्णुसेतिष षंस्थितः॥ एतत्मभाय जन्नयं पाषि जिस्पोषितैः।

नमः ग्रुचिपदेत्युक्ता सूर्यं पर्यत दीचित इति॥

केचित्कायिक-वाचिक--मानसिकनियमलोपे प्रायसिक्तमिहं विदुः। तन्मन्दं प्रमाणाभावात्। न च मन्त्र लिङ्गं प्रमाणं, तस्य वाक्याद्दर्वललेन वाक्यविरोधे सत्यप्रमाणलात् विरुद्ध वाक्यं "एतत्यक्षाच्य जप्तव्यमित्यादि । वाचिकलोपे प्रायस्वित्तमिदमार याज्ञवलकाः।

यदि वाकास सोपः सात् सान-दान-जपादिषु । व्याहरेदैणावं मन्त्रं सारेदा विष्णुमव्यवमिति॥ मानसनियमलोपे तु खानादि प्रायश्चित्तं प्रसिद्धमेव । उपवासी च ब्रह्मचर्यं कुर्यात्।

तथा च कात्यायनः।

ब्रह्मचर्यसमायुक्तसुपवासञ्चरेत्ररः। 'खपवासञ्च व्रतं। व्रते ब्रह्मचर्यादिचतुष्टयं कार्यं। तथा च देवलः।

ब्रह्मचर्यमस्या च सत्यमामिषवर्जनं । व्रतेष्वेतानि चलारि चरितव्यानि नित्यगः॥ ब्रह्मचर्यविपत्तिहेत्नाह स एव ।

स्तीणान्तु प्रेचणात् स्पर्भात्ताभिः संकथनादिष । भिद्यते ब्रह्मचर्यन्तु न दारेष्वृतुषङ्गमात्॥ उपवासदूषकानि स एवा ह।

श्रमक्रक्कलपानाच ताम्बूलख च भचणात्।

उपवासः प्रदुखेत दिवाखापाच मैथुनात्॥

श्रमकेत चामक्रक्कलपानं। यनु व्यामवचनम्।

पुष्पालद्धार-वस्ताणि गन्ध-धूपानुलेपनम्।

उपवासे न दुखेत दन्नधावनमञ्जनमिति॥

तत्पुण्यने स्तीविषयमिति(१)।

## त्रय दाद्शीनियमाः।

तचाइ कात्यायनः।

प्रातः स्ताला हरिं पूज्य उपवासं समर्पयेत् । श्रज्ञानितिमिरान्थस्य व्रतेनानेन केणव । प्रसीद सुमुखो नाथ<sup>(२)</sup> ज्ञानदृष्टिप्रदो भव ॥ पारणन्तु ततः सुर्य्यात् यथासभावमार्गतः । श्रत कर्ष्यं यथेष्टन्तु कारयेन्तु यथास्चि ॥

यदा तु दादग्री पारणमाचपर्याप्ता तदा तु राचिग्रेषे स्नाना-दिकं सवें कर्म कला दादगीमधे पारणं कार्ये।

तथाच पद्मपुराले।

यदा भवति खल्पा तु दादग्री पारणे दिने। उषःकाले दयं कुर्यात् पातमाध्याक्रिकं तदा॥

नारदीयपुराणेऽपि ।

श्रन्यायामय विप्रेन्द्र दादश्यामरूणोदये।

<sup>(</sup>१) 'पुरायको' पुरायजनकी पवासे स्त्रीविषयसित्यर्थः।

<sup>(</sup>२) समुखो भूलेति ख॰।

खानार्चनिक्रया कार्या दान-होमादिसंयुता ॥ चयोदम्यान्तु ग्रुद्धायां पारणे पृथिवीफलम् । सप्तयज्ञादिकं वापि नरः प्राप्तोत्यसंग्रयम् ॥ एतस्मात् कारणादिपः प्रत्यूषे खानमाचरेत् । पित्तर्पणसंयुक्तमन्यां दृष्टिव दादग्रीं ॥

तथाच ग्रारदापुराणे।

दिनकर्म दिने सर्वं कर्त्तव्यं यदि तिह्ने। नेव सिद्धिमवाप्नोति तदा राजी विधीयते॥ नारदीयपुराणे।

एतस्मात् कारणादिपः प्रत्यूषे स्नानमाचरेत्। पित्तर्पणसंयुक्तं दृष्टाच्यां दादग्रीतिथिम्॥ भविष्यत्पुराणे।

श्रन्पायामय भूपाल दादश्यामरूणोद्ये। स्नानार्चनिक्रया कार्य्या दान-होमादिसंयुता॥ कास्त्रिका-ग्रारदापुराण्योः।

खर्णेव दादग्री यत्र खान-दानादिका किया। रजन्यामेव कर्त्तव्या दान-होमादिमंयुता॥ स्कन्दपुराणे।

कलाइयं चयं वापि दादगी यच दृष्यते । खानार्चनादिकं कर्मा तदा राचे। विधीयते ॥ कात्यायनः।

क्रमतस्तु च क्रत्येषु यद्यस्पमपक्रयते ।

तदा वर्वापकर्षः खादन्यथा क्रमवाधनात्॥ जैमिनिः।

तदा दिवाभिषम्बन्धात्तदन्तमपकर्षे खादिति । ऋचान्येऽपिदादग्रीनियमाः।

### ब्रह्माण्डपुराणे ।

कांखं मांसं सुरां चौद्रं लोभं वितयभाषणम्।

व्यायामञ्च प्रवासञ्च दिवाखापमयाञ्चनम् ॥

तिलपिष्टं मसूरञ्च दादग्रेतानि वैष्णवः।

दादग्यां वर्जयेन्तित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

पुनर्भीजनमध्यायो भारमायास-मैथुने।

उपवासफलं इन्युर्दिवानिद्रा च पञ्चमी॥

### वृहस्पतिरपि।

दिवानिद्रा पराजञ्च पुनर्भाजन-मैथुने । चौद्रं कांस्यामिषन्तें बादम्यामष्ट वर्जयेत्॥ कांस्यं मांसं सुरां चूतं व्यायामं क्रोध-मैथुने । दिवास्तापं पुनर्भचञ्चणकान् कोरदूषकान् । कांस्यं मधु पराजञ्च दादम्यामष्ट वर्जयेत्॥

#### तथा ।

कांखं मां मस्राश्च दूष्या व्यायाम-मेथुने। चिंसाऽसत्यञ्च तेलञ्च लोभं निर्माख्यलञ्चनं॥ वर्जयेदितिग्रेषः। स्कन्दपुराणे।

चौद्रं मांसं सुरां तेलं यायामं कोध-मेथुने। परात्रं कांस्य-ताम्बूले लोभं निर्माल्यलङ्गनम्। दादम्यां दादग्रेतानि वैष्णवः परिवर्जयेत्॥

एषु वाक्येषु कचित् "कामितं सिध्यतौति, कचित् "उपवास-फलप्रेषुरिति, कचित् "उपवासफलं इन्युरिति फलसम्बन्धः श्रूयते तेनेति गस्यते कामाधिकार विषयाणीमानि वचनानौति, यच पुन-र्द्यमीनियमवाक्येषु न श्रूयते फलसम्बन्धः तेष्वणवगस्यते काम्यवि-षयसाहचर्येण पाठात्, तस्मात् सर्वं काम्यविषयमवसीयते।

> सायमाद्यं तयारङ्काः सायं प्रातस्तु मध्यमे । उपवासफलप्रेप्तुर्जह्याद्वकत्तरुथमिति ॥

तन नेचिदाइ:।

श्वनेन वचनेन काम्योपवासूङ्गभक्तचतुष्टयहानिर्विधौयते नित्याङ्गे प्रेषुयहणानुपपत्तेः, न हि नित्येषु फलसम्बन्धमनुष्ठानमिति,
तदनुपपनं श्रङ्गले प्रमाणाभावात् । इह हि वाक्य-प्रकरणे समाव्येते, प्रमाणान्तरन्तु ग्रङ्कास्यदमपि न भवति, न तावत् प्रकरणेनाङ्गलं, तथाहि फलवत्सिधावफलन्तदङ्गं भवति। न च भक्तचतुष्ट्यहानस्य फलेषुग्रब्देन फलकामग्रब्दपर्य्यायेण सम्बध्यमानस्याफललं
ग्रक्यते वक्तं, तसान्त प्रकरणेनाङ्गलं। नापि वाक्येन, वाक्यं द्युपवासफलेन
सम्बन्धमाह न पुनक्ष्यवासेन काम्यमानार्थतयेव कियमाणं, खरसद्या
सम्बन्धावगमात्। श्रतस्तस्योपवासफलेनैव सम्बन्धः। तदपि न, पुत्तपश्चाद्यविग्रेषितस्य फलसामान्यस्यानपेक्तितलेन तत्सन्धायोगात्। श्रथोपवासफलप्रेषुदित्युपवासविग्रेषणसामर्थादेवोपवासस्य यः फलविग्रे-

षस्तेन सम्भंत्यत द्रत्युच्यते। तन्न । उपवासविभेषितेन चेत् फलविभे-षेण सम्बन्धस्तर्हि तस्योपवासपालसम्बन्धविधायकवाच्यप्रमितिपूर्वकलात् तिद्वरीधितयोपवाससाधनने फले साधनान्तरं विधातं न प्रकाते, खयं तदधीनलेन तेन सह विकल्प-समुचययोरसभावात्। श्रसु तर्चि युणफलसंबन्धकल्पनसुपवासस्य, यादृग्नः फलविग्रेषसादृश्रफल-प्रेप्पूर्जसाङ्गकत्रस्यमिति, तद्पि न फलग्रब्दस्य तादृ<mark>ग्रफललचणा-</mark> प्रसङ्गात्, तस्माद्गुणपलमंबन्ध एवेत्यं वक्तव्यः। उपवाससाध्यसेव पर्लं यदा प्रक्तष्टतर्मियाते तदा जह्याङ्गक्तचतुष्टयमिति। यथा च्योति-ष्टोमसाध्यफलातिप्रयार्थिनासुद्गीयाद्युपासनं विधीयते तद्दनापि । एवं सति फलप्रेपुरिति प्रग्रब्दोऽपि प्रकर्षवाचकतयार्थवान् भवति। ननु भक्तहानस्य खयं क्रियात्मकलात् क्रियान्तरमसाधयतः कथं फलाय विधानं । यथा वारवन्तीयसानो गीतिकियात्मक<mark>स्य प्रक्</mark>ततं यागमसाधयतः फलसंबन्धायोगात् विभिष्टविधानमाश्रितं, उचाते, क्रियामसाधयतः फलप्रयोजकलायोगात् **सिद्ध**रूपख कारकस्य प्रकृत किया निष्य त्ति दिरु ता पेच्छेत यथा गोदो हनस्य, कियाणां तु ख्यमेव क्रियात्मकलात् न क्रियान्तर्निष्पादनापेचा, किन्तु तद्प-जीवनेन विना फलसाधकलायोगात् तदाश्रयव्यपदेशं लभते । ननु कामसंयोगमन्तरेणापि दश्रम्यामेकभक्तं प्रैषक्ष्पेण वचनेन विधीयते, तद्यथा ।

प्रातर्हरिदिनं लोकास्तिष्ठधं वैक्रभोजना इति । उच्यते कार्त्तिकग्रुक्तैकादग्रीविषयं तत् नैकादग्रीमाचविषयं तत्प्रकरणपाठात्, येन तचैवमाइ । 16-3 एषा सा कार्त्तिके प्रद्रक्का हरेर्निंद्रां व्यपोहित । प्रातरेकाद्ग्री प्राप्ता आ क्वद्वं युगभोजनिसिति॥

# अयैकादशीनिर्णयः।

सा च दिधा संपूर्णा विद्धा च, केचिदुदयादुदयपर्थन्तमविद्य-तैकादगी संपूर्णित्याद्धः ।

तथाच च्योतिःसिद्धान्ते।

सर्वा द्वोतास्य मंपूर्णा उदयादोदयस्थिताः।

नारदीयपुराणे।

त्रादित्योदयवेलायामारभ्य षष्टिनाजिका। या तिथिः सा तु संपूर्णा कथिता पूर्वसूरिभिरिति॥ नैतसाधीयः।

प्रतिपत्मस्तयः सर्वा उदयादोदयाद्रवेः । संपूर्णा इति विख्याता इरिवासरवर्जिताः ॥

द्ति स्कन्दपुराणवचनविरोधात्।

कीदृग्रस्तर्ति संपूर्णी हरिवासर द्रत्यपेचिते गार्डपुराणे ग्रिवर्रुखे चोक्तम् ।

खदयात्राग्यदा विप्रा सुद्धक्तंद्वयसंयुता। सम्पूर्णिकादणी नाम तत्रैवोपवसेद्गृष्टी॥ भविष्यत्पुराणे।

> श्रादित्योदयवेषायाः प्राक् सुहर्त्तदयानिता । एकादभी तु सम्पूर्ण विद्वान्या परिकीर्त्तिता ॥

प्रकारान्तरेण सन्पूर्णलसुपरिष्टादच्यामः सन्पूर्णेकादगी च दिधा दादग्यामधती सती च, तचाद्या सर्वेदपोय्या चयोदग्यां दादग्यभावे सतीति निर्विवादं। चयोदग्यां दादग्रीसद्भावे केचिदाङः एका-दम्यासुपवासो न दादग्यां एकादग्रीलचणस्य सुख्यकालस्य दादग्या-मभावात्, एकादग्रीकार्यकरतया हि न दादग्री ग्राह्मा सुख्य-कालसम्भवे हि तत्कार्यकरतं कालान्तरस्य नोपपद्यते।

यत्तु वचनम् ।

एकादणी वहोराचं दादणी च कलाधिका।
चयोदण्यां यदा प्रातरपोया दादणी तदेति॥
तद्यमीविद्धैकादणीविषयं, दादण्यां विद्यमानिकयन्त्राचैकादणीविषयञ्चेति। त्रपरे लाजः परतो दादणीसद्भावे ग्राद्धदादण्यासुपवासो नैकादण्यां।

विद्धायविद्धा विज्ञेया परतो दादगी न चेत्। श्रविद्धापि तथा विद्धा परतो दादगी यदि॥ दिति पद्मपुराणवचनात्। तथाच विष्णुपुराणे।

एका लिप्ता तु धंयुक्ता यदि रह्या यदा भवेत्।

श्रथ वैकादगी नास्ति दग्रम्या वाघ भंयुता ॥

कलाघ काष्ठा दादग्या यदि स्थादपरेऽहिन ।

दादग्र दादग्री हिन्त पूर्वस्मिन् पारणे हते ॥

श्रच पूर्वपारणनिन्दयोक्तरपारणं विधीयते पारणञ्चीपवासम
नारेणानुपपसं पारणान्तवादुपवासस्य ।

तदुक्तं विषाुरह्से "पारणानं व्रतं ज्ञेयम्" इति, तेन ग्रुद्धदा-दक्षासुपवासे।ऽवसीयते, न चोत्पित्तिशिष्टेकादश्युपरोधदोषः, सुखा-न्तरेण तच दादशीप्रवेशाभिधानात्। ये उपरितनेकादशीविषयमे-वेदं वचनम् चिरे ते प्रकरणानभिज्ञाः। "श्रथ वैकादशी नास्ती-त्यपि ह्यच प्रकृतं। ये च दश्रमीविद्धेकादशीविषयमेवेति तेपि तथा, "दश्रम्या चाथ संयुतेति तच प्रकृतलात् दितीयैकादश्युपवासे विद्धे-कादश्युपवासेन ग्रुद्धदादश्युपवासे च परतो दादशीसद्भावस्थाप्रयोज-कृताया वच्युमाणलाच । यथोक्तविषयमिदं वचनं।

स्कन्दपुराणे।

एकादग्री भवेत्पूर्णा परतो दादग्री यदा। तदा ह्येकादग्रीं त्यक्षा दादग्रीं ससुपोषयेत्॥ विष्णुरहस्ये।

एकादग्री तु सम्पूर्णा सदृग्री चोत्तरा भवेत्।
पूर्वा तु पूर्ववञ्ज्ञेया तिथिवृद्धिः प्रग्रस्थते ॥
'उत्तरा' दादग्री, 'सदृग्री' सग्नेषा, चयोदग्यामपि स्थादित्यर्थः,
'पूर्वा' एकादग्री, 'पूर्ववत्' दग्रमीवदनुपोय्येत्यर्थः।

कालिकापुराणे।

एकादभी तु मन्पूर्ण परतो दादभी भवेत्। जपोथ्या दादभी तत्र तिथिटद्धिः प्रभास्यते॥ गारुड़पुराणेऽपि।

पूर्णा भवेद्यदा नन्दा भद्रा चैव विवर्द्धते । तदोपोथा तु भद्रा स्थात् तिथिवद्धिः प्रश्नस्थते ॥

# भविद्यत्पुराणे।

खपोथ्या दादभी ग्रुद्धा दादम्यासेव पारणम्। निर्गतायां चयोदम्यां कला वा दिकलापि वा॥ दिकलायां तु दादम्यां पारणं यः करोति हि। तासुपोथ्य महीपाल न गर्भे विभ्रते नरः॥

#### स्रत्यनारे।

सम्पूर्णेकादग्री यच दादग्री च परेऽहिन। तचोपोखा दादग्री खात् दादग्रामेव पार्णम्॥

भागवताहितन्त्रे ।

सम्पूर्णिकादगी त्याच्या परतो द्वादग्री यदि ।

उपोय्या द्वादग्री ग्रुद्धा द्वादग्रामेव पारणम् ।

न गर्भे विभ्रते जन्तरित्याह भगवान् हरिः॥

तस्मादेवंविधे विषये द्वादग्रामेवोपवास दति सिद्धमिति नेचित्।

त्रपरे लेवं व्यवस्थामाज्ञः । एकादग्याः सम्पूर्णले द्वादग्राश्वासद्भावे
द्वादग्राश्च च्योदग्रां सद्भावे ।

जदयात् प्राग्यदा विष्र सुहर्त्तद्वयसंयुता।
सम्पूर्णिकादग्री नाम तचैवोपवसेद्ग्रही॥
दिति स्रतेः ग्रहिणासेकादम्यासुपवासः।
श्रय वैकादग्री नास्ति दग्रम्या वाय संयुतिति।
एकादग्री भवेत् पूर्णा परतो दादग्री यहि।

द्रत्यादिवचनानि ।

उपोय्या दादणी ग्रुद्धा दादण्यामेव पारणम्। 27 निर्गता चेत् चयोदम्शं कला वा दिकसायि वा॥ दिकखायान्त दादम्यां पारणं यः करोति हि। तासुपोध महीपास न गर्भे विग्रते नर:॥ सम्पूर्णेकाद्यी यन दाद्यी चापरेऽहनि। तचोपोखा दादग्री खाद्वादखासेव पारणस्। न गर्भे विद्यते जन्तुरित्या इ भगवान् इरि:॥

द्रत्यादिवचनपर्थालोचनया सुसुचुविषयाणि। ग्टिच-सुसुचु-व्यतिरिकानां कुत्रोपवास इति सन्देहे।

> बद्धवाक्यविरोधेन सन्देही जायते यदा ' दादशी तु तदा याच्या चयोदस्थान्तु पारणम् ॥

इति स्तिर्दाद्यासुपवासः। एकादय्यान्तु विधासावे सति दाद-थ्यां वा श्रभावे दाद्यास्त्रयोद्यासभावे दाद्यप्रपवासनिमित्ताभावे-न सन्देशभावात्।

दिकखायान्तु दादम्शं पारणं यः करोति हि। इति च कलादयपर्याप्रदादणीयद्वावे दादणीयध्यपारणविधा-नादसम्पूर्णकलादयदादभीसद्भावे त्रयोदम्यान्तु पारणसित्युपपत्तेर-विद्वेकादम्या दादम्यासभावे दादम्यास्त चयोदम्यां सद्गावे ग्टाइ-सुसुच्यतिरिक्तानां तचेवोपवासे ग्टरि-यतिवदेकादण्यासुपवासे नि-खयदेलभावात् "न गर्भे विद्यते जन्तु रितिवच दादय्यपवासनिखयहे-लभावात्सन्देचे सति एकादम्यासुपवासे "श्रथ वेकादग्री नास्तीति बद्धवाक्यविरोधापनेः(१) दादगी गास्त्रेत्यर्थः। बद्धवाक्यविरोधस्थापि

<sup>(</sup>१) विरोधोपपत्तरिति ख॰।

विषययवस्थया परिचारसभावे स्ववस्थानिस्ययेन सन्देषाभावादसभावे लतुस्थवस्य वस्त्राचे वस्त्राचित्र वस्त्राचे सन्देषाभावात् तुस्य-वस्त्र विकस्पनिस्ययेन सन्देषाभावात् तुस्य-वस्त्र विकस्पनिस्ययेन सन्देषाभावादिषययवस्थाद्यनास्त्रीचनास्त्र-यिस्यन्देषोत्पत्तावस्थायदृष्टार्थस्यतिलाविभेषेणैकतरपचनिष्यायो-गादुष्ठवाक्यकतसन्देषापनयनार्थलेनैतदाक्ययास्याः न युक्ता ।

बज्जवाकाविरोधेन ब्राह्मणेषु विवादिषु। एकादभौं परित्यच्य दादभौं ससुपोषयेत्॥

द्रत्येषा स्रितिर्ग्टिह-सुसुचुयितिकिविधवादीनां यवस्या, एक-वाक्यलाभावेन विवादिषु विपरीतवादिस्वेसाद्य्यासुपवासवादिषु ब्राह्मणेषु वज्जवाक्यविरोधापत्तेविंधवादिरेसाद्यों परित्यच्य दाद-ग्रीसुपवसेदित्यर्थः। बज्जवाक्यविरोधो येषां ते बज्जवाक्यविरोधा दित बज्जबीह्रिः "सन्दिग्धेषु च वाक्येषु दाद्यों ससुपोषयेत्"। दत्यपि वचनं यस्मिन् विधवादिविषये "त्रथवेसाद्यों नास्तीत्यादिवाक्यानि सन्दिग्धानि स विधवादिर्दाद्यों ससुपोषयेदिति व्याख्येषं तद्युक्तं, "खद्यात्पाग्यदा विप्रेतिवचनपर्याकोचनया ग्रहियतिरिक्तानासुत्त-रचोपवासप्रतीतेः। यद्पि "बज्जवाक्यविरोधेनेत्यादिवचनव्याख्यानं तद्पि वचनानार्जवादयुक्तं तिथिप्रसाणे च्योतिः ग्रास्त्वविप्रतिपत्तेः द्रग्रसीवेधसन्देइविषयत्वेनार्जवोपपत्तेश्च । यद्पि सार्कण्डय-प्रद्युक्त-संवादवचनम् ।

विवादेषु तु सर्वेषु दाद्यां ससुपोषणम्।
पारणं हि त्रयोदयामाज्ञेयं मामकी सुने।
हितुवादो न कर्त्त्रयो हेतुना पतते नरः॥

द्रित, तद्युक्त वेध विषयलेन याखोयं। यदा यो विषययवस्यां निसेतं न प्रक्रोति तदिषयाणि, तथा "सन्दिग्धेषु च वाक्येषु" दत्युक्तं, ऋवि-द्भैकाद्युपवासमाचेण मोचासिद्धेः "न गर्भे विष्रते जन्तुरित्यस्यार्थ-वादलात्। सन्त्रप्रद्विदारेणोपयोगिता ग्रहस्यादिष्वविधिष्टेति न फलपरलेऽपि वाधः, तस्माद्यथोक्तमेव साधीयः। दितीयापि चयो-द्य्यामविद्यमानदाद्धिका विद्यमानदाद्धिका वा, तचाद्यायां व्यवस्था।

तथाच कूर्मपुराणे।

षम्पूर्णिकादमी यत्र प्रभाते पुनरेव सा। उत्तरान्तु यतिः कुर्यात् पूर्व्वासुपवसेद्ग्टही॥ गारुड़पुराणेऽपि।

खदयात् प्राग्यदा विष्र सुह्न त्वयसंयुता।
सम्पूर्णिकादग्री नाम तत्रैवोपवसेद्ग्रही॥
पुनः प्रभातसमये घटिकेका यदा भवेत्।
श्राचोपवास्रो विह्तिञ्चतुर्याश्रमवासिनाम्।
विधवापि च तत्रैव परतो दादग्री न चेत्॥
श्राच चग्रब्देन वनस्थादिग्रहणम्।

प्रचेताः ।

एकादभी विद्यु चेच्छुक्षपचे विभेषतः।
जन्तरां त यतिः कुर्यात् पूर्वासुपवसेद्ग्रही॥
वस्वभिष्ठोऽपि।

संपूर्णकादग्री यन प्रभात पुनरेव सा।

जुष्यते दादग्री तिस्रज्ञुपवासः कथं भवेत् । जपोय्ये दे तिथी तच विष्णुप्रीणनतत्परैः ॥

तिसंस्त्रयोद्गे लिक्क यदा दादगी नास्ति तदा पूर्वे तिग्रह-स्वाम्मि-चतुर्थाम्रम्यधिकारभेदेन दे तिथी उपोस्ये न लेकेवेत्यर्थः।

श्रपरे तु तिथिदयोपवासपर लेनेव याचचते। श्रन्यथायधिकारि-भेदकन्यनाप्रसङ्गात् दतरेतरयोगविद्दितदन्दापवादैक ग्रेषदर्भनादि-तरेतरयुक्त तिथिदयस्थोपोय्यलप्रतीतेश्च विष्णुप्रीतिकामस्याधिका-रिणोऽपि श्रुतेश्च। न च तिथिदययुक्तं दिनमेक सुपोय्यमिति व्याख्या युक्ता, तिथिग्रब्दस्य तदेकदेग्रे लच्णाप्रसङ्गात्।

खान्दपुराणेऽपि।

प्रथमेऽक्ति तु संपूर्णा व्याप्याहोरात्रमास्थिता।
दादण्यां च तथा तात दृग्यते पुनरेव च ॥
घटिका च प्रदृश्येत दादण्यां प्रिखिवाहन।
पूर्वा कार्या ग्रदृश्येत वात्रभ्यां तथा विभो।
दादण्रीसंयुता कार्या सदा वे मोचकाङ्किभः॥

एतद्दचनपर्थालोचनया "पुनः प्रभातसमये" दति वचने श्रहो-राच्यापिन्यां संपूर्णायां दितीयदिनविद्यमानेकघटिकायां दत्यादि-व्यवस्थोक्तेति प्रतीयते, न लक्षणोदयादारभ्याक्षणोदयं यावदवस्थितो-द्यात् प्रागिति वाक्ये संपूर्णा विविचता। "पुनः प्रभातसमय दति चाक्षणोदये विद्यमानेकघटिकायामित्यादिव्यवस्थोक्ता। यदि सूर्य्यो-दय उत्तराविधः तदा श्रक्षणोदयवाची प्रभातश्रब्दोनोपपद्यते, तथा हि "प्रत्यूषोहर्मुखं कस्त्रसुषःप्रत्यूषसी श्रिप प्रभातं चेत्यादिना श्रमर्सि-

हादिभिः प्रभातप्रव्होऽभिहितः, स चारुणोदयवाची प्रत्यूषपर्यायः, श्रन्पायामयिति दादगीनियमदर्भनावसर्पिठतनारदीयवाको च श्रर-णोदयस्वानमित्यभिधाय प्रत्यूषे "स्वानमाचरेदित्युपसं हारात्। तथा यदा भवतौति तबैव पठिते पाद्मवचने उषःकाले खानादि कार्यमि-त्यभिहितं। "त्रन्यायामयेति भविखत्पराणवाको त्रहणोदये, तेनाह-णोद्यवाच्यृषः ग्रब्दपर्यायः प्रभातग्रब्दस्तद्वनस्त्या। "परतोदादग्री न चेदिति नोपपद्यते परमद्धेरनन्तरदिने षड्घटिकान्तचयस्य च्योतिः प्रास्तप्रसिद्धलादित्युच्यते यथा "पुनः प्रभातसमय इति वाक्यं "प्रथमेऽक्ति तु संपूर्णित्येतद्वचनसमानार्थं सक्सवेत् तदैतन्मूलस्रतयैव श्रुत्योपपत्तेर्न मूलान्तरकर्पना । श्रन्यया सा खाद्भवत्प चे च समय-गब्दवैयर्थ, त्रसात्पचे च प्रभातसमय इति षष्टीसमासात्रयणाज किञ्चहोषः । श्रतएव "प्रभाते पुनरेव सेति वचनानि तत्समानानि, प्रभात इति च सप्तमी, प्रभातसमय इति कर्मधार्यपचे "सर्वा ह्येताय संपूर्ण इत्यादिवाक्ये उक्तोत्तराविधत्यागे कारणाभावाच। न च हरिवासरवर्जिता इति कारणं वाच्यं, गौरवप्रसङ्गात् श्रन्थथाय्पपत्तेश्व संपूर्णितिथिषु षष्टिघटिकात्मकलवत् सूर्योदयद्भपोत्तरावधेरिप दर्श-नाच। न च "त्रादित्योदयवेलायामिति वचनं प्रतिपादितं षष्टिघ टिकात्मकलमेव वाधितमवस्थितं वाच्यम् । उभयावधिले संपूर्णग्रब्द-खानेकार्थलापातात् षष्टिघटिकात्मकलावनोधे च पूर्वीकदोषप्रसङ्गात् त्राकाङ्गितवाच्यविभेषनिर्णयार्थलेन "खदयात् प्रागिति "त्रादित्यो-द्यवेलायामिति वचनद्यस्य दिनद्येऽपुद्यात् प्राचीनसुह्रर्त्तद्ये विद्यमाना संपूर्णित्येतद्र्यपरलेन व्याख्यानोपपत्ते या तेन दिविधैकाद्रशी

संपूर्णा त्रहोराच्यापिनी त्रहणोद्यादारभ्य दितीयस्थींद्यप-र्यम्तस्विता च। तचापि सर्वतिथिसाधारणः पूर्वस्यां संपूर्णप्रद्यो सुख्यः न दितीयायां त्रनेकार्थलापातात्। उदयात् प्राम्घटिका-चतुष्टयेऽपि विद्यमानायाः संपूर्णित्यभिधानञ्च त्रहणोद्यवेधनिरा-करणार्थं, हरिवासरवर्जिता इति च।

त्रपरे लाजः पूर्वाविधयुतेव संपूर्णियभिधीयते न दितीयाविध-नियमाग्रहः। त्रसिन्नपि पचे व्याखा पूर्वेव पूर्वनयात्।

श्रन्थे लेवं व्याचचते खद्यात् प्राग्यदि सुह्नत्तद्वयं सा चाहोरा-चव्यापिनी च भवति तच "प्रतिपत्प्रस्तयः पूर्वा द्रत्यनेन सर्व-तिचिसाधारणसंपूर्णलिनिषेधे प्रकारान्तरेण संपूर्णलबुशुत्सायां श्राका-श्चितप्रतिपादनेनेव वाक्यस्थोपपत्तेः।

तथाच मार्कछ्यः।

संपूर्णिकादगी यच परच पुनरेव सा। पूर्वासुपवसेत्कामी निष्कामस्यूत्तरां वसेत्।

ग्रह्थमात्रवचनले च ग्रहिणो निष्कामस दितीयेकाद्या-सुपवासो न स्थात्।

तथाच ।

निष्कासस्तु ग्रही कुर्यादुत्तरेकाद्शों सदा।
प्रातर्भवतु वा मा वा दादशी च दिजोत्तम ॥
दित स्कन्दपुराणवचनविरोधः स्थात्।
श्रन्थे तु यति-ग्रहिपदयोरन्थयाश्रुतले ददं कारणमाङः।
यदि ग्रह्येव पूर्वासुपवसेद्यतिरेवोत्तरां तदा वानप्रस्थादेः कोप-

वासः स्थात्, न हि पूर्वस्थासुपवासः, "पूर्वासुपवसेद्ग्रहीति विधा-नात्। नाषुत्तरस्यां, "उत्तरान्तु यतिः कुर्यादिति विधानात्। ननु यतिपदं नियतिपदयोगेन वर्त्तमानं वनस्थादिकमपि वदत्येव, तथाचोत्तरस्थां श्रस्थोपवास द्वित चेत्। न। ग्टिहणामिप नियतानां **उत्तरचोपवासप्रसङ्गात् । तथाच "पूर्वासुपवसेद्**ग्टहीति वचना-नाञ्जसं सात् । ननु ग्टिचितिरिकोपनचकं यतिपदिमिति वनखादेरुत्तरचोपवास इति चेत्, मैवम्, त्रनुपसञ्जातविरोधितया यतिपदस्योपलचकलानुपपत्तेः, प्रत्युतोपसं हार्गतलेन गटिहपदस्थ यतियतिरिक्तोपलचकलं खात्, तथाच "पुनः द्रत्यादिवचनविरोधः स्वात्। त्रय ग्टही पूर्वासेवोपवसेद्यतिहत्त-रामेवेति विधानं तथाच वनस्थादेरन्थचोपवास इति चेत्, मैवं, "पूर्वासुपवसेद्ग्रहीतिवचनस्य विषासलापत्तेः, परतो दादशीसद्गा-वनिमित्तो हि परदिनोपवासः "परतोदादग्री यदीति वचनात्, परतोद्वादम्यभावात् पूर्वस्थामेकादम्यासुपवासः सर्वेषां प्राप्त इति "पूर्वासुपवसेद्ग्रहीतिवचनं विफलसेव खात्। ननु वनखादेः तिथिद्वयोपवासः किमिति न भवेत् सोऽप्यसिन्नेव विषये विह्ति:।

संपूर्णिकादग्री यत्र प्रभाते पुनरेव सा। जुणते दादग्री तिसानुपवासः कयं भवेत्॥ दत्युपकम्य।

खपोय्ये दे तियी तच विष्णुप्रीणनतत्परैः । इति वचनात् । तच सकामस्य वनस्यादेरूपवासोऽस्तु नाम द्रत्युपनान्य ।

खपोखे दे तिथी तच विष्णुप्रीणनतत्परै:।

द्ति वचनात् तच सकामस्य वनस्यादेक्पवासे। उत्तु नाम निष्का-मस्य पुनः कोपवास द्वित वास्यमेव। किञ्च तिथिदयोपवासेऽपि दादग्रीदिनस्ये सत्येव।

संपूर्णिकादभी यच परतः पुनरेव सा।
चयोदभी उषःकाले उपोष्या तच का भवेत्॥
दत्युपक्रम्य "उपोष्ये दे तिथी तच विष्णुप्रीणनतत्परैरिति—
स्कन्दपुराणवचनात्। किञ्च निष्कामस्य चयोदभ्यां पारणं
स्मर्थ्यते।

सम्पूर्णकाद्यी यच प्रभाते पुनरेव सा। बौधायन: ।

कलायेकादग्री यच परता दादग्री न चेत्। गारुडपुराणे।

एकादगी कलायेका परतो हादगी न चेत्। एतेषासुत्तराईं।

तच क्रत्यतं पुष्यं चयोद्यान्तु पारणमिति । नारदीयपुराणे ।

चयोदम्यां तु म्रुद्धायां पार्णे पृथिवी पणं। ग्रतयज्ञाधिकं वाणि नरः प्राप्नोत्यसंग्रयं।।

विष्णुरच्छे ।

एकादश्रीकलाप्राप्ता येन दादश्युपोषिता। 28 तुःखा क्रतुः प्रतेन स्थात् चयोद्यान्तु पार्णम् ॥ वौधायनः ।

एकादशीकलायुक्तासुपोय्य दादशीं नरः। त्रयोदश्यान्तु सुद्धानो विष्णुसायुज्यस्टच्छति॥

सरयनारे।

एकादभी तु सम्पूर्णा परतः पुनरेव सा ।
पुष्णं क्रतुभ्रतेस्प्रोकं चयोदम्यान्तु पारणम् ॥
ननु चयोदभीपारणप्रतिषेधोऽपि दृश्यते ।
कूर्कपुराणे ।

एकादशीसुपोखेवं दादश्यां पारणं स्तातं। चयोदश्यां न तत्कुर्यात् दादश्रदादशीचयात्॥

स्कन्दपुराणे।

खपोर्य्येकादगीं यस्तु चयोदग्यान्तु पारणं। करोति तस्य नम्यन्ति दादग्यो दादग्रेव तु॥ भविय्यत्पृराणे।

पारणन्तु चयोदम्यां यः करोति नृपोत्तम । दादम दादमीं चिन्त नाच कार्या विचारणेति ॥

मेवं सकामविषयलात् चयोदग्रीपारणनिषधवचनानां, तथा-च यखामेकादग्यासुपवासे चयोदग्रीपारणं प्रसच्चते तां सकामी-नोपवसेदिति । उक्तनिषधवचनानां निष्कामविषयले चयोदग्रीपा-रणविधानानां निर्विषयलापत्तेः तेन निष्कामविषयाख्वयोदग्री-पारणविधयः । तथा गार्डपुराणे।

पारणन्तु चयोद्य्यां कर्त्तव्यमणनार्थिभिः। स्कन्दपुराणेऽपि।

पारणन्तु चयोद्यां निष्कामाणां विसुक्तिद्दिमिति । तस्माङ्गृहि-यतिपदे न यथाश्रुते । ब्रह्मपुराणे ।

ग्रुद्धा चैकादगी यन तथा विद्धा तु द्वादगी।
खर्गदोपोषिता पूर्वा उत्तरा खर्ग-मोचदा॥
चयोदग्यां विद्यमाना दादगी काचिदुत्तरैव सर्वेदपोखा।
तथाच सगुः।

सम्पूर्णिकादग्री यच प्रभाते पुनरेव सा । उत्तरान्तु यतिः कुर्यात् उत्तरा खर्ग-मोचदा ॥ चयोदम्यां विद्यमाना दादग्री काचिदुत्तरैव सर्वेदगोस्या।

तथाच सगुः ।

संपूर्णिकादग्री यन प्रभाते पुनरेव सा।
जन्तरान्तु यतिः कुर्य्यात् पूर्वासुपवस्रेत् (१) ग्रही ॥
इत्येकं वाक्यं।

संपूर्णिकादमी यच प्रभाते पुनरेव सा ।
तचोपोथ्या दितीया तु परतो दादमी यदि ॥
दत्यपरं। तच केचिदेवं व्याचचते पूर्वभाके विधिदयं तचैवैकेन
विधिना ग्टह्सूस्य विभेषेण पूर्विकांदमी नियम्यते, श्रपरेणोत्तरैका-

<sup>(</sup>१) पूर्व्वामेव सदिति ख॰।

द्घी यतेर्नियम्यते। एवं ग्टइख्यस्य विभेषविह्तितां प्रथमेकाद्घीं उपोस्य लतीयदिनदादभीसङ्गावविषयेकादभी विधीयत दति तदनुपपस्रं। तथाचि दादभदादभीवाको राचस्थपदं तावन श्रूयते । तच केन विभे-षेण तद्यः इखिवषयं ग्रस्ति विषयान्तराभावादिति चेत्। यतिवि-षयं कस्मान भवति । त्रय यतिविषयैकादम्या वचनान्तरविहितलेन पुनर्दादग्रीवाक्यमणुत्तरैकादग्रीःविधानार्थमेव सदनर्थकं प्राप्नोति ताद्रूष्यपरिच्छिन्नलेन प्रमितिप्रजननाधकेरिति। उच्चते ग्टइखेऽपि तर्हि पूर्वैकादम्यविरोधादुत्तरैकादमी विधातं न मकाते तदिपर्यंय-परिष्क्रिवालेन विरोधात्। प्रसितिजननानुपपत्तेरानर्थकाख तद-वख्यलात्। ऋष विरोधेऽपि दादशीवचनस्य विशेषविधिलेन बाधक-लात् सार्थका सुचाते, तच विश्वेषविधिल सेव तावचास्तीति वच्छासि, श्रास्तु वा विश्रोषविधित्वं, तथापि न तावत्पुनरुक्ततया ग्रकात एव विशेषविधिलेनैव सामान्यप्राप्तोत्तरैकादम्हुपसं हारतया षार्थकलसभावात्। तथाचि यत् यते इत्तरेकादणीविधानं तदुपरि-दादग्रीसद्वावविषय एव नान्यवेति । ननूपसंहारे उपसंह्रियमा-ण्यद्वीचापन्नेरयामञ्जसं हन्नापवादेऽप्यपवाद्यमानस्थामामञ्जसमेव । नतु "दादग्री न चेदिति तस्य निर्विषयलापत्तेर्ग्रहिवाकः स्थामाम-इन्छेऽष्यपवादीऽङ्गीकिय्ते। इन्त तत एव इतीर्यतिशास्त्रीपमं हारः। नन्वपवादपचे त्रसागीपवादाभ्यां महान् विषयोयाप्यते उपसंहारे लन्द-विषयता प्राप्नोति। सत्यमस्पविषयता नाम केाऽयं दोषः प्रत्युताचेप-लाघवाहुण एव। यस्तु सङ्गोचापन्या बाध दत्युच्यते स उपवासपचे-व्यविशिष्ट दत्युक्तमेव। ननुषसंहारीनाम सामान्यप्रहत्तस्य प्रास्तस्य

तद्नार्वार्त्तना विशेषशास्तेण क्रियते, यथानारस्थाधीतं साप्तद्भं सर्व-प्रकृतीष्टियाधार्णमध्वर्तस्यादिविश्रेषविषयेण साप्तद्रस्थास्त्रेणोप-सं क्रियते । दादम्यीवाकान्तु न यतिप्रास्तावान्तरोविष्रेषः यत्ययतिसा-धारणलेन प्रतीतेः, तच कथसुपसंहारः, एवं तर्ह्मपवादोऽपि सामान्य-विश्रेषेण भवति। यथा यदा इवनीये जुहोतीत्यसापु जुहोति इत्य नेन, दादशीवाकान्तु न यहस्यशास्त्रावान्तरोविशेषः यहस्यायहस्त-याधारणलात्, विश्रेषोनाम स भवति यः सामान्यविषयादहिर्निवर्त्तते, तसानापवादकलं। ऋष गत्यभावाद्दादशीवाक्यस्य ग्रहस्त्रभासावा-न्तर्विषयलं कल्पयिलापवादः क्रियते, इन्त यतिप्रास्त्रावान्तर्विष-यतां करुपयिलोपसंचारः कथं नाम नेखते। नन्यपवादपचे खत्सुर्गाप-वादयोविषयदयसङ्गावादाकादयं सार्थकं, उपसं हार पचे उपसं इतिक-विषयलादाकादयमनर्थकं प्राप्नोति, सत्यं विषयदयाभावेऽपि विधि-दयसद्वावात् सार्थकतेव। तथापि उपसंच्चिमाणं खरूपमेकेन विधी-यते तद्पमंचारस्तपरेण। ननु "ब्राह्मणेभ्यो दिध दीयतामित्यस मा-स्त्रस्य "गर्गेभ्यो दीयतामित्युपसं इत्तं, तच गर्गशास्त्रमाचे सति साव-दनुष्ठानं तावदेव बाह्मण्यास्तेऽपि सति तस्थापि गर्गविषय एवोप-निमज्जनात् गर्गद्धिदानानुष्ठानानिरेकात् तसाद्भाह्यास्राप्त्रास्त मन्दप्रयोजनं। त्रपवादपचे तु न विश्वेषशास्त्रेण ब्राह्मणेभ्यो दिध सिधात । नापि सामान्यपास्त्रमात्रेण कौण्डिन्याय तकं प्राणते तसाच्छास्तद्यं सप्रयोजनमिति । उच्यते उपसंहारपचे ग्रास्तद्य-मर्थवत् एकेन द्धि विधीयते गर्गसंबन्धोऽपरेण, साप्तद्यादाववाया-नारभाधीतेन वाक्येन साप्तद्यस्य दारस्तसामिधेनीसंबन्धः कचाते,

त्रतः ग्रास्तदयमर्थवत्। यनु विश्रेषश्रास्ते सति यावदनुष्टानं ताव-देवोभवसिम्नपि सतीत्वानर्थकासुचाते, न दश्ला जुहोतीत्वादावपि ग्रक्यं वक्तुं। तथाहि त्रग्निहोचं जुहोतीत्युत्पत्तिविधिमङ्गीहत्य द्धा जुरोतीत्यस्मिन् विभिष्टविधावाश्रीयमाणे यावदनुष्टानं तावदेवोत्प-निः विनियोगभेदेनोभयस्मिनाश्रीयमाणेऽपीत्युत्पत्तिविधिरनर्थनः प्राप्नोति, तस्त्रादेकैकविधानेनानेक प्रास्त्रोपपत्ती नैकमस्तके बद्धभारः प्रत्युतानुष्ठानभेदमाचिपतोः म्रारोपणीय द्दति, सप्रयोजनलं सभ्यते, तदेव तर्चि साम्यं तस्तादपवादीपसं हारयोरन्य-तरानवधारणादुभयपरले वाकाभेदप्रसङ्गात् न दादशीवाकासीत-दिषयलमिति सर्वदेव ग्रहस्थस्य पूर्वेकादभी यतेरुत्तरेवेति सिद्धं। दाद्गीवाक्यस्य तर्हि कोविषयः ऋच ब्रूमः तथा हि वानप्रस्थादयः किं पूर्वासुपवसेयुः उतोत्तरां ऋषोभयामिति सन्देन्हे व्यवस्थाप्यते परतो दादग्रीसद्भावे उत्तरासुपवसेयुरन्यया पूर्वासिति। एवसपेचितार्थ-विधानादाकाख कतार्थता भवति दतरखापि वाकाख सङ्कोचः परि-पतो अवति । तदेतत् चिकाण्डमण्डनमतं ।

सम्पूर्णिकादगी यत्र प्रभाते पुनरेव सा ।
सर्वे रेवोत्तरा कार्था परतो दादग्री यदि ॥
स्ति नारदवचनादर्भनिवन्धनिमयुपेचणीयं ।
एकादग्री विष्णुना चेद्वादग्री परतः स्थिता ।
उपोध्या दादग्री तत्र यदीच्छेत् परमं पदम् ॥
'विष्णुः' दादग्री, सद्वार्थं दतीया दादग्रीयुक्तेत्यर्थः ।
क्रम्यपुराणेऽपि ।

खाद्यदैकादमी पूर्ण दादम्याय तथा वह ।
परेऽहिन तथा कुर्याद्वादम्यामर्चनादिकम् ॥
श्रवमूर्णा दममीविद्धैकादमी चिविधा राचिमेषे दादमीयुका
परेगुर्दादम्यां वर्त्तमाना च तचाग्रा वर्षेद्रपोखा ।
तथाच नारदः ।

दममी भेषसंयुक्ता नोपोखा दादभी तिथि:।

एकादम्यां राचिभेषे दादभी चेक हुम्यते ॥

यदि दैवानु संसिधेदेकादम्यां तिथिचयं।

तच क्रत्यतं पुष्यं दादभीपारणे भवेत् ॥

कूर्मपुराणेऽपि।

दिखुगेकादभी यन तन विचितिहरिः।
तानेवोपववेत्काममकामोविष्णुतत्परः॥
दभमीं दादभीच्च या सृभति वैकादभी 'दिस्पृक्'।
पद्मपुराणेऽपि।

एकादमी दमाविद्वा परतो न च वर्द्धते । यतिभिर्यदिभिसेव सेवोपोद्या चये तिथिः॥ दिनचयेऽपि महद्भदादम्युपवासविधानं सुसुचुविषयं। तथाच सुमन्तु-सत्यव्रतौ ।

दिनचयेऽपि ग्रुद्धैव दादग्री मोचकाङ्गिः। खपोय्या दश्रमीविद्धा नोपोयीकादश्री बदा॥ ग्रारदापुराणे।

उपोचा दादगी गुद्धा एकादम्यां दिनचये।

सुसुचुिमहं प्राविद्वा नोपोस्नेकाह भी तिथि: ॥

यन्तु वचनं भिवस्य पुराणे ।

दिन चयवती जाता तिथिरेकाह भी यदि ।

प्रथमा तच नोपोस्या उपास्या चोत्तरा भवेत् ॥

तत्पूर्ववाक्य पर्यां जोचनया सुसुचुिव वयम् ।

दिन चये तु सन्प्राप्ते सन्पूर्णा वासर दये

विग्रद्धा द्वाह भी राजन् ससुपोस्या भवेत्सदा ॥

दिति विष्णुपुराणे वचनमिष तदिषयं ।

स्कन्दपुराणे ।

एकादक्यां प्रहुक्येत दम्मी घटिका ऋषि। दितीयेऽक्ति न चाप्नोति यदा चैकादमी तिथिः॥ उदयेन यहचांग्रोस्तदा कार्या च या तिथिः। तदा कार्या च विदक्षिरं ममीयंयुता तिथिः॥ तिथिचये तु येनानि न दृद्धौ तु कथञ्चन। वृद्धौ परा तु कर्त्त्र चये पूर्वान्तु कार्येत्॥ पद्मपुराणेऽपि।

दिनचये स्तते देवि नोपोखा दशमीयुता।
सेवोपोखा तदा पुष्णा परतस्वेत् चयोदशीति॥
दादश्यां यदि चयोदशीत्यर्थः।
निगसेऽपि।

पूर्वविद्धा न कर्त्तचा पछ्येकादम्ययाष्ट्रमी । एकादभीन्तु कुर्वीत<sup>(१)</sup> चीयते दादभी यदि ॥

<sup>(</sup>१) कुर्वन्तीति ख॰।

त्रपरे तु परेऽहिन चेच्छुद्धा चयोदगी न दादगी किश्चिदिस्त तदा दिनचयाभावादिनचयेऽपि दग्रमीयुतोपोय्येति सदाग्रब्दवतो वचनखार्थ दत्याद्धः। यदा लिखनेव विषये दादम्यां चयोदग्री नास्ति किन्तु दादग्युदयपर्यन्ता तदापि दग्रमीविद्धैकादम्युपोया।

तथाच खान्दपुराणे।

एकाद्यी यदा विद्धा सकता दाद्यी भवेत्। च्ह्याय्रङ्कः।

एकादग्री न सभ्येत सकता दादग्री भवेत्। श्रनयोक्तरार्द्धम्।

खपोय्या दशमीविद्धा खिषह्मालको जनते । श्रविद्धानि निषिद्धेश्वेष सम्यन्ते दिनानि तु । सुद्धत्तीः पञ्चभिर्विद्धा याच्या वैकादशी तिषिः । तद्ध्विद्धान्यन्यानि दिनान्युपवसेद्धाः॥

केचिदेवं व्याचचते। निषद्धेर्मु इक्तरिवद्धानि निर्मि चिद् न स्थाने तदेकादणी चिभिद्दाश्यां वा सुइक्तांश्यां विद्धा ग्राष्ट्रीव व्यस्त्यो-रिष संख्योर्काघवार्षं पञ्चग्रव्देनाभिधानं, न लेतदुपपद्यते एवं विधे विषये दादण्यामेकादणीसाभात्। न च तस्यां स्थामानायामिष दण्यमीविद्धा ग्राष्ट्रीत कचित् सार्यते दति। तद्युकं द्रग्रम्यामरूणोदय-वेधान्तर्भावेन सुइक्तपञ्चवेधषड्घटिकात्मके च चये दादण्यामेका-दण्यभावेन चयोदण्यां च दादण्यभावेनोक्तवच्यमाणवाक्यपर्यास्तोच-नया दणमीयुताया प्रिष पद्याप्यप्तिः। तस्यास्त किष्ट्यास्वाश्रय-णीयेति।

#### तथा।

पारणाई न सभेत दादगी कसवापि चेत्। तदानीं दममीविद्धाणुपोयीकादगी तिथिः॥

#### चारीनोऽपि।

चयोद्यां यदा न खाद्दाद्यी घटिकादयम्। द्यास्येकाद्यीविद्धा सैवीपोखा सदा तिथिः॥

# विष्णुरस्खे।

दममी भेषसंयुक्ता उपोखेका दभी तदा ' यदा न खात् त्रयोदम्यां सुद्धक्तं दादभी तिणिः॥ स्मत्यन्तरे।

पूर्वविद्वा न कर्त्तवा षष्ठी चैकादग्री तथा। विद्वार्थेकादग्री कार्था परतो दादग्री न चेत्॥

# भविष्यत्पुराणे ।

दग्रम्या यह यंयुक्ता जपोयीकादग्री तदा। यदा न स्थात् चयोदम्यां दादग्री घटिकाचयम्॥

### पुराणानारे।

चयोद्यां न सभ्येत दाद्यो यदि किञ्चन। उपोधीकाद्यो तच दयमीमिश्रितापि या॥

### स्पत्यन्तरे।

खपोष्या दम्मी तच दादमीं न समेद्यदि। दम्मयापि हि मिश्रेव एकादम्येव धर्मकृत्॥ दादमी सस्पमन्यापि यदि न स्थात्यरेऽहिन। द्यम्या मिश्रिता कार्च्या न दोषोऽस्तीति वेधसः॥ वचनमिति ग्रेषः।

## विष्णुरस्ये।

पुराणात्।

सुहर्तां दादगी न सामयोदम्यां यदा सुने। उपोध्या दमनीमित्रा सदैवैकादगी तिथिः॥ तथा।

यदि न सालयोदम्यां सुद्धन्तं दाद्गी तिथिः।
दमस्येकादमीयुका ससुपोखा अवेक्तदा॥
वद्धविमाडोऽपि।

दादगी खन्पमन्पापि यदि न खात्परेऽहिन ।
दग्रमीमित्रिता कार्या महापातकनाणिनी ॥
यदार्कीदयमाचापि दादगी खपरेऽहिन ।
चयोदक्षां तदा कार्या दग्रमीभेषसंयुता ॥
एकादगी दादगी च चये यदि दिनचयम् ।
न दादगी परे चैव कर्त्त्या दग्रमीयुता ॥

मिश्रितापि न कर्त्तवा दमस्येकादेशी यदा।

मिश्रितापि हि कर्त्तवा न विन्देद्वादशीं यदि॥

उपोव्या पारणे प्राप्ते न विन्देद्वादशीं यदि।

दमस्यापि हि विद्वा खादेकादखेव पुष्यभाक्॥

विद्वाष्येकादशी यच दादशी चेन सम्बते।

दादग्रदादग्रीर्चनि चयोदम्यां तु पार्णे॥

श्रव च सुहर्त्तदयघटिकायइणमिवविचितं "कलयापि चेत्" "खल्पमल्पापि चेदिति वचनान्तरेऽभिधानादिति केचित्। श्रपरे लाफ "कलयापि चेदिति वाक्यं सुसुचुविषयं।

दिकलायां तु दादम्यां पारणं यः करोति हि।
तासुपोय्य महीपाल न गर्भे विभ्रते नरः॥

द्दिति खिङ्गात् । सर्वविषयले च ।

चयोद्यां यदा राजन् दाद्यास्तु कला भवेत्। सा तिथिः सकला चेति वसिष्ठः प्राच्च धर्मवित्॥ द्रति साकल्योक्यानर्थक्यापत्तिः, सुह्नत्तीदिग्रचणं च विवचितं स्थात्। म्रान्ये तः।

> दिवाभागदयादूर्द्धमा निष्ठीयान्तु चेन्निष्ठि । दिजभोजनकालोऽयं वाल-एद्धातुरं विना॥

द्दित च सुह्न त्वयात् प्राग्दिवाभोजनिषधेख नित्यख दादगी-मध्यपारणिनयसेन काम्यलं विना मोचकामैकादम्युपवासविषये साव-काग्रेन बाधायोगान्मुसुचुमाचविषयसेतत्, न सर्वचयोदग्रीविषयल-मिति वर्णयन्ति। एतच पुत्रवद्ग्टिच्यितिरिक्तविषयं पुत्रवद्ग्टिच-णस्त्वेकादग्रीदिनच्ये प्रतिषिद्ध उपवासः। तथाच

> एकादगीदिनचये उपवासं करोति यः। तस्य पुत्रा विनम्यन्ति सघायां पिण्डदो यथा॥

न च दिनचयनिमित्तोपवासखायं निषेध दित वाच्यम्। एकादग्रीग्रब्दवैयर्थ्यप्रसङ्गात्। न चायं दोषाधिक्यप्रदर्भनार्थमिति वाच्यम्। दोषाधिक्यानिभिधानात् दिनचयख जैमिनिवचनेन का- त्थायनवचनेन वा प्राकृतलेन सर्वनाचा परामर्थानुपपत्तेः।
तथा हि जैमिनिनोक्तम्।

त्रादित्येऽहिन संक्रान्तौ यहणे चन्द्र-सूर्य्ययोः।
पारणं चोपवासञ्च न कुर्य्यात्पुत्तवान् ग्रहीति॥
तिष्ठिमित्तोपवासस्य निषेधोऽयसुदाहृतः।
नानुषङ्गकतो याह्यो यतोनित्यसुपोषणम्॥

कात्यायनेनापि।

एकादग्रीषु क्रष्णासु रिवसंक्रमणे तथा।
चन्द्र-सूर्योपरागे च न कुर्यात्पुत्तवान् ग्रहीति॥
तत्प्रयुक्तोपवासस्य निषेधोऽयसुदाहतः।
प्रयुक्तेतरयुक्तस्य (१) न विधिनं निषेधनम्॥

पितामचीऽपि।

एकादगीदिनचये उपवासं करोति यः।
तस्य पुत्रा विनम्धन्ति मघायां पिष्डदो यथा॥
दिनचये तु सम्प्राप्ते नोपोख्या दग्रमीयुता।
यदीच्चेत्पुत्र-पौत्राणां ऋद्भिसमदमातानः॥

एवं पुत्तवद्ग्टिषः पूर्वेषुः प्रतिषिद्धे सति उपवासे वतालोपार्थं गुद्धद्वादम्यामेवोपवासः।

व्यासीऽपि।

एकादग्रीदिनचये उपवासी तु चेद्ग्रही।
श्रन्नाभावेऽवरुद्धे वा सङ्गल्यादा विश्रेषतः॥

<sup>(</sup>१) प्रयुक्तान्तरयुक्तस्थेति ख॰।

धर्महानिश्व भवति बन्तितर्नम्यति धुवम् । तस्यायुः चीयते नित्यं बंवत्वरमिति श्रुतेः ॥

तथा।

एकाद्यीषु कृष्णासु रविसंक्रमणे तथा।
पारणञ्चापवासञ्च न कुर्य्यात्पुच्चवान् रही॥
तथाच गोभिनः।

एकादम्यां यदा ब्रह्मन् दिनचये तिथिभेवेत् । तदा खेकादगीं त्यक्षा दादगीं समुपोषयेत् । तच क्रतुग्रतं पुष्यं चयोदम्यां तु पारणम् ॥

पितामचीऽपि।

एकाद्यां यदा वस दिनचये तिथिभवेत्। तचोपोया दादग्री खात् चयोदयान्तु पारणम्॥ नारदीयपुराणे।

चये वाष्यय वा दृद्धौ सम्माप्ते च दिनचये। जपोय्या दादगी पुष्या चयोदम्यान्तु पारणम्॥ कूर्मपुराणेऽपि।

दिनचये तु संप्राप्ते उपोय्या दादणी भवेत्। दणमीणेषसंयुकां न कुर्वीत कदाचन॥

तथा।

तिथिद्धी तथा च्रासे संप्राप्ते वा दिनचये।
सन्दिग्धेषु च वाक्येषु दादगीं ससुपोषयेत्॥ इति ।
अविष्यत्पुराणे।

दिनचये तु धंप्राप्ते नोपोखा दमभीयुता।
जपोखा दादगी ग्रद्धा<sup>(१)</sup> चयोदम्यान्तु पार्णम्॥
जह्मपुराणे।

तिथिच्छेदे तु संप्राप्ते दाद्यां ससुपेषणम् ।
पारणन्तु चयोद्यां यदीच्छेत् श्रेयमात्मनः ॥
एकाद्यी विनष्टा चेद्दाद्यामयुपोषणम् ।
उपोय्य चार्चयेदिष्णुमुभयोरिष पचयोः ॥
जपे होसे तथा दाने ब्राह्मणानाञ्च तर्पणे ।
पारणे चापि राजेन्द्र प्रमस्ता च चयोद्यी ॥

कूर्म-नारदीय-मार्कण्डेयपुराणेषु च।

कलाई नापि विद्वा स्थाइग्रम्थेकादग्री यदा।

तदा स्थेकादग्री त्यका दादग्री समुपोषयेत्।

दादम्यासुपवाषोऽत्र चयोदम्यां तु पारणम्॥

## खान्दपुराणेऽपि।

जिद्धं हरिदिनं न खात् दादभीं याह्येत्ततः।
दादम्यामुपवामोऽच चयोदम्यान्तु पारणम्॥
एवं कुर्व्वन्तरोभक्ता विष्णुमायुज्यमाप्तृयात्।
प्रनयया कुरुते यस्तु स याति नरकं भ्रवम्॥
एकादभी यदा विद्वा परतोऽपि न वर्त्तते।
उपोव्या दादभी तच चयोदम्यां तु पारणम्॥

तथा।

<sup>(</sup>१) प्रख्येति ग॰।

एकादभी ऋषीणां तु दादभी चक्रपाणिनः। एकाइभी यदा न छादुपोखा दादभी तदा ॥ तथा।

दादम्यास्पवासोऽच चयोदम्यां तु पार्णम्। भविष्यत्प्राणे !

पूर्विविद्धासुपास्ते केानन्दां वेदवसादिप । कोवेदवचनात्तात गोषवे गां निहन्ति वै॥ दग्रमीग्रेषसंयुक्तमाश्रयेत्को वतं वती । तसार्दकादशी त्याच्या दशमीशेषसंयुता<sup>(१)</sup>। उपोय्या दादगी शुद्धा चयोदग्यां तु पार्णम्॥

यदा लिखानेव विषये दादम्यां चयोदम्यस्ति तदा दादम्यासे-वोपवासः।

तथाच वासः।

एकादश्री यदा खुप्ता परतो दादश्री अवेत्। उपोधा दादगी तत्र यदीच्छेत्परमां गतिम् ॥

'ल्प्ना' चयं गता। 'परतः' चयोदम्यामित्यर्थः । यदा दग्रमी-विद्धेकादभी उदयमाचं प्राप्ता दादम्यां नास्ति दादभी तु चयो-द्यां विद्यते तदा ग्रुद्धदादम्यामेवोपवासः ।

तथाच नारदीयपुराणे।

ग्रुद्धा तु दादग्री राजन् ससुपोखा सदा तिथिः।

<sup>(</sup>१) इश्वभीपनमामितेति ख॰।

इग्रम्थेकादग्रीमित्रा न कर्त्त्रथा कदाचन ॥ पद्मपुराणेऽपि ।

दशमीगर्भिता पूर्वा चुप्येतैकादशी परा।

उपाया दादशी तच न दशम्या कथश्चन॥

पजार्द्धनापि विद्धा च दशम्येकादशी यदा।

तदा ह्येकादशीं त्यक्का दादशीं ससुपोषयेत्॥ दित।

नारदीयपुराणेऽपि।

यदा न प्राप्यते विद्धा दाद्यशं पूर्विषक्षवा।
तदोपवाषो हि कयं कर्त्त्रयो मानवैर्वद ॥
जपवाषदिनं विद्धं यदा भवति पूर्वया।
दितीयेऽक्ति यदा न खात् खन्यायेकादगी तिथिः।
तचोपवाषो विहितः कथं तद्वद स्तुत्र ॥

#### स्त उवाच।

यदा न प्राप्यते विष्ठा दादम्यां पूर्ववासरः ।
रिविचकार्द्धमाचोऽपि तदोपोर्यं परं दिनम् ॥
उपोय्या दादग्री ग्रद्धा दादम्यानेव पार्यत् ।
निर्गता चेन्नयोदम्यां कला वा दिकलापि वा ॥
कन्नावैवर्न्तं ।

एकादगी दादगी च तत्र मिक्सिता हिरः।
तेन ग्रद्धापि कर्त्तवा दादगीफलकाङ्किभः॥
एकादगी यदा जुप्ता परतो दादगी भवेत्।
जपोव्या दादगी तत्र यदीच्छेत्परमणदम्॥

श्रव यदीत्यर्षवादमाच्युदाच्तवचनभिचयपर्यासोपनया सर्वेषां दादखुपवासावगमात् । यदा तु दशमीविद्धेकादशी खद्यमाच-पर्यन्ता दादशी च बमा न्यूना वा तदा ग्टिक्शम् पूर्वीपवासः । कन्दपुराणे।

पारणाके न सभ्येत दादभी यदि किंचन। च्यारङ्गः ।

पारणाई न लभ्येत दादणी कलयापि चेत्। त्रनयोदत्तराईं।

तदानीं दमसीविद्धा उपोधीकादभी तिचिः। पद्मपुराणे।

विद्धायेकादशी याचा परतो दादशी न चेत्। दादग दादग्रीर्चन्त चयोदशान्तु पार्षम् ॥ विद्धाप्यविद्धा विज्ञेया परतो दादग्री न चेत्। श्रविद्वापि तथा विद्वा परतो दादभी यदि॥

चारीतोऽपि।

चयोद्यां यदा न सात् दाद्यी घटिकाद्यम्। द्यस्वेकाद्यीसित्रा सेवोपोखा तदा तिथिः॥ तत्त्वसागरसंहितायामपि।

दग्रम्येकादशी यच नोपोच्या या कुनापदा। मैवोपोया कसामाना दादयां चेन विचते ॥ भविखे।

एकादगी कवायेका परतो न च वर्द्धते।

ग्टिंभिः पुत्रविद्वस मैवोपोव्या तहा तिचिः॥ श्रसिनेव विषये यत्यादेर्सुसुचारत्तरवैवापवासः। तथाच विष्णुरहस्ये।

दणमीमित्रिता पूर्वा खुष्येतेकादणी परा। एकाद्यां महाप्राज्ञ उपवासः क्षं भवेत्॥ ग्रुद्धैव दादभौ राजनुपाया मोचनाङ्गिभिः। पारणञ्च चयोदम्यां तच क्रतुग्रतं भवेत्॥ यदैव दम्मीविद्धं भवत्येकाइमीदिनम् । उपोथा तु तदा ग्रुद्धा दादगी मोचकाङ्किभः। पार्णन् चयोद्यां तचाचयमलं भवेत् ॥ यान्येतानि वचनानि कूर्म-पद्मपुराणयोः।

एकादभी दभाविद्धा परतो दादभी न हि। खपोष्या दादग्री तच चयोदंग्यान्तु पार्णम् ॥ खन्दपुराणे।

एकाद्यी द्याविद्वा दाद्यी न च वर्डूते। तदोपोया दादगी खान्नयोदम्यान्तु पार्णिमिति॥ तान्युदा इतवाक्यपर्याको चनया सुसु चु विषयाणि। यदा तु द्रश-मीविद्धेकादभी दादम्यां विद्यते दादभी चोदयपर्यना विद्यते च तदा दितीचैवोपोया नित्या काम्या च।

तथाच नारदः।

दाद्खेकाद्यो यच सङ्गता चिद्याधिष । तासुपोख ततः कुर्याच्चयोद्यान्तु पार्णम् ॥

### खन्दपुराणोऽपि।

एकाइग्रीकला यन परती दादग्री न चेत्। तच क्रतुश्रतं पुष्यं चयोदध्यान्त् पारणम् ॥ खन्दपुराणे च।

एका खिष्ट्या समायुक्ता चाति वृद्धिं परा तिचिः। दादशी पारणार्था च नोपोखं पूर्ववासरम् ॥

बौधायनोऽपि ।

क्लाप्येकादभी यच परती दादभी न चेत्। तच कतुमतं पुर्णं चयोदम्यान्त् पार्ण्स् ॥ पद्मपुराणेऽपि ।

द्वादग्रीमिश्रिता कार्या सर्वचैकादग्री तिथि:। दादग्री च चयोदग्यां विद्यते यदि वा न वा ॥ तथा।

सर्वचैकादगी कार्या दादगीमिश्रिता नरैः। प्रातर्भवतु वा मा वा यतोनित्यसुपोषणम् ॥ तत्त्वसागरसंहिताचामपि।

दादखेकादगी यच सङ्गता चिद्रगाधिप। तासुपोच्च ततः कुर्यात्त्रचोदग्यान्तु पारणस्॥ नार्दः।

दादग्रेकादग्री यच दादग्री परतोऽपि च। दादण्यां पार्णं कुर्यात् क्रतुकाटिफलं लभेत्॥ ब्रह्मपुराणेऽपि ।

दादम्येकादमी यच तच मिक्कितो हरिः।
तच क्रतुम्रतं पुष्यं चयोदम्यान्तु पारणम्॥
पद्मपुराणेऽपि।

एकाइग्रीकलायुक्ता येन दादशुपोधिता।
किं तस्य वक्रिभयं श्रीरश्वमेधादिभिनृप॥
एकादग्री दादग्री च तच बिचिहितो हरिः।
उपोध्य रजनीमेकां ब्रह्महत्यां व्यपोहित।
तक्तवागर बंहितायाम्।

दादखेकादभी यच सङ्गता चिदमाधिप।
तासुपोख ततः कुर्यात् चयोदखान्तु पारणम्॥
दादखेकादभी यच परतो न चयोदभी।
उपोख्या दादभी भन्ना दादखाञ्चेव पारणम्॥

किञ्चेवं विविधविषये दितीयैव याचा दणमीविद्धाया नि-षेधात्।

तथाच ख्तन्दपुराणे ।

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पूर्वविद्धां विवर्जयेत् ।
नारदीयपुराणे ।

पूर्वविद्धा न कर्त्त्वा हतीया षष्ट्यपि दिज । श्रष्टम्येकादग्रीस्ता धर्म-कामार्थमोचिभिः॥

श्रवेकाद शादयः परिवद्धा उपोयाः प्रतीयने विशेषनिषेश्य श्रेषाभ्यनुज्ञाविषयलात्, श्रन्थया नोपोया दति वाच्यं, न तु पूर्व-विद्धा नोपोय्येति परिवद्धिकादश्युपोय्येति वचनाच । 18-3 तथाच सुमन्तु-सनत्त्रुमारौ ।

हतीयैकादभी वही चतुर्थी च चतुर्दभी।

श्रमावास्थाष्ट्रमी चैव ता उपोखाः परान्तिताः ॥

चारदापुराणे।

एकाद खष्टमी षष्टी पूर्णमासी चतुर्दभी।
हतीया च चतुर्थी च ममावास्त्राष्टमी तथा।

उपोखाः परचंचुका नोपोखाः पूर्वसंयुताः॥

पैठीनिषः ।

एकादगी तथा वही ग्रुक्तपचे चतुर्दगी।

हतीया च चतुर्थी च ता उपोखाः परान्तिताः॥

यहा च रममीविद्धेकादमी दारम्यां च कियनाचा विद्यते राचिम्रेषे च चचोर्मी तदा ग्रहस्थयितिरिक्तानां तचोपवासः।

तवाच परापुराणे।

दादगीषंयुता तच अवत्येकादगी कला।
दिनचयेऽपि या पुष्णा दग्रम्या न कयञ्चन॥
पिष्णृगेकादगी यच तच यिष्ठितो हरिः।
पुष्णं कतुग्रतस्थोकं चयोदग्यान्तु पार्णम्॥
नारदीयपुराणादौ।

एकादगी दादगी च राचिगंघे (१) चयोदगी। उपवास: प्रश्नकोऽसी चयेवं पूच्यते तिथि:॥ एकादगी दादगी च विगेषेण चयोदगी।

<sup>(</sup>१) विश्वेषेखेलि ग॰।

चिस्पृया नाम सा प्रोक्ता ब्रह्महत्यां व्यपोहित ॥
एकाद्यी दाद्यी च वियेषेण चयोद्यी।
य उपास्ते सदा भक्ता स नरो दिवि मोदते॥
एकाद्यीक्षाचुक्तासुपोव्य दाद्यीं नरः।
चयोद्यान्तु यो शुङ्के तस्य विष्णुः प्रसीदिति॥
एकाद्यी दाद्यी च वियेषेण चयोद्यी।
तच कत्यतं पृष्णं चयोद्यान्तु पार्णे॥

कूर्मपुराणे।

एकादशी वादशी च राचिशेषे चयोदशी।
चिभिर्मिश्रा तिथिः प्रोक्ता वर्षपापदरा स्तता॥
जपवायः कतस्तवां वर्षपातकनाश्रनः।
एकादशी वादशी च विशेषेण चयोदशी ॥
इति पुराणात्।

एकादमी दादमी च तच्छेषे च चयोदमी। दिनचयेऽपि वा पूजा दिववसापरेऽचनि॥ स्कान्देऽपि।

दादग्रीबंधुता यन भवत्येकादग्री तिथिः। दिनचयेऽपि सा पूष्णा न दग्रम्या कषम् ॥ एकादग्री दादग्री च राचिग्रेवे चयोदग्री। सोपोय्या च प्रयत्नेन सद्यापुष्यविवर्द्धनीः। अविव्यत्पुराणे।

एकादग्री कलायेका दादग्री सकलं दिनम्।

चयोदगी खषःकाले वैष्णवन्तद्दिनचयम् । सर्वपापद्दरं प्रोक्तं तदुपोष्यमिति स्यतिः॥ स्कन्दपुराणे ।

एकादशी कलायुका दादशी चीयते यदा। उपोध्या च महापुष्या धर्वपापहरा तिथि:॥

सुमन्तुः ।

एकादग्री कलायुक्ता दादग्री लुप्यते यदा ।

एकादग्री तदोपोष्या दितीया मोचकाङ्गिभिः॥

श्रिस्मिन् विषये पुत्रवतो ग्रहस्थस्य उपवासो निषिद्धः।

तथा पद्मपुराणे।

एकादभी दादभी च राचिभेषे चयोदभी। तत्च्यद्दगृगहोराचं नोपोयं तत्मुतार्थिभिः॥ कूर्मपुराणे।

एकादग्री दादग्री च विशेषेण चयोदग्री। जपवासं प्रकुर्वीत पुन्न-पौन्नसमन्वितः॥
एकादग्री दादग्री च राचिश्रेषे चयोदग्री।
दादग्र दादग्रीईन्नि चयोदग्रान्तु पार्णम्॥

द्रत्यपि तदिषयं। तस्यैवोपवासनिषेधे सति तस्मिन्नेव दिने उपवासप्रत्यास्त्रायलेन नक्तं विह्नितं द्रद्वप्रातातपेन।

> दशम्येकादशीविद्धा दादशी च चयं गता। चीणा सा दादशी ज़ेया नक्तं तच विधीयते दित ॥

प्रचेताः ।

एकादगी दादगी च तच्छेषे च चयोदगी।

तच चानं जपं होमं कता ब्राह्मणवाचनम्।

निर्वर्त्त्यं दादगीकर्म ततो नक्तेन वर्त्तयेदिति॥

विष्णुधर्मीत्तरे।

एकादमी यदा विद्वा दादमी च चयं गता। चीणा सा दादमी ज्ञेया नक्तं तच विधीयते॥ स्कन्दपुराणे।

एकाद्यीकला यत्र दाद्यी च चयं गता। तत्र नक्तं प्रकुर्वीत नोपवासो ग्रहात्रसे॥ पद्मपुराणे।

एकादगीकखायुक्ता दादगी चीयते यदा।
चीणा या दादगी घोषा नक्तं तत्र विधीयते॥
नतु "नोपोयं तत्युतार्थिभिरिति खतार्थिनां पुत्रकामानां
खपवायप्रतिषेधोऽयं न निष्कामाणां ग्रह्म्यानां कामान्तरयुक्तानां
वा। तद्यत् नायं पुत्रकामप्रतिषेधः किन्तु,—

चिख्रगेकादभी यच तच सिक्कितो हरिः।

द्यादिवचनैर्विग्रेषेण सर्वेषां तचापवासे प्राप्ते "नोपोयं तसुता-थिंभिरित्यनेन निवार्यते पुरुषविग्रेषमाचस, तचापि सुतार्षिग्रव्हेन ग्रहस्समाचमभिधीयते, तस्र सुतार्थिलं संभवतीति न स्वरूपेण सुतार्थिता यच विद्यते।

दिनचयेऽपि सा पुष्पा यतीनासुत्तमा तिषिः। दति यतेरेव तादृष्या उत्तमलाभिधानात्। तप वतिप्रव्यः किं सुतार्थितारहितपरः सुतार्थिणव्दो वा सुतार्थिलसभावनापर-द्रित सन्देचे सुतार्थिप्रब्द एव सभावनापरो ग्राचाः ।

उत्तरान्तृ यतिः कुर्यात्पूर्वासुपवसेद्ग्रही ।

इति ग्रहस्समाचस्य।

उपवासं न कुर्वीत पुच-पौच्यसम्बतः।

दत्यनयोर्वाक्ययोरेकार्थलाय पुत्रसंबिक्षमाचपरतेव युक्ता, पुत्र-संबन्धिलञ्च ग्टच्खादिना न समावतीति तदापेचः, एतावतैवाख चरितार्थले किमिति न विध्वनपेचितो वाकाभेदापादकोविग्रेषोऽ-ङ्गीकर्त्तवः !

दौ तिथ्यन्तावेकवारे यस्मिन् स खाहिनचयः। तिसान् जानं जपी होमी नोपवासी ग्रहाअमे ॥ दित ग्टइख्रमाच्य दिनचये निषेधदर्भगात्। प्रमे लाजः।

एकाइग्री दादगी च राचिग्रेचे चयोदगी। उपवासं न कुवीत पुन्न-पौन्नसमन्पितः॥

इति वचनात् सुतार्थिभिरिति सामान्यसुतार्थिलं पुन्न-पौन्न-समिनत इति विशेष उपसं हियते, पुत्रवतापि चिख्यायां नतं वा कार्यं अन्तं वा किञ्चिद्वचियलोपवासः कर्त्तवः।

उपवासनिषेधे तु अर्च किञ्चित्रकर्पयेत्। न द्यायुपवासे स उपवासफलं भवेत्॥ द्रत्यादिवचनानुरोधात् ।

श्रपरे लाइः। श्रने।पसंहारमनुमन्यामहे न तु अचप्रकल्पनं

"उपवासनिषेधे तु भजनित्यस्य सामान्यप्रास्तस्येकाद्गीदिनचयनक्र-विधायकविभेषप्रास्त्रेण बाधात् । तेन भचप्रकस्पनमन्यच वेदितस्यं तज्ञानेकप्रकारं ।

> नक्तं इविद्यासमनोदनं वा पत्नं तिसाः चीरमघामु चान्यं। यत्पञ्चगव्यं यदि वापि वायुः प्रमस्तमचोत्तरसुत्तरञ्जेति॥

श्रन्थे लाजः यदच नक्तविधानं तत्सकामविषयं "नौपवाषो ग्रहाश्रम इति काम्युपवासः प्रतिषिधते ।

> एकादग्रीकला यच दादग्यनुगता भवेत्। लुखते दादग्री तच नोपवासः फलार्थिनाम्॥

दित वचनात् नित्योपवासनिषेधादिकस्पप्रसङ्गाञ्च। तथा पुज-वद्ग्रचिविषये निषेधमपेच्य पाचिकविधानन्तदितरविषये नित्य-वदिधानमिति वैक्ष्यं। काम्यंतु फलं रागादेव प्रदुत्ते निषेधो घटत दिति विकस्पो नाम्ति विधियापारवैक्ष्यं, पर्युदासे च सम्भवे युक्ते सित उपवासे च निषिद्धे सकामः किं कुर्यादित्यपेचितेन नकं विधातं उचितं भवति।

#### एवस ।

एकाद्यीकजायेका दाद्यी यच जुयते।
तजीपवाचं कुर्वीत निष्कामी विष्णुतत्परः॥
दति वष्णसुपपजं भवतीति तदयुक्तं। पापपरिचारकाम
विष्णुषायुज्यकाम-सुसुषूणामषुपवासविधानात्।

एकादभी दादभी च राचिभेषे चथोदभी। चिभिर्मिश्रा तिथिः प्रोक्ता सर्वपापहरा स्टता । **डपवासः कृतस्त्रस्थां म**हापातकनाग्रनः ॥ द्वादम्यान्तु यदा ऋप दिनचयति चिभेवेत्। तदोपवासः कर्त्त्रं विष्णुसायुच्यमाप्नुयादिति ॥ षायुच्यमिच्छतेति कचित्पाठः ।

एकादग्री दादग्री च राज्यन्ते च चयोदग्री। उपवासः कतस्तच मोचमेव प्रयक्ताति ॥

#### तथा।

दिनचये तु कर्त्त्व उपवासी सुसुचृभिः। द्रित काम्यखापि विचित्रलेन विकल्पस्य तद्वस्थलात् तः। चि विधेः प्रवृत्तिलचणा परिद्तति, तसाद्यथोक्तमेव च्यायः ।

श्रम्थे लाजः। यदच नक्तविधानं तद्सामर्थ्यविषयं। न च विद्धा-विद्वयोर्भाने खुख्य लाखदे ति दिद्वाया नै मि त्तिक विभेष विधानं तदस-मर्थविषये श्रसमञ्जसं खादिति वक्तयं। विद्वायां होत्सकादिरूपेाप-वासप्रत्याचायोदुर्घट एव प्रतीयते राचावुपवाससङ्क्पविधानात् ।

> विद्वीपवासेऽनश्रंस्त दिनन्यक्षा समाहितः। राची संपूजयेद्देवं सङ्गल्पञ्च तदाचरेत्॥

तत्रत्याचायनचापि स एव का जीयुक्तः एक भक्तका चार्या न अवति ।

> दिनाई समयेऽतीते भुज्यते नियमेन यत्। एकअक्तमिति प्रोक्तमतस्तसाद्विव हि॥

दति तस्य दिवैव विहितलास्त्रमभेव तदानीं भवतीति सम्यगुक्त
सममर्थविषयमिदमिति युक्तं सामान्यतो दिनचयेऽसिन् दिनचयविश्रेषे च पुत्रवतो ग्रहस्यस्थापवासनिषेधादनियमेन भचकस्पनायां

प्राप्तायां नियमविधानार्थलेनाकाङ्कितसमपंगेनार्जवेनैव वाक्यस्थाप
पन्तेः तेन यथोक्तमेव साधु । एतेनैतिस्त्ररस्तं।

एकादम्यां तथा नक्तं दिजः कुर्याद्ययाविधि । मार्गभीर्षभ्यक्तपचादारभ्याव्दं विधीयते ॥

दति वाराचपुराणोक्तविषयं द्वादगीचये नक्तविधानं एकादगी चेत्युदाच्यतवचने पूर्वीपवासविधायकविरोधादिति सामान्यगास्तव्य विश्रेषग्रास्त्रेण बाधात् उपवासनिषेधे चाकाङ्कितसमपंणेन वाक्यव्या-पपन्तेः उत्पन्तिश्रिष्टैकादग्रीबाधप्रसङ्गाच ।

> कलायेकादगी यच दादग्यनुगता भवेत्। दिनचयेऽपि सा पुष्णा यतीनासुत्तमा तिथिः॥

श्रच च यतिग्रहणं नेतर्थावृत्त्यथं। तथा स्ति एक्तवतीग्रहस्थस्य प्राष्ट्रभावेन निषेधानुपपत्तेः। तेन यतीनां वैशिष्ट्रभादप्रतिपादनपर्मेतत् तद्युक्तं 'उत्तमेति' दिनचयेऽपी प्रिप्रब्देन
दिनचयमन्तरेणापि यतीनां दितीया चोत्तमेति दर्षितं।

यन् स्थाप्रदङ्गवननं।

पूर्वविद्धा न कर्त्तवा षध्येकादम्यघाष्ट्रमी ।

एकादमीन्तु कुर्वीत चीयते दादमी यदीति ॥

तष्कुद्धिकाम-विष्णुषायुव्यकाम-सुसुचुव्यतिरिक्तविषयं उदादतवाक्यानुरोधात् ।

श्रविद्वानि निषिद्वेश्वेत्र लभ्यने दिनानि तु।
सुहर्त्तेः पञ्चभिर्विद्वा ग्राह्येवैकादग्री तिथिः।
तद्क्विद्वान्यन्यानि दिनान्युपवसेद्वधः॥
'निषिद्धैः' दग्रम्यादिभिः, श्रविद्वान्येकादग्यादिदिनानि।
एकादग्री दादग्री च राचिग्रेषे चयोदग्री।
उपवासं न सुर्वीत पुत्त-पौत्तसमन्वितः॥
एकादग्री दादग्री च राचिग्रेषे चयोदग्री।
श्रवादग्री दादग्री च राचिग्रेषे चयोदग्री।
श्रवादग्री दादग्री च राचिग्रेषे चयोदग्री।

दत्यादिवचनादुपोय्यतेन न सम्यन्ते न खक्षेण चेत्यर्थः। यनु कैश्चित् दादग्रीदिनचये दग्रमीविद्धां नित्यामेकादग्रीं ग्रह्णः सुवीतित वचनथाख्यानं कृतं तदेवंविधसङ्काचे कारणाभावादयुक्तं। विद्धेकादश्युपवासप्रतिषेधवचनान्यदाहरिय्यन्ते।

तच वासिष्टसंहितायां।

द्यम्येकाद्यी यच तच नोपवसेद्वुधः। श्रपत्यानि विनम्मन्ति खर्गकोकं न गच्छति॥

ब्रह्मपुराणे व्रतखण्डे।

खपोखेकादणों मोहाइणमीणेषसंयुतां। न नरः सुखमाधत्ते दह लोके परच च॥ धतराष्ट्रेण मैनेयः पृष्टः प्राह नराधिपं।

<sup>(</sup>१) 'श्राच्याृगचोराचं ' इति हतीयचर्या इन्होमप्तदोषदुर्छ, व्रनवच चिदिनस्पृगचोराचं हत्वेव चर्यां समीचीनं भाति ।

यद्र्यन्ते वियोगोऽभृत् पुत्राणां भार्यया यह ॥ पूर्वन्वया सभार्यीण दश्रमीशेषसंयुता। कता वैकादग्री राजंखखंदं कारणं मतं॥ तसादेकादभी युका दशम्या नरसत्तम । न कर्त्तवा प्रयत्नेन निष्फला दादग्री यदि॥ यथा चैकादग्री राजन् दादग्री च तथा नृणां। समाना तत्पाला प्रोक्ता वतेऽसिंखकपाणिनः ॥ न चाहं खेरिणी भार्था न चाहमपतिवता। न चेन्ह कलुषं येन किं पापं लन्यजन्मनि ॥ रामपत्था वचः श्रुला वाल्जी किर्सु निपुङ्गवः। चिरन्ध्याला महाराज तासुवाचेदृग्रं वचः॥ दभम्येकादभौं पूर्वां ससुपोख जनाईनः। त्रभ्यर्चितस्त्वया देवि तस्येदं कर्मणः फलं ॥ उपोर्थेकादभी ग्रुद्धा नोपोथा दममीयुता। तच क्रत्यातं पुष्यं चयोदश्यान्तु पारणं ॥ विश्वष्टः ससुवाचेदं पृष्टोमान्थात्मार्थ्यया । द्रमस्येकाद्रभी देवि पुरा चोपोषिता लया ॥ तेन ते कर्मणा चेह सभन्त्र्यत-बात्भवैः। वियोगं समनुपाप्ता सत्यं विद्धि पतिवते॥ यानि कानी ह पापानि चैकोक्ये समावन्ति वै। तेषां खानं द्राम्या वे महैवेनाद्रशी मता॥ सप्तजन्मकृतं पुष्यं नक्षते नाच संग्रयः।

द्यम्यनुगता यच तिथिरेकाद्यी भवेत्।
तचापत्यविनायस्य परे तु नरकं व्रजेत्॥
नोपोव्या दयमीविद्धा सदा चैकाद्यी तिथिः।
तासुपोव्य नरे। जह्यात् पुष्यं वर्षय्रतोद्भवं॥

#### तथा।

दयम्याच्चैव विद्वायामेकादय्यासुपोषितः ।
तखायुः चीयते नित्यं नार्दोऽहं व्रवीम्यदः ॥
सत्यं सत्यं विनय्येत सन्तिस्तु नचान्यया ।
दयम्यनुगता यच तिथिरेकादशी भवेत् ।
तचापत्यविनागः स्थात् परे तु नरकं व्रजेत् ॥
तथा ।

सुहर्त्तनापि संयुक्ता दश्रस्येकादशी तथा।
तासुपोय्य नरो मोहात् सुखाद्धमाञ्च हीयते॥
कूर्क-नारदीयपुराणयोः विष्णुरहस्ये च।
दश्रमीश्रेषसंयुक्तासुपोय्येकादशीं किंख।
संवस्तरहतेनेह नरोधर्मण सुच्यते॥
दश्रमीश्रेषसंयुक्ता गान्धार्या ससुपोषिता।
तस्याः पुत्तश्रतं नष्टं तस्मान्तां परिवर्जयेत्॥
ब्रह्मवैवर्न्तरिष।

दशमी ग्रेषसंयुक्तां यः करोति विमृद्धीः । एकादशीफलं तस्य नम्येद्वादश्रवार्षिक मिति ॥ यैः कता दशमी विद्वा विद्यामो देन मानवैः । ते गता नरकं घोरं युगान्येकोनविंग्रति (१)॥ सौरधर्मीत्तरे।

एकाद शीसुपोखेत द्दाद शीस थवा पुनः। विसिश्रां वापि कूर्वीत न दशम्या युतां किचित्॥ भविखत्पुराणे।

पूर्वाविद्धां पत्तार्द्धेन नन्दां पूर्णामिष त्यनेत्। यदीच्छेदात्मयन्तानं चतुर्षु नियमेष्विषि ॥ नोपोषितञ्च नक्तञ्च नैकभक्तमयाचितं। नन्दायां पूर्वविद्धायां कुर्यादेश्वर्यमी हते॥

ब्रह्मवैवर्त्तेऽपि ।

दग्रम्या यच ग्रेषस्य एकादम्यां भवेद्यदि ।

सा तिथिः सकला ज्ञेया दग्रमीकालमित्रिता ॥
गङ्गोदकस्य सम्पूर्णं यथा लाच्यघटं भवेत् ।
स्राविन्दुसमायुक्तं तत्सर्वं मद्यतां व्रजेत् ॥
हलाहलं विषं रौद्रं कः पिवेन्यूढघीर्नरः ।
दग्रमीग्रेषसंयुक्तं क उपोय्यति सद्वती ॥
एवं ज्ञाला सुनिश्रेष्ठ दग्रमीग्रेषसंयुता ।
विजेता सुनिभिः सर्वेर्वासुदेवमभीप्रुभिः ॥

नारदीयपुराणे।

खववेधेऽपि विप्रेन्द्र द्रमस्येकाद्मी यदा । खुराया विन्दुना सृष्टं गङ्गास दव सन्यजेत् ॥

<sup>(</sup>१) युगान्येकोनसप्ततीति ख॰।

श्वदृतौ पञ्चगञञ्च दणम्या दूषितानवजेत्। तथा।

एकादगीसुपोच्य खादप्रजो दग्रमीयुतां। दग्रमीमित्रिता इन्ति फलमेकादगीकतं॥ कौणिकः।

दशस्येकादशीविद्धा सुरैश्वर्यविनाशिका। पैठीनसिः।

नागविद्धा तु या षष्ठी भिवविद्धा तु सप्तमी । दणम्येकादभीविद्धा तच नोपवसेदुधः॥

वार्षायणिः।

स्रतिद्धा लमावास्या दमस्येकादमीस्ता । दमाविद्धा तु सामग्रं हन्ति पुष्यं पुराक्ततं ॥ गारुड़पुराणेऽपि ।

विद्वासेकादणीं विप्रास्थजन्येतां सनीषिषः । तस्यासुपोषितोयाति दारिद्यं दुःखसेव च ॥ स्कन्दपुराणे ।

दापरान्ते तु गान्धारी कुरुवंग्रविवर्द्धनी।

करियाति च सेनानीर्मूढ्भावाच्छिखिध्वज ।

तेन पुल्तगतं तस्या नाग्रमेय्यत्यसंग्रयम् ॥

एवं नन्दा न कर्त्त्रया दग्रमीसंयुता विभो ।

कला काष्टापि या चैव दृश्यते दग्रमी विभो ।

एकादश्यां तु सेनानीः कर्त्त्रया न कथञ्चन ॥

एतानि वाक्यानि विद्वेकाद्यसनुद्वाव्यतिरिक्तविषयाणि । कौत्योऽपि ।

त्रक्णोदयवेखायां विद्वा काचिदुपोषिता । तस्याः पुत्रमत्रतं नष्टं तस्मात्तां परिवर्णयेत् ॥ भविखत्पुराणेऽपि ।

श्रक्णोदयकाचे तु दशमी यदि दृश्यते । न तचेकादशी कार्य्या धर्म-कामार्थनाश्चिनी ॥

तथा।

श्रहणोदयकाले तु दशमी यदि दृश्यते । पापमूलं सदाखोयमेकादश्यासुपोषणम्॥

तथा ।

श्रहणोदये दशमी गत्थमानं भवेद्यदि। द्रष्टयं तत्प्रयक्षेन वर्जनीयं नराधिप॥ नारदीयपुराणे मोहिनीवाक्यं। मोहिन्युवाच।

दशम्याः प्रान्तमादाय यदोदेति दिवाकरः ।
तेन खृष्टं हरिदिनं तद्दनमसुराय वै ॥
सूर्योदयविहीनं हि दृश्यं दृश्यञ्च लाघवं ।
दशम्यनां प्रयन्क्षन्ति खृष्टं हरिदिनेन हि ॥
श्रग्नेविहारकाले तु वध्वोपस्थानके तथा ।
प्रातः सन्दोहकरणे पचिसंवेदने तथा ॥
विरासे सर्वदेवानां सार्जनीयहण तथा ।

दारोद्घाटनवेलायां खानकाल उपस्थिते ॥ यंतीनां दीचितानाञ्च वादिचनिनदे कते । यचाकान्ता दग्रम्यच एकादग्रीसमन्तिता । प्रदीयतां निवासार्थं यद्यस्ति सिथ चेद्दया ॥ न याचे नोदयं देवा न याचे तिद्दनं हरेः । वैनतेयोदयं सद्यं दीयतां सुरसत्तमाः ॥ दम्धा या सुनिना देवाः चीणा या ह्यर्थसञ्चयेः । विश्रमार्थञ्च तुष्ठार्थं (१) एतत्पान्तं प्रदीयतां ॥

विशिष्ठ खवाच ।

तन्मोहिन्या वचः श्रुता सुराः सर्वे महीपते।
सुमन्त्य सुचिरं कालं दिगम्बरपुरोगमाः॥
यमसंख्यापनायैव वैकुण्डध्वंसनाय च।
पाषण्डिनां हि दृद्ध्यं पापसंजननाय वै॥
सदयात्प्राक् चिघटिकाव्यापिन्येकादभी यदा।
पुरक्तत्य च तचेन्द्रं तथान्यां सुरान्तृप।
उच्चे मोहिनीं देवा लोकसभावनाय वै॥
दन्तं मोहिनि ते खानं प्रत्यूषसमयान्तिकम्।
दुष्टं हरिदिनोपेतं दभन्यां प्रान्तमेव हि॥
तेन जम्भेन जुष्टन्तु नैतहेवैर्न मानवैः॥

म्रहणोदयवेलायां परित्यजेदिति भावः। म्रहणोदयोऽपि पुराणे दर्भितः।

<sup>(</sup>१) पुछार्थीमति ग०।

चतसोघटिका प्रातरहणोदय उच्यते।
यतीनां खानकाखसु गङ्गाभः सह्यः स्नृतः ॥ इति ॥
यतीनां खानकाख इत्यनेनोदयादर्वागपि घटिकाचतृष्टयमहणोदय इत्युक्तं भवति। एतान्यहणोदयनिषेधवाक्यान्यपि यदा
दाद्य्यां कियन्याचाणेकाद्यी हृष्यते चयोद्य्याञ्च कियन्याचा
दाद्यी तदा परित्याच्येत्येवंपराणि द्रष्ट्यानि, काम्यैकाद्यीव्रतविषयाणि वा।

गार्डुपुराणे।

यन्दिग्धेकादभी नाम वर्जयेद्धर्मकाङ्कितः।

पुन्न-राज्यसम्ब्रुधं द्वादम्यासुपवासयेत्।

तत्र कत्यतं पुष्यं चयोदम्यान्तु पारणे ॥

खदयात्राङ्गुह्रन्तेन व्यापिन्येकादभी यदा।

संयुक्तेकादभी नाम वर्जयेद्धर्मयद्भये॥

पुन्न-पौन्नप्रवद्ध्यं द्वादम्यासुपवासयेत्।

तत्र कत्यतं पुष्यं चयोदम्यान्तु पारणे॥

श्रादित्योदयवेलायामारभ्य षष्टिनाङ्किता।

सम्पुर्णेकादभी नाम त्याच्या धर्मफलेप्रुभिः॥

पुन्न-पौन्नसम्ब्रुधं द्वादम्यासुपवासयेत्।

तत्र कत्यतं पुष्यं चयोदम्यान्तु पारणे॥

वोदित्यः।

काण्बोऽपि।

श्रक्णोदयवेजायां दशमी यदि सङ्गता । श्रजोपोखा दादशी खालयोइम्शन्तु पारणम् ॥ पुराणेऽपि।

चक्णोदयवेकायां दममी यदि बङ्गता । रविचकार्द्धमाचापि दादमीसुपवास्त्रेत् । तच कतुम्रतं पुष्यं चयोदम्हान्तु पारण्म् ॥

गोभिनः।

चत्रणोदयवेषायां दमनी यदि सङ्गता। संयुक्तकादभीं तां तु मोचिन्या दक्तवान् विशुः॥ विष्णुः।

उदयादुपरिविद्धा दश्यम्येकादशी यदा।
दानवेभ्यः प्रीणनाधं दक्तवान् पाकशायनः ॥
तस्मात्मर्वप्रयत्नेन सन्पूर्णिकादशीं त्यनेत्।
दादश्यासुपवासीऽच चयोदश्यान्तु पारणम् ॥
नारदीयपुराणेऽपि।

वज्जवाक्यविरोधेन सन्देशो जायते यदा । दादगी तु तदा पाद्या चयोदम्यान्तु पारणम् ॥ दिनचये च सन्प्राप्ते उपोय्या दादग्री भवेत्। दश्रमीश्रेषसंयुक्तां न सुर्वन्ति कदाचन ॥

एतानि काम्यैकादभीविषयाण्वेव । तथाच तेषु तेषु वाक्येषु धर्मकाङ्कित-पुन्न-पौन्नसम्बद्धार्थिमत्येवमादीनि फणानि श्रूयन्ते । यदा ऋष्णोदयविद्धोपवासनिषेधवाक्यानि वैष्णविषयाण्वि, ग्रीवा-दीनान्वेकादखुपवासाधिकारे तचीपवासे नास्ति दोषः ।

तथाच भवियत्पुराचे।

दमनीभेषसंयुक्तो यदि खादरूणोदयः। वैष्णवेन न कर्त्तयं तिह्नैकादभीवतम्॥ काम्येकादभीनिर्णयः ब्रह्मवैवर्त्ते एकादभीप्रकरणे ऋरूणोदय-वेधनिन्दायां भौनक खवाच।

> वतमेकादशीं स्त विशेषेण प्रकीर्त्तय । सर्वपापप्रश्नमनं कते यसिन् भवेषुणाम् ॥ की हृस्थेकादशी कार्या कयं कार्या कयं हरिः । पूजनीयः पां किञ्च भवेत्तस्तृत कीर्त्तय ॥ उद्यापनविभावञ्च कार्ये वतपासाप्तये । तत्त्रथा स्त सर्वे हि वद सम्मित श्रूसकाः॥

स्त खवाच।

ददमधं पुरा सूरो वसुदेविपता सुनिम् । कृष्णदेपायनं कासं पश्रकः तव यसातम् ॥

शूर खवाच।

कथिता वैष्यवा धर्मा थास सुक्तिकरा नृकाम्।
प्रधानं तत्र सर्वेषां तयोक्तं दादशीवतं ॥
कीदृश्री या कथं कार्या किंफला कख पूजनं।
विधेयमेतको बूदि सर्वश्रकं हि में मतिः(१)॥

सूत खवाचा।

दत्युक्तः प्रत्युवाचासुसुक्तरं वदुकुलोद्भवम् । व्यासो यथावन्तद्धं विका तत्त्रमुणु प्रौनक ॥

<sup>(</sup>१) मत इति ख॰।

### वास खवाच ।

सुपुष्येकादमी ग्रूर यदि म्रस्थिविविर्जिता।
कर्त्तु निरयपाताय समस्या साप्युपोषिता ॥
म्यूर्णोद्यवेनायां या स्तोकापि तिथिर्भवेत्।
पूर्णा द्रत्येव मन्तया प्रस्ता नोद्यं विना ॥
तत्र चेद्दममीवेधोऽतिवेधो वापि जायते।
महावेधाय वा योगो रचसां सफलं भवेत्॥
तदेतद्दममीमस्यं सन्याच्यं दादमीदिने।
षड्हं मोधियला तु सम्यक् चन्द्रार्ककोविदैः॥

ततः सम्राच्या परिवर्जनीया
धर्मार्थ-कामेस्तु बुधेर्मनुखेः।
विष्ठीनम्राच्यापि विवर्जनीया
यदायतोष्टद्भिसुपैति पचः॥
ग्राच्यं बेध इति प्रोक्तं पुराणार्थविचचणेः।
तत्त्याच्यं दूरतो गाङ्गं सुराविन्दुयुतं यथा॥
चतस्तोष्टिकाः प्रातरक्षणोदय उच्यते।
यतीनां खानकाखोऽयं गङ्गाभःसदृगः स्तृतः॥
चियामां रजनीं प्राञ्जस्यक्षाद्यन्तचतुष्टयम्।
नाड़ीनां तदुभे सन्ध्ये दिनस्याद्यन्तसंज्ञिते॥
तदादिवधरितासुपोय्यामाञ्जरासुरीम्।
विपरीतं परित्याच्यमासुरञ्च दिनचयम्॥
नन्दा प्रातर्भवेद्वद्वा मध्ये प्रान्ते भवेष्ण्या।

दैवं दिने चयं पूर्णा नन्दा भद्रेति चासुरं। चयोदग्रीदिने प्राप्ते दादग्री सभ्यते यदा। दादणदादणीर्हन्ति चयोदम्यान्तु पार्षे ॥ चयोदण्या दिने प्राप्ते दादणी कवाया भनेत्। तच क्रत्यातं पुष्यं चयोदय्यान्त् पार्णे॥ विनोपवासनियमेर्दाद्यी सक्तिता नृषां। करोति धर्महरणमज्ञाते च बरखती॥ नन्दापूर्वा जयाप्राप्तां तस्माद्वद्रासुपावसेत्। पूर्णादिने च भट्टान्तां नन्दां सूर कथञ्चन ॥ ये तु मिष्याभिधानेन मोद्यन्ति नरा भुवि । विसूढ़ा पापिनस्तेषां रौरवं ग्ररणं चिरं ॥ त्रधापयन्यविज्ञाच पण्डितषान्यबुद्धचः । कारयन्यवुधा लोके दादशीं दममीयृतां॥ ये कारयन्ति कुर्वन्ति दादग्रीं दग्रमीयुतां। इउद्ध्ये तन्मुखं वीच्य सूर्यदर्भनमाचरेत्। नमी नारायणायेति जपेदा दाद्याचरं॥ क्रते पापे तु नापो वे यख पुंषः प्रजायते। प्रायिश्वत्तन्तु तहैकं इरिमंसरणं परम् ॥ वराका किसु जानिन प्राणिनां कार्य्यचिन्तनम्। धिग्विमूढिधियः पापान् धर्मविश्ववकारिणः ॥ हिंसिता भगवान् तेन दादभी दममीयुता । कता येन दिजश्रेष्ट सम्यगुत्रं मया तत्र ॥ 33

मंस्विता भगवान् हन्यो दादगीरूपधग्यतः। तसादसंग्रयं त्याच्या दादगी दममीयृता ॥ नन्दा प्ररीरं देवख भद्रा चात्मा चजोऽवयः । तसात्वरोगं त्यक्षांङ्गमात्मानन्तूपवासयेत्॥ दयोर्विवदतोः श्रुला दादशों समुपोषयेत्। पार्णन्त चयोद्यां एष प्रास्तविनिर्णयः॥ दादगी दग्रसीयुक्ता यच ग्रास्ते प्रतिष्ठिता। न तच्छास्त्रमहं मन्ये यदि ब्रह्मा खयं वदेत्॥ कुर्वतामिच पापानि धार्घा पथात यादृशं। कारयनीतरान्यूढ़ान् वराकान् प्राणिनः कथं॥ दादग्री दग्रमीविद्धा गान्धार्था समुपोषिता। तखाः पुत्तप्रतं नष्टं तस्नात्तां परिवर्जयेत्॥ चर्द्धराचेऽपि नेषाचिद्द्यम्या वेध द्रव्यते । श्रदणीदयवेखायां नावकाणी विचारणे॥ कपासनेध इत्याद्धराचार्या ये इरिप्रियाः । न तन्त्रम मतं यस्नात् वियामा राचिरिष्यते ॥ तत्प्रातरेत्र वदनं देविकं धर्मसाधनं । मुख्यमा इरतस्यागस्तच वेधश्व निश्चितः॥

### प्रर खवाच।

कीदृग्य भवेदेधो योगो विप्रेन्द्र कीदृगः। वेध-योगो समाचन्त्र तयोर्द्रष्टसुपोषणं॥ मीव्यास खवास।

चतची घटिकाः सूर चक्णोदयनिश्वयः। चतुष्टयविभागोऽत्र वेधादीनां किसोदितः॥ चक्षोदयवेधः सात् सार्द्धन्तु घटिकाचयं। चतिवेधो दिघटिकः प्रभासन्दर्भगाइवेः॥ मचाबेधोऽपि तचेव हुम्यतेऽको न हुम्यते। तुरीयस्तव विहितो योगः सूर्योदये बुधेः॥ चातुधानवतं चीगे महावेधन्त वाष्कले। जभासरखातिवेधे मोहिनी वेधलेशिनी॥ द्रम्याः प्रान्तविद्धं हि यद्यहुष्टं हरेदिनं। तत्पुरा विबुधेर्दत्तं मोहिन्ये तदिपर्ययात् ॥ वरमेकादभीत्यागी न कार्या दममीयुता। खूर ने निख्यः घोऽयं न इता दाद्भी ग्रुभा। दग्रमीग्रेषसंयुक्ता किं पुनर्वक्रभाषिते:॥

द्रत्यं विचार्यं निपुणैः सह विद्धेकादम्या दादम्यामभावे दाद-खास चयोद खामभावेऽपि "एकाद शों दशाविद्धां पच हद्दौ विवर्ज-बेत्। पचहानौ स्थिते सोसे कुर्वीत दश्रमीयुतां"॥ इति श्रुतेर-मावाखायाः पौर्णमाखा वा प्रतिपदि सङ्गावेऽपि ग्रद्धा दादखेव "तिथिहानौ प्रयोक्तया सम्योकादभी यदि। उपोया दादभी ग्रुद्धा चयोदम्यान्तु पारणं"॥ दत्यनुमारादुपोस्या, विश्वीनग्रस्थापि विवर्जनीया, "यद्यगतो रुद्धिसुपैति पचः" इति तु यद्यपि सार्त्त तथापि एकादभीं दभाविद्वामित्यस "समस्येकादभी यदीत्यस विश्रेषणस्थान्यथानुपपत्तेः विद्यीनशब्दस्य पात्यान्नास्थवारिनेना-

ष्युपपत्तेः "त्रविद्धानि निषिद्धेसेन सभक्ते दिनानि तु । सुहर्त्तैः पञ्चभिर्विद्धा याच्चेवैकादशीतिथः" ॥ द्रत्यविद्धाकाभिनिसित्तवि-द्धानुज्ञास्त्रत्युक्तघटिकाद्यकापेचयाभ्यधिकविद्धापि तिथिर्वर्जनीये-त्येवं चाख्येयं।

एषेव च।

दर्भस पूर्णमासस सन्पूर्ण बर्द्धते चिर । दितीयेऽक्ति नृपग्रेष्ठ सा भवेत्पचनर्द्धनी ॥

रत्याखायते ।

त्रयोन्गी जिन्याचष्टभेदनिक्पणं। ब्रह्मवैवर्त्ते ।

> एकाद्यीवतं सर्ववतानां प्रवरं स्टतं। तद्दं वंप्रवच्यामि लमाकर्ष्य वान्यतं ॥ विशोधनिमदं पुंचां शुष्काईस्थां इयः परं। तत्सङ्पं अतं तीर्थसानादयधिकं विदुः॥ एतत्वारिमदं तत्त्विमदं बत्यमिदं वतं। प्रायसित्तमिदं सम्यग्यदेकादम्युपोषणं ॥ विश्रेषदाच विश्वेचो दादशीषु दिजोत्तम । भवन्यष्टौ परिख्यातास्ताः प्रमुख यथोदिताः ॥ षमीलनी वञ्जुली च चित्पृत्रा पचवर्द्धनी। जया च विजया चैव जयन्ती पापनाभिनी। दादम्बोऽस्टो महापुष्याः सर्वपापहरा दिज ॥ तिथियोगेन जायने चतस्यापरास्त्या।

नचचयोगात्प्रवसं पापं प्रश्रमयन्ति ताः ॥ एकादणी तु सम्पूर्णा बर्द्धते पुनरेव सा। उन्मीलनी सगुत्रेष्ठ कियता पापनामिनी ॥ दाद्य्यामुपवासस्तु दाद्य्यासेव पार्णम्। वञ्जुली नाम सा प्रोक्ता हत्यायुनविनाभिनी॥ चक्णोदय चाद्या स्थात् दाद्यी सकलं दिनं। त्रनो त्रवोदशी प्रातस्त्रिसृशा सा हरे: प्रिया। कुइराने यदा दृद्धं प्रयाते पचनर्द्धनी। विद्यायेकादग्रीं तच दादग्रीं समुपोषयेत्॥ पुख-अवण-पुखाद्य-रोहिणीसंयुताः हताः। उपोषिताः समफला दाद्कीऽष्टी पृथक् पृथक् ॥ ब्रह्मप्रसपि सा पूर्वा विशोधयित भागव । वज्जुकीति दितीया सा इत्यायुतविनाभिनी ॥ महापापानि चलारि शोषयेत् चिस्पृशा जता। कुरुतेऽग्रेषकानुषविच्छेदं पचवर्द्धनी ॥ जया जयन्तु विजया प्रेतमोचं तथापरा । जयनी नरकचे दमपि दुष्कृतकारिणां। श्रष्टमी तु सगुश्रेष्ठ महापातकनाशिनी ॥ तावत्यापानि देहेषु दुःसहा दन्यातनाः । कुर्वन्ति प्राणिनां यावन्नेतदुक्तीलनीत्रतं ॥ यदच दीयते दानं ह्रयते चाच यद्धविः। यवं तद्चयं प्रा**ष्ठरन्मी जिन्यां महर्षयः**॥

वजुकी वासरे यच संप्राप्ते गरु इस्ताः। खाखानादसुधामेत्य कुरुते वाञ्कितं विद्यां ॥ वज्जुकीविसुखं मर्त्त्यमाकोक्य रविनन्दनः। कुर्ते संविदं साकं चिचगुप्तेन दर्षितः ॥ श्रयमेष्यति मन्दात्मा विष्णुत्रतविष्कृतः । वर्ष ममेति तत् पुष्यं मार्जवाद्य पुराकतं ॥ मिरोर्क्तिनितरामेषां मासेऽदेव प्रधावते। यान्ति विष्णुपराः खर्भमपि दुष्कृतकारिणः॥ दादच्योऽष्टौ समाख्याता याः पुराणविचचणेः। तासामेकापि विह्ता हन्ति पापं पुराह्यतं। तहेव विपरीतेन इन्ति पुछं पुराहतं॥ त्रायाति सहता पुष्यप्रसारेण हरेहिंनं। ग्रुक्तपचे नुरुश्रेष्ठ विभ्रोषवतसंयुतं॥ तदायातमपि त्यक्तं यदि पुष्यविष्टम्नृतैः । तदेतदस्तं प्राप्तं करादिगिखतं चणात्॥ एकादगीखरूपेण धर्मः साचाच्चनार्दनः । तृष्क्रीरसमं प्राष्ठर्वञ्जुन्मी विनीवतं ॥ विषाय वञ्जुकीं पापाः करियान्ति परान्तिणिं <sup>,</sup> न च राजन् विजानन्ति प्राणिनः सौरचनुषः ॥ ख्यंविनिर्णयान् धिक्तान् नीचान् पण्डितमानिनः। थे गर्त्तायतनं सर्वप्राणिनां कार्यन्यृत ॥ ये कारयन्यविबुधाः प्रास्त्रसुसङ्घ हैतुकाः ।

पाणिनस्तत्इतं पापं तेषां गच्छत्यसंप्रयं॥ तेषां निर्भिमानेसु भूला शास्त्रानुगामिभिः। यथावद्पदेष्टयं न भावं कजुषाप्रयेः॥ सर्वव्रतानाञ्चरणं सर्वतीर्थाभिषेचनं। षर्वदानप्रदानञ्च यमं खादञ्जुबीवतं ॥ तचाजदानं विप्राय विधाय श्रद्धयान्वितः । प्राप्तोति वज्ज्यो विप्रोऽकल्मवः हाण्यकिधिं॥ जच्मी-नारायणं देवं सौवणं तच पूजयेत्। यथाप्रक्रा<mark>न्य दला वेकुप्डमाप्र्यात् ॥</mark> इन्ति चिपौर्षं पापं वञ्जुसी भिततः जता। ष एव सर्वजास्तार्थः सर्वबुद्धिमतां सर्ता ॥ हितं **सर्वे समी**चीनं यदञ्ज्ञासुपोषणं। **उपनासं यथा प्राच्या दानं बाह्यणपूजनं ।** विधाय वञ्जुलीञ्चेव पुरुषो याति बद्गति ॥ एवसुन्मी लिन्यादाष्ट्रेकाशीमाहात्यं विस्तरेण निरूप्योपसंहतं । एवं समस्तवर्धमंगुणात्रितं वै चैकादभीवतमिदं किच हेत्युकं। ज्ञास्त्रान्वतो इरिनतस्त इरिप्रियं यः ग्रुद्धं पुनः प्रकुरते खभते **य सु**क्तिम् ॥

दत्युक्गीलिन्याद्यष्टनिरूपणं।

श्रपरे लाजः। परतोदाद्योगद्वावे यति सर्वेषां ग्रह्यदाद्या-सुपवासस्तदभावे तु विद्वेकादयामिति। तथाच श्रुतिः।

एकादशीं दशाविद्धां पचरद्धी विवर्जयेत्। पचहानी स्थिते सोसे सङ्गयेदशमीयुतां।

'लाज्येत्' उपवसे दित्यर्थः ।

वायुपुराणे।

एकादग्री दग्राविद्धा दादग्री च परेऽहिन । दादग्री तु तदोपाया धर्म-कामार्थसाधनीति॥

तदयुक्तं परतो दादश्यभावेऽपि शुद्धदादश्यासुपवासविधानात् । तथाच कूर्म-पद्मपुराणयोः ।

> एकादभी दमाविद्धा परतो दादभी न चेत्। तचोपोधा दादभी तु चयोदम्यान्तु पारणम्॥

त्रन्यान्यथेवंविषयाणि वचनानि प्राग्दिर्धितानि । न च परयुतेत्राद्यीविषयमिदं वचनजातं, "तदोपोया दाद्यीति वचनात् ।
तथा हि दितीयेकाद्यी याद्येति वक्तुस्चितं न तु दाद्यीति ।
तेचिन् सद्यासिविषयमिदं वचनजातिमित्याद्यः, तन्यन्दं प्रमाणाभावात् । न च "ग्रुद्धैव दाद्यी राजनुपोया मोचकाङ्किभिः ।
पारणन् चयोद्यामिति वचनं प्रमाणं । न ह्योतेन वचनेन ग्रुद्धदाद्यपुपवासः सद्यासिनां विधीयते, किन्तु सुसुचूणां । न च
सद्यासिनामेव सुसुचतेति नियमः । किञ्च चिचयादेरिप ग्रुद्धदाद्यपुपवासो विधीयते "चिचयेवैय्येक्त्या ग्रुद्धैः किमन्यक्कोतुमर्चसीति वचनेन, तच न ग्रुद्धादेः सद्यासः सभवित । किञ्च यतीनामिप विद्धैकाद्य्यपवासो विधीयते ।

एकादग्री दग्राविद्धा परते। प वर्द्धते। यदिक्षियं विभिन्न वर्द्धते। यदिक्षियं विभिन्न वर्द्धते। यदिक्षियं विभिन्न वर्द्धते। यदिक्षियं विभिन्न वर्द्धते।

इति मत्यपुराणवचनेन।

त्रन्ये तर्णोदयविद्धैकादम्युपवासविषयः, तदूर्ध्वविद्धविषयास्त-निषेधाः, ग्रुद्धदादम्युपवासविधयश्चेत्याज्ञः । तन्मन्दं । त्रहणोदय-विद्धैकादम्युपवासनिषेधानां प्रागुदाह्यतत्वात् ।

श्रन्थे तु यदा विद्धैकादश्रीदादश्याञ्च श्रवणस्चं भवति तदा विद्धैकादश्युपवासनिषेधाः श्रद्धदादश्युपवासविधयञ्च। विद्धैकादश्युप-वासविधयस्य एकादश्यन्तरविषया दत्याज्ञः। एकादश्यामविद्धायां श्रवणे प्राप्ते श्रद्धदादश्युपवासविधानात्। तथाच नारदीयपुराणे।

एकादम्यामिविद्धायां सम्प्राप्ते श्रवणे तथा। उपोय्या दादमी पुष्या उभयोदेवतं हरिः॥ स्कन्दपुराणे।

ग्रास्त्ववादेऽष्युप<mark>स्थिते इति चतुर्थःपादः पद्यते ।</mark> कूर्मपुराणे ।

एकादग्री दग्राविद्धा श्रवणञ्च भवेत्तथा।
उपोध्या दादग्री तत्र त्रयोदश्यान्तु पारणम्॥
किञ्चैवंविधेकादश्युपवासप्रकरणपाठोऽनर्थकः स्थात्।

त्रपरे त विद्वेकाद्य्युपवामोदिनचयविषयः त्रत्यत्र ग्रद्धदाद-य्युपवामोदिनचयविषयः। त्रत्यत्र ग्रद्धदाद्य्यां दिनचयस्ते देवेनो-पोय्या "दग्रमीयुतित वचनादित्याङः। तद्ययुक्तं एकाद्यीदिन चयेऽपि ग्रद्धद्वाद्य्यासुपवासविधानस्य द्र्णितलात्। श्रन्थे तु "विद्वाणेकादभीत्यादिवचनजातं परतो दादम्यभावे यति ग्रुद्धेकादभीप्रभंषार्थं । परतोदादभी न चेदिद्वापि याच्चा किसु-ताविद्वापि । तथाच सृलान्तरकच्पनाभावेऽपि विद्वेकादम्युपवासिन-षेधवचसामसङ्कोचस्य भवेत् विष्णुर इच्छाद्युपक्रमोपसं हारपर्थ्याको चनया चायमेवार्थः प्रतीयत दत्याङः । तच "दिनचयन्दते देवीतिवचनं कथिति चिन्त्यं ।

केचित्तु परतोद्वादश्रीषद्भावे सति दितीयैकादश्युपवासः सर्वेषां नान्ययेत्याद्यः ।

तथाच भविव्यत्पुराणे।

त्तीयेऽहिन सम्माप्ते दादभी यदि दृष्यते । दितीयेकादभी कुर्यात् प्रथमान्तु विवर्भयेत् ॥ दादग्येकादभी युक्ता दादभी परतो यदि । दादग्येकादभी यच तिथिरेकादभी तदा ॥ दादग्येकादभी यच दादभी परतो भवेत् । तचोपोया दितीया तु दादग्यास्वेव पारणमिति ॥

तद्युत्तं।

परतो दादम्यभावे दितीयैकादम्युपवासविधानात्। तथाच ब्रह्म-वाराह-स्कन्दपुराणेषु।

> दममी ग्रेषसंयुक्ता यदि वृद्धिमती भवेत्। तदीपाया दितीया स्थात् चयादम्यान्तु पारणम्॥

खन्दपुराणे।

दादखेकादभी यत्र धंयुता(१) सुनिसत्तम ।

<sup>(</sup>१) सङ्गतेति कः।

तासुपोख नरः कुर्खान्नयोद्धान्तु पारणम्॥ कूर्मपुराणे।

एकादग्री कलायेका परता दादग्री न चेत्।
तच क्रत्यातं पुष्यं चयोदग्यान्तु पारणिमिति ॥
न च परतादादग्रीसद्भाविषयाप्येतानि वचनानि "चयोदग्यान्तु
पारणिमिति वचनात्, तदा दादग्यां पारणिमिति वाच्यं न तः
चयोदग्यामिति ।

केचित् सद्यासिविषयमिदं वचन्जातं।

यदा तु दममीविद्धा दादमीमिष संखुमेत्।
एकादमी तदोषोत्या दितीया मोचकािक्किभः॥
एकादमी दमाविद्धा परतोऽपि भवेद्यदि।
तदोषोत्या दितीया तु विष्णुसायुज्यमिक्कता॥

दति वचनदित्याङः । तन्मन्दं, न हीदं वचनदयं मद्यामिनां दितीयेकादम्य प्रवासमाह, किन्तु सुसुचूणां । न च मद्यामिनामेव सुसुचा, ग्रह्मादेरिप तत्सम्भवात् । नतु च यानि चयोदमीपारण-पराणि तेच्वेव "तच क्रतुम्रतं पुष्यं दत्यादिफलम्रवणं, तानि काम्योपवासाभिप्रायाणि, विद्धोपवासविधिपराणि तु नित्योप-वासविषयाणीति व्यवस्था किं न स्थानीवं।

यदि दैवानु संसिधेदेकाद्यां तिथित्रयं।
तत्र क्रत्यतं पुष्यं दादणीपारणं भवेत् ॥
दाद्यक्षेकादणी यत्र दादणी परतोऽपि वा।
दादणीपारणं कुर्यात् क्रतुकोटिफलं लभेत्॥

द्रित दार्गीपार्णेऽपि फलश्रवणाविश्रेषात्। किञ्च।

सर्वविकादणी कार्या दादणीमिश्रिता नरेः।
प्रातर्भवतु वा मा वा यतो नित्यं हि परणम्।
पारणन्तु चयोदण्यां निष्कामाणां विसुक्तिदम्॥
दत्यादिषु चयोदणीपारणस्थापि नित्यताश्रवणाच ।

फलमुतिः, त्रपि लर्थवाद इति मन्तयं।

त्रपरे लाजः।

विद्वैकादक्या निर्णयं वक्तुं की हृग्वेध दति तावदक्तव्यम् ।
श्रद्धराचात्परा यच एकादक्यान्तु सम्यते ।
तचोपवासनं कर्त्तुं न चेच्छेद्दममीकसा ॥
दिति स्वत्यास्त्रोचनयार्द्धराचादूध्वं दममीस्पर्मस्य वेधलावगमात् ।
श्रादित्योदयवेसायां प्राङ्सुहर्त्तदयान्विता ।
एकादभी तु सम्पूर्णा विद्वान्या परिकीर्त्तिता ॥

दति सहतेः सूर्यीदयात् प्राग्घटिकाचत्ष्रये दणमीस्पर्णस्य वेधलावगमात् "सूर्यीदयसृगा होषा दणम्या गर्हिता सदेति सहत्या-स्रोचनया च सूर्यीदये दणमीस्पर्णस्य वेधलावगमात्, सूर्यीदयात् प्राग्दणमीस्पर्णस्य वेधले तदूर्ध्वकालीनस्य सुतरां वेधलिसद्धेः "सूर्यी-दयस्पृणा होषेति वाक्यानर्थक्यप्रसङ्गादवेधकले वा तदेधकलाभिधा-यकवाक्यविरोधप्रसङ्गात्।

> त्रहणोदयवेधः खात्मार्द्धन्तु घटिकाचयं। त्रितिवेधोदिघटिकः प्रभासन्दर्भनाद्रवेः।

महाविधोऽपि तचैव दृश्यतेऽर्कीन दृश्यते ॥ या तिथिः सृग्यते राजन् प्रातर्वक्रावलोकिनी । स वेध इति विज्ञेयो योगः सूर्यीदये सहतः ॥

इति चातुर्विध्यस्प्रत्याकोचनाच विषयतारतम्याहोषतारतम्य-माभाति । तद्युक्तं कर्माङ्गकालदीषस्य पुरुषे दोषानापादकलात् कर्मणस्य स्वसाध्यक्षसाधकलातिरिक्तदोषाभावादस्पवेधेऽपि च कर्म-वैगुष्णात् फलासिद्धेः कर्मदोषतारतम्यायोगात् ।

दणमीणेषसंयुक्तां न त कुर्यात् कथञ्चन ।
जन्भस्थेयं पुरा दत्ता दणस्याः णेषसंयुता॥
जन्भस्थेयं पुरा दत्ता दणस्याः णेषसंयुता॥
जपोषिता प्रमादेन प्रायश्चित्तञ्चरेत् दिनः ।
प्रायश्चित्तमकुर्वाणस्तत्पत्तेन विनाणितः ।
स गच्छत्यस्थतामिसं नरकं स्थ्यदारुणम् ॥
प्रज्ञानात् यदि वा मोहात् कुर्वजेकादणीं नरः ।
दणमीणेषसंयुक्तां प्रायश्चित्तमिदं भवेत् ॥
तच कच्छं नरश्चीर्वा गाञ्च द्यात् स्वत्सिकां ।
सुवर्णस्थार्द्धकं देयं तिस्त्रोणसमन्वितम् ॥

दित विहितेन प्राथिसत्तेन परिहते वैगुखे बड़विधेऽपि सम-यमसिद्धेः।

> यातुधानव्रतं योगे महावेधन्तु वाष्क्रते । जम्मासुरस्मातिवेधे मोहिनौ प्रानवेधनौ ॥

दति जभासुरभागितया निन्दितातिवेधमाचविषयलेनास्य प्रायस्थितस्य वेध-महावेधादौ तदनुसारेण प्रायस्थितास्य निम्हतस्या-

करण्यात् प्रायस्वित्तवैषम्येण वैगुष्यास्यकर्मदोषवैषम्यावगतेसारतम्यं युक्तमिति चेत् । न ।

दममी ग्रेषसंयुक्ता न तु कार्य्या कथञ्चन।

दति सामान्यविषयनिषेधानुसारात् "जक्षश्चेयं पुरा दत्तेति निन्दार्थवाद्ख्यजक्षग्रहण्खोपलचणलावगमे प्रायिसत्तविषयथवखा-पनामकोः ।

> प्रायसिक्तन्तु कर्त्तवं ग्रह्मधन्तु व्रतस्य वै। निन्छद्रं जायते स्नेतद्वर्भधन्तानसेव च॥ व्राह्मणान् भोजयेत् चिंगद्वास्य दद्यास्यवस्थिकां। स्वर्णस्यार्द्धकं देयं तिसद्दोणस्यापि वा॥

दित खरवनरे च विषयविशेषाप्रतीतेः खरतस्य च प्रायसित्तस्य विश्वयिषयक्यनेऽपि विषयान्तरेऽपि तदेव प्रायसित्तसम्यदेति निस्चेत्रमश्रक्यात् वेगुष्यवेषम्यक्यनया प्रायसित्तवेषम्यक्यनया प्रायसित्तवेषम्यक्यनया प्रायसित्तवेषम्यक्यनया प्रायसित्तवेषम्यक्यनया च वेगुष्यवेषम्यक्यनयाम्याश्रयतापत्ते नि प्रायसित्तवेषम्यक्यनयाः च वेगुष्यवेषम्यक्यनयाः ग्रयतापत्ते नि प्रायसित्तवेषम्यक्यनयाः । "एतानि वे दश्र यज्ञायुधानीति यज्ञायधागाख्यचातुर्विध्यख्यतेस्य । "एतानि वे दश्र यज्ञायुधानीति यज्ञायध्यपदेशस्य "स एष यज्ञायुधीयं यज्ञमानेऽष्मसा खर्गकोकं याती व्यर्थवादौपयिकत्ववत् "यातुधानवतं योग दत्यादिनिन्दार्थवादौपयक्वत्ववत् "यातुधानवतं योग दत्यादिनिन्दार्थवादौपयक्वत्ववत् वाक्योपपत्यर्थमेवं वक्तव्यं, "सूर्याद्यस्थूशा स्त्रवेत्वत्य सदेति श्रवणात् सूर्योदये दश्रमीखर्शस्य नित्ये कान्ये वेकादश्रीवते गर्हितत्वप्रतीतेः स्त्रमीश्रेषस्य वित्ये स्वरम्यक्ष्यम्यक्रस्य स्तर्याद्ये स्थतः स्तर्योदये स्थतः स्वर्योदये स्वरमीश्रेषस्य स्वर्याद्ये स्वरम्यक्षयाप् संयुक्तस्यवापि संयुक्तस्यव्यक्षत्व वित्यक्षयः स्वर्याद्ये स्थतः स्वर्याद्ये स्वर्याद्ये स्थतः स्वर्याद्ये स्वर्याद्ये स्वर्ये स्थतः स्वर्याद्ये स्वर्ये स्थतः स्वर्ये स्थतः स्वर्ये स्वर्ये स्थतः स्वर्ये स्वर्ये स्वर्ये स्थतः स्वर्ये स्वर्ये स्थतः स्वर्ये स्थायः स्थायः स्वर्ये स्थायः स्वर्ये स्थायः स्वर्ये स्थायः स्वर्ये स्थायः स्वर्ये स्थायः स्थायः स्वर्ये स्थायः स्वर्ये स्थायः स्थायः स्वर्ये स्थायः स्वर्ये स्थायः स्थायः स्थायः स्थायः स्वर्ये स्थायः स्थायः स्वर्ये स्थायः स्थायः स्थायः स्वर्ये स्थायः स्वर्ये स्थायः स्थायः स्वर्ये स्थायः स्वर्ये स्थायः स्वर्यं स्थायः स्थायः स्वर्ये स्थायः स्वर्ये स्थायः स्वर्ये स्थायः स्वर्ये स्थायः स्थायः स्वर्ये स्थायः स्वर्ये स्थायः स्थायः स्वर्ये स्थायः स्वर्ये स्थायः स्थायः स्ययः स्थायः स्वर्ये स्थायः स्वर्ये स्थायः स्थायः स्वर्ये स्यर्ये स्थायः स्वर्ये स्थायः स्ययः स्ययः स्वर्ये स्थायः स्ययः स्वर्ये स्

इति योगयपदेशस्य सूर्यादये दशमीस्पर्शस्य निषधप्रतीतेः। दशस्याः प्रान्तमादाय यदोदेति दिवाकरः। तेन सृष्टं इरिदिनन्दत्तं जमासुरस्य तु॥

दितस्यत्वनरे च सूर्यीर्ये दशमीस्पर्भस जमासुरभागिनेन निन्दनात् "जभस्येयं पुरा दत्तेति निन्दाया श्रिप तदिषयनापत्तेः सूर्योदये दशमीसार्शस्येव निषिद्धनादेधोऽवसीयते। ततः प्राचीना-नान्तु सार्शानां मध्ये।

त्र त्यमी यदि हुम्यते ।

पापमू चं चदा श्रेयं एकादम्युपवाधिनाम् ॥

इति निन्दात्रवणेऽष्यक्णोदये तु दममीस्पर्भस्थ ।

प्रक्षोदये तु दममीगन्धमानं भवेद्यदि ।

द्रष्टयं तत् प्रयत्नेन वर्जनीयं नराधिप ॥

इति निषधत्रवणेऽपि च ।

दममीमेषध्युक्ता यदि स्थादक्णोदयः ।

वैष्णवेन तु कर्त्त्यं तिह्नैकादमीनतं ॥

इतिस्रतिनिषधस्य विष्णुषायुज्यकामास्थ्वेष्णविषयतावगमात् ।

खदयात् प्राक्षिचिटकात्यापिन्येकादमी यदा ।

सन्दिम्धेकादमी नाम वर्जयेद्धर्मकाङ्गिभः ॥

इति च।

वीरः यितमतां श्रेष्ठो धर्मीधर्मविदुत्तमः । दित धर्मग्रन्दस्य "विष्णुनामसुपाठाद्यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासमितिमन्त्रसिद्धम्ग्रन्दवास्वतयावगतेन यज्ञेन "विष्णुर्वे यञ्च इति विष्णोः संस्तवाद्धम् प्रव्यवाच्यतावगतेः धर्मकाज्ञिणव्यस्य विष्णुसायु च्यकासवाचित्रावगसेन सूर्योदयात् प्राक् घटिकाचययायेकादम्युपवासवर्जनं विष्णुसायु च्यकासविषयसेवावसीयते।
"चतसे। घटिकाः प्रातर्हणोदय उच्यत इति घटिकाचतुष्टयस्य
"त्रहणोदयवेधः स्थासार्द्धश्च घटिकाचयसिति च सार्द्धघटिकाचयस्थाहणोदयकास्नतस्मर्णेऽपि।

निश्चिपान्ते तु यामार्द्धे देववादिचवादने। सारखतानध्ययने चारुणोदय उच्यते॥

दित राज्यन्याष्टमभागे चारुणोद्यकालख स्टतेर्मकर्षङ्गान्ती सप्तिविंगतिषटिकामाचलाद्राचेस्तद्ष्टमभागेन सार्ड्रघटिकाचयखापि व्याष्ट्रग्रकोः किञ्चिद्धिकघटिकाचयव्यापिन्या श्रपि चैकाद्य्याः चिघटिकाव्यापिनीलव्यपदेग्राविरेश्यात् घटिकाचयव्याष्ट्राम्बारुणो-द्यकालीनद्ग्रमीस्पर्भलचणोपपित्तः, सार्ड्रघटिकाचयोक्तिः श्रष्टा-विंग्रतिघटिकामाचराचिविषया महत्तरास्त राचीविषयोक्तत्य चत-स्वोघटिका दत्युक्तं। यदा चतस्व्यपि घटिकाखरुणोद्ये सार्ड्रघटिकाच्यात् प्राग्द्ग्रमीस्पर्भस्य वेधकलाभावोक्त्रधे सार्ड्रघटिकाच-योक्तिः,। सूर्योदयात् प्राक् घटिकादये दग्रमोस्पर्भवर्जननन्तु।

उदयात् प्राङ्सुहर्त्तन वापिन्येकादग्री यदा । संयुक्तेकादग्री नाम वर्जयेद्धर्मरुद्धये ॥

द्ति धर्मदृद्धिग्रन्देन ग्रुड्योपयिकाः सलग्रुद्धेः "यदीच्हे दिपु-सान् भोगान्मुकिञ्चात्यन्तदुर्त्तभां"। द्रितग्रन्दस्तिताया धर्मातिग्र-यात्मकतया विवस्तितात्कामविषयम्। मादित्योद्यवेषायामार्भ्य षष्टिनाड़िकाः । सम्पूर्णिकादगी नाम त्याच्या धर्भफलेपुभिः ॥ इत्येतत् "महावेधोऽपि तचैव हुम्मतेऽकी न हुम्मत इति स्वत्य-नाराकोचनया,

रविचकार्द्धमात्रापि दश्रमी श्रूयते यदि । तदापि दादगी याच्चा चयोदम्यान्तु पारणं॥ इति स्रत्यन्तरानोचनयाणई दिखोदये दमनी सर्भवर्जनी कर्षे "पश्वादीनि च धर्मख फलानीति व्यवस्थितमिति मीमांबावार्त्तिका-भिधानात् धर्मफलग्रन्दस्य "यदीक्वेदिपुलान् भोगान् द्रत्येकादस्युप-वासाख्यधर्मपालतया स्रितिभोगवाचिलावगतेः तत्तत्कामविषयं,धर्म-काङ्गि-धर्मरिद्ध-धर्मफलग्रव्हानां सम्राधनोकप्रसिद्धार्थनाभ्यपगसे त्रक्णोद्यवेधप्रार्थधर्मासमाप्तिषटिकाद्यवेधे समाप्तसापि धर्मसा-तिभयसिद्धिरुद्धसूर्यीद्यवेधेऽतिभयितसापि धर्मस प्रतिवसादिव-ग्रात् फलानवानिरित्यापत्तेर्विपरीतवेधतारतम्यप्रसङ्गात् प्रथमोवेधो दितीयोऽतिवेधः हतीयोमचावेध दति व्यपदेशा निरालमनाः खुः, यमाप्तस्थापि कर्मणः श्रेयस्करलाख्यधर्मलासिद्धावपि धर्मकाङ्किशब्देन विवचितायां धर्मपाबावाप्तिणब्देनापि तस्या एव विवचापतीतेर्महावे-धव्यवस्था निरासम्बना सादताऽसात्कतेव धर्मकाङ्गि-धर्मरहिंदु-धर्म-फलाप्तिग्रव्दवाख्या युका सूर्यीदवीत्तरकालद्रमीसर्गिनिषेधवत्तत्-कालदश्रमीसर्गनिषेधानामपि सर्वविषयलाभ्युपगमे तु धर्मकाङ्गा-दिप्रव्दानर्थकापत्तिः। "सन्दिग्धैकाद्गी नाम वर्चा खाद्धर्मकाञ्चि-भिरित्येतदुत्तरस्य "पुत्रराज्यसमृद्युर्थं दादस्यासुपवासयेदित्यस्य "संयु-

नैकादग्रीं नाम वर्जयेद्धर्भरद्भय इत्येतदुत्तरस्य च "पुत्र-पौत्रयस्युधं दादम्यासुपनासयेदित्यस "सङ्गीर्णैकादभी नाम त्याच्या धर्मफलेप्-भिरित्येतदुत्तरख च "पुत्रपौत्रयस्ड्यूधं दादम्मासुपनासयेदित्यखा-रुणोदयादिविद्वेकादग्रीविषये फलान्तरकामस दादम्यूपवासविधा-नार्थवात् न तद्येनारुणोदयादिविद्धैकादश्रीनिषेधानां फलान्तरका-मविषयलं ग्रङ्गनीयं। "पापमूलं यदा ज्ञेयमित्यसा निन्दामाचलास-ऋब्दवाच्यस विष्णोरियमाज्ञेत्यपि च याखातुं प्रकालासदाअवण-मानेणार्णोदयकाले दग्रमीस्पर्भनिषेधस्य सर्वविषयलापन्तिः। "प्रर-णोदयवेखायां विद्धा काचिदुपोषिता। तखाः पुन्नमतं नष्टं तसान्तां परिवर्जयेदित्यपि निन्दामाचं।"सूर्योदयसृपा चोषा दग्रमी गर्हिता षदेत्यस्य तु निषेधार्थलात् "त्रविद्वानि निषिद्धेश्चेत् न सभ्यन्ते दिनानि तु। सुहर्नीः पञ्चभिर्विद्धा याद्यैवैकादग्री तिथिः"॥ इत्लादिविरोधापन्ते-रेकादम्यां दादम्यां परतो वा सच्चे चेत्येवं सदाग्रब्दव्यासः नयोगात्सर्व-नित्य-काम्येकाद्युपवासविषयलयाख्यानयोगात्सर्वनित्य-काम्येकाद्यु-पवासविषयलयाखीव युक्ता, "खदयादूर्ध्वविद्धा तु दग्रस्थेकादगी यदा। हानवेभ्यः प्रौणनार्थं दत्तवान् पाकघासन इति स्रुत्यन्तरदर्धनात् सूर्या-दयोत्तरकालसर्णिनी स्वीदयसृगागन्देनोक्तेति गम्यते।तस्रात् स्वी-ह्योत्तरकालद्रममीस्पर्भ एव सर्वविषयोवेधः, त्रक्लोद्यघटिकादया-द्वंस्यीद्यकाखासु दशमीसार्गा यथाकमं विष्णुसायुज्यसुकिकामैका-द्य्युपवासविषया एवेति सिद्धं। ऋईराचात्परा दणमीकला खभ्यते तचीपवासं नारभेतेत्वेवं प्रथमारभविषयतया व्याख्येयं तदेतदयुक्तं। तच यत्तावदुत्रं कर्माक्तकाखदोषस्य पुरुषदोषानापादकलादिति तद- युक्तं कमाङ्गकालनिषद्धकाले कमानुष्ठाने सर्ववाक्येव्विष पुरुषदोषस्वैवाभिधानात् वाधकाभावाच तत्त्यागानुपपत्तेः। यदपि वैष्णवप्रव्देन
विष्णुसायुव्यकामोऽभिधीयत दृत्युक्तं तदिष न विष्णुप्रीतिकामविष्णुभक्तानासेकाद्य्युपवासिनामप्यभिधानात्। धर्मकाङ्कि-धर्मष्टद्धिधर्मफलप्रव्दानां लोकप्रसिद्धार्यद्वानमप्ययुक्तं, वेधतारतम्यं च पुरुषदीपतारतम्यादुपपद्यते, श्ररुणोद्यविद्धैकादग्रीनिषधानां फलान्तरकामविषयत्मप्येकवाक्यतावग्रादवगम्यते, "पापमूलं सदा ज्ञेयमित्यच
सदाग्रव्दस्य "सूर्योदयस्पृग्रा ह्येषा द्रममी गर्हिता सदिति च विद्धानुग्रद्वयतिरिक्तविषयलोपपत्तेः न सच्छव्दस्य विष्णुपरत्वेन क्विष्टकच्यनया व्याख्यानं युक्तं तस्माद्ययोक्तमेव साधीयः।

च्चेकादग्रीदादम्युपवासकालनिर्ण<mark>यः ।</mark>

यदेकाद्यी मित्रायां दाद्या मेकाद्यी वृतं प्राप्तीत दाद्यीवृत्त तदेकेनोपवा चेनेकाद्य प्रयाचा दाद्य प्रयाचय सिद्धात । यदा लेकाद्यां प्रयापवाचः चम्पूर्णलेन प्राप्तीत दाद्यां च प्रयक्त तदोपवा सदयं कर्त्तवं "एकाद्यी सुपोय्येव दाद्यी मणुपोषयेत्। न चाच विधि लोपः खादु भयोदे वितं हरिः"॥ द्दि विधानात्। "श्रममाप्ते विते पूर्व नेव कुर्याद्वतान्तर मिति समाप्तिय पार्णन। तद्भावे उपवा सदयेऽपि कियमाणे पूर्ववृत्त खासमाप्ते विधि लोपः प्राप्तोति । योऽप्येकदेवतालेन परि दत्तो भवत्येव। "एवमेकाद्यी त्यक्ता दाद्यी ससुपोषयेत्। पूर्ववासरजं पुष्यं सर्वं प्राप्तोत्य संग्रयं ॥ एतद्व प्रवा सदया समर्थं प्रत्यु च्यते। यदेक स्मिष्ण प्रवा स्मार्थं श्रम्भ प्रयो विधि लोपः विद्या सदया समर्थं प्रत्यु च्यते। यदेक स्मिष्ण प्रवा स्मार्थं श्रम्भ प्रयो विधि न तदो प्रवा सदया समर्थं प्रति किस्र वक्तयं। एकादस्म वास्मतं नित्यं सर्वेदा सितं तथा

दादस्थुपवासम्तं काम्यमन्यदेव सर्वेषां सर्वदा विह्तिं, मार्कण्डेय-प्रदुष्टसंवादे मार्कण्डेयेन पूर्वमेकादस्थासुपवासो दादस्थां पारणमि-त्युक्तानन्तरं दादस्थासुपवासः चयोदस्थां पारणमित्युक्तं। तदिरुद्धं वचनदयं श्रुलेन्द्रप्रदुष्ट खवाच।

नोपोखा दादणी राजन् पुराणे परिकीर्त्तिता ।

लयापि सुनिप्रार्दूल प्रागुक्तं तच्कृणुष्य ने ॥

पारणे व्याचता ब्रह्मन् दादणी केणविप्रया ।

उपोध्या व्याचता ब्रह्मन् लया द्येकादणी ग्रुभा ॥

दादण्यां पारणं कार्यमेकादण्यां हि लक्ष्मनम् ।

पुराणविद्यिते मार्गे निषिद्वञ्चरचे कथम् ॥

इति पृष्टो मार्कण्डेय जवाच ।

ग्रहणु स्रपाल सकलं यत् पृष्टं साधुना लया।
जगिदनाणितं दृष्टेर्देतुवादकथान्तिः ॥
दादक्या निर्णये (१) स्रप मृद्धमन जगत्त्रयम् ।
त्रन मृद्धा महीपाल प्रायमो ये नराः पुरा ॥
ते नष्टास्तेषु न खेर्थं रहस्यं याति स्टिमप ।
समलेखन देहेषु पीतस्रैनौषधं यथा ॥
ये ग्रद्धास्तेषु तद्याति खिरतं धर्मसंग्रहात् ।
चिष्तला रिक्तदेहानां श्रीषधं खिरतां वजेत् ॥
चतुर्दशीसुपोषन्ति श्रिवभक्त्या नराधिप ।
न तेषां गमनं स्रप नरके दृष्यते कचित् ॥

<sup>(</sup>१) दश्रम्या निर्मय इति ख॰।

श्रपरे गापतो केचिद्भिक्तं कुर्विन्त ये नराः। बप्तमीं ससुपाविन्त भक्तियुक्तास्त्रयेव चा न चापि कुत्सितं तेषां मया दृष्टं नराधिप॥ पौर्णमास्यपवासेन ब्रह्मलोकं गता नृप। त्रपरे लष्टमीं यन्तः ग्रिवभित्तसमात्रयाः॥ किंचियद्भं परित्यच्य नरास्त्रेव नरोत्तम । एकादभी ऋषीणान्तु दादभी चक्रपाणिनः। तत्क्र दादशी अप नोपोखा क्रियते जनै: ॥ एषा निःश्रेयमी भूप फलभोगविवर्जिता । मोचात्मिका पुरा प्रोक्ता दाद्शी प्रवरा तिथि:॥ एकादणी गरीरन्तु पुरुषो दादणी साता। दादम्यासुपवासेन सिद्धा भ्रप सहस्राः॥ चकवर्त्तिलमतुलं सन्गाप्ता त्रवनीयराः। चतुर्दे ग्रेते सञ्जाता बलिनस्रकवर्त्तनः ॥ विष्खंत्रास्ते महावीर्या दुष्टदैत्यनिवर्हणाः। दादम्यासुपवासेन सिद्धा भूप सहस्रगः। चक्रवर्त्तिलमतुलं सम्प्राप्ता श्रचलां श्रियं ॥ **जपो**ष्य दादग्रीं ग्रुद्धां यावच्जीवन्नता<del>त्विताः</del>। चक्रवर्त्तिलमापद्मा भुक्षा भोगान् सुखानि ते ॥ कुवलाम्वी भवान् गाधिईरिस्नन्द्रोनलः पृण्ः। महतो भरतस्रेव कार्त्तवीर्यस हैहयः॥ मान्धाता सगरो रामः ककुत्खो नडवस्तथा।

खपोख दादग्रीं पुष्यां त्रपराञ्च विवर्च्य च। भुक्ता खर्गसुखान्येते चक्रवर्त्तिलमागताः ॥ जनकानां महीपाल दादम्यां ससुपीषणे । सप्तिभः सप्तिभिर्युक्ताः संसिद्धिं परमां गताः॥ पुरुकुत्वो महीपालो दादम्यां समुपोषणे। सिद्धिङ्गतः परित्यच्य कर्मवन्धं द्रासदम् ॥ मान्धाता यौवनाश्रय दादम्यां समुपोषणे । संगामे निधनं प्राप्य संप्राप्तः परमं पदम ॥ ग्राकुन्तको महीपाच दौयन्तिरपराजितः। द्वादच्यासुपवासेन गतस्तद्वेष्णवं पदम् ॥ वैन्यः पुरूरवा भूप पालियला धरातलम् । धरणीधरमभ्यचं दादगीषु सदा पुनः। गतस्त वैष्णवं सोकं ढाइप्रसचवर्जितम ॥ एते राजर्षयोभूप दादच्यां ससुपोषणे। बिद्धिं परमिकां प्राप्ता ये दिजास्तान् प्रट्णुस्य मे ॥ याज्ञवल्क्यस्तु रेभ्यस्तु माण्डवः कौ चिकोसुनिः। अरदाजस्तथा कखः कुस्रयोनिस्तपोनिधिः॥ त्रष्टाग्रीतिसरसाणां ऋषीणामूर्धरेतसाम्। प्रवान्ति खन्दनाये तु तिमिरारेर्जनाधिप ॥ ते सर्वे परमां सिद्धिं दादम्यां ससुपोषणे। मया यह गता भूप कथन्ते संप्रयोभवेत्॥ दादग्रीपारणं राजन् चरिगुचां प्रकीर्त्तितस् ।

निरापराधं सोनेऽसिन् ग्रुमं वैष्णववस्तमम् ॥
तस्मात् भ्रपं न धन्देदः कर्त्तव्यो दाद्गौं प्रति ।
विशेषणसदा प्रोक्ता दाद्गी पापनाभिनी ॥
दृत्युपसंद्वारेऽभिद्धितं, त्रातोऽन्यदेवैकाद्ग्युपवासव्वतात् दाद्युपवासवतमस्तीति सर्वमनवद्यं ।
त्रान्ये लाज्ञः ।

म्ह्रको कृष्णे दिजन्नेष्ठ दादगी-त्रवणान्ति । दादम्यासुपवासस्त चयोदम्यान्तु पारणम् ॥

द्रत्यादिस्रितिभिः श्रवणान्वितद्वाद्य्युपवासविधानेऽपि तस्येका-द्य्युपवासकार्थ्यापन्तिप्रमाणाभावात् ।

> पूर्वमेव हि बाखाता दादभी श्रवणानिता। डपोब्येकादभी पञ्चात् दादम्यासुपवासयेत्॥

इति स्रितेरेकादम्यामणुपवासः कार्यः। तेन श्रवणदादम्यानेवी-भयचोपवास इति। तदसत्। श्रवणदादमीयितिरेकेणापि दादम्यां यावज्जीविकाम्योपवासविधानात् तस्माद्ययोक्तमेवाश्रयणीयं।

द्रत्येकादगी-दादम्युपवासनिर्णयः।

# श्रयैकादशीवते नत्तादिकालनिर्णयः।

भविष्यत्पुराणे दादशीकन्ये।
पूर्णाविद्धां पनार्द्धेन नन्दां पूर्णामपि त्यजेत्।
यदी च्छेदात्मसन्तानं चतुर्षु नियसे व्यपि॥

नोपोषितन नकञ्च नेकभक्त मयाचितं।
नन्दायां पूर्णविद्धायां कियेतेश्वर्यभी हता॥
एकादणीयुता ग्रस्ता दादण्याः ससुपोषणे।
नक्ते वायाचिते नित्यमेकभक्ते तथाचेने॥
नक्तं वायाचितं तात नेकभक्तसुपाहरेत्।
दादणीसहितं दानमन्थं हरिवासरे॥
दत्येकादणीवते नकादिकास्निण्यः।

## श्रयैकादशीवताङ्गपार्यकार्जनिर्णयः।

तच कूर्मपुराणे।

एकादम्यासुपोय्येवं दादम्यां पारणं सरतम् । चयोदम्यां न तत्कुर्यात् दादमदादमीचयात् ॥ विष्णुरस्ये ।

पारणन्तु न कर्त्त्रं यस्पोयेकादगीसिह । चयोदम्कां नरेनित्यं धर्मदिद्धमभीपुभिः ॥ दग्रम्यनुगता हन्ति दादग्रदादग्रीफलम् । धर्मापत्य-धनायूंषि चयोदम्यान्तु पारणे ॥

## स्कन्दपुराणेऽपि ।

एकादशी यदा दृश्या दादशीलवमाचिका। दादशदादशीर्चन्ति चयोदश्यान्तु पारणे॥ यदा भवति चान्पातु दादशी पारणे दिने। उषःकाले दयं कुर्यात् प्रातमध्याक्तिकं तदा॥

### नारदीयपुराणे।

श्वन्यायामय राजेन्द्र दाद्य्यामरूणोद्ये।
स्वानार्चनिक्तया कार्य्या दान-होमादिसंयुता ॥
नयोदय्यान्तु ग्रुद्धायां पार्णे प्रियंवीफलं।
सर्वयज्ञाधिकं वापि नरः प्राप्तोत्यसंप्रयं ॥
एतस्मात् कारणादिप्राः प्रत्यूषे स्वानमाहरेत्।
पित्तर्पणसंयुक्तामन्यां दृष्टेव दाद्यों ॥
महाहानिकरा द्वेषा दाद्यो सक्तिता नृणां।
करोति धर्महरणं श्रस्तातेव सरस्वती ॥

कूर्म्मपुराणे।

कलादयं त्रयं वापि दादणीं न वितिक्रमेत्। त्रतिकान्ता दादणी तु इन्ति पुष्यं पुराकृतम्॥ भविष्यत्पुराणे।

यो दादशीमितिकम्य पारणं कुर्ते नरः। दादशाब्दवतं तस्य तत्त्रणादेव नम्यति॥ स्कन्दपुराणे।

दादग्रीं यस्तितकम्य चयोदम्यान्तु पारणम् । करोति तस्य नम्यन्ति दादम्यो दादग्रेव तु ॥ देवीरच्छे ।

दादशीं समितिकस्य पारणं यः करोति हि। स्वान-दानादिकं सर्वे निष्णकं तस्य जायते ॥

न च।

यां तिथिं समनुप्राध उदयं याति भास्तरः ।
सा तिथिः सकला ज्ञेया स्नान-दान-जपादिषु ॥
इति देवस्ववचनात् दादम्यतिकमे न दोष इति ग्रङ्गनीयम्।
यत त्राह नारदपुराणे विसष्टः ।

पारणे मरणे वृषां तिथिखात्का खिकी स्तिति । यसिन् काले पारणं मरणं वा तच तात्का खिक्येव तिथिः न पुनः सा तिथिः सक्ला च्रेथेत्येतद्भवतीत्यर्थः । यच पुनस्तयोद्धां पारणका खपर्याप्ता कियन्त्राचैव दादग्री तच पद्मपुराणोक्तम् ।

त्रयोदय्यां यदा राजन् दादय्यास्तु कला भवेत्। सा तिथिः सकला चेति विश्वष्टः प्राह धर्मावित्॥ स्कन्दपुराणे।

कलादयं चयं वापि दादय्याः समितिकसेत्।
एकादग्रीसुपोषिला तच धर्माफलं ब्रजेत्॥
तथा।

दादगीतिथिग्रेषः खात् परतञ्च चयोदग्री।
तच क्रतुग्रतं पुष्यं चयोदग्यान्तु पारणे॥

एतद्पि पारणपर्थाप्तद्वाद्यीविषयं। एवं च यानि चयोद्यी-पारणे निषेधपराणि दाद्यीपारणनियमविधिपराणि वा तानि सर्वाणि चयोद्यां दाद्यीसभवविषयाणि।

तथाच पद्मपुराणे।

यदि किञ्चित् चयोद्यां दादणी चोपलभ्यते । दाद्यां पार्णे यच वर्ज्जयिला चयोदणीम् ॥ महाहानिकरा ह्येषा दादभी लहिता नरें:।
करोति धर्माहरणमहातेव सरखती॥
ऋथवा दादभी न खात् खल्पापि रविषंयुता।
पारितकं चयोदम्यां महापुष्यविद्यद्वये॥

श्रन्यासु गङ्गाद्यासु सरित्सूत्तीर्थ परसिन् तीरे सातथं सरस्वत्यां तु प्रथमं स्नाला परं पारं गन्तथं, 'श्रद्धाता' इतं सानं यस्यां सा स्नाता कोऽधिकरणे, न स्नाता 'श्रद्धाता' सरस्वती सङ्घा-माना यथा धर्माहरणं करोति एवं पारणसङ्घिता श्रतिकामिता दादशी धर्माहरणं करोति।

#### पुराणात्।

एकादग्री दादग्री च तचोपोखा कतं फलम्। सुह्रभं दादग्रीं प्राय चयोदग्यां न पारणम्॥ यानि पुनः।

कलाकाष्टासुहर्त्तं तु यदि चेत्र परेऽहिन । दादण दादणीर्हन्ति चयोदम्यां तु पारणम् ॥ इति चयोदम्यां दादम्यसभावमनूद्य पारणिनवेधपराणि तानि ।

विद्धाणेकादभी याह्या परतो दादभी न चेत्। दादभ दादभी हिन्त चयोदश्यानु पारणं॥

दत्यादिभिः ममानार्थानीत्यनवद्यं ।

श्वन्ये त्वेवं चयोदगीपारणिनन्दा-प्रशंसयोर्थवस्थासाजः, ग्टह-स्थानां चयोदगीपारणिनषेधः तस्यैव च दादग्रीफलहानिलचणो-निन्दार्थवादः, चयोदगीपारणन्तु यतीनां, तथाहि दादग्रीचये- ग्टिं पां फलार्थिनां युच्यते, यतयसु फलनिर्पेचाः कर्त्त्यमिति कर्माचरन्ति। क्रतुमतप्राप्तिपुष्यलचणप्रमंषा यतीनासेव, न हि नानाविधानि क्रतुप्रतफलानि चयोदग्रीपार्णाद्भवन्तीत्वर्थः प्रमाणं, तसाल्यगंसामाचमेतदिति। तद्सत् तथाहि दादम दादम्योन-म्यन्ति गर्राहणामित्यस्य कोऽर्थः, न खनु इतं विना कर्मभोगेन चीयते, तेन दादम्यः खरूपेण फलतोवा नम्सनीति न समावः किन्तु प्रत्यवायफ खिवभी षिकेयं। तथा हिन गिरा गिरेति ब्रूया-त्तदात्मानमेव तदुद्गातोद्गिरेदिति, न खलूद्गाचात्मगिरणं प्रत्यचा-दिभिरुपलभ्यते, किन्तु गिरापदप्रयोगनिन्देयमिति स्थितं। तथा दादगीचयनिन्दा यति-ग्रहिणोर्थतेर्पि हि नित्य-नैमित्तिक-काम्यानुष्ठानोपात्तदुरितचयाकरणनिमित्तप्रत्यवायपरिचारप्रयोजनं तस्नात् दादग्रीचये सत्युपात्तदुरितचयाभावादकरणनिमित्तप्रत्यवा-यापत्तेः चयोदग्रीपार्णमनुचितमेव यतीनां।

तथाचा ह।

नित्य-नैमित्तिकैरेव कुर्वाणोदुरितचयम्। ज्ञानञ्च विमलीकुर्वचभ्यासेन च पाचयेत्। वैराग्यचेपविज्ञानात् कैवल्यं लभते नर इति॥

यदयुक्तं "विष्णुमायुज्यम्बक्तीति यतीनामेवोचितं न ग्टिन-णामिति । तदप्यसत् । ग्टच्ख्यसापि यथोचितकर्मानुष्ठानात् मोच-श्रुतेस्तच ग्रहस्य-सुसुच्चोः कर्माण्युपदिग्यन्ते, श्रूयते च "स एवं वर्त्तयन् यावदायुषं ब्रह्माकोकमभिषम्यद्यते न ष पुनरावर्त्तत इति।

या ज्ञवलकास ।

न्यायागतधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतियिप्रियः। श्राद्धक्रतायवादी च ग्रह्मोऽपि विसुच्यते दति ॥ कतु चतपुर्व्यप्राप्ति जन्मा च प्रमंषा यति-स्ट हिणोः साधार्णेव, तसालयोदगीपारणविधिनिषेधयोदतीव व्यवसालयणीया। प्रयी-कादग्यादिधर्मसन्देचे सति येषां वचनसुपादेयं येषाञ्चानुपादेयं ते प्रदृष्यन्ते विष्णुर्**रस्ये ।** 

ब्रह्मीवाच ।

श्वर्चयन्ति सदा विष्णुं मनोवाकायकर्मभिः। तेषां हि वचनं याद्यं ते हि विष्णुसमा मताः ॥ कूर्मपुराणे भगवानुवाच।

संस्पृद्धा वैष्णवान् विप्रान् विष्णुप्रास्वविष्रारदान्। चौर्णव्रतान् सदाचारान् तदुक्तं यत्नतस्वरेत् ॥

क्कन्दपुराणे महेश्वर उवाच।

ये पुराणानि जाननित सेतिहासानि तुलतः। सदाचारपराः ग्रान्तास्तेषां वचनमौषधम्॥ पुजस्य-मत्यव्रती।

धर्मेषु नियता ये च धर्मग्रास्तार्थचिन्तकाः। वेदशास्त्रविदो ये वै तेषां वचनमौषधम्॥

भगवान् वेदव्याषः ।

वेदवेदार्थतत्त्वज्ञा धर्मग्रास्त्रार्थित्तकाः। सदाचारपरा ये वे तेषां वचनमौषधम् ॥

देवीपुराणे । क्रांकाराक एक के कार्यकारक

ये च न्यायविदः ग्रान्ता धर्मग्रास्त्रार्थवेदिनः । खकमंनिरता दान्तास्तेषां वचनमौषधम् ॥ श्रीषधमिवोपादेयमित्यर्थः ।

#### त्रापस्तवः।

यं शिष्टा बाह्मणा ब्रूयुः स धर्मीमानुषः स्टतः । श्राषं धर्मीपदेशस्व वेदशास्त्राविरोधिना । यसर्केणानुसन्धत्ते स धर्मा वेत्ति तत्त्वतः ॥

तेन तदचनमुपादेयमित्यर्थः ।

गारदापुराखे।

पुराण-न्याय-मीमांमा-धर्मशास्त्रार्थचिन्तकाः । यदाचारपरा ये वै तदुक्तं यह्नतञ्चरेत्॥

पद्मपुराणे।

वेतिहामपुराणज्ञाः स्टितिसिद्धान्तवेदिनः । वासुदेवप्रिया ये च तदुक्तं वैदिकं भवेत्॥ उक्तेभ्यस येऽन्ये तेषां वचनं वर्जनीयमित्यर्थः। सिद्धसुक्तस्व विष्णुरहस्ये कूर्मपुराणे।

येषां न कारणं वेदा न विप्रा न जनाईनः। तन्त्राणि धर्मग्रास्त्राणि प्रमाणं कारणं सुने ॥ स्कन्दपुराणे।

वेदाधिगमहीना ये गौचाचारविवर्जिताः। नास्तिकाः पण्डितसान्यास्तेषां वाकां विवर्जयेत्॥ वैश्वदेविद्यौना ये जप-यज्ञविवर्जिताः ।

देवताविसुखा ये च तेषां वाक्यं विवर्जयेत् ॥ त्रादित्यपुराणे ।

देवताविसुखा ये च जप-होमविवर्जिताः। विष्णुभिक्तिविद्यीनाञ्च तेषां वाक्यं विवर्जयेत् ॥ येषामर एवं नास्ति रतिः खाधाय एव च। परसे धाष्त्र सूर्ये च तेषां वाक्यं विवर्जयेत् ॥

वैष्णवतन्त्रे ।

थेवां गुरौ च जघे च विष्णौ च परमातः। नास्ति किः सदा तेषां वचनं परिवर्जयेत्॥ वायुपुराणे।

नग्रानग्राः स्टता ये वै हैतुका वकदत्तयः। देवतानिन्दका ये वे तेषां वाक्यं विवर्णयेत् ॥ का चिकापुराणे।

वेदे च देवतायाञ्च कर्मण्यपि च वैदिने। श्रद्धा नास्ति च येषां वे तेषां वाक्यं विवर्जयेत्॥ पद्मपुराणे ।

वाचं व्याक्तरते नैव मीमांगां न तथाध्वरम् । शुष्कतर्करता ये वै तेषां वाक्यं विवर्जयेत् ॥ खन्दप्राणे।

येषां विश्वेश्वरे विष्णा ग्रिवे भक्तिन विद्यते। न तेषां वचनं याद्यं धर्मनिर्णयसिद्धये॥ तथा।

पञ्चायन्तु पुराणानि वेतिष्ठायानि मानवाः । ये विनिष्ठन्ति तेषां वै वचनं परिवर्जयेत् ॥

तथाच योगयाज्ञवस्त्यः।

पुराणं पञ्चराचञ्च वेदाः पाग्रुपतं तथा । श्रतिप्रमाणान्येतानि न इन्तयानि हेतुभिः॥

द्ति श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवीय-समस्तकरणाधीश्वर-सक्तविद्याविश्वारद-श्रीहेमाद्रिविर्चिते चतुर्व्वर्गचिन्तामणे परि-श्रेषखण्डे कालनिर्णये एकादश्रीनिर्णयः षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ।

#### श्रय सप्तमाऽध्यायः।

# दादशीनिर्णयप्रकरणम्। अय श्रवणदादशीनिर्णयः।

## विष्णुधर्मात्तरे।

श्रीराम उवाच । उपवासासमर्थानां किं खादेकसुपोषितम् । महाफलं महादेव तन्ममाचल प्रक्रतः । ग्रह्मर उवाच ।

या राम श्रवणोपेता दादशी महती तु सा ।
तखासुपोषितः खातः पूजियला जनार्दनम् ॥
प्राप्तोत्ययलाद्धमंज्ञ दादश्रदादशीफलम् ।
भवियोत्तरे युधिष्ठिर जवाच ।
जपवासासमर्थानां सदैव पुरुषोत्तम ।
एषा या दादशी पुष्णा तां वदस्त ममानघ ॥
श्रीकृष्ण जवाच ।

मासि भाद्रपरे शुक्का दादशी श्रवणान्तिता।
सर्वकामफला पुष्या उपवासे महाफला॥
सङ्गमे सरितां खाला दादश्यां समुपोषितः।
समयं समवाप्रोति दादशदादशीफलम ॥

#### तथा।

द्वादग्री अवणोपेता यदा भवति भारत। यङ्गमे यरितां खाला गङ्गादिखानजं फलम्। सोपवासः समाप्नोति नाच कार्या विचारणा ॥

#### यमः।

यदा च गुज्जदादम्यां नचनं श्रवणं भवेत् । नाचा तु सा महापुष्या दादगी विजया स्तता ॥ विष्णुरहस्ये।

अवणेन समायुक्ता मासि भाद्रपदे हि सा । दादगी सा महापुष्या नाचा तु विजया हि सा ॥ तखां खातो विधानेन सर्वतीर्थफलं लभेत्। श्वर्षिलाऽच्युतं भक्ता सभेत्पृष्यं द्रशाब्दिकम् ॥

#### खन्दपुराणे।

मासि भाद्रपदे गुक्का दादभी श्रवणान्विता। महती दादगी जेया उपवासे महाफला ॥ यङ्गभे यरितां पुण्ये दादशीं तासुपोषितः। श्रमवादेव चाप्नोति दादग्रदादग्रीफलम् ॥ बुध-श्रवणसंयुक्ता सैव चेद्वादश्री भवेत्। श्रत्यन्तमहती तखां दत्तं भवति चाचयमिति ॥ त्रर्चिवाऽच्युतं भक्ता लभेत्पुः एं दगाब्दिकम्। फलं दत्तकतानाञ्च तखां जचगुणं भवेत्॥

## विष्णुधर्मीत्तरे।

अवणदादग्रीयोगे बुधवारो भवेद्यदि। त्रत्यन्तमहती नाम दाद्यी या प्रकीर्त्तता ॥ च्वानं जयं तथा दानं होमश्राद्धं सुरार्चनम् । षर्वमचयमाप्नोति तस्यां स्गुकुलाद्व ॥ तिसिन्दिने तथा सातो यत्र करन सङ्गमे। स गङ्गाचाननं राम फलं प्राप्नोत्यसंप्रयम् ॥ श्रवणे सङ्गमाः सर्वे परिपुष्टिप्रदाः सदाः । विश्रेषाद्दादशीयुक्ते वत्रयुक्ते विश्रेषतः ॥ व्ध-अवणसंयुक्ता सेव चेद्वादशी भवेत्। श्रतीव महती तस्यां सर्वं दत्तमिहाचयम् ॥ श्रवणदादशीयोगे पूजियला जनाईनम् । दानं दत्ता च विष्रेभ्यः सापवासा जितेन्द्रियः ॥ महानदीसङ्गमेषु प्रतिवर्षं युधिष्टिरः । चकार विधिवद्दानं ततो दिष्टान्तमागतः॥ श्रव्ययं परमं स्थानं दुर्लभं सर्वमानवैः। थन कामफला हचाः नद्याः पायमकर्द्भाः । सदैवामलपानीयाः पुष्करिष्योमनोरमाः॥ तं देशमासाद्य विषद्भाहात्मा

तं देशमायाद्य विषञ्जाहातमा
सम्द्रष्टजाम्बूनदभूषिताङ्गः ।
कत्यं समग्रं सरसन्दरीभिः
साकं स रेमे सुदितः सदैव ॥
बुध-श्रवणसंयुक्ता दादशी सङ्गमोदकम् ।

हानं दध्योदनं यसं उपनासपराविधिः ॥
सगरेण कक्तत्स्थेन धुत्धुमारेण गाधिना ।
एतेसान्येस राजेन्द्र कामदा दादणी कता ॥
या दादणी नुधयुतत्रवणेन सार्द्धं
या वे जयेति कथिता सुनिभिनंमस्थैः ।
तामादरेण ससुपोध्य नरोहि सम्यक्
प्राप्नोति सिद्धिमणिमादिगुणोपपन्नाम् ॥

पौष्करे पञ्चराचे च।

सर्वकामभवे विष्णुर्वध-श्रवणवासरे ।
दादम्यां प्रीणनीयः स्थान्तिवागासङ्गमे कचित् ॥
तथाचश्रवणदादमीं प्रक्रत्योक्तं नारदीयपुराणे विष्णुरुस्ये च।
दादम्यामुपवासाऽच चयोदम्यां तु पारणम् ।
विषद्धमपि कर्त्त्यमित्याचा पारमेश्वरी ॥
तथाच मार्कण्डेयः ।

दादभी अवणायुक्ता कत्ज्ञा पुष्यतमा तिथि:।

न तु सा तेन संयुक्ता तावत्येव प्रभास्यते॥

केचिदेवं व्याचचते यदा कत्ज्ञा अवणयुक्ता तदा पुष्या न तु तेन

युक्ता तावत्येव षष्टिनाद्यवस्थितेव पुष्णा भवतीति । तद्युक्तं अवण-युक्ता संती कत्त्वा पुष्णा न तु यावती अवणयुक्ता तावत्येवेत्यर्थप्रतीतेः ।

एवं ग्रङ्गरगीताचाम् ।

क्वित्तादिभरष्यना तारावार्विषप्तकम्। न ते संयोगमाचेष पुनन्ति सक्तां तिथिम्॥ इति॥

तेन यावत्काला तिथिर्नचचेण युच्यते तावत्येव पुष्णेत्यवधार्यते,
तेन अवणदाद्य्यामि तथैव प्राप्नोति, तदर्थमिद्युतं "युक्तमाचा
नचचेण यक्तला पुष्णतमेति न तु यावती युक्ता तावत्येव प्रप्रस्ते"
दति । अवणस्पृष्टेति पाठे तु स्पृष्टप्रब्दपर्य्यालोचनयेव च सा तथ्येन
अवणयोगाचेपः स दति प्रतीयते । तथाच अवणदाद्यों प्रकृत्योक्तं
नारदीयपुराणे ।

तिथि-नचचयोर्थोगो योगश्चैव नराधिप। दिकलो यदि लभ्येत स ज्ञेयोद्याष्ट्रयामिकः॥ त्रशाद्सादुक्तेव व्याख्या युक्ता। विष्णुपुराणे।

याः का स्वित्तिषयः प्रोक्ताः पुष्णा नचत्रयोगतः । ताखेव तद्वतं कुर्यात् श्रवणदादग्रीं विना ॥

श्रव्यार्थः। याः काश्चित्तिययो येन केनिष्मच विशेषयोगेन पुष्णाः प्रोक्तासास यहि हितं तत्तास्वेव कुर्यात् न तिय्यन्तरे तम्च चयुके यथा फाल्गुन श्रुक्त पचदादशी पुर्व्यर्चेण युक्ता गोविन्ददादशी नाम तस्था-सुपवासमतं विहितं तत् तस्थामेव कुर्याम पुष्यान्वितायां एकादस्थां, से । श्रवणदादशीं विना नियमः। श्रवणदादशीमतन्तु श्रवणेका-दश्शामपि भवती त्यर्थः।

उन्नञ्च भवियत्पुराणे । श्रीकृष्ण उवाच ।

दादम्यास्ते विधिः प्रोक्तः श्रवणेन युधिष्ठिर ।
सर्वपापप्रश्रमनः सर्वसौख्यप्रदायकः ॥
एकादशी यदा च स्थाच्छ्रवणेन समन्विता ।
विजया सा तिथिः प्रोक्ता भक्तानां विजयप्रदा ॥

नारदीयपुराणेऽपि।

यदा न प्राप्यते ऋचं दाद्ग्यां वैष्णवं कचित्।

एकादगी तदोपोखा पापन्नी श्रवणान्विता॥

उभयोर्देवता विष्णुः पुराणपुरुषोत्तमः।

विभेदोऽपि न कर्त्तवी विभेदात्पतते नरः॥

त्रत्ये लेवं याचवते याखिययो नवचयोगात्पृष्णाः कथितास्तासु तद्वतं सुर्यादेव, श्रवणदादश्यान्तु न क्रियते व्रतमिति, नित्य-काम्ये-कादगीवता हि वैष्णवा भवन्ति, तचेकादश्युपवासानन्तरं दादश्युप-वासः कर्त्तुमग्रकाः पारणान्तवाद्वतस्य, श्रममाप्ते व्रते चैककाले श्रन्यव्रतनिषेधात्। तद्कं विष्णुधर्मीत्तरे।

तदुक्त विष्णुधमात्तर ।

पारणान्तं व्रतं ज्ञेयं व्रतान्ते विष्रभोजनं। ऋषमाप्ते व्रते पूर्वे कुर्याचीव व्रतान्तरमिति॥

तेन वैष्णवाः केनापि कारणेन ग्रहीतैकादगीव्रताखेषां श्रवण-दादम्यां उपवासीन युज्यते "श्रवणदादगीं विनेति चोपलचणार्थं, तथाच प्रारक्षणही-सप्तमी-चतुर्दगीव्रतानां नचचयुक्तसप्त-पौर्णमास्यादि- तिथिकाभे तद्गतोपवासानुष्ठानं नाप्तमेव पारणानं वृतं ज्ञेयमित्या-देरूपपत्तिककापस्थातुस्थलात्। यथा ग्रहीतोभयसप्तमीवतानां रोहि-ष्यष्टमीप्राप्तौ कथसुपवासिसिद्धिरिति। तदयुक्तं। एवकारानाञ्चस्थात् उपलचणालस्थार्थेऽषऽर्थे।पपत्ती श्रन्थाय्यलाच । तस्नात् पूर्वेव व्यास्था युक्ता । एकादशीयुक्ता श्रवणदादशी महापुष्या मत्यपुराषे ।

दादभी अवणास्पृष्टा स्पृभेदेकादभी यदा।

स एव वैष्णवो योगो विष्णुभ्रद्धः संज्ञितः।

तस्मिनुपोय्य विधिवन्नरः सङ्घीणकत्माः।

प्राप्नोत्यनुत्तमां सिद्धं पुनरादित्तदुर्सभां॥

'त्रवणास्पृष्टा' त्रवणेन युक्ता । त्रवणग्रन्दस्ति सिङ्गोणऽस्ति । "त्रवणास्पृष्टेति वदन् खन्पत्रवणयोगेनापि द्वादश्युपवासादियोग्या भवतीति गमयति । विष्णुधर्मीक्तरे ।

एकादभी दादभी च वैषायमपि तच चेत्।
तिद्यणुग्रद्रञ्चलं नाम विष्णुग्रायुज्यक्रद्भवेत्॥
तिद्यानुपोय्य विधिवद्गच्छेच्छेतपुरं भुवं।
दादग्रामुपवागोऽच चयोदग्रान्तु पारणं।
निषद्भिपि कर्त्त्वयमाज्ञेयं पारमेश्वरी॥

#### नारदीयपुराणे।

संस्पृष्येकादणीं राजन् दादणी यदि संस्पृणेत्। श्रवणं ज्योतिषां श्रेष्ठं ब्रह्महत्यां व्यपोहति॥ यस्त्रपवासासमर्थः खीकतेकादणीवतस्य तस्येकादम्यामेवोपवासी दादम्यान्तु पूजामाचिधिः "श्रसमाप्ते पूर्वमित्युदाहतवचनात्।

#### तथाच मत्यपुराणे।

<mark>दादश्यां ग्रुक्तपचे तु नचचं</mark> श्रवणं यदि। उपोर्थेकादभी तच दादक्यां पूज्येद्धरिं॥

अवणेन सिता यच दाद्गी लभ्यते कचित्। खपोथेकादग्रों तत्र दादग्धामर्चयेद्धरिं॥ यख्रपवासदयासमर्थः ऋखीक्तेकादभीवतस्य स दादम्यामेवी-पवसेत्।

तथाच नारदीयपुराणे।

उपोख दादगीं पुण्यां विष्णु ऋचेण संयुतां। एकाद्य्युद्भवं पुख्यं नरः प्राप्नोत्यसंभयं ॥ वाजपेये तथा यज्ञे कर्महीनोऽपि दीचित:। सर्वं क्रानवाद्गीति श्रान्तातीऽप्यऽज्ञतोऽपि सन्॥ श्रहत इति बड्ड हो हि:।

> एवमेकादभीं मुक्ता दादम्यां ममुपोषणात्। पूर्ववासरजं पुछ्यं सर्वं प्राप्तोत्यसंग्रयं ॥

यस्त्रपवासद्वयसमर्थसं प्रति भविष्योत्तरे दिनद्वयेऽप्युपोषणं विहितं।

एकादश्यासुपोधीवं दादश्यासप्पापेषयेत्। न चाच विधिन्नोपः स्थादुभयोर्देवतं हरिरिति॥ श्रममाप्ते व्रते पूर्वे नैव कुर्यादुतान्तरमिति। निषेधात्ममाप्तिय पारणेन विना नास्ति, तदभावे उपवाषदये इतो वचनेनेव विष्णुग्रङ्खलयोगे लेकसादेवीपवासाच्छ्वणदाद्शी-वतकार्यमेकादशीवतकार्यं च प्रमङ्गात् सिधाति । श्रव केचिदाडः यदा तु भाविदिन प्रेषे राची वा श्रवणयोगस्तदा "प्रातः सङ्कल्पये-दिदानुपवासनतादिकमिति सङ्गल्पयोगाभावादनुपोय्येव सा तिथि-रिति तद्युक्तं अवणयोगेन हत्त्वति चिपु खला भिधानात् तेन यथातीतेनापि अवणयोगेन पुष्यता तथा भाविनापि अवणेन पुष्यता विद्यत एव, तथाच विष्णुग्रहङ्खाचोगेनास्थामेकादश्यान्तत्च-णमेव दिवसपुष्यत्वात् नानादादभीवतग्रहणसङ्गल्यः क्रियते। तथाच नचचोपवासे ऋलमयसम्बन्धिनो नचचस्थोपोस्यलात् तस्य च प्रातर-प्राप्ताविप व्रतग्रहणसङ्कल्पञ्च पूर्णलात् प्रातरेव युक्तः। न च तचापि विप्रतिपत्तिः, सकलाहोराचपुष्यलाभिधानात् तस्नात् "सुहर्त्तमय-होराचे यिसन् युक्तं हि लभ्यते। ऋष्टम्यां रोहिणी सचं तां सुपुष्या-सुपावसेदित्यनेन न्यायेन श्रवणयोगमाचेण दादम्यपि सकला लब्ध-विजयाभिधाना पुष्यवतामनुष्ठेयकर्मार्द्धति ।

## श्रय पार्णकालनियमः।

स्कन्दपुराणे । अपन-१५० विकास अपनिवास

तिथि-नचत्रनियमे तिथि-भान्ते च पार्णम्। श्रतोऽन्यथा पार्णायां व्रतभङ्गमवाप्रुयात् ॥

्याः काश्चित्तिथयः प्रोत्ताः पुष्या नचनसंयुताः । ऋचान्ते पार्णं कुर्यात् विना श्रवणरोहिणीम् ॥ 38

#### विक्रिपुराणे।

सांयोगिके व्रते प्राप्ते यचेकोऽपि वियुच्यते। तचेव पारणं कुर्यादेवं वेदविदो विदुः॥ नारदीयपुराणे।

तिथि-नचनसंथोगे उपवासो भवेदादा ।

पारणन्तु न कर्त्तवं यावनेकस्य सङ्घ्यः ॥

द्वि श्रवणदादग्रीनिर्णयः ।

## 💌 🥌 श्रय श्रिवराचिनिर्णयः।

#### बान्दपुराणे।

हिष्णाष्ट्रमी स्कन्दषष्टी भिवरानिञ्चतुर्दभी।

एताः पूर्वयुताः कार्य्यास्तिय्यन्ते पारणं भवेत् ॥

जन्माष्ट्रमी रोहिणी च भिवरानिस्त्येव च।

पूर्वविद्धेव कर्त्त्रं विश्विन्मान्ते च पारणम्॥

श्रावणी दुर्गनवमी तथा दूर्वाष्ट्रमी च या।

पूर्वविद्धा तु कर्त्त्रं भिवरानिवं लेर्दिनम्।

जयन्ती भिवरानिञ्च कार्ये भद्रा-जयान्विते॥

तच वृहस्पतिस्पतिटीकाकतः केचिदाइः।

यदि ताविविद्धायास्त्रयोदशीयुक्तायाञ्चतुर्दथ्याः प्रतिप्रस्वोऽयं ततः ग्रज्ञपचचतुर्दशीविषयता स्थात्तस्या एव पूर्वविद्धाया निषिद्ध-व्यदितरच तु "कृष्णपचेऽष्टमी चैव कृष्णपचे चतुर्दशीत्यादिना पूर्व-विद्धाया एव ग्रुष्णात् । श्रयोपवासविषये श्रमावास्थायुक्तायाञ्चतु- र्दम्या त्रपवादोऽयं तदसत् उपवासात्रवणात्। भिवराचिम्रब्देनोच्यते दिति चेत्। एवं ति यत्र त्रयोदम्यासुपवासो विहितस्तर्दम्यां जागरणन्ति दिषयं स्थात्। श्रय भिवराचिम्रब्देन जागरणमिभिधीयते चेत्तर्हि नेदमपवादकसुपवासाविधानात्।

· भुक्ता जागरणे नके चन्द्राद्यर्यवर्ते तथा। ततो व्रतेषु सर्वेषु राचियोगो विशिष्यते॥

दति जागरण्ख पूर्वविद्वायामेव विधानादनर्थकमिदं वचनं तम्मुखार्थमिदमिति चेन्न, वचने प्रिवराचिपदस्थाविवचितत्वप्रसङ्गात्। तस्याचच दितीयेऽइनि चतुर्दभी न विद्यते श्वादित्योदयसमये वा विद्यते तच पूर्वविद्वाया निषद्धलादमावास्याग्रहणे प्राप्ते।

जयनी भिवरात्रिस कार्यो भट्रा-जयानिते। इत्युच्यते, यद्वा

सुद्धं पञ्चभिर्विद्धा ग्राह्मवैकादमी तिथिः। तद्र्कं विद्धान्यन्यानि दिनान्युपवसेद्धुधः॥

श्रथ तदर्इविद्वाया एव तिथेर्यहणे यच लिधकविद्वा भवति तच "उपवासनिषेधे तु भद्धं किञ्चित्रक्ष्ययेदिति भद्धकस्पनायां प्राप्तायामिदसुच्यते "जयन्ती श्रिवराचिश्चेति। यदा तु दिनदयेऽपि चतुर्दश्री विद्यते दितीयेऽहिन राचौ न विद्यते राचौ च जागरणं विह्यतं तदा

एकादशीमुपोषिता दादशीमणुपोषयेत् । नैवाच विधिलोपः खादुभयोर्देवतं हरिः ॥ दित न्यायेन समानदेवताकलेनामावाखायामेव जागरणं कार्यं बहुपालाद्ययेव हि ।

श्रष्टम्यां वा चतुर्द्रम्यां यः भिषं ग्रंसितवतः ।
सुसुचुः पूज्येनित्यं स नभेदी पितं फनम् ॥
इति भिववतं चतुर्द्ग्यां दृग्यते ।
तथा ।

द्रत्यमावास्थायां दृश्यत एव। श्रिप च शिवराचिश्रब्देन उप-वास-शिवपूजा-जागरणान्यभिधीयन्ते, दे वा एकं वा श्राद्ये पचे उप-वासस्थ या विहिता सेवेतरयोरिप, दितीयपचे यद्यपवासक्यतिरिक्ते दे श्रिमधीयेते तर्द्यंकमवास्थायां भविस्यतीति दितीयेव स्थात्, इतीयः पचस्तावदुपपन्नः। यदि जागरणस्थोत्पन्तो शिवराचि-शब्दवाच्यस्य कालविशिष्टस्य विधानं स्थात् ततोऽधिकारवाक्ये शिवराचिव्रतस्य फलसम्बन्ध उच्यमाने जागरणफलसम्बन्ध उक्तो भवति यथात्पत्तिवाक्ये षणामिप यागानां कालसम्बन्धेऽवगते दर्श-पूर्ण-मासाभ्यां स्वर्गकामा यजेतेति दर्श-पूर्णमासवाच्याः षड्वे फले विधीयन्त द्रत्यवधारितं, एविमहापि स्थात्। न च तथास्ति। यच तावत् प्रथमं दुर्वाससा स्थाधं प्रति।

> कृष्णपचे चतुर्द्ग्यां न किञ्चन्यृगमण्वपि । प्राप्तवान् प्राण्याचार्थं चुधासम्पीड़िताऽवग्रः॥

दृत्यूपक्रम्य ।

धनुः केाव्याह्तान्येव विष्वपत्राणि मानद ।

पिततानि महाराज प्रसी: प्रिरिष स्विष ॥
तस्यो स एव तचैव सर्वराचमतन्त्रितः ।
स्वोदराधं महाराज स्गलिप्पुरहङ्कृतः ।
राचिप्रेषं स्थितो व्याधः स्वश्चदृष्टिरनामिकः ॥
द्वयपवास-प्रिवपूजा-जागरणानि प्रासङ्गिकानि तव जातानीत्यभिधाय ।

प्रभाते विमले जाते दृद्धा नलेव ग्रद्धरम् । खाला सरसि राजेन्द्र पूजयिला महेश्वरम् । विष्वपचैनृपश्रेष्ठ कन्दमूलीय पारितम् ॥

द्रत्येतावति कथिते केन विश्वेषेण भगवान् जागरणमेकपण-सम्बन्धं ज्ञवीति । यदपीश्वरवचनं पार्वतीं प्रति व्रतनिरूपणे ।

माघे कृष्णचतुर्देग्यां कर्त्त्रयं व्रतसुत्तमम्।

द्बत्यपन्नम्य।

चयोद्यां विण्ञालाचि एकभक्तं समाचरेत्। जपोषितो वरारोहे चतुर्द्यां वरानने॥

द्रत्यादिगन्यमन्दर्भेण स्नापन-गन्ध-पुष्पादिभिरभ्यर्चनं पादादा-दभ्य सर्वाङ्गपूजामभिधाय गोमयमण्डलं दीपमालाभिर्वेष्टियलार्थ-प्रदानान्तम् ।

स वे शुद्धाति पापेन चिविधेन वरानने ।

द्ति प्राप्रस्थयदितमिभधाय "जागरं तच कर्त्तं गीतवादिच-मङ्गलैरिति जा रणमिभधाय "कर्त्तं या यामपूजा च स्नानं पद्या-म्हतेन लित्येवमन्तेन कृतं, यच प्राधान्येन कश्चिदिग्रेषः, तस्मात् 22-3 प्राधान्यं सर्वेषां चयाणां दयोवी श्राद्यपचद्ये "सुख्यं वा पूर्वचोदना-ज्ञोकविदिति न्यायेनोपवासिदिन एव सर्वेषामनुष्ठानम् ।

हतीयपचे तु "चतुर्द्यां तु कीनामसपर्या येन से कता। तथा जागरणं राचावित्यच जागरणखेव राची श्रवणात्। इतरख चतुर्द्यामेव अवणात्। यदि परखण्डतियौ चतुर्द्यः गुरोधेन दिवैव पूजा श्वारभ्यते तथापि दोषो नास्ति, श्रस्ति च पुराणा-नारे "यमपूजातो भिचा दिवापूजेति दिवैव सर्वेखाः पूजायाः प्रारुभः । वस्तुतस्तु चयाणामेव प्राधान्यं द्रत्ययमेव पचः ।

> मम भक्तोजनो देवि ग्रिवराचिसुपोषकः। गणलं मोचदं दियमचयं दियगासनम्। बक्तलातु बुभुजे भोगानम्हतसक्षवानिति॥

तथा।

तुष्टोऽहं भवभक्तख शिवराचिसुपोषकः। वरं ददामि ते तुभ्यं देव-दानवद्र्लभम् ॥ द्रत्येवमादिवज्जवचनानुसाराद्पवासस्यापि प्राधान्यसेव तस्मा-स्रवाणामपि फलममिनिधनात्।

माघे कृष्णचतुर्देश्यां कर्त्तव्यं व्रतसुत्तमम्।

द्ती ह प्रधानानां व्रतप्रब्दवाच्यलात् व्रतस्य च चतुर्द्रेष्यां विह्नित-<mark>लात् खण्डचतुर्दम्यास्य पञ्चदभीयुक्ताया उपवासे यहणादन्यच जया-</mark> न्विताया एव कृष्णचतुर्दग्या ग्रहणादिह च तदसकावादेकसिन्नेव दिने उपवास-पूजा-जागरणानाञ्च कर्त्तव्यवादवश्यमन्यतरकाल-वाधायामापतितायां पुजा-जागर्णकालस्य पास्रात्यस्य वाधा युक्ता। खपवासस्य च तसोः पूर्णमणतुष्ठेयलादतुपसंजातिवरोधिलात् स-कास एवानुष्ठानं युक्तं। चिप चोपवासस्याद्वाराचस्यापकस्य तस्यस्य-गतकास्वेकदेशेऽनुष्ठीयमानयोः पूजा-जागरणयोसिचिविषये चप्रयो-जकयोः प्राधान्याविशेषेऽपि वाध्यतमेव युक्तं नेापवासकासस्यान्या-नन्तर्भ्रतलाद्यच द्वपवासं विना जागरणं दृष्यते। यथा,

कश्चित् पुष्यविभेषेण विश्वीनीऽपि च यः पुमान्।
जागरं कुरुते तच व रह्रयमतां वजेत् ॥ इति ।
तच भवतु पूर्व्वविद्वाषा ग्रहणं। उक्तश्च "भुक्ता जागरणे नके
दत्यादौ।

श्रन्थे तु न्यायसिद्धेऽष्यर्थे पुराणमेवं पठिना ।

माघासिते भृतदिनं हि राजन्

छपेति योगं यदि पञ्चद्याः ।

जयाप्रयुक्तां न तु जातु कुर्या
च्छिवस्य रानिं प्रियक्त चिक्रवस्य । दित ।

तदेतद्पेयां।

एकाद्य्यष्टमी षष्टी उसे पचे चतुर्द्भी। श्रमावास्था दतीया च ता उपोस्थाः परान्विताः॥

द्रत्यादिभिर्वद्भविष्ठादिवचनैद्यवासितियिनिर्ण्यप्रसावदिशितै-रमावास्याविद्धायां चतुर्दस्यासुपवासी यया विहितः तथा चया-दशीविद्धायामपि तस्यां।

> कृष्णपचेऽष्टमी चैव कृष्णपचे चतुर्दभी। पूर्व्वविद्वा तु कर्त्तथा परविद्वा न कथाचित्।

तथा।

उपवासेषु कालेषु एष धर्मः सनातनः ॥ द्रित निगमवचनेऽभिचितः, एवमविश्रेषे चति । जयनी प्रिवराचिच कार्ये भट्रा-जयानिते। द्रे विमादिप्रागुदा इतवचनव प्राच्छिवराचि चतुर्दे प्री पूर्व्वविद्वा य्टब्रते। त्रतएव ज्ञिवराचित्रतस्य राचिप्राधान्यसुक्तं स्कन्दपुराणे। निभि भ्रमन्ति भ्रतानि भ्रमयः ग्रूनस्यतः । त्रतस्तर्यां चत्रद्यां चत्यां तत्पूजनं भवेत्॥ 'निश्चि भ्रमन्ति' 'विचर्न्ति'। 'श्रम्नयः' देयः। 'श्र्लस्त्' ग्रद्धरः, यतोऽतस्त्रस्वां चलुर्द्यां सत्यां तेषां भृत-प्रक्ति-प्रिवानां पूजनम् । नागरखाडे।

> माघमायस्य जन्णायां चतुर्द्ग्यां सुरेश्वर । त्रहं याखामि भ्रष्टहे राची नैव दिवा कको ॥ लिङ्गेषु च समलेषु चलेषु खावरेषु च। संक्रमियाम्यसन्दिग्धं वर्षपापविष्र इद्भये ॥ तस्राद्राची हि ने पूजां यः करिखति मानवः। मन्त्रेरतेः सुरश्रेष्ठ विपाचा स भविष्यति ॥

माघ-पालानयोर्मधे या खान्किवचतुर्दगी। श्रनङ्गेन समायुक्ता कर्त्तव्या सा सदा तिथिः॥ 'मनङ्गः' चयोदग्री । यनु वचनम् । माघासिते भृतदिनञ्च राज-नुपैति योगं यदि पञ्चद्याः।

जयाप्रयुक्तां न तु जातु कुर्याचित्रवस्य राचिं प्रियक्तच्छिवस्य ॥
'जया' चयोदगी, न तु यस्यां राची चयोदगीयुक्ता चतुर्दगी।
तथा चास्मिनेव वचने जयायुक्तां राचिमिति प्रतीयते।
तथाच पद्मपुराणे।

चयोदशी यदा देवि दिनशुक्तिप्रमाणतः।
जागरे भिवराचिः खानिश्चि पूर्ण चतुर्दशी॥
श्रवेन चयोदशीसिक्षना यदा चतुर्दशीराचिने अविति किन्तु
दिनशुक्तिप्रमाणतः दिनपर्याप्ता तदा जागरोपवासादि कर्न्तयमित्युक्तं अविति। एवञ्च माघख हुन्णचतुर्दश्चां राची जयायोगस्य
निषद्भितात्।

त्रर्द्धराचात् पुरस्ताचे व्यायोगो यदा भवेत् !
पूर्वविद्धेव कर्त्त्र श्वायायोगो यदा भवेत् !
पूर्वविद्धेव कर्त्त्र श्वायायोगो श्वायाये श्वाये श्वये श्वये

प्रब्देनी चाते प्रिवरा निप्रब्दस माघमासङ पाचतुर्देखां रूढ़वात्।

तथाच खन्दपुराणे।

माघ-पाल्ग्नयोर्मधे श्रविता या चतुर्दश्री। श्विवराचिस्तु सा ख्वाता सर्वयञ्चीत्रमीत्रमा ॥ तनैव बच्चादिखर्डेऽपि।

माघ-पाज्ग्नयोर्मघे हत्या या च चतुर्दशी। दन्ते प्रिवंपलं यस्तात् तेन सर्वसुरासुरैः । प्रिवराचिरितिख्याता मत्क्षेव प्रथक्खिता ॥ तथा।

माघमायस्य प्रेषे या प्रथमा फाल्ग्नस्य च । हुन्या चतुर्दभी सा तु भिवराचिः प्रकी किंता ॥ नागरखण्डेऽपि ।

माघस्य क्रणपचे या तिथिश्वेव चतुर्दगी। तखा राचिः समाख्याता भिवराचिससुद्भवा। तखां सर्वेषु जिङ्गेषु सदा संक्रमते हरः॥ तयाच तचैव साघमासे क्रम्णचतुर्दभीं प्रकत्योक्तं। यानि कान्यत्र लिङ्गानि चलानि खावराणि च। तेषु संक्रमते देवस्तस्यां राचौ यतो हरः। णिवराचिस्ततः प्रोक्ता तेन सा हरवसभा ॥ श्चिवरहस्ये।

त्य्रस्त्यय देवर्षं माघक्षणचतुर्दग्री। श्विवराचिरितिखाता प्रियेयं चिपुरदिषः ॥ <mark>तस्राद्नेवं विषयचवस्या । चदा दिनद्दयेऽपि प्रदोषचापिनी</mark> प्रथमदिन एव वा चयोदशी च दिनपर्थाप्ता तदा पूर्वेव चतुदशी ''चयोदशी यदा देवीति वचनात्। यदा प्रथमदिन एव प्रदोष-यापिनी चयोदशी च दिनपर्थाप्ता तदा पूर्वेव।

> प्रदोषव्यापिनी याद्या भिवराचिचतुर्दभी। राचौ जागरणं यस्मान्तस्मान्तां ससुपोषयेत्॥

इति वचनात्।

ननु यदा दितीयदिन एव प्रदोषयापिनी तदा किं "ऋई-राचात् पुरस्ताचेदिति वचनात् पूर्वा याह्या, उत "प्रदोषया-पिनीति वचनादुत्तरेति कथं निर्णयः। उच्यते यद्यपि "बर्द्धराचात् पुरस्ताचेदितिवाकां दितीयदिने प्रदोषव्यापिलाभावेऽयुपपद्यते "प्रदोषव्यापिनौति वाक्यञ्चार्द्धराचादुपरि जयायोगेऽपि तथायेवंविधे विषयं दितीयचतुर्दशीयचले प्रागुदाचतपूर्वविद्धश्चित्राचि-प्रति-पादक-बज्जवाक्यसङ्कोचप्रमङ्गः, पूर्विश्विवराचियहणे तु तदभाव दित वैव याद्या। किञ्च पूर्वा बङ्ककर्मकालव्यापिनी उत्तरातु न तथेति चैव याच्या । यदा तु दिनदये प्रदोषकाले चतुर्दम्यभावस्तदापि "श्रद्धरात्रात् पुरसाचेदिति वचनात् पूर्वैव । यनु माघासितवचनं तदेतदाक्यपर्याकोचनयार्द्धराचादुपरिजयायोगनिषेधकं । प्रिवरा-चित्रतान्तर्भतमाघमासयितिरिक्षत्वण्चतुर्दग्रीनिर्णयस्त्रेवं। "एका-दण्यष्टमी षष्टीतिवचनादमावाखाविद्धा सा प्राप्ता "क्रज्यपचेष्टमीति वचनात् चयोद्गीविद्धा। एवं विरोधे सति रात्रौ यामचतुष्ट्ये पूजाविधानाच्चागरणविधानाच तदनुसारेण बज्जकर्मकाल्यापिनी याच्या । यदा तु तत्कर्मका लया प्रिक्त तो विशेष स्तदा ।

स्ट्रवतेषु सर्वेषु कर्त्तव्या संसुखी तिथिः। श्रान्येषु व्रतक्षेषु पूर्वे हिष्टासुपावसेत्॥ दति ब्रह्मवैवर्त्तवस्तासिर्णयः।

श्रव नेचिदाइः।

यदा पारणपर्याप्तामावास्या तदा पूर्वा नोचेत् परा ।

श्वताष्ट्रम्योर्दिवा श्रुक्का राची श्रुक्का तु पर्वणि ।

एकादस्यां दिवाराची श्रुक्का चान्द्रायणञ्चरेत् ॥

दिति भीजननिषेधात् ।

चयोदग्री यदा देवि दिनशुक्तिप्रमाणतः । जागरे ग्रिवराचिः खानिग्रि पूर्णा चतुर्दग्री ॥

'दिनश्रुक्तिप्रमाणतः' दिवसभोजनान् रोधेन, यखां चयोद्यां उपोषितायां तिय्यने विहितं पारणं राचौ नोपपद्यते साच चयो-द्यी दिनश्रुक्तिप्रमाणत दृत्युच्यत दृति। तद्युक्तं श्रुक्तिप्रब्द्धः भो-जनवत्त्तान्तप्राप्ताविष तिथि-नचच-वारश्रुक्तिरित्यादिषु च्योतिः प्रास्ते निष्ठुल्तात्। एवञ्च श्रुक्तिप्रब्देन भोजनयहणे "त्रर्द्धराचात् पुर-खाचेदिति सद्दोचप्रसङ्गः, कान्न्याप्तियहणे तु न सद्दोच दृति विवाच्यात् विद्यने श्रुक्तिप्रब्देनोच्यते। किञ्च "चयोदग्री यदा देवीतिवाच्यात् विद्यन्ते विहितं पारणं यदा दिन एव सस्भवति तदा पूर्वा ग्राह्ये-त्ययमर्थान नचणादिक्षेग्रं विना न्यत्ये दिनान्तरं ग्राह्यं दिनभोजनप्रमाणचयोदग्री यदा पूर्वदिने तदा निश्चि सन्पूर्णा चतुर्द्शी ग्राह्येत्वे च यदा चथोदग्री घटिकादिपरिक्रितभो-

जनप्रमाणा तदैव चतुर्दभी पूर्वविद्धा कार्य्येति प्रमञ्चेत । ततस्य प्रागुदाह्मतवाक्चिविरोधः । श्रयवसुच्चते यस्यां चयोद्य्यां उपोषि-तायां दिवा भोजनं सक्षवित सा ग्राह्मोति तदिष न सर्वस्थामिष चयोद्य्यासुपोषितायान्दिवाभोजनस्थावात् । श्रय तिय्यन्तविहितं भोजनं यदा दिवा सक्षवित तदा पूर्वा ग्राह्मोति, तस्न जचणाप्रसङ्गात् राचिभोजनेऽिष बाधकाभावाच । निषेधस्य रागप्राप्तभोजनविषय-त्वात् रागप्राप्तलाभे विधिस्पृष्टे निषेधाप्रवृत्तेविधिवैषस्यविकन्या-दिप्रसङ्गात् श्रमोषोमीयहिंसादिवत् । उपपादितह्येतन्तेजाभ्यङ्गा-दिकाजनिर्णयप्रस्तावे । तस्मात् सक्जदोषपरिहारार्थं सुक्तिग्रव्देन काजव्याप्तिरेवोच्यते न भोजनिमिति सिद्धं । एवञ्च प्रिवराचौ सक्जवचनपर्य्याजोचनया यवस्थायां कान्पनिकी व्हस्यतिस्प्रतिटी-काक्यतोक्ता व्यवस्था हेया । श्रिवपूजाजागरणकाजवाधस्य विना कारणं प्रसञ्चेत । उपवासस्थापि पूर्वविद्धायासुपपादितत्वात् बद्धतरवाक्चसङ्कोचप्रसङ्गाच । श्रिवराचिग्रव्देन चोपवास-पूजा-जाग-रणान्यभिधीयन्ते । चयाणामिष प्राधान्यप्रतीतेः ।

तथाच खान्दपुराणे।

एवं दादम वर्षाणि मिवराचिसुपोषकः।
यो मां जागरते राचिं मनुजः खर्गमारु हेत्॥
मिवञ्च पूजयिला यो जागर्त्ति च चतुर्दभीं।
मातुः पयोधर्रसं न पिवेत् स कदाचन॥
नागरखण्डे।

उपवासप्रभावेन बलादिप च जागरात्।

भिवराचि तथा तस्य लिङ्गस्थापि प्रपूजयेत् । ततो राच्यं समासाद्य पित्र-पैतामहं महत् ॥ नागर्खार्डे ।

खयभू लिङ्गमभ्यर्च्य सोपवासः सजागरः । श्रजानन्नपि निष्पापो निषादोगणताङ्गतः ॥

श्रन्यान्यपि त्रयाणां प्राधान्यप्रतिपादकानि वर्चनानि प्रागुदा-इतानि ।

द्रित श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवीयमकलश्रीकरणाधीश्वर-मकलविद्याविशारद-श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्व्वर्ग-चिन्तामणी परिशेषखण्डे कालनिर्णये श्विराचिनिर्णयः ममाप्तः॥

## श्रय पर्वसिक्षकालि नर्णयः।

तच पर्व दिधा पौर्णमासी श्रमावास्य चेति । तयोश्व सहपं गोभिलेन दर्शितं ।

यः परमो विप्रकर्षः सूर्याचन्द्रमयोः या पौर्णमायी यः परमः यन्निकर्षः यामावास्थेति ।

सरवानर्य ।

यदा त्रसं गते सूर्ये चन्द्रमा त्रभ्युदियात् सा पौर्णमासीति। तत्र पूर्णिमानामनिर्वचनं ब्रह्माण्ड-मत्यपुराणयोः।

यदीचेते यतीपाते दिवापूर्णं परस्परम् । चन्द्रादित्यौ पराचे तः पूर्णलात् पूर्णिमा स्टता ॥ स्यावास्थानिर्वचनं प्रतपथत्रतौ ।

ते देवा श्रश्रुवस्नमा वे नोद्य वसुर्वस्रति यो नः प्रावासी दित्यु-पक्रम्यते देवा श्रश्रुवस्र वा इमसन्यसोमादिनुयात् सोममेवासी संभ-रामेति। तसी सोमं समभरसेष वे सोमो राजा देवानाः सं यच-न्द्रमाः स यचेष एतां राचिं न पुरस्तास पश्चाद्दृषे तिममं स्रोक-मागच्छति स य इहापश्चीषधीश्च प्रविष्ठति स वे देवानां च खन्नथ्र स्रोषां तद्यदेष एताथ्र राचिमिहामा वस्रति तस्मादमावास्था नामेति।

श्रव प्रथमवाको त्रविधानन्तरप्रोषितेन्द्रसमागमाहेवानासुकी वसुनेन्द्रेण श्रमासहनिवसादमावास्थेति, दितीयवाको तु वसोश्चन्द्र- मसोऽर्खा राचावसिँ सोने निवासादमावास्त्रेति दिघा निर्वचनं । पद्मपुराणे।

श्रियाता द्वि खाता यन्त्रानी यन्नसंखिताः। श्रक्कोदा नाम तेषान्तु मानसी कन्यका नदी॥ तमयामावसुनाम पितरं वीच्य बङ्गता । वजे वरार्थिनी सङ्गं कुसुमायुधपीड़नात्॥ योगाङ्गृष्टा तु तेनाषौ यभिचारेण भामिनी । धरां न खृष्रते पूर्वं पपाताथ अवस्त्रते ॥ तियावमावसुर्यसामिक्साञ्चके न तां प्रति। वीर्येण तस्य सा लोने श्रमावास्थेति विश्रुता । पितृणां वस्तमा यस्माइत्तस्याचयकारिणी ॥ परमसंयमिपित्रगणाभिमतन्नज्ञचर्थाप्रच्युति हेतुभ्रतामावसुधैर्थं-

निवर्षणप्रतीतमहिमलादमावाखेलुच्यते दत्येतदितिहासतात्पय्यं । कान्दे नागरखखे ।

श्रमानाम रवेरियाः सहस्वप्रसुखः स्थितः । यसास्य तेजसा सूर्यः प्रोक्तस्त्रेनोक्यदीपकः । तसिन् विष्यति येनेन्दुरमावास्या ततः स्तता ॥ मत्य-वायु-ब्रह्माण्डपुराणेष् ।

श्रमा वसेतां ऋचेषु यदा चन्द्र-दिवाकरी। एषा पञ्चदग्रीराचिरमावास्या ततस्तु साः॥

श्रमासह एकनेत्यर्थः। स्कन्द-ब्रह्माण्डपुराणयोः । श्रमा नाम रवेरिक्षिश्चन्द्रकोके प्रतिष्ठितः । तस्मात्मोमो वसत्यस्मामावास्मा ततः स्मता ॥ मत्य-वायुपुराणयोः ।

श्राश्रित्व ताममावाखां पद्मतस्तु समागमी। श्रन्योन्यं चन्द्र-सूर्या तौ तदा ते दर्भ उच्यते॥ भगवतीपुराणे।

कलाः षोड़ग्र सोमख शक्ते वर्द्धयते रविः। बरुतेनाम्टतं हुणो प्रीयते विवुधेः कमात्॥ कलामाचां पिवेदिक्विदितीयां तपनः कलां। विश्वे देवासृतीयाञ्च चतुर्घीञ्च प्रजापतिः॥ पद्ममीं वरूणसापि षष्टीं पिवति वासवः। षप्तमीखषयो दिया वसवोऽहो तथाहमीं॥ नवमीं ज्ञण्यचस्य पिवतीन्दुः कजामपि। द्रमभीं मर्तञ्चापि रुट्ट एकाद्रभीं कलां॥ दाद्यीं पिवते कालः धनाध्यनः चयोद्यीं। चतुर्दभी पग्रपतिः कलां पिवति नित्यमः॥ ततः पञ्चदघों चैव पिवन्ति पितरः कलां। कसाविष्योनिष्योतः प्रविष्टः सूर्यमण्डलं ॥ त्रमायां विभाते यसादमावास्या ततः स्तता । पूर्वा है अविग्रत्य कें मधाक्ते च वनस्पतिं॥ चपराचे विद्यत्यपु खां योनि वारिसकावः। श्रमां प्रविष्टः सोमस्तु प्रेषया कलयैकया ॥ 40

वण-गुला-सता-दचान् निष्पादयति चौषधीः । तमोषधिखितं गावश्चरन्यापः पिवन्ति च ॥ तदङ्गानुगतं गोभ्यः चीरत्वसुपगच्छति । तत्चीरमदृतीभूवा मन्त्रपूतं दिजातयः। बादाकार-वषट्कारेर्जुइत्याङ्गतयः क्रमात्॥ इतमग्निषु बामाय पुनः बोमं विवर्द्धयेत् । एवं बंबीयते बोमः चीणयायायते पुनः॥ ते च पूर्णमाखमावाखे दिविधे पुराणात् । राका चानुमितस्वेव पौर्णमासी दिधा स्टता। सिनीवासी कुइसेव श्रमावास्या दिधा लिति ॥ श्रवानुमितः सिनीवाली च चतुर्दशीमित्रे, राका कुह्र**ञ्च प्रति**-पित्रिश्रे।

तथाच काठकश्रुतिः।

या पौर्णमासी सानुमितः, योत्तरा सा राका, या पूर्वामावास्या बा बिनीवाबी, योत्तरा वा कुइरिति॥

#### वृद्धविषष्टः ।

राका चानुमितिसैव पौर्णमामीदयं विदुः। राका समूर्णचन्द्रा सात्कलोनानुमतिः स्रता । राचिदृष्टे पुनस्तस्मिन् सैव राकेति कीर्त्तिता॥

भगवतीपुराणे।

यदा तस्तमियात्मूर्यः पूर्णयेन्दुरुपागमत् । <mark>युगपत्कोत्तरा राका तदा भवति</mark> पूर्णिमा ॥ मत्ख-ब्रह्माण्डपुराणयोः।

यसात्तामनुमन्यन्ते पितरो दैवतैः सह ।
तस्मादनुमितनीम पूर्णिमा प्रथमा स्मृता ॥
त्रात्यर्थं राजते यसात्पौर्णमास्यां निष्माक्रः।
रञ्जनाचैव चन्द्रस्य राकेति कवयो विदुः॥

बद्धविशिष्ठः ।

दृष्टचन्द्राममावात्यां िषनीवात्तों प्रचवते । तामेव च कुङ्गमाङ्गविष्ठचन्द्रां महर्षयः ॥

मत्य-ब्रह्माण्डपुराणयोः।

सिनीवासीप्रमाणस्त चीणप्रेषो निप्राकरः।
श्रमावास्यां विप्रात्यकें सिनीवासी ततः स्टता॥

'सिनी' सिता श्रवशितित यावत्, श्रन्थो वासः 'वासी', सिनी चासी वासी चेति सिनीवासी। 'सिनीवासीप्रमाणः' वासायमाच-इत्यर्थः।

> कुक्किति कोकिलेनोक्ते यावान्कालः समायते। तत्कालसंज्ञिता ह्येषा श्रमावास्या कुहः स्मृता॥ तथान्यो यावनुमृत्या दो लवो काल उच्यते। लवो दावेव राकाया ज्ञेयः कालोऽपराहिकः॥

तथा ।

दी जनी श्रमावास्थायाः स कालः पर्वसन्धिषु। द्वाचरस्य कुडमानः पर्वकालस्य स स्पृतः॥

तथा।

**त्रनुमती च राका च मिनीवाली कुङ्ग्त्**या। एतासां दिखवः कालः कुह्रमात्रा कुह्रः स्पृता । द्रत्येष पर्वसन्धीनां काला वे दिखवः स्मतः॥ भगवतीपुराणे।

त्रनुमत्याञ्च राकायाः **सिनीवा**च्याः कुह्नं विना । एतामां दिखवः काखः कुइमाचा कुइः स्टता ॥ तच मन्धी यजेतेति मन्धी यागः कर्त्तव्य इति । <mark>तस चातिस्रचावेन कर्मानुष्ठानायोग्यलात् सन्धिप्रच्दः खार्च-</mark> **षिषिदितकर्मानुष्टानयोग्यं पूर्वापरं कालं जलयति ।** 

ननु मन्धिमभियनेतेत्यभिग्रब्दखोपरौत्यर्थः प्रतिपदि कर्त्तव्य-लात् सन्धेरपरि यागकर्त्तव्यताप्रतीतेः सन्धिपूर्वकाले यागी न प्रा-प्रोति। नैष दोषः निपातानामनेकार्थलात् प्रत्यासचं सन्धिमि-जच्य यजेतेति वाक्यार्थः, त्रान्यया प्रतिपद्मभियजेतेत्यचाप्युपर्य्य-मिति प्रसच्चेत । तस्मात् पूर्वापरभाविनि काले सन्धौ यजेतेति <mark>शुतिर्वागं विधत्ते, त्रतएव श्रुत्यन्तरं "बन्धिमभितो यजेतेति ।</mark>

तचार बौधायनः।

सूचानात् दिन्धकालस्य सन्धेर्विषय उच्चते । षामीयं विषयं प्राज्ञः पूर्वेणाय परेण वा ॥ तत्र प्रस्थिषिहित एव काले साङ्गस्य कर्मणीऽनुष्टाने प्राप्ते स्ववस्य-था हर्दये नियममा ह श्रुतिः। "पूर्वेदुरिभाव हिः करोति श्रयिमे वार्य्य ग्रहीलोपवस्ति। तथा "पूर्वेद्युरियां ग्रहाति उत्तरमहर्यजतीति।

तदण्यहर्देयं प्रतिपत्पर्वसर्वधीत्याह गोभिनः '

पचान्ता उपवस्तव्याः पचादयोऽभियष्ट्रव्या इति ॥

'पचान्ताः' पञ्चदम्यः, ताखम्यनाधानादि कर्त्त्रं, 'पचादयः'

प्रतिपदः।

निगमः।

उपेच्यान्तं यजेदादिं पचयोः पचचिन्तक इति।

प्राज्ञः जौगाचीयाः ।

त्रादियान्तय पचाणां यश्चिया इति ।

कात्यायनः ।

पचादौ यहाच इति(१)।

भरदाजः।

पचाचा यष्ट्या भवन्तीति।

त्रापसम्बनापि।

श्रमावास्त्रायां दीचा यजनीये वा पौर्षमास्त्रां यजनीये वा स्तौत्यमरः।

दति पौर्णमास्यमावास्थोपरितनदिनस्य प्रतिपद्रूपस्य यजनीय-लसुन्तं।

लौगाचिणाच विशेषो दर्शितः।

नीनंगानीपवस्तस्य यागस्य चतुरो विदुः। दावंत्रावुत्पुजेदनयौ यागे च व्रतकर्मणीति ॥

<sup>(</sup>१) पचादी यदिचरतीति कं। 23 - 3

<mark>'म्रीपवस्तस्य' उपवासस्याम्यन्वाधाना</mark>देस्तीनंग्रान् विदुः। यागस्य वतुरेाऽंग्रान् विदुः। 'त्रन्यावंग्री' पञ्चदग्री-प्रतिपत्सन्धी, तौ <mark>'असृजेत्' परित्यजेत्। श्रन्यमंग्रं पञ्चदग्या व्रतकर्मणि, यागे च</mark> प्रतिपद्यतुर्थमंग्रं। ऋपरे तु "दावंगावुत्मृजेदन्याविति पाठसुदा-इत्य व्याचचते। त्राद्यः पादः पञ्चदम्या उपवस्ते ऋन्वाधानादौ परिइर्त्तवः, पचादेश्चान्यः पादो यागे परिइरणीय इति । एतञ्च <mark>सम्पूर्णपञ्चदग्रीव्यतिरिक्तविषयं, तस्थाः</mark> प्रथमपाद्गवान्वाधानानुष्टा-<mark>नात्। त्रन्ये लिस्राचेव पाठे प्रथमातिक्रमे कार् णाभावाद् न्यः पादः</mark> पञ्चद्य्याः व्रतकर्मणि परिइरणीय दति व्याचचते । एतच यद्यकाल-पौर्णमासीयतिरिक्तविषयं, तस्याः पर्वचतुर्थां य तदनुष्ठानात् । <mark>क्यं तर्हि यागे चतुर दत्य</mark>पेचिते यज्ञपार्श्वः ।

> <mark>पञ्चद्याः परः पादः पचादेः प्रचमास्तयः ।</mark> कालः पर्वेषि यागे स्थादन्यया तुन विद्यते ॥

कात्यायनः ।

न यष्ट्यं चतुर्चें प्रें यागैः प्रतिपदः कचित्। रचांसि तदिसुम्पन्ति श्रुतिरेषा सनातनी ॥ तथा।

> प्रतिपदं प्राप्तयोभूतः पादस्वैकस्य तिष्ठति । यातयामः य विज्ञेयो न हि भस्मनि ह्रयते ॥

न च पर्वचतुर्थाप्रादिके स्नार्ची यागकाले ग्टस्नमाणे सन्धी य-जेतेति श्रृतिविरोधः, सन्धेरतिसूच्यलेन तच साङ्गप्रयोगानुपपत्तेः बन्धित्रुत्यपेचितवन्धियमीपावधिविषयलात् स्प्रतेः । न च यावति

काले यधु प्रकाते तावान्कालः विश्विविधियामधादिव विद्व इति किमविधविधानानारेणेति वाच्यं। धामर्चानुषारेण व्यवस्थायां नस्य-चिद्रव्याद्यभावात् पञ्चमीपर्थन्तप्रयोगं धमापयितं श्रप्रकृतः पञ्चमी-पर्यमं कालावधिर्जात इति कालातिकमानिमित्तपिषकदेशानराही-नामप्राप्तिः खात् । नच यः ग्रीमं धमापयितं ग्रमलदीयधामधं वामीयाविधपरिक्देवं त्रतोऽन्यैरपि तच यष्ट्यमिति त्रत जर्ध-सुत्कर्षे प्रागुक्तं कर्मेति वाच्यं। कश्चिमुहर्त्तनयेण समापयितं प्रक्र इति सुद्धनेचतुष्ट्येन समापयतः कासातिकमी जात इति षथिजदादिप्राप्तिप्रबङ्गान्तसासामर्थ्यसायवस्थितपरिमाणलास सा-मीप्याविधपरिच्छेदकलिमिति सार्त्तमेव वचनमविधपरिच्छेदकं। श्रतएव बौधायनेनोन्नं "न खबु बन्धिः सूपपाद्यतीति। किस् खयं विश्वेषाचेपसमर्थे। विधिर्दुर्वसममाणप्रापितं विश्वेषं खीक-रोति यथा "श्रक्ताः ग्रर्करा उपद्धातीति वाक्यभेषोपसापितं इतं बचा च "प्राप्तना यजेतेति मन्त्रवर्णप्रापितं ज्ञागं तया "सन्धी यजे-तेति श्रुति-स्रितिवाकाप्रापितं पर्वचतुर्थां ग्रलादिकं बन्धिपरिच्छेदकं खीकरोति। तसात्पर्वचतुर्थां ग्रादिकाले यष्ट्यं तेन "पौर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेत" "त्रमावासायामावास्यया यजेतेति अतिदय-युक्तसन्धिपरमिति केचित्। ऋपरे तु पर्वचतुर्थां ग्रलेन व्याचचते। तचाणहिन यागः कर्त्तवः "पूर्वेषुरग्निं स्हाति उत्तरमहर्देवतां यजेतेत्य हर्विधानात् । तथाच संकर्षणसूचं "महनि वा तह्यास्थात-मिति। तचापि पूर्वाण एव "पूर्वाणो वै देवानामिति श्रुतेः। तचापि प्रातरेव "पर्वणोयस्तुर्थां प्राचाः प्रतिपद्ख्वयः। याग-

कासः स विश्वेयः प्रातक्कोमनी विभिः"॥ इति दृद्ध्यातातपवचनात्
"प्रात्यंजध्यमियनाविति मन्त्रसिङ्गाञ्च। तथा "म्रिङ्गरसोमास्य यञ्चस्य
प्रातर्तुवाकैरवन्त्रिति च। "न तस्य सायमञ्जीयाद्येन प्रात्यंद्यमाणः स्वादिति प्रातःकासस्य यागसम्बन्धावगमाञ्च। तथा कात्यायनेनापि "सद्यो वा प्रातरिति सद्यस्कासः कथितः। तथाच
मुत्यन्तरेणापि "तच यजेत यचेनं पस्चादस्कामतं पुरस्कादादित्योऽभुदेतीत्यादित्योदयकास्त्रे यजेतित्यवगम्यते। "उदित म्रादित्ये
पौर्णमास्यास्तन्त्रं प्रक्रमतीत्युदयानन्तरसेव यागानुष्टानमापस्त्रम्वेनोक्तं।
यन्तु प्रागुद्यादमावस्थायास्तन्त्रकरणसुक्तं "प्रागुद्यादमावास्थायामिति, तदुदयात्रागुपक्रममाचसेव न लिष्टिरेव, "प्रागुद्यादनुष्टानेष्वित्यस्विधानविरोधात्।

श्रव गोभिसः।

चयः पौर्णमाधीकाला भविन सन्ध्या वास्तिमितोदिता वोचैर्वा सन्ध्योदिते चन्द्रे सन्ध्यास्तिमिते रवौ चन्द्रोदये उत्तरा प्रायव्यस्तमया-दुचैददेति तासुपवसेत्।

तथा।

यन्धापौर्णमासीसुपवसेदा उत्तरानित्येके । स्रत्यन्तरं च।

र्विदिते कलाहीने चन्द्रे पूर्वा विचचणः। खपावसेदिति ग्रेषः।

अवावसाद्गत अव-

कात्यायनः।

पूर्वां पौर्णमासीमुत्तरां चोपवसेत्।

तच दिवा पर्वसम्भौ पूर्वेद्युरुपवासस्तदस्र्यागः। राजिपर्वसम्भौ तदस्रुपवासः परेद्युर्यागः।

तथाच बौधायनः।

त्रचोदाहरत्यूर्झमर्झराचात्यौर्णमाखां चन्द्रमाः पूर्णते य एतं चापरराचं पूर्णा भवति ववं चाहरूत्तरखा राचेरा मध्यराचादमावा-खाया त्रीपवयधेहन्यूर्झं मधन्दिनाचन्द्रमयादित्यो रभते य एतं वापराचमयो भवति ववं चैतासुत्तरखाक्ष त्रा मधन्दिनादेतं सन्धिमभियजेतेति।

त्रखार्थः। 'त्रचोदाहरित' श्रुतिमिति घेषः। 'पौर्णमाखामिति विषयनिर्देशः, 'कर्ड्डमर्द्धराचाचन्द्रमाः पूर्यते' पौर्णमाषी प्रवर्त्तत-दृत्युक्तं भवित । 'ष एतमपरराचं', त्रमन्तरञ्च 'षर्वमहः', 'क्तरखा-राचेरा मध्यराचात्', त्रमुवर्त्तते, ततो विष्क्रियते, षोऽयं राचिषिन्न-क्तः, त्रयामावाखाविषये 'त्रौपवषयीयेहिन यागदिनात्पूर्वेद्यः, 'क्रांड्यं मध्यन्दिनाचन्द्रमगदित्यो रभते' त्रमावाखा प्रवर्त्तते, 'ष एतमपराषं', त्रमन्तरं पर्वा राचिं, 'उत्तरखाइः', 'त्रा मध्यन्दिनात्', त्रमुवर्त्तते, ततः प्रतिपद्मवित, ष एष दिवासन्धिक्तः । एतं सन्धिमित्याप्य सन्धेः पूर्वेद्युरग्नीनन्वाधायोत्तरेद्युर्यजेत । तथा एवं दिवासन्धिमः भिज्ञच्य तदहः प्रातर्यजेतित ।

एवं श्रुतिसुदाइत्य तद्गती सध्यराच-सथ्यन्दिनग्रब्दी व्याख्यातुसाइ,
राचिई पौर्णमाखां सन्ध्ये या भवत्यहरमावाखायामिति।
तेन श्रुतिगती सध्यराच-सथ्यन्दिनग्रब्दी राचिसिन्धि-दिवासन्ध्योहपखचकौ विविचिताविति प्रतिपादितं भवति।

वनबीच पौर्णमास्त्रमावास्त्रीविषयमुत्योः प्रदर्भनार्थलं उत्तरस्वं।

दे पौर्णमासी दे श्रमावासे पूर्वा पूर्वा पौर्णमासीसुत्तरासुत्त-रामेमावाखामिति ।

वासमर्थः राचिषि-दिवासिमात्यौ दे पौर्णमास्यौ, दिवा-विश्व-राचिविश्वमात्वी च दे जमावाखे, तच दिवासिशः पूर्वामा-ताखा पौर्षमाची वा, राचिमिन्धिखनरा । त्रच पूर्वामावास्थीना न तु पौर्णमासी तासुपमाव्याजेनास, 'पूर्वां पूर्वां पौर्णमासीमिति। <mark>त्रयमर्थः पूर्वाममावास्त्रामिव पूर्वा पौर्णमाषीं जानीयादिति । ततस्र</mark> दिवासिमत्यां पौर्णमास्थां यागः पूर्वेद्युरुपवास इति सिद्धं। तथा **उत्तरा पौर्णमासुक्ता न लमावास्या । तां पौर्णमार्सः निरूपयनार्ड,** 'डत्तरासुत्तराममावाखामिति डत्तरां पौर्णभाषीयुक्तामियोत्तरा-ममावाखां जानीयादिति। ततस्य राचिगतममावाद्या-प्रतिपत्स-िश्वपुष्वाय-यागयोर्म्थे कुळादित्यर्थः ।

चामसम्बद्धा है,

बद्दः पुरलाचन्द्रमाः पूर्णं उत्पर्पनां पौर्णमाचीसुपदचेत् श्वः पूरितेति वा, खर्विकां तियां वाजमनेथिनः समामनित । यद इन हुस्थेत तद्हरमावाचा यो न द्रष्टार दति वेति।

तच खर्विकासूचार्थं उपरिष्टादच्छते। 'यद्दः पुरस्ताच्चन्द्रमाः पूर्ण जसपेंत्', 'यद् इनं दृश्येत' इति सूचदयखायमर्थः। धर्वदा तावत् राका-कुकोरेव चन्द्रमयः पूर्णलमदर्भनं चेति च्योतिः चास्त्रपसिद्धं। <mark>यस्मिन् पुरस्ताचन्द्रमाः पूर्णः 'उत्पर्प</mark>त्' डिंदयात्, 'न दृग्येत वा', तच यद्यपराचे राचौ वा पर्वमिक्षस्तदा तां पौर्णमासीं श्रमावास्थां चौपवसेदिति, यदा तु पूर्वाचे मधन्दिने वा पर्वमिक्षस्तदा यसिस्वचि चन्द्रमाः 'पूरिता' पूर्णीभवति, यस्य वा तद्दृष्टारोनेचितारोभवेयुः तामनुमतीं सिनीवासीं चौपवसेदिति। "श्वःपूरिता" "शो
न दृष्टार दृति वेति सूचद्रयस्थायमर्थः। उक्तञ्च भाष्यार्थमंग्रहकारेण।

त्रपराहेऽय वा राजी यदि पर्व समायते।

उपोध्या तज राका खात्मा पूर्णात्मर्पिलचणा॥

पूर्वाहे वाय मध्याके यदि पर्व समायते।

उपोध्यानुमतिस्तज सा खःपूरितलचणा॥

त्रपराहे चपायां वा पर्वसन्धर्भवेत् यदि।

उपोध्या तु कुह्नस्तज यदहर्नित लचणा॥

पूर्वाहे वाय मध्याके पर्वसन्धर्भवेददा।

तजोपोध्या सिनीवाली स्रो न द्रष्टारलचणेति॥

तदक्तं निवन्धिभिः।

श्रपराहेऽय वा राजी यदि पर्व समायते।
तदहस्तज चोपोया पूर्ण उत्सर्पिलचणा ॥
पूर्वाचे वाय मधाके यदि पर्व समायते।
पूर्वेद्युस्तज चोपोया सा श्वःपूरितलचणा ॥
श्रपराहेऽय वा राजी यदि पर्व समायते।
तदहस्तज चोपोया यदहर्नेतिलचणा ॥
पूर्वाचे वाय मधाके यदि पर्व समायते।
तचोपोया सिनीवासी श्वो न द्रष्टारस्चणा ॥

## ग्टह्मकारिकापि।

पञ्चद्गी प्रतिपच समेते एकदिने महती यदि तस्मिण्यञ्चद्गी प्रकृतेरुपवादः पञ्चद्गीह तनुर्यदि याग दति।

तथा संवर्षणकाण्डे गोविन्दोपाध्यायेनोक्तं।

षस्मिष्यहिन मध्यन्दिने पूर्व एव विक्रम-सिक्तपाती तच पूर्वेद्यु-हपवासः "श्वः पूरितेतिवा, "श्वी न द्रष्टार दत्यस्य विषयः । यचाप-राचे राची वा विक्रम-सिक्तपाती तच तद्यहपवासः "यद्यः पुरस्ता-द्यन्द्रमा पूर्ण उसर्पेत्", "यद्य्यनं दृश्येतेत्यस्य विषय दति ।

देवखामिनायुक्तं।

यदि पूर्वाचे पर्वमिक्षः समाधित ततो नितरासेव च ग्राभनं, पदि पुनरपराचे राची वा तद्दरूपोध्य श्वोश्चते थाग इति । तथाच जीगाचिः ।

> पूर्वाचे वाष सध्याके यदि पर्व समाप्यते । जपोष्य तत्र पूर्वेद्युक्तद्रच्यांग द्रव्यते ॥ जपराचेऽचवा राची यदि पर्व समाप्यते । जपोष्य तिसान्द्रिक शोक्षते याग द्रव्यते ॥

श्वन केचित् बन्धायां पर्वसन्धी व्यवस्थापकवचनान्तराभावात् प्रायेण तत्रापि राचिष्रव्दप्रयोगाच सापि राचिष्रव्देन ग्रञ्चत दत्याज्ञः। तद्युत्तं। सन्ध्या-राव्योर्भेदाञ्चचणायाञ्च कारणाभावात्, सन्ध्यायां पर्वसन्धी च पूर्वेद्युर्धागस्य "श्रावर्त्तते यदा सन्धिरित्यनेनेव सिद्धेः। एतेन "स वै सम्प्रत्येवोपवसेत" "स वा उत्तरासेवोपवसेत्" दति श्रुतिदयञ्च व्यास्थातं। ग्रुक्तपचे तिथिर्ज्ञीया यसामन्युदियाद्रविः। ज्ञष्णपचे तिथिर्ज्ञीया यसामस्तमियाद्रविः॥

इत्यादीनि पचव्यवस्थया यानि वचनानि तानि तिथ्यन्तरिवष-याणि। यनु "पूर्वः पूर्वी यजमानोऽवतीयानिति वाक्यं तच्छास्त्रची-दिते काले प्राप्ते यावद्यावत् पूर्वं यजते तावस्प्रभस्तिमिति प्रतिपाद-यत्तचेव काले विस्तन्तं निवारयति न पुनश्चोदितकासानादरेण पूर्वदिनं प्रभस्तिमिति। तथाच सति चतुर्देश्यादिष्यपि तिथिषु याव-द्यावद्धस्तनियो यागः क्रियते तावत्तावस्तुतरां प्रभस्तिस्थापद्यते। तस्मात्पूर्वास्चादिपर्वस्विभेदेन व्यवस्था युक्ता।

त्रच नेचिदाङः पूर्वापराख-मध्याङ्गाखिधाविभागात्रयणेन पश्च
पश्च सुह्र्त्तात्मका त्रच वेदितव्या इति । नतु नेधा विभागपचे
मध्यन्दिनान्यघटिकायां पर्वसन्धौ प्रातःकाले पर्वचतुर्थां प्राभावान्न्तीये भागे यागः प्राप्तोति । तच "पर्वणो यस्तुर्थां प्र त्राद्याः
प्रतिपद्ख्वयः । यागकालः स विज्ञेयः प्रातक्कोमनीषिभः" इत्येतदिक्थ्यते । तद्सत् । कयं प्रातःकाले पर्वचतुर्थां प्राभावः, प्रातःकालस्य निसुह्र्त्तमाचलादिति चेत् सुतः, "रेखाप्रस्त्ययादित्यान्युह्र्त्ताख्तय एव तु । प्रातस्तु स स्तृतः कालोभागस्राङ्गः स पञ्चमः" ॥
इति वचनादिति चेत् । न । तस्य पञ्चधा विभागपचात्रयलात् । त्रच
तु पूर्वाचपरिभित एव प्रातःकालः यतो मीमांसाभाय्यकारोदाखतायां श्रुतौ "स्विग्धः प्रातर्दिवि देव ईयते यजुर्वदेन तिष्ठति
सध्य त्रहः सामवेदेनास्तमया महीयते वेदैरश्र्व्यस्तिभरेति स्र्यः"
इति सध्याक्रप्रक्रनः सर्वोऽपि प्रातःकालः प्रतौयते । यदि सध्या-

क्वात् प्राक् प्रातःकालादृष्टं कालान्तरं खात् ततः प्रातर्मधाक्वा-खमयकालेषु च्ययजुःसामवेदैरागमने सूर्यंख कालान्तरे वेदश्च्य-खागमनं खात्। तत्र च "वेदेरश्च्यिक्विभिरेति सूर्य इति विक्थते। ग्राखान्तरे "च्याः पूर्वाच इति पाठान्तरात् प्रातःपूर्वाचयोरेक्याव-गमः, त्रतएव प्रथमं प्रहरमिधायाज्ञः स्नात्ताः। "स एवाध्यर्द्वसंयुक्तः प्रातरित्यभिधीयते" इत्येवमिष पूर्वाचाद्विस्त्रक्षेत्रातःकालः तर्हि तचोपक्रस्य पूर्वाचे यागः। यद्याज्ञः। "प्रातदेविमिति प्रोकं तस्नो-पपद्यत इति च।

तद्युपक्रमाभिप्रायेणैव। पूर्वाचैकदेशश्चेत्रातःकालः तर्हि पूर्वाचिव-चया वचनद्रयेऽपि प्रातर्यहणं, श्रन्यथा "पूर्वाचो वे देवानां सध्यन्दिनं सनुखाणां श्रपराचः पित्हणासिति श्रुतिविरोधः।

प्रचादावेव कुर्वन्ति सदा प्रचादिकं चर्छ ।

पूर्वाच एव कुर्वन्ति विद्धेऽप्यन्ये मनीषिणः ॥

द्रित कात्यायनादिवचनात् । श्रय यत् प्रातरत्ति जुहोती-त्यचापि दर्भनात् । षष्ठेऽध्याये जैमिनिना "उदगयनपूर्वपचपुष्याहेषु देवानि स्टितिरूपा-ष्यन्यार्थदर्भनादित्युक्ते भाष्यकारेषान्यार्थसन्दर्भनं "पूर्वाह्नो वै देवा-नामिति दर्भितं ।

श्राह च कर्नोपाधायः, "पूर्वाह्ने दर्भयाग इति। श्रानेन "प्रातह-क्रोमनीषिभिरित्यादि व्याखातं। तेनेष्टिविषये चेधा विभाग इति सिद्धिमिति। तद्युकं। श्राच हि पूर्वाह्मापराह्मी दिधा विभक्तस्थाद्धः पूर्वापरभागी विविचतौ। "श्रावर्त्तनान्तु पूर्वाह्मोऽष्यपराह्मसतः परः। मधाह्नस्तु तथोः सन्धिर्यदावर्त्तनसुच्यते"। इति वचनात्। न तु पूर्वाइादिग्रब्दानां चेधा विभक्तखाह्नः क्रमेण भागचयपरतं। "त्रावर्त्तने
यदा सन्धिस्ततः पूर्वमथापि वा। तदहर्याग द्रय्येत परतश्चेत्परेऽहिन"
दत्यादिवचनात् वच्छमाणबद्धवचनविरोधप्रसङ्गाच । किञ्चान्यस्मिन्
पचे मध्याह्मस्यावर्त्तनादुपरि घटिकापञ्चकपय्येन्ततात् तच सन्धी
तदहरेव यागः प्रसच्येत। न च प्रसच्यतामिति वाच्यं। तच प्रातः
पर्वचतुर्थाग्रादिविहितकासासस्थवेन "पर्वणोयञ्चतुर्थांग्र दत्यादिवचनविरोधात् प्रातःकासस्य चिसुहर्त्तलात्।

तथाच व्यासः।

सुह्रर्त्तचितयं प्रातस्तावानेव तु सङ्गव दति। पराभरोऽपि।

खेखाप्रस्त्यथादित्ये चिसुह्र में गते रवी ।
प्रातः स्टतस्वसी कालीभागश्चाहः स पञ्चमः दति॥
पद्मपुराणेऽपि ।

रेखाप्रस्त्यचादित्यान्मूहर्त्तास्त्रय एव तु । प्रातस्तु स स्द्रतः कालोभागश्वाहः स पञ्चनः ॥ स्कन्दपुराणे प्रभासखण्डे ।

लेखाप्रस्त्ययादित्ये चिसुहर्त्तस्थिते रवी। प्रातःकाल इति प्रोको भागश्चाकः स पञ्चमः॥

एवमन्येध्वपि प्रातः प्रब्दार्थप्रतिपादनेषु वाक्येषु चिमुह्नत्ताकः प्रातः काखः किष्वः, न तु चिधा विभक्तस्था इः पूर्वे। भागः प्रातः काख-दति कचिदपि श्रूयते। यसु श्रुतौ प्रयोगः स न मुख्यः श्रुनेकार्थनस्थान्या- यालात् । सनाडिकाः प्रातःकाल इति प्रोक्तं खापनारोपणादि व्यिति सोऽध्येवसेव । ननु सार्द्धप्रहरः प्रातःकालः "स एवाध्यर्द्धसंयुक्तः प्रात-रित्यभिधीयते" इति वचनात्। 'सः' प्रहरः, ऋधिक उपरि ऋर्ड्रसंयुक्तः <mark>षार्द्धप्रहरः। ततस्र मधन्दिनान्यघटिकायां पर्वसन्धौ पञ्चस्र घटि-</mark> काखतीतासु प्रातःकालः पर्वचतुर्थां ग्रस् सम्भवतीति तदानीं साङ्गी-यागः करियते। तदयुक्तं। "उदित श्रादित्ये पौर्णमास्यास्तन्त्रं प्रक्रम-<mark>यति प्रागुदयादमावाखायाः" दति श्वापसम्बवचनात् । चिसुह्रक्तीत्मकः</mark> <mark>प्रातःकाले। यदा पर्वचतुर्थां प्रमभ्यवस्त देतद्वचनं भविष्यतीति चेत्। न।</mark> <mark>श्रादित्योदयात् प्रागमावास्यायास्तन्त्रप्रक्रमः दत्यस्त पञ्चघटिकास्वती-</mark> <mark>तासु करिखत इति वाच्यं। त्रङ्गप्रधानवत्यां भावनायां युगपत्पुरूषं</mark> प्रवर्त्तयता प्रयोगवचनेन मध्ये विलम्बनिषेधात् । तस्रादचनदयपर्या-<mark>कोचनया चिसुहर्त्तात्मके सार्ह्</mark>पप्रहरात्मके च प्रातःकालेऽवगम्यमाने-णापलम्बवचनानुरोधात् विसुह्रक्तीत्मक एव ग्राह्यः, तस्मादस्मिन् काले यागसिद्धार्थं त्रसादुक्त एव विभाग त्रात्रयणीयः। ननु देधा-विभागे यचावर्त्तनादुपरि घटिकामाच एव सन्धिखचोत्तरेखुरेव यागद्दति तचापि कालासभावादचनविरोधसुच्य एव । सेवं। पर्वणी-<mark>यञ्चतुर्थां ग्र द्रत्यादिकालस्य यागान्वयावगतेर्भवितस्यं, तदेतद्यागस्य</mark> कालान्वयेनेत्यभ्युपगन्तयं, पर्वमाचोत्तरे दुर्यागे कियमाणे न यागस्य कालान्य इति पूर्वेद्युरेव याग इत्यविरोधः। नन्वेवं तर्द्धपराष-<mark>सन्धावुत्तरेद्युर्यागविधानं विरु</mark>धेत । सैवं । यत्रापराचे पर्वसन्धावुत्तरे**षुः** प्रतिपञ्चतुर्थां प्रे यागो न भवति तथाभ्रतस्वैवापराच्स्याच प्रचण-

मित्यविरोधः, युक्तञ्चेतत्, श्रन्यथा हेमन्तकाले श्रतिखर्वं तद्हस्तच किञ्चिदूने चतुर्दग्रघटिकामाचे त्रावर्त्तनं भवति तदा तचैव तिथि-वृद्धौ कदाचिक्कोडग्रनाडिकोऽपि चतुर्थांग्रो भवति तचावर्त्तनाद्-परि घटिकामाचमन्थावुत्तरेद्युरेव यागः प्रसच्येत । न च तद्युक्तं, तच विचितकालसभावात् "न यष्ट्यमिति निषेधात् पूर्वेदुःसभावाच । त्रातीऽचापराह्मग्रब्दसङ्कोच एव ज्यायान्, "न्ना सप्तमान्सुहर्त्तादे दैवं प्रग्रस्थत द्वित वचनं प्रातःकाखविधानात्तद्यतिरिक्तविषयं भवताष्येतदङ्गीकार्थं ऋन्यथा चिधा विभक्तस्याह्रसृतीये भागे प्रातरा-त्मके अवता यागाङ्गलेन खीक्ततेऽतीतेऽपि यागप्रसङ्गात्। तस्मात् देधा विभक्तस्थाहः पूर्वापरभागावेव पूर्वासापरासावच ग्रहीतस्यौ, तचापराचादिगते पर्वसन्धौ परेचुर्यागः पूर्वाच्चगते पर्वसन्धौ तदह-र्थागः। थदा तु पूर्वापराच्चयोः सन्धौ पर्वसन्धिस्तदा तदच्रेव याग-इति प्रतिपादनार्थं मधाक्रग्रहणं। मधाक्रग्रब्दो हि पारिभाषिकं मधाज्ञसुत्मृज्याक्नो मध्यमं चणमेवाच प्रतिपादयति। श्रत एव प्राता-तपोऽपि मध्यमग्रव्दमेव पठति।

> पूर्वा स्थिमे वापि यदि पर्व समायते। तदोपवासः पुर्वेचुस्तद हर्याग द्रस्यते॥

यनु "पूर्वाइः प्रहरं साद्धें मधाइः प्रहरन्तथा। त्रा तिवादप-राइः सायाइश्व ततः परं"॥ दित गोभिलवचनाचतुर्था विभागः, यश्व "सुहर्त्तचितयं प्रातस्तावानेव तु सङ्गवः। मध्याइस्त्रिसुहर्त्तः स्थादप-राह्योऽपि तादृग्रः। सायाइः चिसुहर्त्तस्तु सर्वधर्मवहिःष्कृतः"॥ दिति व्यासवचनात्पञ्चधाविभागः सोयुक्तरीत्या चिधाविभागवत् कर्मान्तर-

विषयः, त्रात्रितसायं दिधा विभागः सकलसूत्रभायक्रद्भिर्दिष निवत्थक्तद्भः, युक्तस्रेति स एव स्त्रीकार्यः । तच राचिसत्थी परेद्य्रेव <mark>यागः "म्नपराच्चेऽयवा राचाविति चौगाचिवचनात् "पचान्ता उपवस्त-</mark> <mark>व्याः पचाद्योऽभियष्टवा इति गोभिजवचनाच । न</mark>न्वस्तमयादूर्ध्वं पर्व -<mark>षन्धौ चतुर्द्य्यामसमयात् प्रागूर्ध्वं वा समाप्तायां त्रमावाखायाः कत्त्र-</mark> राचियोगिले तर्नेव दोहादि युक्तं "तद्यदेष एतां राचिमिहामा वसति तसादमावासा नाम तं गोभिरनुष्ठाय समभरिनति शुत्या <mark>राचियुक्तायाममानास्थायां दथादिरूपस्य मोमस्य मभ</mark>ृतिर्देवैः क्रतेत्यु-<mark>क्तलात्। न च "पचाद्योऽभियष्टया इति वचनविरोधः, ऋहोराचया-</mark> पिन्यामपि तस्य सभावात्। न च "त्रपराचेऽथवा रात्रावित्येत दिरोधः, <mark>तस्य पौर्णमास्थामपि सभावात् स्मृतिलेन दुर्वजलाच। उत्थते। राचिम-</mark> <mark>ब्द्ख तिघेदपचलचकलान् "तद्हरेवैष</mark> पुरस्ताम्न दृग्धेत तद्हर्पवसे-दिति कचिद्रः ग्रब्द्खापि दर्भनात्, "स यदैष एतां राचिं न पुरस्ताच पञ्चाहृ योत तद इरुपव से दिति काचिद इः प्रब्द खापि दर्पनात्, "स य चैष एतां राचिं पुरस्ताच पञ्चाददृगे" दत्यच पूर्वस्मिन् राचिग्रेषे पुरस्ता-द्दर्भनं उत्तररात्यादौ पञ्चादेकस्थामेव वा पुरस्तात्पञ्चाचादर्भनं वक्तयं। श्राद्ये पचे या दिवामावास्या मैव स्थात्। दितीये पचे उत्त-रराचावपि तद्रुपं विद्यते इति धैव भवेत्। श्रयोच्येत उत्तरराचौ प्रतिपदो विद्यमानलाच्छास्ततो दर्भनं प्रतिपद्यपि भवतीति ।

श्राइ वर्कीपाधायः।

दर्शनं ग्रास्त्रतः प्रतिपद्येव भवतीति । कात्यायनस्त्रमावास्त्राभेषे लाइ । श्रष्टमेंऽभे चतुर्द्धाः चीणो भवति चन्द्रमाः ।
श्रमावास्त्राष्ट्रमेंऽभे च ततः किल भवेदणुः ॥ इति ।
तद्भत् यदि राचिसम्बन्धादिष भ्रास्त्रतो निषिद्धं सिद्धं तत उदयात्प्राक् प्रतिपत्पवेभः तचोपवासो न कर्त्तवः पूर्वदिने चतुर्दभी
राचाविष विद्यत इति तचािष चन्द्रसङ्गावान्न कर्त्तव्य एव ।

उन्नम्र स्रती।

श्वति वित्रद्भां श्रमां सुर्वित्त ये दिजाः। विद्यारं पिल्यज्ञ तसर्वे निष्पत्नं भवेदिति॥ 'विद्यारः' विदर्णमिद्युषे श्वाहवनीयादेः द्रत्युषः।

तत्र तस्रोपः प्रबच्चेत तस्रात् "पचान्ता उपवस्तव्याः पचाद्योऽभि
यष्टव्या दत्येतदेव युक्तं तस्राद्राचिस्यौ परेषुर्यागः। नतु राचि
योगिन्यामिष पञ्चद्रक्यां प्रतिपदि चिसुहर्त्तायां दितीयायां "चिसु
हर्त्ता दितीया चेदिति वचनात् पञ्चद्रक्यां यागः कस्त्राच्च कियते

विग्रेषावगमादिति हूमः। यद्यपि राचिसित्यमास्तं हत्द्वाच्चांपिन्यां

प्रतिपदि सावकामं, चिसुहर्त्तदितीयामास्तं दिवास्यौ सावकामं,

यद्यपि च "पचाद्यो यष्टव्या दत्येतदुपमईं नैव वृत्तेरेतद्वाधकाश्रित
दोषाभावस्त्रयापि राचिसित्यमास्त्रस्थानन्यथासिद्धलात् "पचाद्यो

यष्टव्या दत्यत एवोत्तरदिने यागे प्राप्ते पर्वचतुर्यांमस्य प्रातः पूर्वदिने

प्राप्त्रभावाद्यागप्राप्त्रभावे चिसुहर्त्तमास्ते यावत् पूर्वसित्तव्दिने प्राप
पितुमम्ब्यमपेचते तावद्राचिसित्यमास्तं दृष्टा विषयान्तर् सेव चिन्त
यति,तस्रोपरिष्टादच्यामः। तस्नात् राचिस्यौ परेषुर्याग दित सिद्धं,

श्रपराच्चस्थाविष परेषुर्यागः।

ननु।

चतुर्दश्यां चतुर्यामे श्रमा यत्र न दृश्यते।

श्रीभृते प्रतिपद्यत्र भृते कत्यादिकी क्रिया॥

दित वचनात् पूर्वेव कसाल ग्रद्यते। तथाच वचनान्तरं।

चतुर्दश्री चतुर्यामममावास्था न लभ्यते।

श्रीभृते प्रतिपचेत् स्थात् पूर्वान्तजैव कार्यत्॥ दिति॥

यद्यपि चतुर्दश्या यामचतुष्टययापिन्यमावास्था न लभ्यते किन्तु

तदेकदेश्रयापिन्येव तथापि श्रीभृते प्रतिपदस्ति चेत् पूर्वेद्युरेवोपवासदृत्यर्थः। कात्यायनवचनेन पश्चादभ्युद्य श्रमावास्थेनेद्वेति, यज्ञोपवासदिने प्रतिपत्सभावः तत्र चिह्नविष्केष्टिः प्रायस्थित्त्वेनोक्ता।

उच्यते। तस्थाः प्रतिपदि सद्भावे दितीयासद्भावेऽष्णुपपत्तिरन्यथासिद्धा
पराक्ष्मञ्चरस्यात्र बौधायन उक्ता, तस्माद्वितीयेऽहिन यागः। ननु यदा

पूर्वेद्यः प्रातः पर्वचतुर्थांग्राभावः परेद्युश्च प्रातः पर्वचतुर्थांग्रः तदा

कस्मिन्नहनि यागः क्रियते। न तावत् पूर्वेद्यः तच प्रातःकाले पर्व
चतुर्थांग्रादिसमावेग्राभावेन यागकालाभावादपराक्षपर्वसन्धिताच्च।

श्रव केचिदाइः श्रपरेयुर्यागः कर्त्तव्यः पूर्वेयुः पर्वचतुर्थांशादि-विहितकालासम्भवात् प्रतिपचतुर्थांशे यागनिवर्त्तकाभावाच । यस्त-यमस्ति निषेधो निवर्त्तकः ।

नापि परें धुर्यागः तचापि विह्तिकालाभावात् ।

न यष्ट्यं चतुर्थांग्रे यागैः प्रतिपदः क्वचित् ।

रचांसि तद्विजुम्मिन श्रुतिरेषा सनातनीति ॥

उच्यते सधाक्रसिक्षिविषयोऽयं प्रतिषेधो नापराज्ञसिक्षिविषयः, तच

परेचुर्यागविधानात् । नन् अपराष्ट्रसन्थानेव परेचुर्यागप्राप्तेस्त च प्रतिपचत्र्यां प्रसम्भवात् प्राप्तिपूर्वकलाच निषेधस्य तनैव सामञ्जस्यं मध्याक्तसन्थी तु पूर्वेद्युर्यागविधानात् प्रतिपचतुर्यां प्रगन्धोऽपिनास्तीति निषेधानुपपत्तिः । त्रनोच्यते । "पचादयोऽभियष्ट्या दत्यस्य सम्पूर्णायां तियौ खण्डतियौ वा साधारणलं, तच दितौयेऽहनि प्रतिपचतुर्यां ग्रस्य प्रातःकाले सम्भवात् प्राप्तिपूर्वकलं प्रतिषेधस्य घटत एव । न चैतावता प्रतिपचतुर्यां यो यागानुष्ठाने प्रत्यवायभाक्तं । "पचादयोऽभियष्ट्या दति तच यागस्य विहितलादिहितप्रतिषेधे च विकस्य एव स्थात् ।

## **उन्न**ञ्च वृहदार्त्तिके।

यद्यपि प्राप्य यत्किञ्चिद्विधिना तुत्वगोचरः।
प्रत्यवायमितं कुर्यादिकन्पाश्रयणाञ्च तत् ॥
दृष्टो विधि-निषेधो हि तुत्ववीर्थेकगोचरौ।
विकन्पन तयोरेकः प्रामाण्यमनुतिष्ठतां॥
श्रङ्गीकृतनिषेधानां नेष दोषोऽस्यकुर्वतां।
चोदनाजचणलन्तु न प्रामाण्यं विधेखदा॥
विधेः प्रामाण्यपचे तु प्रतिषेधनिराकृतेः।
चोदनाजचणं धर्मं न दोषोऽस्यनुतिष्ठतामिति॥

न च "पचाद्योऽभियष्ट्या द्रत्यस्याः प्रतिपद्भागचतुष्ट्येऽपि साधा-रणलेन सावकाप्रालात् "नयष्ट्यं चतुर्थां प्र द्रत्यस्य प्रतिपचतुर्थां प्रविष-यलेन निरवकाप्रालात् विकस्पो न युक्त द्रति वक्तयं। यतः सामान्य-विषयस्थापि विधेविप्रोषनिषेधेन नात्यन्तवाधः कियते तद्धीन-सामलात्। 24-3 तदुक्तं वार्क्तिककारै स्तच टीकायां।

श्वनदुर्वकोऽपि विधिस्तदधीनात्मकाभेन प्रतिषेधेन तुक्यवको भवति प्रतिषेधः प्रदेशेनारभ्यविधाने चेत्यच वच्छत दति।

तसाच्छास्त्रप्राप्तार्थस्थात्यन्तप्रतिषेधासभावात् "नानुयाजेषु यजामइं करोतीतिवद्विकन्यः, न तु तद्वदेव, तर्ह्व पर्युदासाश्रयणा-दिकल्पः परिच्नुं प्रकाते। तथा हि साचाचो दितकालस्य पर्वचतुर्थां-<mark>प्रप्रतिपदाद्यभागच्यात्मकस्य प्रातःकाले दिनदयेऽप्यविद्यमानलेन</mark> यागानुपपत्ते नित्यचोदितकर्मणः परित्यनुमग्रकालात् प्रयोगवचनसा-मर्थेन किञ्चिदिगुणेऽपि कार्ले यष्टव्यमित्यापितते पूर्वेद्यः प्रातःकार्ले पर्वचतुर्थांग्राभावेऽपि पर्वमाचमद्भावाद्यष्टयं, श्रय वा परेद्युः प्रतिप-दाचभागचयाभावेऽपि प्रतिपन्माचसङ्कावाद्यष्टव्यमिति प्रतिपचतुर्थां-गेऽपि पाचिकी प्राप्तिनं द्वेवेरपि वारपितं प्रकाते। तसासचणया <mark>पर्युदासप्रतिपादने विकल्पस्यापरिहार्य्यवादरं सुर्</mark>खार्थवाय विकल्प-प्रयक्ताविष प्रतिषेधवाचक एव नञ्ज् । किञ्च पर्युदासासकावा-दिप प्रतिषेधः । तथाहि यदि तावत् प्रतिपञ्चतुर्थां प्रस्य वर्जितला-श्रय चतुर्थां प्रवर्जितायां प्रतिपदि यजेतेति तर्हि पर्वचतुर्यां ज्ञागो न प्राप्नोति। श्रथ प्रतिपचतुर्यां ज्ञविते चोदिते काले यनेतेत्युच्यते तर्द्यपराइपर्वस्थावुत्तरमद्योदितकालस्त्रचापि प्रतिपञ्चतुर्थां प्रमाचमेवाविष्यष्टमिति तत्पर्थेदासलेन कुचान्यच विधी-यते। श्रय नोचन्तमादित्यमोचेतेति धालर्थेन नञः सम्बन्धादनीच-<mark>ण्यक्कल्पवद्यागयंकस्पो विधीयते। उत्यते। युक्तं तत्र रागप्राप्तमीचणं</mark> पर्युद्खत इति। इइ लपराइपर्वस्थी परेद्युर्थागः ग्रास्तप्राप्त इति न

पर्युद्सितुं प्रकाते । न चाच यथा चोद्कप्राप्तस्यार्षेयवरएस्य "नार्षेयं ष्टणीते" इति प्रत्यचोपदेशन बलीयसा पर्युदासः तथा न शकाते वनुं। जभयोरपि प्रतिपचतुर्थां ग्रप्रापकपर्युदासयोहपदे ग्रग्रास्त्रलात् । न च यथा यागमाने प्राप्तस्य ये यजामह दत्यस्य यागविष्रेषेष्वनुयाजेषु पर्यु-दासस्तथात्र सन्भवति। न हि पर्युदासभास्त्रस्य पूर्वोह्वापराहादिएर्वस-न्धिसाधारण्खापराचादिपर्वसन्धिमास्तं प्रति विभेषमास्त्रता समावि। न च पर्युदासग्रास्त्रस्य श्रुतिलेन बनीयस्तं, श्रुतिलासिद्धेः। तथाहि भायकारेण चतुर्थांप्रनिषेधः कात्यायनवचनादित्युक्ता "न यष्ट्यं चतु-र्चैं ग्रद्दति स्रोकः पठितः । तसाच्छुतिम् खलाभिप्रायेण "श्रुतिरेषा बनातनीत्युच्यते। ननु पर्युदासवचने तव्यप्रत्ययश्रवणेन विधेः खष्टला-इपराचादिपर्वसन्धिवचने वर्त्तमानापदेशलेन कस्धविधिलादिसन-प्राप्ती वैषम्यं, नैतद्वं, प्रतिपद्मा पर्युद्खते चतुर्थां यो वा यागी वेति बन्देची यावता विलम्बेनापनीयते तावतेतरचापि वर्त्तमानापदेशी वा पश्चमक्कारोवेति सन्देहोऽयपनीयत एव। पर्युदासे नजोपकचणार्थलं द्रत्यधिको दोषः। तस्रात् पर्युदासासभावात् प्रतिषेधोऽवय्यसावी। एवं विकस्पे स्थिते मध्याक्रसिविषयलं विवेधस्थापरास्मन्धिषिषयलं विधेरिति । यतो लौगाचिणा पूर्वाह्मापराइमिश्विषयभेदेन पूर्वी-त्तरदिनयोद्यागव्यवस्था कता "पूर्वाचे वाय मधाक दत्यादिना। यत् "पर्वणोयसतुर्थां प्र दति वाक्यन्तद्पि न प्रतिपचतुर्थां प्रे यागं निवार्यति । तथाहि न तावचतुर्थमं ग्रं निषेधति, श्रविहितला-जिषेधलेनाप्रतीते:। नापि पूर्वेषामन्येषामंग्रानां विधायकलेनार्थाहि-तरमंगं निवारयति, विधिविभक्तिश्र्न्यलेन विधिवलखाष्यप्रीते:।

नाण्परि हि देवेभ्यो धारयतीतिवदिधिः कल्प्यते, सिद्धवदनुवादात् प्रमाणान्तराविरोधाच विधयः कल्छन्ते। इह तु "पर्वणोयस्रतुर्थां प्र दुत्यच प्रतिपद्वागचयविधाने चतुर्थां प्रनिष्टित्तिप्रयोजने कल्प्यमाने "न यष्ट्यं चतुर्घांग्रे" दति चतुर्घांग्रख पाचिकाभ्यनुज्ञागास्तं विक्-धते। न च वाचां विज्ञेय दति विधिप्रत्ययः, "त्राईं क्रत्यत्चस्ये-त्यर्रार्थवेनापि घटमानलात्, भवतु वा विधिप्रत्ययः, तथायन-पेचिते ज्ञाने न तु यजती। श्रथ निर्वपत्यालभितवदनपेचितधा-त्गतोऽपि विधिरिष्टमधं विधत्त इति । उचाते । सापि क्रिष्ट-कस्पने वेति न विस्पष्टचतुर्थां ग्राभ्यनुज्ञ ग्रास्तवाधने सामर्था । तथा चि धालर्षः श्रुत्या विधीयते तद्यस्भवे धालर्षोऽन्यच विधीयते धालर्षे बान्यत् विधीयते । यत्र लन्यदेवान्यत्र विधीयते तदतिक्षिष्टं । त्राध तद्दोषपरिचारार्थं धालर्था ज्ञानमेव विधीयते कथं तर्चि कालस्थ प्राप्ति:। श्रथ ज्ञानं विधीयमानं ज्ञेयसंस्कारकप्रमिति ज्ञानसंस्कार्य्यस्थ कालस यागे विनियोगमन्तरेणानुपपद्यमानं विनियोगविधिं कल्प-यतीत्युच्यते । तस्र संस्कारानुपपत्या संस्कार्य्यविनियोगकल्पनायाः सक्किधिकरणे निराक्षतलात्। ननु "सोमाभावे पूतीकानशिषुणु-वादिति तमसी भन्नं प्रयच्छेदिति च भन्नाभिषवसंस्कारान्यथानुप-पच्या फलचममस्य पूरीकानाञ्च यागविनियोगो यथा कल्पितस्तथे-हापि ज्ञानसंस्कार्यम्य कालस्य विनियोगविधिः कस्मान कस्प्यते । उच्चते। युक्तं तच सोमेन यजेतेति क्रृप्तविनियोगस्य सोमस्य सीममभिषुणोतीति सोमचमस इति च समाख्यया भचाभिषव-संस्कारविधिनं विरुधिते इति, सिद्धे भच्याभिषवयोः सोमसंस्कारले निरूढ़ संस्कार ख द्रव्यान्तर संस्कार विधानेन सुप्रकं द्रव्यख पूर्वद्रव-समानकार्यलक स्पनं, दृष्ठ लिन्छ्डो ज्ञानसंस्कारः संस्कार्यस्य का सख क्षृप्तमानान्तर सम्बद्धिक रणन्याया-दिति युक्तमेव।

किञ्च सोमद्रवासीन विनियुक्तस कदाचिद्रसभ्यमानस प्रतिनि-ध्युपादाने प्राप्ते नियममाचं कियते "पूतीकानभिषुणुयादिति, न लपूर्वी विनियोगः क्रियते । न लिइ विनियोजकान्तरेण विना सिद्धाति, तस्मात् "ससुद्रं मनसा ध्यायति पृथिवी स्व मनसा ध्यायति देखञ्च मनमा ध्यायतीतिवदारादुपकारकलमेव कालजा-नविधानखेति न काले प्रापकलं। भवतु वा ज्ञानसामग्रीसानिध्ये ज्ञानसार्यसिद्धलेनाविधेयलात् कास्विधिलमेव कासज्जानविधा-नखेति । तथापि यागकाल द्रत्येकस्मिन् परे किञ्चिदुह्यि किञ्चिद् पादीयत दत्येतदनुपपन्नमेव, यथैतत् यङ्गैः खिष्टकतं यजतीतिवदषद्भतुः प्रथमभच दतिवच, यथा हि वषद्भर्दविग्रेषि-तभचणे प्राथम्यसम्बन्धा विधातं न प्रकाते तथा पदानारोपात्तपर्व-चतुर्थां प्रादि विश्रेषितस्य कालग्रन्दार्थस्य यागकाल इति समासपदै-कदेशप्रतिपादितखैकदेशान्तरार्थेन यह पश्चात्मन्योविधीयत इति नोपपद्यते समस्यमानपद्योः परस्परसम्बन्धात् प्राक्पदान्तरसम्बन्धाः नुपपत्तेः "परिपूर्णं पदं पदान्तरमाकाङ्कृतीति न्यायात् । ''पर्वणोयस्रुत्र्धांग्र त्राद्याः प्रतिपद्स्त्रय दति पद्गन्तरोपानस्य कालस्य यागेन सम्बन्धा विधीयत इति। उच्यते। तथापि यागकाल-दति समासप्रद्रगतेनोपसर्जनीस्तेन यागेन सह सम्बन्धः प्राप्ताति।

किञ्च फलेन वा कारकेण वा कियाणा सम्बन्धी अविति। न च कालो यागच्य फलं, त्रसाध्यवात्। नापि कारकं, कारकविभ-क्रिनिर्देशाभावात्। न हि "प्रतिपदि यजेतेविवत् पर्वचतुर्थाशादे-रिधकरणविभक्तिनिर्देशो दृश्यते। तसास्रचणयाधिकरणार्थः कच्य-नीय द्रत्यपरः क्षेत्रः।

यसु वा कासविधिलं, तथापि प्रतिपदाद्यभागचथविधानं नोपपद्यते । तथाहि दृष्ठ कालद्वयसुपान्तं पर्वचतुर्थागः प्रतिपदा-यभागचयञ्च । न चोभयमेकेन वाकोन विधातं प्रकाते, यागानु-वादेन कालद्वे विधीयमाने वाकाभेदप्रसङ्गात् । श्रथ कालस्य निमित्तख्रूपकलात् कालयोर्थागीविधीयते न तु थागे कालावि-त्युचते, तर्षि सुतरासेव वाक्यभेदः। तच कालभेदेन यागसन-न्धभेद्पतीतेः। श्रय प्रतिग्रहं संमार्गेषु विधीयमानेव्वपि यथा न वाकाभेद्साद्वदिहापि प्रतिकालं यागे विधीयमानेऽपि न वाकाभेद-द्युचते। तस युक्तं। तच यहल-संमार्गयोरे केन यह्नेन सम्बन्धं विधाय श्रीते विधितात्पर्ये पर्यवसिते सत्यार्थिका व्यापारभेदाः प्रतिग्रहसुपजायमाना त्रपि न वाकां भिन्दनीति। दह तु पर्वचत्-र्थां प्रस्त प्रतिपदाद्यभागचयस्य चैकेनेव श्रौतविधितात्पर्येण यागस-निभा येन प्रब्देन विधीयते तथाविधः प्रब्दीनात्सुभयोः पृथगुपान्त-लात्तसालाप्तस्य यागसानेकसान् सम्बन्धे विधीयमाने रेवती-वारवन्तीयाधिकरणपौर्णमास्यधिकरणादिपूर्वपचवदाक्यभेदः। जनु तद्देव तर्षि विश्विष्टविधानेन वाकाभेदपरिचारः कस्मानेष्यते । **उचते । विभिष्टविधानेऽभ्यूपगम्यमाने यागान्तरापत्तेर्न दर्भ-पूर्णमा**-

सयोरयं कालविधिः सिद्धाति । दर्भ-पूर्णमासयोः ग्रास्तान्तरप्राप्त-योरेकेन वाच्येन कालद्वयसम्बन्धे वाच्यभेद उक्त एव । त्रथ "त्रई-मन्तर्वेदि मिनोत्यईं विद्वेदीत्यच लचणया सन्धौ मिनोतीति विधाय यथा वाच्यभेदः परिचतः तद्दत् पर्व-प्रतिपद्गागाभ्यां सन्धि-लचणया वाच्यभेदपरिचार दत्युच्यते । तन्न युक्तं। तन्न सन्धिदेशे लचितेऽर्थप्राप्तलेनान्तर्वेदि-विद्विविद्याब्दार्थयोरनुवादसभावात् । दच तु सन्धिकाले लचितेऽपि न पर्वचतुथांग्र-प्रतिपद्गागचयस्थानुवादः सिद्धाति । पूर्वापरयोरंग्रयोर्नियतयोर्विषमयोर्थप्राष्ट्रभावात् ।

किञ्च सम्यविधानस्य किं लचणाक्षेणेन "स्यो यजेतित युवा स्यान्यकाले विहिताऽपि प्रयोगायोग्य इति तस्यमीपलचणायां प्राप्तायां किं पर्यन्तः काल इत्यवध्यपेचायां पूर्वापरसामीप्याविधिविधानार्थं वाक्यमागतिमित वक्तव्यम्। यदि पर्वचतुर्थं।प्रादिविधायकमेतदाक्य अवेत् "पर्वणोयञ्चतुर्थं।प्र त्राद्याः प्रतिपदस्त्वय इति, तद्पीदानीम-लुपपद्यमानं । यदि पुनरिप तमेव सित्यं लचियतं गच्किति तदा किं तेन कतं भवति, तस्पाद्यागस्य कालद्वयस्वत्यविधाने वाक्यभे-दोऽपरिहार्यः। त्रथ यो यागकाल इति यागकालमनूद्य स पर्वण-ञ्चतुर्थं।ऽप्र त्राद्याः प्रतिपदस्त्रयोऽप्राञ्चिति विधीयते । तिर्हे याग-काल इति विधिष्टानुवादे एकस्तावदाक्यभेदः, पर्वचतुर्थं।प्रस्त प्रति-पद्भागवयस्य चोभयोविधानादपरोवाक्यभेदः। यत्तदोर्थत्यासेनान्वय-दत्यपरोदोषः। त्रथ पर्वचतुर्थं।प्रं प्रतिपद्भागचयं वानूद्य तथोह्म-योर्थगकाललं विधीयते । एवं तिर्हे पर्वणोयञ्चतुर्थे।प्र इति विधि-ष्टावादादेकोवाक्यभेदः, त्राद्याः प्रतिपदस्त्रयोगा इत्यपि विधि-ष्टावादादेकोवाक्यभेदः, त्राद्याः प्रतिपदस्त्रयोगा इत्यपि विधि-

ष्टानुवादाद्दितीयोवाकाभेदः, तयोद्दभयोर्यागकालविधानानृती-वाचोकाभेदः, पर्वचतुर्धाप्रसः प्रतिपद्वागत्रयसः च विधायकान्तरा-भावादनुवादोऽपि न प्रकाते कर्तुमित्यपरोदोषः ।

<mark>किञ्च कालखानुपादेयलात् काल</mark>विधिपरेषु वाक्येषु कालसु-हिम्स कर्मेवोपादीयते, तदि चदि पर्वचतुर्थां मसुहिम्स स याग-काल इति विधीयते तर्हि विधेयस्य यागकालस्यापि कालक्ष्यलेना-नुपादेयलादुद्येयलमेव प्राप्ताति। न चोद्येयद्ययस्य मिथः सम्बन्धः यभावति। न चानयोः समुदायीकरणार्थः एकः ग्रब्दोऽस्ति, येन <mark>षसुदायस्य यागसम्बन्धविधानादाक्यभेदः परिक्रियेत । ननु यःग-</mark> काल इति कालग्रब्देनोभयमेकरूपतया पराम्हम्य थागर्भनन्थाविधी-<mark>यते । तत्र । याग-कालग्रब्देन याग-कालयोः सम्बन्धविधानसग्र-</mark> कामित्युक्तवात्।

किञ्च याग-कालग्रब्देन पर्वचतुर्थागादिकालोऽनूचते ५ नस्तेकैव प्रब्देन यागस कालसम्बन्धा विधीयते, तदा वाजपेयोक्तं वैरूप्य-मापचेत । न ह्येकस्मिन्नेव वाक्ये एकमेव वस्तु तदाक्यगतमेव किन्चि-द्पेच्यानूचते किञ्चिद्पेच्य विधीयते इति सम्भवति। यदि तु वैष्ठणपरिचारार्थं पर्वचतुर्थाग्रपचादिपरामर्शमकारेण ग्रुद्धस्थेव का-बस्य यागमंबन्धी विधीयते। तदयुक्तं। कालसम्बन्धेविधानसन्त-रेणापि सिद्धेः। श्रथ "वागकालः स विज्ञेय दति तच्छव्देन पर्व-प्रतिपद्भागान् पराम्हकः यागसंबन्धे विधीयते, तचापि पूर्वीकं वैरूकं तद्वस्थमेव ।

किष्टु य रत्ययनाष्ट्रव्य एकवचनान्यसुरः कालभागान् परा-

मधुं न प्रक्रोति । त्रथानुषङ्गन्यायेन पृथगेकैकं पराम्हप्रतीत्युच्यते । मैवम् । एकस्मिन्वाक्ये प्रतिपदमनुषङ्गेणैकस्थानेकेषु सम्बन्धेषु रहस्य-माणेषु वाक्यभेदप्रसङ्गात् ।

किञ्च एकवचनान्तस्य स द्रत्यस्य तच्छन्दस्य "त्राद्याः प्रतिपद-स्तय द्रत्यन बज्जवचनप्रतिनिर्देशात् त्रनुषङ्गोऽपि नोपपद्यते । यथा गच्छतामित्यस्य संयजनैरङ्गानीत्यन नानुषङ्गः ।

किञ्च यत्तदे। नित्या भिषम्बन्धात्पर्वणोयसृत्र्थां ग्र दति पर्वचतुर्थां ग्रे यच्छन्दश्रवणात् स एव तच्छन्देन परामर्षुं युच्यते न प्रतिपद्गागाः। त्रय तचापि यक्कव्दोधाक्रियते त्रुत्यधाइतयोः त्रुतेः ग्रीन्नं सम्प्रत्ययात् पुनर्पि न तस्य परामर्गः। भवतु वाध्याचारः तथापि प्रतिपद्वागा-दति बज्जवनान्नस्वैव यक्कब्दसाधा हारादे कवननानेन तक्क्देन पुनरपि कथं सम्बन्धः। श्रय पर्वप्रतिपद्गागससुदाय एकवचनान्ते तक्कब्देन परामधुँ प्रकाते द्रत्युच्यते। तन्न। एकावक्केदमन्तरेण समुदा-यानुप्रन्तेः । ऋषेकेन तच्छब्देनोपादानात् ससुदायलमित्युच्यते । यथा विद्वदाक्ये पौर्णमासादिग्रब्दोपादानादाग्नेयादीनां ससुदायलसिहः, यथा वा राजसूयग्रब्देनोपादानादनुमत्यादीनां महादीनां<sup>(१)</sup> पवि-चादीनाञ्च यागादीनां ससुदायलसिद्धिः। तन्न । तन्त्र ेगदा-नात् ससुदायलं ससुदायलादे कवचनान्तत च्छ्व्दोपादा निमतीतरे-त्राग्नेयादीनान्वेकण्यायान्यतिरेकेणायेको-तराश्रयापत्तः। एव । यदुत्पत्ती कालविशेषयोगिलं नाम पाधिसम्बस्गी विद्यत तदुक्तम्। "एककासाभिषंयोगाङ्किज्ञानामपि कर्मणां। समुदायार्पणं

<sup>(</sup>१) चनुमलादीनामकादीनामिति क॰।

याक्यमेकदेशस्वच्छवत्"॥ इति। रामस्येऽपि प्रकृतलविभिष्ठयागला-पाधिमद्वावात् ममुदायलं भविष्यत्येकप्रक्षमधनलादा । नन्वनापि प्रकृतलविभिष्ठकाललोपाधिमद्वावात् पर्वचतुर्थांशस्य प्रतिपद्वागनयस्य च समुदायलं भविष्यति। मेवं। किं पदार्थक्षपेण कालयोः प्रकृतलं, किं वा वाक्यार्थक्षपेण, न तावद्वाक्यार्थक्षपेण, महावाक्येऽवान्तरवा-क्यार्थविवचाभावादिवच्छामाणेऽवान्तरवाक्यभेदप्रमङ्गात्। नापि पदा-र्थक्षपेण, न हि पर्वणोयस्रतुर्थांश इत्यन कस्यचिदेकस्य पदस्यार्थः पर्व-चतुर्थाशः प्रतिपद्वागनयं वा, तस्मास्त प्रकृतलावच्छेदात् समुदायलं पर्व-प्रतिपद्वागानाम्।

ननु यागसाधनलेकोपाधिसङ्गावात् ससुदायलं भविष्यति ।
नैतदेवम् । यागसाधनलात् ससुदायलं, ससुदायलादेकवचनान्तेन
तच्छव्देन परामग्रंः, तच्छव्दपरामग्रांद्यागिवधानं, यागिवधानाद्यागसाधनलं, यागसाधनलात् ससुदायलिमिति चक्रकापित्तः । ऋतएवेकावच्छेदमन्तरेण ससुदायलानुपपत्तेः काखदयप्रतिपादकावेव
ग्रव्दे। काखदयससुदायं खचयत द्रत्येतदपास्तम् । ऋष "पर्वणेरिशे
तुरीये तु कर्त्तव्येष्टिर्दिजातिभिः" दति पर्वचतुर्थेग्राच्य यागसाधनलावगमात् "पचादयोऽभियष्ट्याः," "न यष्ट्यं चतुर्थेग्रिः" दति
वाक्याभ्यां चतुर्थेग्रवर्जितप्रतिपद्भागचयस्य यागसाधनलावगमात्
"पर्वणोयस्रतुर्थेग्रिंग्र दति वाक्यप्रमितेः प्रागेव काखावयवानां यागसाधनलखचणस्थोपाधेः सिद्धलात् "पर्वणोयस्रतुर्थेग्रि दति वाक्ये
तेषां ससुदायापादनस्नानुपपस्रमिति न चक्रकापित्तिरित्युच्यते ।
तदयुक्तं। एक्रेनानेकेषु काखभागेषु यागसाधनतयाभिधीयसानेषु

वाक्यभेदापत्तेक्तत्परिहाराधं समुदायक्पतयायेकलापत्ते विधेयानां कालभागानामपेच्यते यागसाधनलमेत्र विधातं। तत्र यदि पर-मिदानीं समुदायलापत्तेः प्रागेव वाक्यान्तरैः कालभागानां याग-साधनलं सिद्धं किमिदानीं समुदायलापत्त्या क्रियते।

किञ्च कालदयमिदं विधीयमानं किं समुचयेन विधीयते, किं वा विकल्पेन। न तावत् समुचयेन कालदयमन्थः, तथा मत्युभयोरिप का-लयोर्यागानुष्ठानप्रसङ्गात्। नापि विकल्पेन, विकल्पो हि विरुद्धार्थयोः ग्रास्त्रयोः परस्परतो विधानसामर्थ्याविभाव-तिरोभावादिना विरुद्ध-व्यापार्चतुष्ठयदयेन क्षेत्रेन सम्पाद्यमानोऽपि गत्यन्तराभावात् खेदे-नैवाभ्युपेयते। तचैकेनैव विधानात् तावत्क्षेग्रोऽनुभ्रयत इति किमे-तदाजपेयोक्तवेद्ध्यापन्तेः, एवं कालदयाभ्युपगमेन सर्वमेतदुक्तं।

किञ्च प्रातरात्मक कृती यो ऽपि का को ऽ चै वो पात्त दित तिस्स पि विवच्छ माणे पूर्वी केषु पच भे देषु सुतरां वाक्य भे दादयः सक्षविन्ति, तसादितमन्द्र प्रक्रिताद्यः वचनस्य न प्रतिपद्गागचय विधानसु खेन चतु थों प्रयुद्ध सक्षवं, किं तर्ज्ञ नेन वचनेन कियते, न किञ्चित् कियते। किन्तु "पर्वणों ऽप्रे तरी ये तु कर्त्त यो ष्टिरित पर्वच तर्थों प्रे प्राप्त "पचा द्यो ऽभियष्ट्या दित प्रतिपदि प्राप्तायां "प्रात्यं जध्य मिति प्रातः का ले प्राप्ते "च यष्ट्यं चतु थें ऽप्रदित पूर्व किष्म रेण प्रतिपचतु थों प्रे विक क्षेन निष्द्धे वैक क्षित्र निषदे चित्र यो यावत्का चरा प्रिरविष्य यो विक क्षेन निषद्धे वैक क्षित्र निषदे चित्र यो यावत्का चरा प्रिरविष्य यो निषदे क्षेत्र विवाद क्षेत्र विवाद यो यावत्का चरा प्रिरविष्य यो विक क्षेत्र स्वरण यो क्षेत्र विवाद यो विक क्षेत्र विवाद यो विक क्षेत्र विवाद यो विवाद यो

धानीति।ययाह वार्त्तिककारः, "स्प्रादेहत्पत्तिसम्बन्धः कार्येह्दून-नादिभिः। तत्र यज्ञायुधानीति प्राप्तमेवानुकीर्त्यते"॥ तथा "पर्वणो-<mark>यञ्चतुर्थें।ऽग्र दत्यपि नानाग्रास्त्रपिण्डीक्वतानुवादः न पुनः कर्स्यचि-</mark> त्कालख विधायकमेतत् येनार्थात् प्रतिपचतुर्थां यं युदस्रेत्।

किञ्च "उक्तोमनी विभिरित्युक्तप्रब्देन वाक्यान्तरैक्क एवार्थः सारणे सौकर्यार्थमेकच पिण्डीकत्यानूचते न लपूर्वे (उर्थे उनेन वचनेन विधी-यत इति दर्भयति। तस्रात्पतिपदाद्यभागचयस्वैव यागकास्त्रलिमिति विधानाभावात् "न यष्ट्यं चतुर्घेऽं य दत्यनेन निषधेनापि चतुर्थायस्य पाचिकप्राष्ट्राभ्यनुज्ञानपायाञ्चात्यन्तमयागकात्रलं प्रतिपचतुर्थाप्रस्य । यद्यवस्त्रमनेन वचनेन विधायकेन भवितयं तर्हि प्रातर्विधान-मन्तु सर्वमन्यदाक्यान्तरप्राप्तमनूद्यते । ननु प्रातःकालोऽपि <sup>ः</sup>प्रात-<mark>र्थजध्वमिति प्रास्त्रपाप्त एव। नैष दोषः। न हि पौरूषेयवाक्यानां</mark> वेदम्बलापराधेन विधादलं विच्चते, सर्वस्टतीनामप्रामाखप्रमङ्गान्। <mark>येषामपि वक्रुज्ञानानुमापकानि पौरुषेयवचनानि तेऽपि</mark> कथश्चित् पौरुषेयेषु वचनेषु विध्वनुवादिवरोध्यनुवादिववेकं कुर्वन्त्येव न पुनः मर्वानुवादकल मन्यते । येनैवमाज्ञः यश्चादनाजचण दत्यन्च स धर्म इति विधीयत इति । ननु यदि वाक्यान्तरप्राप्ताऽप्यर्था-विधातुं प्रकाते तर्हि पर्वचतुर्थापादिरपि कस्माच विधीयते। उच्यते। न पर्वचतुर्थाप्रादिर्वाक्यान्तरप्राप्त इति न विधीयते किन्व-<mark>नेकविधाने वाक्यभेदभयादाक्यान्तर</mark>प्राप्तलेन कथञ्चिदनुवदितुमपि <mark>ग्रकालाम विधीयत। ननु यदि एक एव विधातव्य इति पर्व-</mark> चतुर्थां शादिकालस्य वाक्यान्तरविद्यितवात् प्रातःकालो विधी-

यते तर्हि विपरीतं कस्मान भवति। उच्यते। "पर्वणोयस्रतुर्धाम-दूति चतुर्थामस्य यच्छन्दोपनन्थाद्विधेयतं, प्रातःकालस्य तद-भावादिधीयते।

किञ्च पर्वचतुर्थां ग्रस्थ "श्राद्याः प्रतिपदस्तय द्रत्येतदिहितस्य यागकालः स दति तच्छन्देन परामर्ग द्रत्यपरः क्षेत्रः।

किश्च येनैव हेतुना वाक्यभेदभयादिना कालचितयमेतेन न विधीयते तेनैव पर्वचतुर्थां प्रादिरेकोऽपि कालो न विधीयते, तथाहि
पर्वणश्चतुर्थांऽप्र इति, चय एते अर्थाः किं तेषां अरुणैकहायनी न्यायेन
प्रथमं कियया सह संबन्धमनुश्चय पश्चात्पार्ष्णिकः परस्परसन्नश्चः,
आहो खित्रथमं परस्परसन्नश्चः पश्चात्कियया सह सन्नश्चः इति
यदापि प्रथमं कियया सन्नश्चः तदापि किं विप्रिष्टविधानन्यायेन
कियया सन्नश्चः, अहो खित्कियानुवादेन तेषां सन्नश्चः इति । यदि
ताविदिप्रिष्टविधानं तथा सित कर्मान्तरापत्तेनं दर्भ-पूर्णमासयोरयं
कालविधः सिध्यति। अय कियानुवादेन पर्वणश्चतुर्थे। प्रस्व सन्नश्चो विधीयते, तदा प्राप्तकियानुवादेन पर्वणश्चतुर्थे। प्रस्व सन्नश्चो विधीयते, तदा प्राप्तकियानुवादेन पर्वणश्चतुर्थे। प्रस्व विधायते एन्छेषां परस्परसन्नश्चविधानेऽपि स एव दोषः। अय
वाक्यभेदः पुनर्खेषां परस्परसन्नश्चविधानेऽपि स एव दोषः। अय
वाक्यभेदपरिहारार्थं चतुर्थे। प्रादिविभेषणमनादृत्य पर्वमाचस्य यागसन्नश्चो विधीयते, तर्हि पर्वणि यदा कदाचिद्यागः प्राप्नोति।
चतुर्थे। प्रयक्षस्य विधिनेनानुवादनेन वानुपपर्यमानं व्याहन्यते।

ननु पर्वणि यदा कदाचिदीजानः कदाचिचतुर्थाग्रेऽपि यजत-दृत्यनुवादः सम्भवति । नैतदेवं । पाचिकानुवादस्य न्यायविदाम-समातनात् । त्रय चतुर्थां प्रयागयोः सम्बन्धो विधीयते, तदि यस कस्विद्-द्रव्यस चतुर्थां प्रो यागार्थ दत्युकं स्वात् न विभन्निषितोऽर्थः सिद्धाति ।

नचंग्रविधानखांग्रिना विनातुपपत्तरंग्रिनि किसांखिदाचेप्तये बुद्धिस्यः पर्वक्षेगंऽग्रिविग्रेषः किमिति त्यञ्चते। उच्चते। बुद्धिस्थाऽणि विध्यसंस्पृष्टो न सिद्धाति। श्रथ यदि विधिना स्पृथ्यते तर्हि तदे-वानेकविधानमापद्यते। नतु विधिना स्पृथ्यमानोऽप्यर्थात् स्पृथ्यते न श्रुत्या न तचानेकविधानं दोषः। मैवं। न द्यनेनांग्रिविग्रेषेण विनां-ग्रिविधेरतुपपत्त्रियेनार्थादिममेवांग्रिविग्रेषं स्पृण्येत्। न हि साधार-ण्यातुपपत्तिरिभधानमाचेण बुद्धिस्थे विग्रेषे पर्यवस्थित, तथा सित सर्वच गुणविधेरत्यादः "वेग्रेन यजेतित यागमाचं विधाय विधी पर्यवस्थिते या साधारणी द्रयाकाङ्का सा विधानमन्तरेणेव बुद्धिस्थे द्रयविग्रेषे सेग्रेप पर्यवस्थतीति कथं विग्रेषविधानं स्थात्। यचापि प्राप्ते कर्मण्यनेकगुणविधानाद्दाक्यभेदः प्रसच्चते तचाप्येकगु-णविधानमेवास्तु, दत्रस्तु गुणविग्रेषः, सामान्यानुपपत्त्याप्याचिष्यत-दिति वकुं प्रस्थवात्।

नचेवं ति "पर्वणें। प्रे त्रीये त कर्त्तयेष्टि जिति सिः"। दित वाक्येन कयं पर्वचत्थां प्रो यागाय विधीयते तचापि पूर्वीकानां दोषाणां श्रविधिष्टलात्। उच्यते। "पर्वणें। प्रे त्रीय दिति
पर्वाधक्ष्पं पदार्थद्वयं परस्परसन्नस्विधिष्टसेकी सतं यागाय विधीयत दिति विधेयसेदासावान वाक्यसेदः। ननु "पर्वणें। प्रे त्रीय दिति पर्वाधयोः परस्परसन्नस्थे विधियापारसन्नरेण न
सिद्धति। सत्यं न सिद्धति। किन्तु विध्यन्तरसेवानयोः परस्परसम्बन्धे

पञ्चदश्याः परः पादः पचादेः प्रथमास्तयः। कालः पार्वणयागस्य श्रन्यथा तु न विद्यते ॥

इति पञ्चद्याः पादः इत्यनयोः सम्बन्धा विधीयते। नन्वेवं पञ्च द्या श्राचेऽपि पादे यागः प्राप्तीति श्रथ परः पादः इति विशिष्यते तर्हि वाकाभेदः। नैष दोषः। "मसी यनेतेति मन्धि-कालस्य यागार्थस्य विहितस्यायोग्यवात् सन्धिसमीपवर्त्तिनि काले लचयितव्ये कियासमीपकालो लचितः किं नाडिका किं वा प्रहर-स्तिथाईं तिथिवैत्यपेचायां पञ्चदशीपादः सामीयविशेषाकाङ्गापरि-पूरणाय विधीयमानः सामीप्यावष्टकोन सन्धिप्रत्यासन्ततर एव सिद्धिति न दूरवर्त्ती। नन्वत्र वाक्ये न केवलं पञ्चदशीपादयोः सम्बन्धः प्रतीयते किन्तु यागसम्बन्धोऽपरः प्रतीयते । सत्यमेवं । किन्तु "पर्वणांऽग्रे तुरीये तु कर्त्तव्येष्टिरिति विधीयमाने।ऽनूचते आगामिन्या अपि प्राप्तेरनुवा-द्सक्भवात्। तस्मात् पञ्चद्गीवाक्ये पञ्चद्गीपादमात्रं विधीयते। तस्य सम्बन्धस्य यागसम्बन्धमाचं "पर्वणें। प्रे तुरीये लिखनेन विधीय-ते। तस्य पर्वांग्रस्य तुरीयलमविहितमपि सन्धिग्रास्त्राचिप्तमनूचत दति पूर्वमेवोक्तं। "पर्वणोचश्चतुर्थां ग्र दत्यनेन प्रातः कालसम्बन्धमाचं विधी-यते सर्वमन्यदनूद्यते । तस्मात् क्वचिद्यनेकार्यविधानाभावाच वाक्य-भेदः । ननु पञ्चद्याः पादस्य सम्बन्धो वास्वान्तरविहितो यागसम्ब-न्धविधानपरे वाक्ये वाक्यभेदं न करोतीति यदुच्यते तर्हि "पर्वणी-यञ्चतुर्थां ग्र दति वाक्येनापि पञ्चदश्रीपादस्य यागसम्बन्धो विधातुं प्रकात एव । सत्यं प्रकात एव । किन्वसी विभिष्टकाली यागाय विधातव्यः स चाविधिष्टच प्रातरात्मकस्य कालस्य विधानेनापि वाक्यापपत्ती न युक्तः विशिष्टस्य वाक्यान्तरसम्पादितलेन विशिष्ट-विधाने वाकाभेदे परिचतेऽपि खरूपमाचविधानापेचया किञ्चिदि-धिगौरवस्थापरिहार्थ्ववादिप्रिष्टापादकवाक्यान्तरसापेचलाच । यच तु खरूपमाचविधानयोग्यं किञ्चिद्पात्तं नास्ति तच गत्यभावा-दिग्रिष्टमपि यागाय विधीयत एव यथा "पर्वणें। प्रो तुरीये लिति।

ननु यदि काल-भागयोः विशिष्टलमेकेन वाक्येन क्रियते तस्य विज्ञिष्टस्य यागसन्स्थोऽपरेण वाक्येन तर्ज्ञनेनैव प्रकारेण प्रतिपदाद्य-भागनयस्य यागसन्तरः कस्मान्नेस्यते । तथा हि "पञ्चदस्याः परः पादः पचादेः प्रथमास्त्रयः"। इति पचादेः पादा श्रपि मन्धिसामी-व्याचेपनजात् मन्धिप्रत्यामन्नाः पादाः प्रथमा एव मिद्यान्तीति । नैतदेवं। इह कालावयवद्वयसम्बन्धः प्रतीयमान त्रास्ते। न चैक-सिनेव सम्बे विधेये इतरसिन् हातये प्रथमप्रतीतं पञ्चद्याः पाद्ख च सन्दर्भ हिला पश्चादवगतः पचादेः पादानाञ्च सन्दर्भो विधीयत इति कोऽयं नयः। किञ्च पञ्चदश्याः पादस्य च सम्बन्धः पाठिसद्धः पचादेः पादानाञ्च सम्बन्धोऽध्याचार्य दत्यपि तस्य दौर्वेखं। किञ्च विधीयतां नाम कामं पचादेः पादानाञ्च सम्बन्ध-जायापि केन वाक्येन संयोगो विधीयते, न नावत्तेनेव, वाक्यभेद-प्रमङ्गात्। नापि "पर्वणो यस्तुर्धौंऽग्र श्राद्याः प्रतिपद्स्तय द्रत्यनेन, तस्य प्रातःकालसम्बन्धविधानेनैव चरितार्थलमित्युक्त नात्। न चान्यदा-क्यमिल येन प्रतिपद्वागचयस्य यावान् सम्बन्धो विधीयते। तसाद्वा-गुचयविधानासस्भवात् "न यष्ट्यं चतुर्थेंऽ ग्रे" द्रत्येतदेव चतुर्थाग्रानि-षेधकमविशयते। तच प्रतिपचतुर्थाश्रखापि विकल्पेन प्राप्तिमनु- जानातीत्युन्तं। तसात् पूर्वेक्तव्यवस्थयापराष्ट्रादिपर्वस्थी प्रतिपच-तुर्थांग्रो न निषद्धते पूर्वाक्रपर्वस्थी तु निषद्धत इति सिद्धं। तथाच चिकाण्डमण्डनेनोकं।

> सिर्धियद्यपराचे स्थाद्यागं प्रातः परेऽहिन । कुर्वाणः प्रतिपद्भागे चतुर्घेऽपि न दुष्यति ॥

तदेतित्तिकाण्डमण्डनादिमतमन्ये नातुमन्यन्ते। कसात् पूर्वा हाप-राज्ञयन्ध्ययोक्षभयोरपुपवाचे दितीयेऽहिन च यागेऽतुष्ठीयमाने पचा-देः प्रतिपचतुर्थांग्रस्य च सभावात् "पचादयोऽभियष्टयाः"। "न यष्ट्यं चतुर्थेऽंग्रे" दिति ग्रास्तदयस्थापनुग्राञ्चलान्यभ्याक्षमस्थावेकमपराष्ट्र-सन्धावपरिमिति व्यवस्थायां प्रमाणाभावात्। न च सौगाचिवा दयं प्रमाणं, तस्य पूर्वेक्तरदिनदययागव्यवस्थापरत्नेन विधि-निषध्यव-स्थायां तात्पर्याभावादसभावाच। तथाहि त्रादित्योदयसमनन्तरं पर्वसन्धो तद्दर्यागे कियमाणे पचादिग्रास्तस्य निषेधानुग्रहदर्ग्यनात्। त्रपराज्ञसन्धावप्यवागस्तमयात्पर्वसन्धो दित्तीयेऽहिन यागानुष्ठानेऽपु-भयोरनुग्रहदर्ग्यनात्। एवं राच्यस्थावपुभयोरनुग्रहः।

श्रय प्रतिपचतुर्थां यागाभावात् पूर्वाह्मस्थी पचादिशास्त-स्थानुग्रहो नास्तीत्युच्यते, तर्द्धपराह्मस्थाविष प्रतिपदाद्यभागे यागो नास्तीति पचादिशास्त्रमनुग्रहान्तमुच्यते। तथा श्रास्त्रान्तरवशादां ये भागवये यागेऽनुष्ठिते "पचादयोऽभियष्ट्या दत्यस्थार्थाऽपि क्रियत-एव। तथा कृष्णपचादिदर्भपूर्णमामयागो न याप्नोतौत्येकदेशे एव-मनुष्ठानं। यदिष "न यष्ट्यं चतुर्थेऽंगे" इति निषेधान्यशानुपपन्या प्रतिपचतुर्थे। श्रे यागकस्पनं तद्यवार्षयस्य हानं स्थादित्येतद्धि-25-3 करणविष्ट्रम्। श्रव ह्यार्षयं वृणीते दत्यस्य चीन् वृणीते दत्य-सिन् विद्यमाने न चतुरी दृणीत इति निषेधक ल्पविधिपरलं न षभावतीत्युक्तं। तदिहापि "पचादयोऽभियष्टया इत्यस्य "पचादेः प्रथमास्त्रय दत्यस्मिन् विद्यमाने "न यष्टवं चतुर्घेऽंग्र दति निषेधा-दिधन्तरक स्पना न सभावतीति। तस्मात् "न यष्टयं चतुर्घे ग इति नित्यानुवादोऽयं न चतुरो हणीते इतिवत्। ऋथ वा पर्थुदासोऽयं, <mark>"पचादयोऽभियष्ट्या इति प्रतिपदि यागकाल उच्यमाने "न यष्ट</mark>यं पतुर्धें प्रद्रायनेन चतुर्थां प्रवर्जिते प्रतिपदि यट्यमित्युच्यते, एतदेव <mark>राष्ट्रीहतं स्वत्यन्तरे "पचादेः प्रथमास्त्रय इति, "श्वाद्याः प्रतिपद्स्त्रय-</mark> दति च। एवञ्च सति "पचादयोऽभियष्टया दत्यस्य "न यष्टयं <mark>चतुर्घेऽंग्र दत्यस्य च प्रतिपद्गागचयस्यत्या सङ्केन श्रुतिमू जलं भविस्यति ।</mark> यनु पर्युदासपचे दूषणमभिहितं श्रपराह्मपर्वसन्धी षड्घटिकात्मके प तिथिदये पूर्वेद्यः पर्वचतुर्थाग्राभावेऽपि पर्वतियांग्रे यष्टव्यम्, परेषुः प्रतिपदाद्यभागच्याभावेऽपि चतुर्घभागे यष्टव्यमिति प्रयोग-वचनसामर्थादापिततो विकल्पो न देवैरपि वार्यितुं प्रकाते, पर्युदास्य न नत्रो सुख्योऽर्थः किन्तु खचणयेति । तदसत् । यदि चि पर्वहतीयभागवत् प्रतिपचतुर्थायो न पर्युदस्तः स्थात् तदैवमपि भवेत्, इइ तु "न यष्ट्यं चतुर्घेंऽ ग्र इति पर्युदाससङ्गावात् पर्वतनीय-भाग एव यागः प्राप्ताति । न च पर्य्युदासे खचणेत्येकादशी निर्णये इर्शितं, श्रनेनैव न्यायेन निषेधपचेऽपि पूर्वेचुरेव यागः प्राप्नोति । <mark>श्रनुपपत्था हि पर्वहतीयप्रतिपञ्चतुर्घभागयोर्विकर्ल्पेन यागे प्राप्ते</mark> <mark>"न यष्ट्यं चतुर्चे ऽंग्र इति प्रतिपच्चतुर्थांग्रे यागस्य निवारितलात्।</mark> त्रन्यथा सुद्गप्रतिनिधिलेन साषाणां यहणे प्राप्ते षष्ठेऽध्याये जैसिनिनाभिहितं "प्रतिषिद्धं वा विग्रेषेण विहितं तु श्रुतिरिति, कात्यायनेन च "प्रतिषिद्धं प्रत्ययादिति, तचापि वक्तं प्रकारो प्रतिषिद्धानामिष साषाणासस्त यहणिमिति। यस्तच परिहारो-ऽर्थप्राप्ते निषेधो बाधक एवेति स दह समान दति। यत् किश्चि-देतत्पर्वचतुर्थाप्रस्य श्रुतलमिद्धिसित्युक्तं। तस्त। कात्यायनेन "श्रुतिरेषा सनातनीत्यभिधानात्। यन्तु भाष्यकारेण कात्यायनव-चनादित्युक्तं तच्छुतिलेऽप्यविहद्धं "श्रुतिरेषा सनातनीत्यस्य कात्यायनवन्वचनलात्। दिक्नाचमच दिर्धतं यन्यविद्धारभयादिति। तस्मात् यथोक्त एवं काले याग दिति सिद्धं।

श्रन्थे लेवसाइः "न यष्ट्यं चतुर्येऽ ग्रद्दति यद्वचनं तत्पूर्वा
श्रमिविषयमिति याख्येयं । न च पूर्वाश्च-सधाक्रमिश्चाखं

हि पर्वचतुर्थांग्रे यागविधायकं न ततः प्रतिपद्यतुर्थांग्रे यागख्य

प्राप्तिरिक्त त्रतः प्राष्ट्रभावेन प्रतिषेधानर्थक्यं प्राप्तिपूर्वकलात् प्रति
षेधखेति वाच्यं। ततः प्राष्ट्रभावेऽपि "पचादयोऽभियष्ट्याद्वयनेन

प्राप्तिसक्षवात्। न च "श्राद्याः प्रतिपद्ख्य द्व्यनेनाखोपसंहार
दिति वाच्यम्। श्रस्य कालान्तरोपलचकलेनाविरोधादुपसंहारपर
लानुपपत्ते दिनद्येऽप्युक्तयागकालचतुष्ट्यालाभे लवस्यं यागकालान्त
रमभ्युपगन्तयम्। न च तस्यान्यस्रापकं ग्रास्त्रमित्तः। व्यवस्थागा
स्त्राणां व्यवस्थापरलेनापूर्वकालविधायकलानुपपत्तेः उभयपरले वा
क्यभेदप्रसङ्गात् केवलकालविधिपरले च व्यवस्था निष्पामाणिकी

स्थात् तस्यात्कालान्तरोपलचकमेवैतिदिति सिद्धं। तद्युकं। विना

कारणं चचणाप्रसङ्गात् यागकाचसम्बन्धस्य चिसुहर्त्ता दितीया चेत्यादिशास्त्रेणार्थसिद्धेः, श्रतो न वाकाभेदोऽपीति यत्किञ्चिदेतत्र तस्माच प्रतिपचतुर्थां याग दति सिद्धम् ।

मन् इमन्तकालेऽक्रामित्र ख्रिलात् किञ्चिय्य चतुर्द शघटिकामाच त्रावर्त्तनं भवित, तच तिथिष्टद्वी सत्यां घोडणनाडिकोऽपि
पर्वचतुर्थं। भवित, तच तन्त्रोपक्रमकालादारभ्य प्रातः पर्वचतुथं। भोऽस्ति दितीयदिने च प्रातः प्रतिपन्तृतीयां श्रस्तच कुच यागः।
त्रव केचिद्राद्धः त्रपराक्षपर्वसिक्षात्परे चुर्याग इति । तदयुक्तं।
"पर्वणोऽणे तुरीये तु कर्त्त्योष्टिर्दिजातिभिः। दितीयासहितं यसादूषयन्त्राश्वलायनाः" ॥ इति हारीतवचनात् "चिसुहर्त्ता दितीया
चेत्यादिवाक्यविरोधाच । त्रपराक्षसिक्षणास्त्रं तु चिसुहर्त्त्रणास्त्राविद्दे विषये यवतिष्ठते । नन्त्रपराक्षसिक्षणास्त्राविद्दे विषये पूर्वाक्षपर्वसन्धी चिसुहर्त्त्रणास्त्रं किमिति न व्यतिष्ठते । खच्यते । पूर्वाक्षपर्वसन्धी चिसुहर्त्त्राच्यां किमिति न व्यतिष्ठते । खच्यते । पूर्वाक्षपर्वसन्धी चिसुहर्त्त्रीयाप्रसत्त्रभावात् चिसुहर्त्त्रयहणमविवच्तितं
खात् । चिसुहर्त्त्रदितीयाप्रसत्त्रभावात् चिषुर्व्योजनपूर्वाक्षपर्वसस्थिकचणाप्रसङ्गाच चन्द्रप्र्यनदिने यागनिषेधकवज्ञवाक्यविरोधस्त्र ।
त्रपराक्षपित्यविषयत्रे दक्तदोषाभावात् तदिषयतेव युक्ता ।

किञ्च मत्पचे सन्धिसामीयं लत्पचे तन्नासीत्येतावान् विशेषः।
तस्मात्मातिविहितकास्त्रसभावात् तचेव याग इति। यदात् साईः
प्रहरद्वयं किञ्चिद्धिकं चतुर्दश्री पञ्चदश्यां सुहर्त्तचयं प्रतिपत्पतिपदि
सुहर्त्तचयं दितीया तदा पूर्वस्थां यागः "यस्यां तिथावस्त्रसियात्
सूर्यश्च चिसुहर्त्तकः। याग-दान-जपादिभ्यस्तामेवोपक्रसेत् तिथिं"॥

इति वचनात्। ननु,—

पञ्चह्याः परः पादः पचादेः प्रथमाख्वयः। कालः पार्वणयागस्य श्रन्यथा तु न विद्यते ॥

द्रत्येतन्त्रतिपादितयागका खर्यातिरिक्ते काले यागी न युक्तः, तज्ञ, यचा पचादयोऽभियष्ट्या द्रत्येतत्प्रतिपादितयागका<del>ज्यतिरिहे</del> काले पर्वचतुर्थां वचनान्तराद्याग द्रयत एविमहापि भविष्यति। थदा तु सम्पूर्णा चतुईश्री पश्चद्रश्री प्रतिपद्यादित्यासमयाद्वांगेव समाप्यते, दितीयाप्रस्तेर्वात्यन्तिकः चयः तदा पूर्वेद्युरेव यागः।

> चतुर्दभी च सम्पूर्ण दितीया चयगामिनी। चरुरिष्टिरमायां खात् स्रुते कव्यादिकी किया॥

दति वचनात्। यदा चतुर्दभी सम्पूर्ण पञ्चद्यां न्यूनचिसुइर्ता प्रतिपत् प्रतिपदि चिसुह्रक्तां दितीया तदा पूर्वेषुरेव यागः।

> चिसुहर्त्ता दितीया चेत्रतिपद्यापराचिकी। श्रन्वाधानं चतुर्देश्यां परतः <mark>सोमदर्भनात् ॥ इति वचनात् ।</mark>

तथा।

न्नादित्येऽसमिते चन्द्रः प्रचीण उद्याखदा । प्रतिपद्यतिपत्तिः स्थात् पञ्चद्ग्यां यकेत च ॥ इति। यदा पञ्चदग्यां सुद्धर्त्तत्रयाधिका प्रतिपत् प्रतिपदि च तावती दितीया ततोऽधिका वा तदा पूर्वानुष्ठानमिति तन्मुहर्त्तेचच्छान धिनेषु सुहर्त्तेषु विद्यमानलात् पूर्वस्थामेव यागः ।

ৰদ্মস্থ।

प्रतिपदि समुदिता चेदग्नीनन्यादधीत भूतदिने ।

विरमति पर्वदिवा चेत् यद्यः का खं तु पौर्णमास्यां ॥ चन्यापि।

श्रपूर्णेऽनस्तमे चैव श्रीपवस्थासनं सतं।

प्रतिपत्यु यहा प्रश्नेद्धीनो वाभ्युदितः प्रश्नी ॥ इति ।

नतु चहेतत "चर्रिष्टिरमावाखां भूते कथादिकी किया" इति, तया "प्रतिपद्यतिपत्तिः स्थात् पञ्चदक्यां यजेत च" दति, तथा "न्न-नाधानं चतुर्द्यां परतः सोमदर्भनात्" दत्येवमादिभिः पञ्चदम्भां यागविधानं कृतं तत्पर्वचतुर्योगे प्रातर्विद्यमाने तु भवतु। "पर्वणोय-<mark>सतुर्योग्र इति पर्वसतुर्याग्रस्तेव यागकासलेन</mark> विधानत्त्र्पर्वटतीय-पतुर्यां यागी न युक्त इत्युच्यते ।

> चर्वागसमयाचन दितीया तु प्रदृष्यते । तच यागं न बुर्वीत विश्वेदेवाः पराष्ट्राुखाः॥

इत्येतावसाचं।

यदि तु श्रृयते तर्षि पर्वपतुर्थां प्र पूर्वस्मिन्न हिन याग दत्युक्तं खादिष तु "निमुद्धनी दितीया चेदित्यादिनिमन्तविभेषे पञ्चदश्यां यागविधानात् न पर्वचतुर्थां ज्ञानुरोधेन वाधो युक्तः। तस्राद्ययोक्त-एत काले याग रति सिद्धं। यदा तु ग्रीमदिनान्यघटिकायां पर्वषिक्षं ह नेवयष्ट्रायाच प्रातः पर्वदितीयांग्रः परेच् स्तिसुहन्ती दितीया तदा पर्वदितीयांग्रे यागः।

तथाचायसायनः।

पर्वणें। हतोये तु कर्त्तचेष्टिर्दिजातिभिः। दितीयायहितं यसाद्दूषयम्यायसायनाः॥ यदा तु मूहर्त्तनयादूधीं पूर्वेद्युः पर्वचतुर्थांग्रस्थ प्रवेग्नः परेद्युस मुहर्त्तपद्वादूधीं प्रतिपचतुर्थांग्नः स्थात् तदा परेद्युर्थागः, सुहर्त्त-मद्वात्माक् प्रवेग्ने तु पूर्वेद्युः।

यदा चगार्यः।

यज्ञकालस्तिथिदेधे षद्भको यदि सच्छते। पर्व तचोत्तरं कार्थं होने पूर्वसुपक्रमेत्॥

कलाच सुहर्त्तं च तु घटिका "चिसुहर्त्ता दितीया चेदिति ग्रास्तविरोधात् । स्तिपदीपक्रतायच कलाग्रब्दस्य सुहर्त्तार्यतोक्ता । पराग्ररवाक्ये तु षासुहर्त्तसु विद्यत इति पाटः॥

श्रव वाक्ये नेचिद्विवहनो । तथा हि चन्द्रर्भने यागः सर्वथैव न कर्त्तव्यः किन्तु तत्पूर्विहिने यागः पूर्वतरिहने लन्वाधानमिति तस्य वाक्यस्थार्थः प्रतिभाति, स चायुक्तः श्रापस्तम्बोद्धन्वाधान-याग-दिनयोरन्यतरच विकस्पेन चन्द्रदर्भनं परिहरणीयमित्याह न पुनर्नियसेन यागदिने चन्द्रदर्भनं परिहरणीयमिति । यथाह-

यदहर्न दृष्यते तदहरमावाखां स्रो न द्रष्टार इति वेति । वाजसनेथिनोऽणुभयोरन्यतर्चेव चन्द्रदर्भनं नियक्किना न पुन-हभयनापि ।

यथाजः ।

तदेके दृष्टोपवसन्ति तस्माच्यदैवैनं न पुरस्तास च पञ्चात् पश्चेत तर्जीवोपवसेदिति च।

कात्यायनोऽपाइ।

चन्द्रादर्भनेनामावास्यासुपवसेत् सम्पूर्णेन पौर्णमासी निति केचित्।

सौगाचिरणार ।

बर्डकोव उन्ह्रमा न दृष्टेत तानमावाद्यां कुर्वीत दृष्टमाने-ऽष्टनागतादा भवनीति।

तथा बोमदर्भनिदने यागिवधायिका निषेधाधिकारश्रुतिर्दृष्यते।
यदः पद्याचन्द्रना चन्तुदेति तदस्यंजन्त दमान् कोकानन्युदेखतीति एषा वै सुनना नानेष्टिर्घमधेजानं पद्याचन्द्रमा ऋन्युदेव्यक्तिन् कासे वासे कोनेऽईकं भवतीति यस्मिक्दनि पुरस्तात्परतञ्च
सोमो न दृष्यते तद्दर्यजन दति।

तदेतेषां विरुद्धणाखाणां श्वतका पर्वविचारे प्रतिपादिता वक्षा-वर्षिमताबुसाराद्धराकादिषर्वसभी सोमदर्भणदिने वष्टव्यमन्यथा नेति ।

किसेवं सूसते उत्तरासुपवरेदनिर्णायिति ।

तकार्षः किं पूर्वासुपन्धेदुत्तरां वेखिनिर्धाय यन एतादृशं निद्धितं ज्ञानं नास्ति तचीत्तरासेवोपवचेदिति। एवं सन्देचेऽपि चेदुत्तरसेव पर्वोपवसनीयं किं पुनर्वदा पर्वविचारोक्तया व्यवख्योत्त-रसेव पर्वेपवसनीयं किं पुनर्वदा पर्वविचारोक्तया व्यवख्योत्त-रसेव पर्व निद्धितं प्रतीयत इति, तदनुसारेणैव "त्रिसुहर्त्ता द्वितीया चेदिति वाकां व्याख्यातव्यं न खातव्योण। यदि तु खमस्मिणें कथ्यते तावदध्याद्वारक्षेणेन प्रथमतो विधिसस्तिमाख्यातार्थपद- खब्यं विद्यासन्धिमाया कर्षा विधीयते विद्यदिष न प्रकारे। तथासि व्यदि चतुर्दश्यामन्याधानाय कर्षा विधीयते तदैवं चोजना, चतुर्दश्या-मन्याधानं कर्त्तवं परतः सोमदर्णनादिति। तचेदसुष्यते। श्रन्याधा-नौत्कर्वः कस्तास विधीयत इति। तथास्ति प्रतिपद्यापराचिकी

यद्यपि दितीया तथापि चतुर्देश्यां सोमदर्भनात्परतोऽनाधानं परच दिनेऽन्याधानं कर्मयमिति चन्द्रदर्भने यागनिषेधवदन्याधानसापि निषद्भलात् । तद्यथा "यदैवेनं न पुरस्तास्न पश्चात्पश्चेनर्भ्योग-वसेदिति चन्द्रदर्भनेनामावास्त्रामुपवसेदिति, "यद्ष्यं दृश्चेत तद-हरमावास्त्रामिति च, तस्त्रासतुर्देश्यां सोमदर्भनात्तत्परित्यागेनान्या-धानोत्कर्षविधानसेव युक्तं । नन्वेवं चतुर्दश्यां सोमदर्भनासतुर्द्भीतः परच दिनेऽन्वाधानं कर्त्त्रयमिति चतुर्दश्यां सोमदर्भनासतुर्दश्चीतः दाक्यभेदश्चतुर्दश्चीत दति विपरिणामकस्पना च स्थात् । उच्यते, न तावदिपरिणामकस्पना चतुर्दश्यां सोमदर्भनादिति व्यवहितान्वय-स्थादुष्टलाद्याक्यभेदोऽपि नास्ति श्रुत्यर्थास्यां सम्बन्धद्यास्युपगमात् ।

यथाह ।

श्रुत्यर्थाभ्यामनेकार्थविधानं न विरूधत इति । श्रौतान्वयनानावे चि वाक्यभेदो भवति।

यथाह ।

कुमारिकः श्रौतयापारनानाले प्रव्हानामितगौरविमित ।
श्रमण्यार्थिकलाद्वितीयसम्बन्धस्य प्रव्हविपरिणामकस्पनादोषोऽपि न प्राप्नोति । यथा रानिसन्नार्थवादलेनोपन्नीणापि प्रतिष्ठार्थात्
प्रतिष्ठाकाम द्रव्यधिकारेण विभेषणं भवन्ती न वाक्यं भिनन्ति, न च
विपरिणामदोषं जनयति । नतु व्यवहितकस्पनादयो दोषाः गत्यन्तरासक्षवेऽभ्युपगम्यन्ते । श्रस्ति लिह गत्यन्तरं चतुर्दश्यामन्नाधानापकर्षविधानं नाम । उच्यते । यदि व्यवहितकस्पनादिभयादन्वाधानापकर्षविधानमाश्रीयते तर्षि तवापि कियन्तो दोषाः प्रसच्यन्ते तदाकर्ष्यतां ।

तथाहि तच हि पचे सोमदर्भनादिति क सम्बधते, किं चतु-<mark>र्दथ्यां योमदर्भनादिति, किंवा चतुर्दभीतः परच दिन दति,</mark> किं वामावाखायाः परतः प्रतिपदि, किं वा परतः परखां दिशि बोमदर्भनादिति, न तावचतुर्द्यः बोमदर्भनादिति, बर्व्वतोऽसस-तलादेवं विधान्यस्य सोमदर्भनस्य दोषलेनेष्टलाच । कथं तदत्येव दिनेऽचाधानं विधीयते। नापि चतुईस्थाः परच दिने सोमदर्भना-दिति, श्रनाधानयोग्यचतुईं श्रीतः परच दिने कदाचित्वोमदर्भना-<mark>आवात्। नापि प्रतिपदि सोम</mark>दर्भनादिति, तथा सति परात्परतः मोमदर्भनाहित्युच्चेत न पुनः परतः घोमदर्भनाहिति । ऋण जच-ण्या ब एवार्थः परत इत्यनेनोच्यते, तर्हि लचणेव दोषः । ऋथ प्रतिपद्पि चतुर्दभीतः परा भवतीति परत इत्यनेन सुख्ययैव हत्या प्रतिपदुच्यते, तर्षि पञ्चम्यां सोमदर्भनादि चतुर्दम्यामन्नाधानं विधीयेत। श्रय प्रतिपद्यापराहिकीत्वच साचादुपात्तेन प्रतिपदीत्व-नेन सम्बन्धं ज्ञला प्रतिपदि सोमदर्भनादित्युच्चते, तथा सति प्रतिप-च्चन्स दितीयाग्रन्देन सोमदर्भनेन च सम्बन्धादाक्यभेदी व्यवस्ति-कल्पना च पर्तः प्रब्दोऽप्यनर्थकः प्राप्नोति । प्रतिपदि च कदाचि-दिप सोमदर्भनाभावादमंभाव्यमानार्थलं प्राप्तीति।श्रय "तद्वेके दृद्वी-पवसनीत्युपवासदिने सोमदर्भनस्य ज्ञातलेन गुणलमेव न दोषल-मिति चतुर्द्यामनाधानं कर्त्तवं चतुर्द्यां योमदर्गनादिति यद्य-चोत, तर्हि चतुर्दभीग्रहणसान्वाधानं सोमदर्भनादिति यदि या-ख्येयं ततः कस्मिन्नइनीति वक्तयं। न तावचतुर्देश्यां, परतः सोमो हु खते येन तचा चार्घानं विधीयेत । नाष्यमावास्थायां, पर्तः सीम-

दर्भगादिति, तस्याचानुपान्तलादन्वाधानयोग्यचतुर्देग्यनन्तरायाम-मावाखायां सोमदर्भनासस्थवाच । नापि प्रतिपदि परखां दिशि सोमदर्भनादिति, तच पूर्वनाक्यभेद-व्यवहितकस्पनयोः प्रसङ्गात्। तत्र नियमेन पर्खामेव दिशि सोमदर्भनं भवतीति पर्त इत्येत-द्पि अनुवादमाचलेनाप्रवृत्तिविभेषकरं प्राप्नोति। त्रथ पौर्णमाषी-प्रतिपिक्विट्रचर्थं परतः परखां दिग्रि सोमद्र्भनादिति यद्युच्चेत, तद-युक्तं पौर्णमासीप्रतिपद्ययहोराचे पर्खां दिशि सोमदर्भनस्य विद्यमा-नलात्। श्रथ प्रतिपदि परस्थां दिशि पूर्वराचे सोमदर्भनादिति वा, प्रतिपदि रेखामाचस्य दर्भनात् प्रथमदर्भनादिति वा, ग्रुक्तप्रतिपदि सोमदर्भनादिति वा क्रष्णप्रतिपिन्नरुत्थें वाख्यायते। नैतदेवं। पूर्व-राचादियहणानामधाहारप्रमङ्गात् श्रुतैरेव पदैस्तव द्रव्यसचणाप्रस-क्वादा पूर्वीकानामपि दोषाणां तदवस्थलाच उत्तरयोः पचयोः परतः प्रब्दानर्थक्यप्रसङ्गाच प्रक्रिपतिएदि कदाचिदपि सोमद्र्यना-भावेनाबर्ार्थलप्रसङ्गाच । श्रय ग्रुक्तदितीयायां सोमदर्भनादि-त्युच्यते। तन्। दितीयाग्रब्देन ग्रुक्तदितीयान्नचणाप्रसङ्गात् प्रथमा-न्नदितीयात्रव्यस्य सप्तम्यन्ततया विपरिणामप्रसङ्गाच। किञ्चैवं बत्यनपेचितेऽपि विषये कदाचिदन्वाधानापकर्षः प्रसच्येत ..च खाष्टार्थं यं कचिदेव वारमधिकत्य तिथिकृप्तिरदाष्ट्रियते, त्रादित्य-वारे उदयासमयवापिन्याममावाखायां, षोक्ववारे उदयासमयवा-पिन्यां प्रतिपदि, मङ्गलवारे उदयासमययापिन्यां दितीयायां सीम-दर्भनाचतुर्देग्यामन्वाधानापकर्षः प्रयच्येत दितीयासोमदर्भनर्वाव-भेषात् । श्रय प्रतिपदि या शुक्कदितीया तसां सोमदर्भनादित्यू स्ते।

तस्। सननारैकदोषवर्षं पूर्वीक्तसर्वदोषाणां तदवस्वतात् प्रिपिदि कदाचिद्षि दितीयाऽसभावादसभाव्यमानार्थतमयुक्तं स्थात्। स्रथ प्रतिपत्संयुक्तायां दितीयायां सोसदर्भनादित्युस्यते। तस्र। सर्वस्था स्रिपिद्यं स्वायाः प्रतिपत्संयुक्तताविभेषेणाविभेषणत्वप्रसङ्गात् पूर्वी-कानामपि दोषाणां तदवस्थतात्। स्रथ दिवैव प्रतिपद्युक्तायां शक्त-दितीयायां सोसदर्भनादित्युस्यते। तस्र। स्रमन्तरैकदोषवर्जं पूर्वी-क्रदोषाणासन्यवायपरिहारात्।

किञ्च त्रादित्यवारे षष्टिनाडिकाचाममावाखायां मत्यां प्रति-पदि घटिकादयविद्याय सोमवारं व्याप्य मङ्गलवारे घटिकादय-माचायां प्रतिपदि सत्यां दिवैव प्रतिपत्धंयुक्ता दितीया जातेति तच बोमदर्भनाचतुर्दश्यामनाधानमप्रकथेत । श्रथ निसुह्रक्तीयां द्विती-वायां सोमदर्भनादित्युच्यते। तन्न निह कदाचिदपि चिसुह्रर्त्तेव **दितीया भवति। यदायत्यन्तर्ज्ञासी भवति तयापि चिसु**ङर्जा-धिक च्चासाभावात् सप्तविंग्रतिसुद्धर्त्तेन्यू न दितीया न कदाचित् सक्ष-वति । श्रय यख्रिष्ठहिन चिसुहर्त्तेव दितीया तच सोमदर्भवादि-खुचते। तन्। हतीयायुक्ता दितीया यिखन्दिने तच सोमदर्भना-द्पि हि चतुर्देखां ऋन्वाधानापकर्षः प्रसच्यते । ऋथ प्रतिपद्दिन-वर्त्तिन्यां चिमुहर्त्तायां मोमदर्भनादित्युच्यते, तर्त्ति षण्मुहर्त्तायां वा प्रतिपदि दितीयायामपि चतुर्दश्यामन्वाधानापकर्षा न विधी-येत । श्रथ न्यूनतद्युदासार्थं चिसुद्धर्त्तग्रहणं नाधिकत्युदासार्थ-मित्युचाते, तर्ज्ञीष तावदेको होषः संख्याप्रब्दानां न्यूनाधिकनिव-र्त्तकखभावानां न्यूनमात्रनिवर्त्तकलिमिति चयमात्रन्यूनिसुहर्त्तायां सीमदर्शनाविशेषेऽपि ऋनाधानानपकर्षः प्रसन्येत । ऋघापराह्मिकां दितीयायां सोमदर्भनादित्युच्यते। नैतदेवं। न हि कदाचिदपि तिथिः नेवसपूर्वासम्बन्धिनी विद्यत इति, सर्वस्या श्रपरास्तमम्बन्धिलाविग्रे-षेण व्याटन्यभावेन व्यर्थविश्रेषण्लप्रसङ्गात्। श्रथापराह्माचेण वा दितीया सैवापराक्ति तस्यां सोमदर्भनादित्युच्यते। नैवं स्त्रपराक्-माचवर्त्तन्यां दितीयायां कदाचिद्पि सोमद्र्यनाभावेनार्थसभावाद्र्य-लसुक्तं स्थात्। त्रापरास्त्रिच्यां दितीयायां सन्ध्यादिवर्त्तिन्यामेव सोमस्य दृश्यमानलात्। श्रथापराक्तिको दितीया यिस्मिन्दिने विद्यते तदीय-मन्ध्यादिकाले सोमदर्भनादित्युच्यते, तर्हि तदीयमन्ध्यादिवह्ननां पदानां श्रधाहारः प्रसञ्चेत । पूर्वीक्तवाक्यान्तरव्यवहितकस्पनादयो दोषा ऋपि तदवस्था एव। तस्नात् सोमदर्भनदिने यागनिषेध-श्रुतीनान्तद्दिने यागविधायकश्रुतीनाञ्च वज्ञाचार्यमतानुसारेण व्यव-ख्यितविकल्पः पर्वविचारे प्रतिपादितस्तर्थेवैतदिप वचनं नेतर्थं न खातन्त्र्येण । तसान्नियमेन चतुर्दभ्यामन्वाधानापकर्षविधायकमेत-दिति युक्तं। तदयुक्तं। "यिस्मिष्वहिन पुरस्तात्परतः सोमो न दृश्वते तद्दर्यजत इति श्रुत्या यागस्य चन्द्रादर्भनदिने विधानात्।

तथाच स्रतिः।

यदस्य न दृश्वेत सम्पूर्णय यदा भवेत् ।

स एव कालो यागस्य एतेन इविषा यजेत्॥ इति॥

उपवामोऽपि तसात् "यदैवैतन्न पुरस्तान्न पश्चात्पश्चेन्तर्ह्वीपवसेदिति वचनेन चन्द्रादर्शनदिने विहितस्तयोरेकचावश्वभाविनि

चन्द्रदर्शनेऽङ्गगुणविरोधे च तादर्थादिति न्यायेनाङ्गकास एव

तथा।

परित्याच्यः, प्रधानविरोधेनाङ्गमपि परित्याच्यं किसङ्गगुणमपि । त्रतएवोपवचेदित्यनुवदत्यापसम्बः ।

यदहर्न दृष्यते तदहरमावाखायां श्वी न द्रष्टार इति वेति । सम्पूर्णयाममावाखायां तचोपवासः, श्रन्यखां त पूर्वदिने उप-वासः, चन्द्रादर्भनदिने याग इत्यर्थः, श्रन्ययाङ्गकाखानुरोधेन प्रधान-काखनाधप्रसङ्गात्।

नन् "यदहः पश्चाचन्द्रमा ऋग्युदेति तदहर्यजन्त इति चन्द्रदर्धनेऽपि यागं दर्भयति । उच्यते । इयं श्रुतिः चन्द्रोदयदिने यागमाह,
न चन्द्रदर्भनदिने । तथापि चन्द्रोदयात् प्रागेव याग इत्याह श्रुतिः,
"तदेनमञ्जः श्रोषधीभ्यः सम्भृत्याक्तिभ्योऽधिजनां जनयतीति ।
छदितच्च जना न तस्मिन्नहिन पश्चिन्ति किन्तु दितीय एवेति ।
श्रतः खण्डितियाविप तयेव यष्ट्यं श्रन्यया श्रुतिविरोधः । यदिप "स एष श्राक्तिभ्यो जातः पश्चाद्दृग्ने" दत्यादिशास्त्राभिप्रायेणैव ।
श्रय वा प्रतिपद्याक्तिभ्योजातः पश्चाद्वितीयदिने ददृश दत्यर्थः,
श्रत एव स्वतिकाराञ्च श्रचन्द्रपनिदेने यागकरणादित्यत श्राद्धः ।

त्रवाधानं चतुर्देश्यां परतः सोमदर्भनादिति ।

यजनीयेऽक्ति सोमश्चेदारुष्णां दिणि दृश्यते ।

तत्र व्याद्वितिभिर्क्तला दण्डं दद्याद्विजातय दित ॥

तस्माचन्द्रदर्भनदिने सर्वथा यागो न कर्त्तव्यः, चन्द्रदर्भने यागनिषेधे
नैव प्रतिपञ्चतुर्थांग्रे निष्टन्ते तस्मिक्षिषेधे गुरूलख्यापनार्थः। एतेन

"चिसुहर्ता दितीया चेति वाक्यमन्याधानोत्कर्षविधायकमिति निर्स्ता।

किञ्च श्रव्याधानोत्कर्षाविधाने चतुर्द्रश्यां सोमद्र्भनाञ्चतुर्द्रशीतः परच दिने श्रव्याधानमिति व्यवहितसम्बन्धद्यं प्रसच्यते भवदुक्तदोष-प्रसङ्गञ्च । यदि प्रतिपद्यापराह्निकौ चिसुह्रक्तां दितीया तदा चतुर्द्रश्यामच्याधानं कर्त्तवं परतः प्रतिपदि चिसुह्रक्तंदितीयायां सोमदर्भनादित्यर्थं स्वीकियमाणे श्रव्याधानापकर्षविधानेऽपि दोषाभावात् । न ह्यत्र प्रतिपच्छव्दस्य वा दितीयाग्रव्दस्य वा सोमदर्भनादित्यनेन सम्बन्धः येन वाक्यभेद-विपरिणाम-व्यवहितकच्यनाः भवेयुः परत-हत्यनेनेव तम्नाभाभावात् चतुर्दश्यामच्याचां परतः सोमदर्भनादित्यक्ते चतुर्दश्यीपरतः तिथिग्रहणे प्राप्ते श्रमावास्थायाः प्रतिपदि चन्द्रदर्भना-सभावात्तु दितीया ग्रद्धाते तस्या श्रपि चतुर्दश्यीपरतात् तदितक्रकेण तिथ्यन्तर्पत्र प्रमाणाभावाच । न दितीयामाने सोमदर्भनं चतुर्दश्यामच्याचां, परतिस्त्रिमुह्रक्तंयहणविरोधात् तस्माचतुर्दश्यामचा-धानं, परतिस्त्रमुह्तर्त्तदितीयायां सोमदर्भनादित्यर्थं स्वीकियमा-स्वानं, परतिस्त्रमुह्तर्त्तदितीयायां सोमदर्भनादित्यर्थं स्वीकियमा-स्वानं दोषाभावात् प्रतीयमानाच्यनिर्वाहादङ्गकात्वातुरोधेन प्रधान-कात्वाधाभावाच्यान्याधानापकर्षविधानमेव यक्तं।

किञ्च चन्द्रदर्भनदिने यागे खीकियमाणे वज्जवाकाविरोधोऽपि प्रसञ्चेत चारायणीयग्रह्मपरिणिष्टात् ।

> यावत्पूर्वस्य हीनलं यावनासामितोदयः। श्रोपवस्तञ्च यागञ्च तावदिदुरिति श्रुतेः॥

यावत्पूर्वस्य पौर्णमासीचन्द्रमसो हीनलं न भवति तावदौपवस्तं कार्यमित्यर्थः । यावचामास्यायां चन्द्रमसोऽस्तंगतस्य प्रतिपद्युद्यो न भवति तावद्यागकाल द्रत्यर्थः ।

पूर्णे प्रिजन्योपवस्तं यागञ्च समसप्तने । पर्वष्यसङ्गते कुर्यात् यागञ्चन्द्रार्केषियते ॥ द्ति पूर्वीक्तएवार्थीं उनेन वाक्येन खष्टी कियते, पौर्णमाखां पूर्ण चन्द्र-मि श्रीपवस्ताख्यं व्रतं कार्थ्यं तदन्तरं चन्द्रार्कयोः समसप्तके प्रति-पढ़ि यागः कार्यः दत्यर्थः ।

उदितो यदि वा हीनो दृष्यते यदि चन्द्रमाः। प्रतिपत्स् न कार्यः स्थात् विश्वेदेवाः पराङ्मुखाः ॥ <mark>उदिनोदर्भप्रतिपदि होनः पौर्णमासीप्रतिपदि चन्द्रमा दृष्यते</mark> तदा यागो न कर्त्तवः यतः धर्वे देवास्तच पराष्ट्राखा भवन्ति । तथा।

पुरा तु सूर्यासमया दितीया यदि दृष्यते। यागस्तव न दृष्येत विश्वेदेवाः पराक्र्यसाः॥ त्रखापवादः।

निशायां प्रथमे भागे दृश्यते पूर्णता तथा। तद्वात्ययो द्वा नास्ति तच यागः परेऽइनि ॥ राचेसु प्रथमे भागे न दृद्धेत्पूर्णता तथा। हीनोदितो दिवा यत्र तत्रेष्ठा यागमादिश्रेत्॥

श्वन के चिदा इः प्रतिपदि सोमदर्भने सती छेरकरणं वैक स्पिकं द्रुष्ट्यं, यदि हि प्रातः प्रतिपत्वतीयांग्रे लभ्यमानेऽपि सोसदर्भनेनेव दर्ज्ञयागः प्रतिषिध्यते तदा ।

> यजनीयेऽक्ति सोमञ्जदारुष्यां यदि दृष्यते । तत्र याद्दितिभिर्ज्जला दण्डं दद्याद्विजातये॥

द्रति कात्यायनवचनममङ्गतार्थमेव स्थात्। "चिमुझ्रक्ती दितीया चेदित्यनेन चतुर्देश्यामनाधानं विधाय पश्चदश्यामर्थादि हिते यागे कते दितीयेऽहनि प्रतिपदि यजनीयेऽहनि सोम<mark>स्रेदित्युश्यमानमसङ्ग</mark>-तं खात् । तखाक्रो यजनीयलाभावात्तत्पर्वाष्ट्यत्या यजनीयलात् "तत्र बाइतिभिर्ज्जला दण्डं दद्याद्विजात<mark>ये" दति यागाभावे बाइति</mark>-होमो दण्डदिचणादानं विधीयमानमपि त्राकस्मिकलाद्सङ्गतं, सोम-दर्भनेन तु पाचिने यागप्रतिषेधेऽभ्यूपगम्यमाने चन्द्रदर्भनेऽपि सति वद्यनेनेव वचनेन व्याइतिहोस-दण्डद चिणादानसहितो वागो विधी-वते तदैवमर्थवन्नान्यया। तदयुक्तं। तथाहि किमयं प्रायस्नित्तविधि-र्निमित्तविधिर्वा, त्राचेऽपि किं यजनीयदिने चन्द्रदर्भने प्रायस्चित्तं, उत चन्द्रदर्भने प्रायश्चित्तं, उत चन्द्रदर्भनदिने वागे न तावत् प्रथमः बन्धः, यो श्वज्ञानाचन्द्रदर्भनदिने यागं त्रनुतिष्ठति तस्य पश्चाचन्द्रदर्भने प्राय-सित्तविधायकलेनास्रोपपत्तेः श्रौत-सार्त्तनिषेधपाचिकलापादनशा-मर्थ्याभावात्। किञ्च प्रायश्चित्तं विह्नितनिषद्धातिक्रमे भवति, तत्र यदि यजनीयदिने चन्द्रदर्शने प्रायश्चित्तमिदं भवेत् तर्हि तिष्विधेषक्यना प्रमञ्चेत । यदि चन्द्रदर्भनदिने यागे दृदं विधीयत । उत चन्द्रदर्भन-दिने यागे निमित्ते प्रायिश्वत्तं भवेत्तदा तिष्विषेधस्य काचित्क ल्पनेति तचैवेदं प्रायश्चित्तं । नापि दितीयः निषेधपाचिक-लाभावप्रसङ्गात्। निमित्तविधिलेन किं यजनीयदिने चन्द्रदर्शन-निमित्तमिदं विधीयते उत चन्द्रदर्भनदिने यागे निमित्ते दति। नी-भी पूर्वीकदोषात् । दितीयपचे यजनीयदिने चन्द्रदर्भनिमिन्तव-प्रतीतिरपि वाध्यते। तसाचन्द्रदर्भनदिनयागनिषेधी न पाचिक-26 - 3

इति । श्रव केचिदाङः सर्वदा प्रतिपद्येव यागो न दितीयाविद्ध-प्रतिपदि यागः, नापि पर्वचतुर्थांग्रे याग इति ।

यदाइ कात्यायनः।

पचादावेव कुर्वीत सदा पचादिकर्म यत्। पूर्वाच एव कुर्विन्त विद्धेऽयान्ये मनीषिणः। इति॥

श्रवे ग्रहणं विकल्पस्चनार्थं श्रवे न सुर्वन्तीत्यर्थः, यथा वषड़ित्येके समामनिन वौषड़ित्येके दित । तद्ययुक्तं । पूर्वाक्षसिननिमित्तपूर्वदिनयागिवधायकपर्वचतुर्थां ग्रयागिवधायकदितीया बिद्धप्रतिपित्तिषेधचन्द्रदर्भनदिनयागिनवन्धनिन्दावचनवज्ञतरश्रोतस्मार्त्तेवचनमंकोचप्रसङ्गात् श्रनेकदोषदृष्टविकल्पप्रसङ्गाद्य । न चाच विधिविभिक्तिरिल, श्राचारमाचोपदेग्रात् । न चेदृग्रस्य स्पष्टविधिविभक्तेयुक्तं वज्जतरवाक्यार्थविकल्पापादने सामर्थ्य, तस्मादेतदाक्यममनी विषदत्यकारप्रश्लेषेण व्याख्येयं । तस्मादुक्तेव व्यवस्था युक्ता । श्रच बौधायनस्चिनवन्धकाराः केचिद्पराक्षगतेऽि पर्वसन्धौ पूर्वेद्युक्पोध्य तदहर्यागानुष्टानं वदन्ति तचायपराक्ष एव सन्धिसमीपे यागिमक्किना ।
तदनुपपन्नं । प्रातर्थेजध्यमितिमन्त्रलिङ्गविरोधात् ।

ननु प्रातर्यजमानेऽपि सन्धी यजेतेति विरुध्यते। नैष दोषः। सन्धिग्रास्त्रस्य सामीयपरतात् सामीयस्य चापेचिकतात्प्रातःकालोऽन्यापेचया समीप दित वक्तुं ग्रक्यत दित न सन्धिग्रास्त्रविरोधः, श्रपराच्यतः
न कयञ्चित् प्रातरिति वक्तुं ग्रक्यत दित श्रपराच्यागानुष्ठाने
भवति प्रातःकालविरोध दित न तत्र यष्टुं युज्यते। ननु यावस्यनिश्चरित्रसमीयं भवति तावस्रन्धिग्रास्त्रमनुग्टक्कातौत्यपराक्ष्णनतसन्धौ

तसमीप एव यागिपेचा। इन्त राविगतेऽपि पर्वस्थी तचैवानुष्ठानं प्राप्यते। त्र्य पूर्वेद्युरियं ग्रह्णात्युक्तरमहर्देवता यजत इत्यहर्विधानाद्राचेस्त साचािद्धानाभावात् सिक्षमीपस्य कथि इद्हर्म्यणुपपत्तेनं राची यागानुष्ठानिमित। इन्तापराइगतेऽपि सन्धौ तच यागेऽनुष्ठीयमाने प्रातिविधिवरोधादपराइस्य साचािद्धानाभावात् सन्धिसामीप्यस्य प्रातर्प्युपपत्तेर्नापराइ यागानुष्ठानं। त्र्य सन्धौ यचेतिति
प्रत्यचिधिलात् प्रातर्यज्ञध्यमिति मान्तविधिकोऽस्पष्टविधिर्दुर्वसः।
त्र्यचित्रस्रदेवता यजत इत्यपि वर्त्तमानापदेप्रतेनास्पष्टविधिलात् दुर्वस्त्रसमिति मान्तविधि सित्वसम्बन्धिन्यते
राचिगतस्य सन्धेरहरिप समीपं भवति इति सन्धिप्रास्तस्य सामीप्यपरस्थाइःप्रास्त्रेणाविरोधः, इन्त तत एव हेतोः प्रातःप्रास्त्रेणाप्यविरोधः।

किश्च सन्धिणास्तस्य सामीयं न सुखोऽर्थः, किन्तु लाचिणकदिति, तवायविणिष्टमस्पष्टलं। न च प्रातिविधेरप्रकरणाधीनलं दोषः,
श्रप्रकरणाधीनमिप स्नार्त्तदिणाचारादिकं प्रकरणाधीनाष्ट्रीतात् प्रस्थासस्यपेचकात्प्रयोगणास्ताद्वलीय दृत्युकं प्रिष्टाकोपाधिकरणे। तस्ताचोदितदेण-कालाद्यवाधेन यावत्सामीयं सक्भवित
तावदेव ग्रहाति। श्रन्यथा सामीयलोभेन प्रातःकालवाधे कियमाणे
सर्वाङ्गान्तरवाधोऽपि प्रसच्यते। तस्तात् सन्धिसमीपवर्त्तिनि पर्वचतुर्थाणादिचोदितकालानुरोधिनि प्रातःकाले यष्ट्यं। ननु "न सायमस्ति देवयागाय जुष्टमिति सायंकाले यागनिषेधादविष्णष्टोऽपराह्यादिरभ्यनुज्ञातो गम्यते विशेषनिषधस्य भेषाभ्यनुज्ञापरत्वात् यथा वासेन

चचुषा पख्यती त्युक्ते द्विणेन न पक्षतीति गस्यते। भवेदेवं यद्ययं निषेधः खास लयं निषेधः एकसिम्नेव वाक्ये प्रातःकालविधिः सायंकालनिषेध रत्युभयपरले वाक्यभेदप्रसङ्गादवस्यमेको विधिरितरो नित्यानुवाद रत्यस्युपगन्तयं। तत्र यदि सायंकालनिषेधोऽस्युपगस्यते
तदा पारिभेष्यात् प्रातरपरासादिकालः सर्वोऽपि यागार्थः पाचिकः
प्राप्नोति रति न प्रातःकालख नित्यवद्यागसम्बन्धानुवाद उपपद्यते।
प्रथवा यदि प्रातःकालविधिरस्युपगस्यते तदा तद्यतिरिक्तानां सर्वकालानां नित्यमेव निद्यत्त्वात् सायंकालनिष्टित्तरिप नित्यानुवादः।

किञ्च प्रात्यंजध्विमिति प्रेषक् पलात् प्रेषस्य च प्रवर्त्तनात्मकलाहिधिक ज्यनमेव सुग्रकं, न सायमस्तीति त वर्त्तमानापदे ग्रत्वेन
प्रवर्त्तनालेगः प्रतीतिरिप नास्तीति नेदि निषेधि विधानं निषेधस्य
स्पष्टमनवगतेः प्रागुदा इतप्रातः पूर्वा यागप्रतिपादक बड्डव चनिवरोधप्रमङ्गात्। नतु यदा प्रातः पर्वचतुर्थां ग्रोऽस्ति तदैवं भवतु, यदा तु
तस्ताभावः तदा किं प्रातः कालो बाध्येत उत पर्वचतुर्थां ग्र इति
कथं निर्णयः। उच्यते। श्रपरा यागे कियमाणे पूर्वा प्रातः कालतन्त्रप्रक्रमकाला बाध्येरन्, प्रातस्तु कियमाणे पर्वचतुर्थां ग्रमाच बाधः
हति बाधलाघवाय स एव युक्तः। तस्तादपरा स्वगतेऽपि पर्वसन्धी
परेद्युरेव याग हति सिद्धं। सध्या इतस्ते वागः
प्रागुदा इतली गाच्यादिवचनात्।

श्रव नेचिदाइः।

प्रतिपद्यप्रविष्टायां यदि लिष्टिः समाप्यते ।

पुनः प्रणीय जत्द्वेष्टिं ततः बुर्याच नान्यया ।

इति गर्गवचनेन पञ्चदम्यामिष्टिसमाप्ती पुनर्यागविधानात् दितीयेऽइन्येव यागो युक्तः। मधाक्रमन्धित्रास्तं तु चयगामिन्यां तिथौ **खक्तरदिने** यागकासाभावे "प्रतिपद्यप्रविष्टायामित्यनेन सह विकस्प-नाद्पपचते, दिद्वगामिन्यां तु परती यागकालख सभवे मधाइ-ग्रास्तं न प्रवर्त्तत एव "पचादयोऽभियष्टव्या इति नियमस बाध्यते<sup>(१)</sup>। तदयुक्तं। "चिमुद्धक्तां दितीया चेदित्यादिवज्जवाक्यविरोधात्। वि-कर्षायाय्यवाच । तसादितदाकापर्यालो चनया प्रातःकासे समा-प्तिवर्जं सर्वे कला विरस्य प्रतिपदि प्रविष्टायां ब्राह्मणभोजनमन्य-पदार्घसमाप्तिश्च कर्त्तवा। त्रत्र केचिदिवदन्ते। साङ्गस्य प्रधानस्य पूर्वाचे एव कर्त्तवाह्वाह्मणतर्पणस्य चाङ्गलादिरम्य व्यापारे चाङ्ग-प्रधानवत्यां भावनायां विधिना प्रवर्त्तितवात्ति दिरोधः। वार्त्तिक-कारेश्व यावज्जीवाधिकरणे पौर्णमास्यितिरिक्ताइर्थव 📚 दपरा श्रुति:। "श्रयाप्तावि तदत् खास लिहैवं प्रतीयत द्रस्येतत् श्लोकया खाने उत्तं, यदि तत्रान्यवात्कर्मणः पूर्वाच्चोदनावग्रेन पौर्णमासी न व्याप्यते न किञ्चिद्वयतीति वदिद्विरिष्टिषमाप्तिरिप पूर्वाचे दर्शिता। तस्मात्पीर्णमास्यां सद्यस्काललपचाङ्गीकारे "पूर्वा पौर्णमासी उत्तरां वोपवसेदिति पूर्वोपवासपचे सद्यस्कालता नास्तीत्येतदर्थमिदं वचनं, यावता दितीयदिने प्रतिपदः पूर्वाष्ट्रस्य च विद्यमानलात्पृनःकर्णं युक्तमिति । तद्युक्तं। "प्रतिपद्यप्रविष्टायामितिवाक्यसंको चप्रवङ्गात् प्रयोगवचनाचिप्राङ्गप्रधानैककालस्य वचनवर्णन देवलात् न तद्योन

<sup>(</sup>१) भाव्यत इति ख॰।

क्दोचो युक्तः "सन्धिमभितो यजेतेति श्रुतिविरोधाच। सा हि ष्येद्भवतो वागप्रवोगो यथा भवति तथा यजेतेति प्रतिपाद्यति। तथापराचादिपर्वमभौ तद्दःप्रातरचाधाय परेद्युर्यागेऽनुहीयमाने षिक्षिगर्भेता भवत्येवेत्यविरोधः । पूर्वाचपर्वसन्धौ तु पूर्वेद्युरन्वाधाय तद्दः स्टेश प्रत्यक् समाप्ती सन्धिगर्भलं हीयते तेनीत्तमः पदार्थः समाप्तिप्रन्दवाच्यो बाह्मणतर्पणातानः नेवलं सन्धेरुद्धं उत्मष्टयः, तावता प्रयोगे सन्धिगर्भता सेत्यति न तु सध्ये विरामः कस्प्रात्मन्धि-गर्भग्रास्तवप्रादिति ब्रूमः। ननु यन्धिगर्भलसुत्वयमाणमपि सर्वसुत्क-<mark>खते प्रयोगनेरन्तर्</mark>यार्धे, तम्र प्रातःकालबाधप्रसङ्गाचेरन्तर्थे हि प्रयो-गवचनेनार्थादाचिष्यमाणं खष्टचोदितकालादिपदार्थविरोधे दुर्बलं <mark>तदेवंविधोदाइरणे प्रातःकाले समाप्तिवर्जं निर्वर्त्यं विरम्य सन्धिपर्य्यन्तं</mark> प्रतीच्य सन्धेरपरि प्रतिपत्काले समाप्तिपदार्थ एव नेवलः कर्ल्वयः तसानाधाक्रमस्थी परेद्युर्याग इति । पूर्वाच्चपर्वसन्धावपि तद्चरेव वागः चाराणीयग्रज्ञपरिभिष्टात्।

विप्रकर्षे परे यागः सन्निकर्षे परे तथा। गोकह्नदः समाखातो सुनिभिस्तत्त्वदर्श्विभः ॥ वष्टाष्टेऽपि च यागः स्थात् तथा दिर्दाद्गेऽपि च। सूर्याचन्द्रमसोः पूर्वे पूर्वात्ते सन्तिकर्षतः॥

षष्ठाष्टे पौर्णमास्थां, दिर्दाद्शे लमावास्थायां, सूर्याचन्द्रमसोः परस्परं पूर्वा चे यदा सिन्नकर्षः तदा यागः कर्त्तव्य द्वति वाक्यार्थः।

तथा।

श्रागतां तिचिसुत्सय तिचिग्रेषन् योयजेत्।

हणा यज्ञसुपासीत न हि भसानि ह्यते ॥
"प्रतिपद्यप्रविष्टायासित्युक्तपरिहारं।
श्रव केचिदाज्ञः।

चीयकालेऽक्रामितदीर्घलात् किञ्चिद्धिके षोड्यघटिके त्रावर्ननं भवति तत्र तिथिष्ट्राषे सित कदाचित्रतर्द्यघटिकः पर्वचतुर्थांग्रः तत्रावर्त्तनसमीपे पूर्वाक्षे पर्वसिश्चर्यदि भवति तदा सूर्योदयसमीपे तन्त्रोपक्रमकाले पर्वचतुर्थांग्राभावेऽपि प्रधानयागावसरे प्रातःकाले विद्यमानलात्त्रचेव यागः न परेद्युः प्रातः प्रतिपञ्चतुर्थांग्रे "न
यष्ट्रच्यं चतुर्थांग्र इति निषेधात्। यत्र हि प्रधानयागाङ्गस्तविण्ठिएकालविरोधो भवति तत्राङ्गगुणविरोधन्यायेनाङ्गकालपरित्यागस्येव
युक्तलादतोऽत्र न परेद्युर्यागः। यदा लिस्निवेव विषये परेद्युः प्रातः
प्रतिपत्तृतीयांग्रः तदापि न तत्र यागः "त्रिसुह्रत्तां दितीया चेदित्यादिग्रास्ताचन्द्रदर्भनदिने यागनिषेधकवज्ञवचनविरोधास, तस्नादुक्तविषये पूर्वदिन एव याग इति। यदिप वचनान्तरं।

षोड़गेऽह्यभीष्टेष्टिर्मधा पञ्चदग्रेऽह्न । चतुर्दग्री जघन्येष्टिः पापा सप्तदग्रेऽह्न ॥ दति ।

तेन सप्तद्येऽहिन दृष्टिं न कुर्याच लाद्धीतेति । नन्याधान-मेव निषिध्यते न यागः, ।याले तिथिटद्धाविष्टेरननुष्टानमेव स्थात्। स्रतो यजनीयादारभ्य सप्तद्येऽहिन स्त्रीपवस्यं कर्म न कार्यमित्य-वगन्तयं।

श्रतएव बौधायनः । श्रतएव खखखानानि चतुर्दग्री षोड्गी न तु चयोदग्री सप्तद्गीति । तथाच वचनान्तरे।

यत्रीपवसयं कर्म धजनीयात् त्रयोदग्रे। भवेत्सप्तदग्रे वापि तत्रयत्नेन वर्जयेत्॥ इति।

नतु प दिनदयस चय-द्यारिसभावात् चयोद ग्रेऽइनि सप्तद्शी वा कदापिदीपवस्यं कर्म न कार्यमिति कथं निषेधः, उच्यते यद्यप्रा-भिकार्षि नामारिचे न दिवीतिविकात्यानुवाद इति।

मनु घोड्छासुपवसथे कियमाणे "पचान्ते उपवस्त्वा इति वचनं विद्धाते पश्चदमदिनास्मको हि पचः तच प्राप्तन्वयजनीयदिनादारश्च पश्चदम्भाः पचे गते घोड्मीयमतिरिच्यते। अथ वा प्राप्तन्वयजनीयोपरितनदिनादारश्य पचः कियते तर्हि प्राप्तन्यजनीयात्वचादिलं हीयते। उच्यते। पश्चदम्भिस्तिथिभिः पचो भवति, न तु
पश्चदम्भिदिनैच्यातिर्विदां स्पर्णान्तथांच तिथयः कदाचिचतुर्दमस्
दिनेषु समायन्ते पश्चदमस् घोड्मस् वा तावत्त्वयं पश्चदमेव तच
पण्चादमन्त्रे प्रतिपदुच्यते पचान्तमध्येन पश्चदमी तिथिः तस्माच्छोड्मादिदिनगतायामपि तत्त्रामेवोपवसयः कियत इति। यदास्य
वचनस्य पूर्वार्द्धममावास्मायासुन्तराद्धं पौर्णमास्मां वेदित्तव्यं पौर्णमास्मादिसद्यक्तासपचस्मापि विद्यमानतात् । प्रतिपद्यौपवस्यं कर्मः
धागञ्च तचायं सप्तदमीति निषेध उच्यते।

धनां ।

थमे पञ्चदग्री याच्या माचे याच्या तु घोड़ग्री।
जने वाषधिने वापि नेच्या सप्तदग्री कचित् ॥
जन कासमाचस विभेषवचनेरेव वाध्यलात् चय-इद्धिवचनमन्यविषयं।

चय-रुद्धी न जानीते तिथीनां चन्द्रमण्डले । यातुधानः च विज्ञेयो यथा भसानि ह्रयते॥

दत्यस्य चय-दिङ्कणनिधेरयसुपयोग उत्तरदिनचय-दृद्धो-रर्द्धयोः पूर्वदिसप्रवेशनिमिति।

तथाच सरत्यनारे।

तियोः परस्था घटिकास्तु याः स्युन्यूनास्तयेवाभ्यधिकास्तु तासां ।
न्यूई वियोज्यं च तथा प्रयोज्यं
न्नासे च दृद्धौ प्रथमे दिने तत्॥ दृति ।

'परखास्तियेः' प्रतिपदः, या घटिकाः पूर्वसास्तियेर्ग्यूना श्रधिका वा समानादृद्धें पूर्वसिन्दिने च्लासेऽस्य वियोज्यं दृद्धौ च संयोज्यमि-स्वर्थः। तदनेन पर्वसन्धिज्ञानं कार्यमित्युकं भवति। पौर्णमास्यां लाप-स्वन्नेनोको विश्रेषः।

दः पौर्णमास्थां लान्वाधानपरिस्तरणोपवासाः सद्यो वा सद्यस्का-स्वायां सर्वे क्रियत इति।

श्रवार्थः यद्यकालायां पौर्णमाखां श्रम्यनाधानादीनि यदाः तपःसमानेऽहिन क्रियन्ते पूर्वेद्युर्वा तत्र ववें ब्राह्मणतर्पणानः क्रियते तेन तदेनमिति। उन्नञ्च भाषार्थसंग्रहकारेण।

> त्राना हिति व्यास्तर णोपवासी पूर्वेद्युरेतत् खसु पौर्णमास्यां। श्वावक्तनात्माक् यदि पर्वसन्धः सद्यस्तदा वा क्रियते समस्तं॥

'श्रावर्त्तनात् प्राक्' सङ्गवादूर्ड्डमिति **श्रेषः** । सन्धिञ्चेत् सङ्गवादूर्ट्धं प्राक् पर्यावर्त्तनाद्रवेः । बा पौर्णमासौ विज्ञेया सद्यख्तासविधौ तिथिः॥

इति कात्यायनसार्णात्।

एतच मद्यस्काललं वैकल्पिकं "सद्यस्तदा वा क्रियते समस्तमिति वचनात्।

तथाचापस्तम्बः।

खर्विकां त्तीयां वाजमनेयिनः समामनन्ति। 'खर्विकां' ऋ स्पिकामिति यावत् । ऋ स्पत्ञञ्च दिनादूर्ज्जव्यापि-लाभावात्।

उत्तञ्च रट्यार्थसंग्रहकारेण।

मधन्दिनात् खादहनीह यस्मिन् प्राक् पर्वणः सन्धिरियं ततीया । सा खर्विका वाजसनेयिमन्या तखासुपोद्याय परेचुरिष्टिः ॥ इति ।

केचित् "पोर्णमास्यामित्यादि "सद्योवेत्येतदन्तं एकं सूत्रं। त्रपर्ना "सद्यस्कालायां सर्वे क्रियत इति वदन्ति, तशा सर्वेत्रयां पौर्णमाखां श्रग्यन्वाधानादीनि मद्यः पूर्वेद्युर्वा क्रियन्त इति पूर्वी सूत्रसार्थः, दितीयस तु सद्यस्काला विक्रतिस्तसां सर्वं ब्राह्मण-तर्पणान्तं क्रियते नेडान्तादिकमिति। नैतद्युक्तं। भपरा लपत्वी यचस्कालपचे "यन्धिमभितो यजेतेतिश्रृतिविरोधात्।

विधिरत्वद्यतायुक्तं।

प्रकृतेस्य न कदाचित्सयस्काललमिति । यथाच ।

प्रकृतेरन्ययाभावं न प्रश्नंसन्ति पिष्डिताः । सद्योवा सर्वमित्येतिदिक्तत्यर्थसुदाद्दतम् ॥ इति । तद्युक्तं प्रकर्णवाधप्रसङ्गात् ।

एवं प्रकृतावुक्तं, विक्वतौ तु यद्यपि 'दर्भ-पूर्णमासाविष्टीनां प्रकृतिति स्थिनेन दर्भ-पौर्णमासिकविध्यनाति देभात्तचापि स एव चतुर्थांप्रादिखचणः काल इति प्रतिभाति, तथापि "यदौष्णा यदि पग्रुना
यदि सोमेन यजेत, त्रमावाखायां पौर्णमाखां वा यजेतित्यापलम्बेन
विक्वतौ पुनः कालविधानात्पञ्चद्रश्रामेव यागसमाप्तिरतो यत्र
संपूर्णेव पञ्चदभी प्रतिपच्च तत्र पञ्चदश्रामेव विक्वतिं समाणानन्तरं
प्रकृतिरग्न्यनाधानादि । खण्डितियौ तु यदा पूर्वाच्चे पर्वसन्धिक्तदा
पूर्वेद्युक्पदिष्टकालासभावात्मभवेऽपि कर्मीपक्रमदभायामसभावेन साक्षत्रधानव्यापिलासभावात् "सहाङ्गेः प्रधानं देभे काले कर्त्तारि
निर्दिश्यत दत्यापस्तम्बेन साङ्गस्थैव विद्यतकालसम्बन्धविधानादुत्तरेद्युद्धि प्रकृतिः पूर्वोक्तलात् "त्रपूर्वमन्ते खादित्यापस्तम्बेनैव विक्वतेः
पूर्वे प्रकृतिविधानात् तदनन्तरमेवातिदेशिके प्रतिपदाद्यमागच्येऽक्षप्रधानपर्याप्ते विक्वत्यनुष्टानमित्यवगन्तव्यम्। यदा लपराच्चे राजौ
वा पर्वसन्धिक्तदा तद्द्वरेव यागः तचैवोपदिष्टकालसभावात्। एतत्
सर्वमिमस्थायोक्तं।

त्रावर्त्तनात्राग्यदि पर्वस्थिः कला तु तस्मिन् प्रकृतिं विक्रत्याः । तदैव यागः परतो यदि स्थात् तस्मिन् विक्रत्याः प्रकृतेः परेद्युरिति ॥

श्रव केचिद्राकः।

त्रयाद्याः षण्तुहर्त्ताः खुर्यस्यां दृद्धिः परेऽहिन । विसुहर्त्तमपि याद्यं यस्यां हृासः परेऽहिन । विसुहर्त्तं न कर्त्तस्यं हीनं तचापि निर्दिश्चेत् ॥ दिति । सन्धिस्चेत् सङ्गवादूर्द्धं प्राक् पर्यावर्त्तनाद्रवेः । सा पौर्णमासी विज्ञेया सद्यस्कालविधौ तिथिः॥

द्त्यनेनेव स्रितिवचनेनाययणादिविक्ततितिथिषु सद्यस्काललेन विदितासु दितीयदिने प्रतिपदृद्धौ पूर्वदिने सद्यस्काललं नास्तीति। तथा।

> चिसुहर्त्ता दितीया चेत् प्रतिपद्यापराहिकी । श्रवाधानं चतुर्देश्यां परतः सोमदर्भनात् ॥

द्राविमन् वचने प्रदर्भितो घागनिषेधः प्रतिपदि तिथिवृद्धौ नास्तीत्यस्थले "त्रपराचे चिमुह्नने ग्राम्यमेवेति वचनदयस्थाभिप्रायद्रित । त्रचोत्यते यत्तावदुक्तं "मिन्धिस्रेत् मङ्गवादूर्द्धौमिति वचनं
विक्रतिविषयमिति। तद्युक्तं। द्रदं हि वचनं दर्भ-पूर्णमासप्रकरणपठितं वा त्रनारभ्याधीतं वा उभययापि विक्रतिनिवेभो न सम्भवित । न च विक्रतिविभेषप्रकरणपाठः सर्वविक्रतिविषयलमङ्गीकुर्वता खीकियते विद्यते वा। न च सर्वविक्रतिपाठः सम्भवति, तेन
प्रकृतिविषयमेतत्। न च तचापि सद्यस्कास्त्रलापवादः सम्भवति, तदभावे किं प्रतिपदि घागस्तस्मिन् पर्वणि वा, न प्रथमः एवंविध-

विषये दितीयदिने प्रतिपदृद्धाविष चिसुह्रक्तां धिकदितीयासद्भावेन "चिसुह्रक्तां दितीया चेदित्यादिवचनविरोधात्, न वाजसनेयिन्मताभिप्रायमिदं "चिसुह्रक्तां न कर्त्त्र्यमिति वचनस्य मध्याक्षात् प्राक्ष्यक्षेयो प्रतिपद्रदृद्धौ तच यागो न कर्त्त्र्यः किन्स्वचाधानमेन्वेत्येतदर्थप्रतिपादकलाभावात्। श्रथ प्रतिपदि चिसुह्रक्तां दितीया चेत्यस्थेतदग्रेन द्वापि वचनं नैतद्र्थप्रतिपादकं, तसादिवमिदं वचनद्वयं व्याख्येयं षण्सुह्रक्तंमिप यदा चतुर्दभौदिनसम्बन्धि श्रम्वाधानेन ग्राह्यं यदि दितीयदिने वर्द्धते द्वापे तदिष ग्राह्यं। श्रम्वाधानेन ग्राह्यं यदि दितीयदिने वर्द्धते द्वापे तदिष ग्राह्यं। श्रम्वया "चिसुह्रक्तां दितीया चेति वाक्ये चन्द्रदर्भनसङ्गिष्ठभवाक्ष्यविरोधः। एवं "चिसुह्रक्तं न कर्त्त्र्यमिति वचनान्तराविरोन्धेनाच्याधानविषयसेव व्याख्येयं।

त्रपरे लाद्यं वचनं पर्वव्यतिरिक्तविषयमित्याङः। किं बङ्जना बङ्गवाक्यविरोधान तदीया व्याख्या युज्यत इति ।

एवं पत्राविष द्रष्ट्यं, श्रतएव तत्राणुक्तं "श्रद्धांदक्को भविति नियतः पर्वसिक्धः परस्तात् कला तिस्मिन्नहिन च पर्शं सद्य एव द्वाहं वा श्रारभ्याय प्रकृतिरय चेत् पर्वसिक्धः पुरस्तात् कला तिस्मिन् प्रकृति-मय तु स्थात्पद्धः सद्य एव" इति, पूर्वाह्मस्थावृत्तरे चुर्विहितका साम-भवात् सद्य एवेत्युक्तं। श्रयं च श्रविहित्तविश्रेषका सासु विकृतिषु पद्भुष् च निर्णयः, यत्र का सविश्रेषो द्वाह्मका वा श्रूयते तन्न त्रियवानुष्ठानिमत्यवगन्तयं।

त्राग्रयणेखान्तु त्रुतौ विश्रेषो दर्शितः।

यस्मिन् काले श्रमावास्मा सम्पद्येत तयेष्ट्यायैतया यजेत यदि पौर्णमासी स्मान्येष्ट्याय पूर्णमासेन यजेतेति ।

यसिन् काल द्रत्यावर्त्तनात् पूर्वं, 'तयेत्यमावाख्या, 'एतये-त्याग्रयणेद्या, यदि पौर्णमाखावर्त्तनात्पूर्वं सद्यस्काला च खात्तदा तयाग्रयणेद्याप पूर्णमासेन यजेतेत्यर्थः ।

तदुकं वार्त्तिककता।

पौर्णमास्यां तु पूर्णः स्थात् दितौयेऽक्ति ग्रामिचये। यजेत् पूर्वं पूर्णमासादूर्द्धं दर्ग्यन चेद्यजेत्॥ इति । अनेज्याग्रव्देनाग्रयणेष्टिः।

उपवस्तदिनवर्चानि परिणिष्ठे दर्धितानि । ग्राकं मांमं मसूरांश्च चणकान् कोरदूषकान् । माषान्मध्परास्त्रानि वर्जयेदौपवस्तके ॥

पर्वज्ञानोपायो गौभिलः।

त्रधीयीत तिह्यो वा पर्वागमयेत्। इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवीयसमस्त्रश्रीकरणाधीश्वर-स्कूलविद्याविग्रारद-श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्व्वर्ग-

चिन्नामणी परिशेषखण्डे कालनिर्णये पर्वसन्धिनिर्णयः।

### श्रय नवमोऽध्यायः।

The last the state of the last of

## श्रथ ग्रहणकालनिर्णयः।

तच मत्खपुराणे।

चन्द्र-सूर्ययहे नाद्याद्यात् स्नाता तु सुक्तयोः । त्रविसुक्तास्तंगतयोर्दृद्या स्नाता परेऽहनि ॥

त्रव नेचिद्राज्ञः।

चन्द्र-सूर्ययहण्णस्त्र न तद्युक्तमहोराचं बच्छते प्रातातपादिवचने-स्रान्द्र-सूर्ययहे श्रहोराचं भोजननिषेधादिति। तद्युकं चन्द्र-सूर्ययह-प्राब्देन खमन्त्रभकालबचणाया एवोचितलात्। वाक्यान्तरस्थाप्यर्था-ऽनेनेव प्रतिपाद्यत द्वति च निष्पामाणिकं मार्कण्डेयादिवाक्येस्य यहणकाले यामचतुष्ट्रयादिषु भोजननिषेधात् तदुपस्रचणतायाः श्रिप प्रमङ्गात्।

विष्णुरपि।

चन्द्राकेपिरागे नाश्रीयाद विसुक्तयोरस्तंगतयोर्दृष्टा स्नाला परे-ऽहिन ।

ब्रह्मपुराणे ।

नाम्नीयादय तत्काले यस्तयोश्चन्द्र-सूर्ययोः।
सुक्रयोस्त कतस्तानः पश्चाह्यञ्चात् खवेस्मनि॥
यत्र "पश्चात्कुर्यादिति पाठः तत्रामनिति विपरिणतमनुषच्यते।

विष्णुधर्मात्तरे ।

चन्द्रस्य यदि वा भानोर्यिसिन्नहिन भार्गव।

ग्रहणन्तु भवेत्तव न पूर्वं भोजनिक्तया ॥ इति । नाचरेत्रग्रहे चैव तथैवास्तसुपागते । यावत्यास्त्रोदयस्तस्य नाश्रीयात्तावदेव तु । सुत्तं दृष्टा तु भुस्तीत स्नाला चैव यथाविधि ॥ 'तच' तस्मिनहोराचे । ग्राह्व-सिसितो ।

तिसम्बद्धि नाम्रीयात् यसास्तं यावदेव तु ।
सुक्तं दृष्टा तु भुञ्जीत खाला चैव यथाविधि ॥
क्रिया-मातातपी ।

त्रहोराचनु नाश्रीयात् चन्द्र-सूर्य्यग्रहे सदा ।
सुत्रं दृष्टा तु भुज्जीत खानं कला विधानतः ॥
सूर्याचन्द्रमसोर्जीकानचयान् याति मानवः ।
धौतपापो विग्रद्धात्मा मोदते तच देववत् ॥
नाद्यात्पूर्यग्रहात्पूर्वं श्रक्ति सायं प्रशिचयात् ।
ग्रहकाले च नाश्रीयात्सालाश्रीयान्तु सुक्तयोः ॥
सुत्रे प्रश्चित यदि न खान्महानिप्रा ।
खाला दृष्टा परेऽज्ञाद्याद्वसास्तमितयोस्तयोः ॥

ब्रह्मवैवर्त्त ।

त्रर्द्धराचादधश्चन्द्रं राड्ययंषति नारद । तदा सुक्तौ प्रकर्त्तव्यं सद्भिरेव च भोजनम्॥ पद्मपुराणे ।

त्रद्धराचादधश्रोद्धें यदा चन्द्रग्रहो भवेत्।

पूर्वं पूर्वच भोक्तव्यमुत्तरे चोत्तरेऽपि च॥

'पूर्वच' पूर्वाचे, 'उत्तरे' उत्तराचेऽपि।

स्कन्दपुराणे।

यदा चन्द्रयहस्तात निग्नीयात्परतो भवेत्।

भोक्तव्यं तात पूर्वाचे नापराचे कथञ्चन ॥

पूर्वं निग्नीयाद्यहणं यदा चन्द्रस्य वे भवेत्।

तदा दिवा न कर्त्तव्यं भोजनं ग्रिस्टिवाहन ॥

सार्केएडेव्यः ।

यहणन्तु भवेदिन्दोः प्रथमादिधयामतः । अञ्जीतावर्त्तनात् पूर्वं प्रथमे प्रथमादधः ॥ 'त्रावर्त्तनं' दिनमधं। त्रनेन यस्मिन् यामे यहणं ततः पूर्वं

सरत्यनारे।

यामचयं त्यका अञ्जीतेत्युक्तं भवति।

सन्ध्याकासे यदा राष्ट्रपंसते प्रणि-भास्तरौ। तदा दिवा न भोक्तव्यं त्रातुर-स्ती-प्रियून् विना॥ ब्रह्मवैवर्त्ते।

चन्द्र-सूर्यग्रहे नाद्यादाचं यामचतुष्ट्यं। केचिन्नितयमित्याद्वर्मुनयो सगुनन्दन ॥ यद्वगौतमः।

सूर्ययहे तु नाश्रीयादाचं यामचतुष्टयं । चन्द्रयहे तु यामांस्तीन् वास-रद्धातुरैर्विना ॥

मार्कण्डेयः ।

सायाक्रे पहणं चेत्यादपराके न भोजनं। त्रपराके न मधाक्रे मधाक्रे न तु सङ्गवे। अञ्जीत सङ्गवे चेत् खास्त्र पूर्वं भोजनिक्रया॥

एतद्वासादिविषयं श्रमम्यविषयं वा समर्थस्य तु भोजने प्रायसित्तसुकं कात्यायनस्ततौ पड्चिंगमाते च ।

चन्द्र-सूर्ययहे अुक्का प्राजापत्येन ग्रुध्यति । तिस्राचेव दिने अुक्का चिराचेणैव ग्रुध्यति ॥ स्मत्यन्तरे ।

सायाक्रे सङ्गवेऽश्रीयाच्छारदे संङ्गवादधः । मधाक्रे परतोऽश्रीयाचोपवासो रविग्रहे ॥

'गारदे' त्रपराच दत्यर्थः, यदपराचं ग्ररदिति श्रुतेः, 'रवियच दिति ग्रिगियचस्याप्युपलचणं, एतच पुत्रवद्ग्यचस्यविषयं ।

तथाच जैमिनिः।

श्रादित्येऽइनि संज्ञान्तौ ग्रइणे चन्द्र-सूर्ययोः ।
पारणं चोपनासञ्च न कुर्यात् पुत्रवान् ग्रही ॥ इति ।
स्रत्यन्तरे ।

श्रादित्येऽहिन संकान्ती ग्रहणे चन्द्र-सूर्ययोः । उपवासी न कर्त्त्रयो ग्रहिणा पुत्त्रिणा तथा ॥

नतु यदा सन्ध्याकाले सूर्य्यग्रहस्तदा दिवा तावदुक्तवाक्यास्त्र भोजनं नापि राचौ, "त्रसुक्तयोरसङ्गतयोर्दृद्दा खाला परेऽहनीति वचनात्। नाषुपवासः पुत्रवतो ग्रहस्थस्य तिस्त्रिधात् त्रतः सन्ध्याकाले यहणे यसास्त्रसमये पुत्रवता ग्रहिणा किं कार्यं, उच्चते। तदा मार्कछेवाद्युक्तः "बावाक्रे यहुषं चेत् स्वादिति पच-त्रात्रवणीयः।

द्वः।

उवखुषि यत्नानं सन्धायासुहिते रवी । चन्द्र-सूर्वीपराने च प्राजापत्वेन तस्रमम् ॥

विष्णुः।

त्रयने विषुवे चैव चन्द्र-सूर्य्ययहे तथा । त्रहोराचोषितः खाला सर्वपापैः प्रमुखते ॥

श्रच केचिद्होराचोपोषितः पूर्वस्थिन्दिने इतोपवास इति व्याचचते, तद्युक्तं चन्द्र-सूर्य्यग्रहसम्बद्धाहोराचपरित्यागेनाहोराचा-न्तरग्रहणे प्रमाणाभावात्।

ब्रह्मपुराणे ।

नित्यन्दयोरयनयोस्तया विषुवतोर्दयोः। चन्द्रार्कयोर्येहणयोर्थतीपातेषु पर्वसु ॥ श्रहोराचोषितः खानं श्राद्धं दानं तथा जपं। यः करोति प्रमन्नात्मा तस्य तस्याचयं च तत्॥

यमः ।

श्रयने विषुवे चैव चन्द्र-सूर्यग्रहे तथा। इतोपवासो यः खायात्सर्वपापः प्रमुखते॥ सिङ्गपुराखे।

एकराचसुपोस्थेवं साला द्यास प्रक्तितः। कस्त्रकादिव कोप्रस निरुक्तिः पापकोष्ठतः॥

चिराचं बसुपोर्थ्यवं यहणे चन्द्र-सूर्ययोः । बाला दचाच विधिवसोदते ब्रह्मणा यह ॥ मार्कछेवपुराणे ।

चन्द्रे वा यदि वा सूर्ये दृष्टे राची मचायहे। श्रवयं कथितं पुष्यं तचार्के तु विग्रेषतः ॥ 'दृष्टे' दर्भनयोग्य दत्यर्थः।

व्यासः।

सूर्यवारे रविवादः सीमे सोमयहस्तथा। चूड़ामणिरिति खातस्तवानन्तपां सभेत् ॥ वारेष्वन्येषु यत्पृष्यं ग्रहणे चन्द्र-सूर्य्ययोः । तत्पुष्यं कोटिगुणितं यासे चूड़ामणी सरतम्॥ कात्यायनः।

खर्धुन्यभःषमानि खुः वर्वाक्यभांवि भूतले। क्रूपखान्यपि घोमार्कयस्पे नाच संग्रयः॥ 'खर्धनी' गङ्गा ।

व्यासः।

षवें भूमिषमं दानं षवें ब्रह्मसमा दिजाः। बर्वे गङ्गासमं तोयं राज्यस्ते दिवाकरे॥ दुन्दोर्लचगुणं पुष्यं रवेर्दग्रगुणं ततः। गङ्गातीये तु संप्राप्ते दन्दीः कोटीरवेर्दण ॥ गङ्गाकोटियएसस्य यत्फलं लभते नरः। तत्यनं जाक्रवीचाने राज्यके दिवाकरे॥

दिवाकरेण ग्रुद्धस्य दमसङ्खसुदास्तम्॥
सन्द्र-सूर्व्ययन्ते सेव योऽवगान्ते जाङ्गवीम्।
स स्वातः सर्व्यतीर्येषु किमर्थमटते महीम्॥
देवीपुराणे।

कार्त्तिके ग्रइणं श्रेष्ठं गङ्गा-यसुनसङ्गसे। गङ्गा-यमुनमित्यच "सर्वे। दन्हो विभाषयेकवङ्गवतीत्येकवङ्गावः। मार्गे तु ग्रहणं प्रोक्तं देविकायां महासुने । पौषे तु नर्मदा पुष्या माघे समिहिता ग्रुभा॥ फाएगुने वरुणा पुष्णा चैंचे चैव सरखती। वैज्ञाखे तु महापुष्या चन्द्रभागा सरिदरा॥ च्चेष्ठे तु कौ भिकी पुष्या श्राषा हे तापिका नदी। श्रावणे सिन्ध्नामा तु तथा भाद्रे तु गण्डकी ॥ त्राश्विने ग्ररयू: श्रेष्ठा भ्रय:पुष्णा तु नर्मदा। गोदावरी महापुष्ण चन्द्रे राज्यमन्ति॥ सूर्यं च राज्जणा यस्ते तमोभृते महासुने। नर्मदातीयसंख्यात्कितकत्या भवन्ति ते ॥ ये सूर्य्य में हिनेयेन यस्ते रेवाजसं जनाः। खुग्रन्ति चावगाचन्ति न सा प्रकृतिमानवी॥ स्रता प्रतकतुषसं दृद्दा गोदानमं पसम्। खुदा गोमेधतुखन्तु पीता यौचामणि सभेत्॥ चाला वाजिमखं पुषां प्राप्तुवादविचारतः। रवि-चन्द्रीपरागे तु चयने चौनारे नचा । 49

पवं मुत्तापि द्रष्टया तद्देव बरखती ॥

प्रिवादित्यपणं यद्य मण्डले यसुदादतं ।

वपदे मण्डले याते तद्दिप प्राप्नुयान्तरः ॥

कपरारखचेचेषु पुखं यससुदादतं ।

तद्च कासमाद्यादुपरागेऽधिकं भवेत् ॥

### माखपुराचे।

गङ्गा कनखले पुष्पा प्रयागं पुष्करं गया।

कुरचेपं तथा पुष्पं राष्ट्रयसे दिवाकरे॥

बहावैवर्क्त ।

मकरे वर्त्तमाने तु यहणं चन्द्र-सूर्य्ययोः। दुर्चभं चिषु चोतेषु गयायां पिष्डपातनन् ॥

#### प्रातातपः ।

वैहिनेयो यहा सूर्यं यसते पर्वसन्धिषु। गमकाया तु सा घोषा पित्वणां दत्तमचयम्॥

### पार खबरहुः।

राष्ठ्रपक्षे यदा सूर्ये यसु श्राह्मं प्रकल्पयेत्। तेनेव सकला प्रमी दत्ता विप्रस्थ वे करे॥

# विष्णुः ।

राडदर्भनदत्तं चि श्राह्माचन्द्र-तारकम्।
पुषां च धर्वकामीयं पित्वणासुपितहते॥
धर्वखेगापि कर्त्तव्यं श्राह्यं वै राडदर्भने।
पातुर्वाणस्य तस्त्राह्यं पद्धे गौरिव सीदित॥

यातातपः।

खानं दानं तपः श्राह्मनन्तं राष्ट्रदर्भने । श्रासुरी राचिरन्यच तस्मान्तां परिवर्जयेत्॥ देवखः ।

यथा खानञ्च दानञ्च सूर्यस्य ग्रहणे दिवा।

सोमस्यापि तथा राची खानं दानं विधीयते॥

त्राई प्रक्रत्य कूर्बपुराणे।

नैमि। त्तेकन्तु कर्त्तव्यं यहचे चन्द्र-सूर्ययोः । बान्धवानाञ्च मरणे नारकी खादतोऽन्यया । कान्यानि चैव श्राद्धानि प्रस्थन्ते यहणादिषु ॥

मार्कख्डेयपुराणे।

विभिष्टे बाह्मणे प्राप्ते सूर्येन्दुयहणेऽयने । जन्मचंयहपीड़ासु श्राद्धं सुर्वीत चेच्चया ॥

मन सूर्ययहणादिकालेषु तथा दक्क्या माह्रं प्रति वर्षमाह्रं कुर्यादथवा पूर्वीक्रेष्ट्रेव कालेषु दक्क्या खर्गादिपालकामनया माह्रं कुर्यादिती क्रियेत्यर्थः, न पुनर्यदी क्रिति कर्त्तुं ति कुर्यात् न चेन्न कुर्यादिति।

ग्रातातपः ।

श्वापश्चनग्री तीर्थं च चन्द्र-सूर्व्यग्रहे तथा।
श्वामश्राद्धं दिजो दश्चाच्चूद्दो दश्वात् घदैव हि॥ इति।
काचित्तूत्तरार्द्धमेवं पचते।
श्वामश्राद्धं प्रसुर्वीत हेमश्राद्धमथापि वा। इति।

अविष्यरेत्तरे ।

श्रवाभावे दिजाभावे प्रवामे पुत्तजन्मि । हेमश्राद्धं संग्रहे च तथा स्त्री-ग्रह्रयोरिप ॥ जावाजिः ।

संक्रान्ती पुष्यकालस्तु षोड्गोभयतः कलाः ।

चन्द्र-सूर्यीपरागे तु यावद्र्यनगोचरः ॥

तच केचिदाद्यः ।

चन्द्र-स्र्यीपरागे तु निमित्तलप्रतिपादनात् ज्ञानस्वैव च निमित्तलात् ज्ञानमाचे प्राप्ते "यावद्र्यनगोचरः" दति "राज्ञद्र्यने"
द्रायादिवचनाचाचुषज्ञानविषयस्वैव निमित्तलाचाचुष एव ज्ञाने
द्र्यनपदस्य मुख्यलात्तेन न मेघादिच्छन्ने खानादि कर्त्तव्यमिति,
तद्युतं चचुर्जनितज्ञानविषयविवचायां।

नेचेतोद्यन्तमादित्यं नास्तगन्तु (१) कदाचन । नोपसृष्टं न वारिष्यं न मधं नभसोगतम्॥

दित मनुना ग्रह्णस्य ग्रसादित्यदर्भननिषेधात् स्नानासभाव-प्रसङ्गात् तद्वाधे तु स एव दोषः । न च ग्रास्तीयज्ञानविवसायां देशान्तरग्रहणेऽपि स्नानादिप्रसङ्ग दित वास्यं।

सूर्ययहो यदा राची दिवा चन्द्रग्रहस्तथा।
तच सानं न सुर्वीत दद्याद्दानं न च कचित्॥
दिति षट्चिंगमातिनगमवचनेन तच सानादिनिषेधात् ग्रसं
चन्द्रं सूर्यं वानवेचमाणैरेव भिष्टेः सानाद्याचरणाच ।

<sup>(</sup>१) नास्तं वान्तमिति ख॰।

किञ्च यदा चचुर्जनितज्ञानिवषयता न तदा खानादि सक्सवित,
यदा च खानादि न तदा सेत्यनुपपन्नाधं वाक्यं स्थात्, योग्यताविवचायां श्रक्षादिष्क्रनेऽपि खानादिकं कर्त्त्रयं खरूपयोग्यतायास्तचापि भावात्। यवहितस्य तु श्रयोग्यतया न खानादिनियमो
यदि तर्षि य जङ्कं न निरोचते तस्यापि खानादि न स्थात्।
श्रक्षादिष्क्रनेऽपि श्रिष्टैः खानाद्याचरणाच । तस्माद्यावित काले
चन्द्र-सूर्य्योपरागः शास्तात्मतीतः तावान् पुष्यकाल दत्यर्थः। यदारभ्य
चाचुषज्ञानविषयलयोग्यता विवचितेति केचित्।

श्रपरे तु यसासमयाभिषायेण याचचते यावहर्षमगोचरः तावत्पुण्यकानः यदा लसंगतो न दृष्यते तस्र तदा पुण्यकान इति। तथाच यसास्तमये च प्रिष्टाः पूर्वमेव सानाचनुतिष्ठन्ति नोर्ड्डं।

शिवरहस्ये।

सूर्येन्दोर्घ हलं यावत्तावलुर्याञ्जपादिकम् । न खायान च भुञ्जीत खाला भुञ्जीत सुक्तयोः॥ ग्रङ्ख-लिखितस्तृतौ तु चन्द्र-सूर्य्ययहो यावदिति प्रथमः पादः। गृङ्खविश्वष्टः।

चिद्गाः सर्भसमये त्यानि पितरस्तथा।

अनुया मध्यकाले तु मोचकाले तु राचमाः॥

श्रव केचिद्गाहः।

खार्श्वमचे देवपित्रत्यस्थानात्तत्याधनमविश्रेषात् सर्वं देव-पित्रदेवत्यं कर्म कार्यमिति तदयुक्तं।

खानं खादुपरागादौ मधे होमः सुरार्चनम्।

द्दित ब्रह्मवैवर्त्तवचनेन होम-देवार्चनयोर्मध्ये विधानात्। यसमाने भवेत् सानं यस्ते होमो विधीयते। सुर्यमान भवेद्दानं सुक्ते सानं विधीयते॥

दति वचनाच ।

तस्त्राद्धोम-देवपूजाव्यतिरिक्तविषयमेतत्। पद्मपुराणे।

उपमई लचगुणं ग्रहणे चन्द्र-सूर्ययोः । पुष्यं कोटिगुणं मध्ये सुक्तिकाखे लनन्तकम्॥ ग्रातातपः।

त्रयनादौ बदा देयं द्रव्यमिष्टं ग्रहे तु यत् । षड़ग्रीतिसुखे चैव विमोचे चन्द्र-सूर्ययोः ॥ विमोचे वर्त्तमाने न तु विसुक्तयोरित्यर्थः, "उपरागे तु तत्कालमिति विशिष्टवचनात् ।

षट्चिंगनाते।

सर्वेषामेव वर्णानां स्ततकं राइस्तके। यचेलं तु भवेत् खानं स्ततकासञ्च वर्जयेत्॥ 'स्ततकासं' राइस्ततकासं, न व्रतिनां वर्ते न सचिणां सचे न राज्ञां राजकर्मणि कुर्वति प्रतमसं विवर्जयेत्।

चिङ्गपुराणे।

चन्द्र-सूर्य्यग्रहे खायात्मूतने स्तनेऽपि च।
त्रखायी सत्युमाप्नोति खायी पापं न विन्दति॥
स्तते स्तते चैव न दोषो राज्ञदर्भने।

तावदेव भवेच्छुद्धिर्यावन्युक्तिनं दृष्यते ॥
दान्-त्राद्धादिविषयमेतत् न तु खानमाचविषयम् ।
यद्ये प्रावमाग्रीचं विसुक्ते स्तृतकं स्तृतम् ।
तयोः सन्यातमाचेण धपस्पृष्य क्रियाक्रमः ॥

दित ब्रह्माण्डपुराणवचनित्रोधात् चान-होम-देवपूजा-दानिक-यानुष्ठाने हि कम अपपद्यते। खानमाचानुष्ठाने खानस्य पूर्ववाक्येनैव सिद्धे दिती खवाक्येनैयर्थ्यप्रसङ्गाच । भवत्यचे दिती यवाक्येनैव खानसिद्धेः पूर्व्यवाक्यवैयर्थ्यप्रसङ्ग दित चेत्। न। श्रखातस्यानिष्टविश्रेषसम्ब्धप्रति-पादनार्थवात् यावन्तावक्व्दानुपपत्तिप्रसङ्गाच खानस्योदा दतवाक्ये-दपरागादावेव विधानाच राष्टस्तने स्त-स्तनयोरभावाच ।

तथाच स्रत्यनारे।

स्तने स्तने चैव यदि खाद्राइदर्भनं। तावस्तसूनकं नास्ति यावद्राइनं सुञ्चति॥ स्कन्दपुराणे।

स्ताने स्ताने चैव स्तानं राष्ट्रहर्मने । तावदेव भवेत्तच यावसुक्तिनं दृखते ॥ षट्चिंप्रसाते ।

स्मार्त्तकमपरित्यागी राहीरन्यच सतके।

राष्ठस्तकं विना श्रन्यसिन् स्तक दत्यर्थः। श्रपरे लेवं व्याचचते स्तके यः सार्त्तकर्मपरित्यागः स राष्ठस्तकं विनेति । कचित्तु "राष्ठीरन्यच दर्शनादिति पाटः, वष्ठवाकायंको पप्रसङ्गास, तसास सानमाचिषयमेतत्। मत्यपुराणे।

चन्द्र-सूर्यग्रहे चैव मर्णे पुत्रजन्मिन ।

मसमारेऽपि देयं स्थात् दत्तमचयकारकम्।

कचित्तु दत्तमित्यच श्राद्धिमिति पद्यते । श्रव गर्गः ।

पुष्यमाजपद्ञेव याम्यं भाग्यञ्च पैतनं।

ऐन्हाग्रमग्निदेवत्यं सप्तितान्यनला गणाः॥

'त्राजपदं' पूर्वा भाद्रपदा। 'याग्यं' भरणी। 'भाग्यं' पूर्व्वपाखगुनी।

प<mark>ैटकं मघा । 'ऐन्द्राग्नं' विश्वाखा । 'श्वश्निदेवत्यं' क्रित्तिका ।</mark>

त्रानले मण्डले दृष्टं यहणं रवि-सोमयोः ।

राज्ञां अयङ्गरं विद्यात्मजानां वज्जदोषकत्॥

श्रहिर्वुध्नं तथा पौष्णं मूलमाप्यञ्च शाङ्करं।

वार्षं सर्पदैवत्यं वार्षं मण्डलं स्पृतं॥

<mark>'त्रहिर्वृध्नं' उत्तरा भाद्रपदा । 'पौष्णं' रेवती । 'त्राष्</mark>यं' पूर्वाषाढ़ा।

<mark>'ग्राङ्करम्' त्रा</mark>र्द्घा 'वारूणं' ग्रततारकाः । 'सर्पदैवत्यसम्नेषा ।

एतस्मिनुपरागे स्थान्माङ्ने सोम-सूर्य्ययोः।

दुर्भिचामयनाग्रसु प्रजानामिति निञ्चयः॥

च्हवाणामार्थमादीनां चतुर्णाञ्च पुनर्वसुः।

सौम्यश्चेवाश्विदेवत्यं वाययं मण्डलं भवेत्।।

'त्रार्यमादौनि उत्तराफाल्गृन्यादौनि । 'स्रौस्यं' स्टगग्रीर्घः ।

'श्रियदैवत्यं' श्रियनी ।

यमरं यभयश्चेव दुर्भिचं कुरूते चिरात्। याधिमस्त्राधिकोपस मण्डलेऽस्मिन्न्पस्ति॥ च्चेष्ठा त्राह्मं तथा मैचं प्राग्देशं वासवं तथा।
वैष्णवं वैश्वदेवश्च पुरुह्नतस्य मण्डलम्॥
'ब्राह्मं' रोहिणी। 'मैचम्' श्रनुराधा। 'प्राग्देश्यम्' श्रमिजित्। 'वासवम्' धिनिष्ठा। 'वैष्णवम्' श्रवणं। 'वैश्वदेवम्' उत्तराघादा।
मण्डलेऽस्मिन् ससुत्पन्ने ग्रहणे जगतां ग्रभम्।
श्रानन्दं सर्वभ्रतानां विद्धाति विश्रेषतः॥
काष्ण्यपस्त्रेतान्येव मण्डलान्युक्षा।
श्राग्नेथीं कारयेच्छान्तिं ग्रान्तिं सुर्याच्च वाहणीं।
वायव्या ग्रान्तिरिय्येत माहेन्द्रीं तच कारयेत्॥
इति तत्त्तद्देवतायाग-हेम्म-जपादिकसुक्तवान्, तस्माद्राजिभिर्लीकहिन

तार्थं तथा कार्थं। एवं जगतोग्रहणदीषस्य प्रमनञ्च।

प्रतिपुरूषन्त् यथा।

एषां तु भारकरस्थाने राज्यस्त्रसुपक्रमेत्।
कर्मचयपरिक्रेपान् प्राप्नुवन्ति च ते जनाः ॥
पित्वपचिवनाप्राय सूर्यस्थाने भवेद्गृष्टः।
मात्वपचिवनाप्राय चन्द्रस्थाने भवेद्गृष्टः॥
होरायां यद्यते यत्र नचने वा निप्राकरः।
प्राणसन्देष्ठमाप्नोति स वा मरणस्त्रस्ति ॥
श्राभभविति हि सेहिकेयस्त्राक्तीं यस्य यस्य जन्मनचने।
तस्यान्तकादिभयं विद्यादुयं मनस्तापं॥
यस्येति जन्मनचने यसेते प्राप्ति भारकरौ।
तस्त्रातीनां भवेत्पीड़ा नराः प्रान्तिविवर्जिताः॥
50

यङ्गमनमा येषां जनाचितये च वाहिसंखर्यः । वज्जरोग-सृत्युजननो दानाज्जतयो जपस्र कर्त्तवः॥

दति श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवीयसमस्त्रश्रीकरणाधीश्वर-सकलविद्याविधारद-श्रीहेमाद्गिविर्चिते चतुर्व्वर्ग-चिन्नामणौ परिग्रेषखण्डे कालनिर्णये ग्रहणकालनिर्णयः।

BEATTER WIT THE STREET THE PERSON

## श्रय दशमीऽध्यायः।

# श्रथापाकमेकालनिर्णयः।

तच याज्ञवल्कः।

श्रधायानासुपाकर्म श्रावायां श्रवणेन तु । हिल्ला श्रवणेन तु । हिल्ला श्रवणेन तु ॥

'त्रधायानां' वेदानां, 'त्रावणां' त्रावणत्य पौर्णमासां त्रवणेन युक्तेऽहिन वा । पश्चम्यां हस्तेन युक्तायां उपाकर्म कार्यं । त्रपरे त हस्तेन युक्तेऽहिन वा पश्चम्यां वेति व्याचचते, 'त्रोषधिभावे' प्रादुर्भावे, 'त्रावणस्थेति च सर्वेः सम्बधते ।

त्रायलायनः ।

श्रथातोऽध्यायोपाकरणमोषधीनां प्रादुर्भावे श्रवणेन वा श्रावणख पञ्चम्यां इस्तेन वेति।

निगमः।

श्रावणां श्रावणोकर्म यथाविधि समाचरेत्। उपाकर्म तु कर्त्तव्यं कर्कटस्थे दिवाकरे। इस्तेन श्रुक्तपञ्चम्यां श्रावणां श्रवणेन वा॥

कात्यायनः ।

श्रयातोपाकर्म<sup>(१)</sup> श्रवणेन श्राव<mark>ण्यां पौर्णमाखां।</mark> बौधायनः।

<sup>(</sup>१) षार्थात् उपाककी इत्येव पाठी भवितुं युक्तः।

श्रावर्षा पौर्णमासामाषाचां चोपाहत्य इन्दांसधीयीत एतेषां पर्वाणां खरुह्यानुसारेण व्यवस्था। यदा लत्र स्रावणे मासि <mark>श्रोषधयो न प्रादुर्भवन्ति ग्रहसंक्रान्ति</mark>दोषा वा कथञ्चिदा श्रावण-मासातिकमः तदा प्रोष्ठपद्यां कार्यः।

त्रत एव ग्रौनकः तदार्षिकमित्येतदाचचत दति। वर्षाकाले भवं 'वार्षिकं'। विशिष्टोऽपि । 🖔 💆 💮 💮

श्रयातः खाधायोपाकर्म श्रावष्यां प्रोष्ठपद्यां वेति । 'प्रोष्टपदी' भाद्रपदस्य पौर्णमासी । <mark>ंगोभिन्तः । व्यापान स्वापान विश्वापान । व्यापान । व्या</mark>

प्रोष्टपदीं इस्तेनोपाकरणमिति । मोष्ठपदीं प्राप्येत्वर्थः । मन्तरपि।

श्रावर्षां प्रोष्टपद्यां वाष्युपाद्यत्य यथाविधि । युक्तम्कन्दांखधीयीत मामान् विप्रोऽर्द्धपञ्चमान् ॥ <mark>'त्रपिग्रब्देन भाद्रपद्रत्रवण-इस्त-पञ्चमीनासुपादानं । तथाच</mark> ग्टचपरिणिष्टकारिका।

त्रवृष्ट्यीषधयस्तिसासे तुन भवन्ति चेत्। तदा भाद्रपदे मासि श्रवणेन तदिय्यते॥ इति । <mark>डपाकर्मप्रस्ति बार्ड्डाञ्चतुरो मायान् ग्रक्कपचेष् निरन्तरं</mark> खाधायमधीयीतेत्यर्थः।

विशिष्टः।

श्रर्द्धपञ्चमान्त्राषानधीत्योत्स्जति, पञ्चार्द्धमाषान् <mark>षष्टार्द्धमाषान् वा।</mark> गौतमः ।

श्रावणादिवार्षिकं प्रोष्ठपदीं चोपाकृत्याधीयीत इन्दांसर्द्धपश्च-मान्त्रासान् पञ्च दिचणायनान् वा ।

हारीतः।

श्रर्द्धपञ्चमान्यासानधीत्योत्स्जति पञ्चार्द्धषष्टान् वा। कात्यायनः।

खपाक्तत्योदगयने ततोऽधीयीत धर्मवित्।

एतच यहणाध्यनं ग्रहस्वस्थापि। यदाह ग्रोनकः।

समावन्तो ब्रह्मचारिकस्पेन यथान्यायमितरे जातीया येऽपीत्येने।

'इतरे' ब्रह्मचारिणः। श्रतएव ग्रहस्वस्थापि यहणाध्ययनेऽधिकारं

ज्ञापियतं तत्रकरणेऽध्ययनविधिः।

कालहद्भावुपाकर्मीत्कर्षः कात्यायनेन दर्भितः । उत्कर्षः कालहद्भौ खादुपाकर्मादिकर्मणि । श्रभिषेकादिहद्भौनां न द्वत्कर्षो युगादिषु ॥ यत्तनुत्कर्षप्रतिपादकं स्थ्यप्रदङ्गवचनं । दभहरासु नोत्कर्षश्चतुर्व्विष युगादिषु । उपाकर्म महाषष्ठ्या ह्येतदिष्टं द्वषादितः॥ इति । तस्क्रन्दोगविषयं। तेषां हि कालहद्भाविष भिंहेऽकं एवोपाकर्म। यदाह गार्गः ।

सिंहे रवे तु पुर्खार्च मधाक्ने विचरेद्वहिः।
कन्दोगा मिलिताः कुर्युरुत्सगें सर्वकन्दसां।
28-3

श्रुक्षपचे तु इस्तेन उपाकर्मापराश्चिकम् ॥ एतच यहणाद्यदृष्टश्रावण्यादी कार्यम् । तथाच स्टितिः ।

उपाकर्म प्रकुर्वन्ति क्रमात्मामर्ग्यजुर्विदः । यहसंकान्ययुक्तेषु हस्त-अवण-पर्वसु ॥

तथा।

संकान्ती ग्रहणे चैव सूतके स्टतके तथा।
गणस्नानं न सुर्वीत नारदस्य वची यथा॥
श्रथ चेद्दोषसंयुक्ते पर्वणि स्थादुपिकया।
दुःख-भोकामयग्रस्ता राष्ट्रे तिस्मिन् दिजातयः॥
तथा।

यदि खाच्छावणं पर्व ग्रहसंक्रान्तिदूषितम् । खादुपाकरणं ग्रह्मपञ्चम्यां त्रावणस्य तु ॥ स्मृतिमहार्णवे ।

संक्रान्तिर्यहणं वापि यदि पर्वणि जायते । तन्त्रासे इस्तयुक्तायां पञ्चम्यां वा तदिस्यते ॥

श्रव केचिदाइः। इस्तयुक्तायां पश्चम्यां केवलायां वेति विकल्पः,
न लव संक्रान्तियुक्तपर्वणो विकल्पः तत्र दोषश्रवणात्। न च
इस्तयुक्तायामन्यस्यां तिथौ पश्चम्यां वेति विकल्पः। इस्तयुक्तायामित्यस्य विश्रेषाकाङ्कायां उपात्तपश्चम्येवान्वयात्। "यदि स्याच्क्रावणं
पर्वित्यादिवाक्यस्य पर्वणो ग्रहसंक्रान्तिदोषे पश्चमौमाचे उपाकर्मविधायकस्यास्मिन् पचे सङ्गोचप्रसङ्गात्। नन्वेवं पश्चमौपदस्थादिनिः

प्रसच्यते सा च सङ्कोचादुष्टा। नैवं। इस्तयुक्तायामित्यस्य विभिष्याकाज्ञायामवश्यक्षाविनि पचदयेऽप्यधाहारे वृद्धिस्यस्यैवाधाहार दत्यमिधानात् तचापि इस्तयुक्तलासम्भवे नेवलेति। तदयुक्तं। पद्मम्यां
वेति पञ्चम्यास्त्रिय्यन्तरिकस्पप्रतीतेस्तिद्योषापेचायां इस्तयुक्तायामित्यस्य तदिषयताया एव युक्तलात्। एवं च पचदयेऽपि वृद्धिस्वस्येवाध्याहारे सत्यस्मिन् पचे पञ्चमीपर्व यथाश्रुतन्तु भवत्पचे तु
इस्तयुक्तलाभावविधिष्टपञ्चमीपरं दति विधेषः। ननु इस्तयुक्तपञ्चम्यां प्रोष्टपद्या विकस्यः कस्मान्त भवति। अच्यते। स्ववाक्योपान्तस्वाभे वाक्यान्तरीयानाश्रयणात्, एवञ्च विकस्ये स्थिते सङ्कोचोऽपि
वस्तादापिततः स्वीकियते। तस्नात्पञ्चम्या इस्तयुक्तित्थन्तरेण्
विकस्यः। तचापि इस्तयुक्ताया श्रम्भवे नेवलेति, एतच्च वाजसनेयिवषयं। तथाच स्रितिमहार्णवे वचनान्तरं।

संक्रान्तिग्रेष्ठणं वापि पौर्णमास्थां यदा भवेत्। उपाक्रतिस्त पञ्चम्यां कार्या वाजसनेयिभिः॥

त्रच केचित् पूर्ववाक्यसाधारण्यादाजसने विपद्णोपलचणतां मन्वानाः ते तिरीयाणामि पञ्चम्यासुपाकर्मे कि नि। तद्युक्तं। लचणा-प्रसङ्गात् लचणातश्चोपहारस्य युक्तलात्। यदि च पूर्ववाक्यस्य साधार-ण्यादच लचणा तर्हि "पुरो डाग्रञ्चतुर्धा करोतीत्यस्य साधारण्यादाग्नेयं चतुर्धा करोतीत्यच लचणाप्रसङ्गः। श्रच च पञ्चमी तन्नासगतेव य्रञ्चते मान्यमासगता श्रमकतलात्, तस्मादाजसने यिविषयमेतत्। तिष्ठत् वाज-सने यिवाक्यं तथापि न पूर्वसादाक्यात् यहसंक्रान्तिदोषे ते तिरीया-णासुपाकर्म प्राप्नोति। तथाहि श्रचोषाकर्मणि स्तिषु नानाकाला-

'विह्ताः तेषां च तत्त्र्यद्धानुसारेण व्यवस्थितविकल्पाश्रयणं युज्यते। न च तित्तरीयग्रद्धे पञ्चम्यासुपाकर्म श्रूयते। येषां तु ग्रद्धे पञ्चम्यासपि श्रूयते तेषामव्यवस्थितविकल्पप्राप्ती यदा प्राथम्यात्पञ्चमीसभावे न कालान्तरमिति व्यवस्थाप्राप्ताविदं वचनसुपतिष्ठते, एवं चापेचितं समर्पयियते न तु तित्तरीयाणां उपाकर्मणि श्रप्राप्तकालविधी, तस्माद्गृहसंक्रान्तिदृष्टायां श्रावणस्य पौर्णमास्थां तित्तिरीयकैः
प्रोष्टपद्यां उपाकर्म कार्यमिति सिद्धं।

श्रव केचिदाइः।

पर्वणि ग्रहणेऽपि चतुर्द्गीस्थेऽपि श्रवणेनोपाकर्म कार्थे। चयोदम्यादितो वर्चे दिनानां नवकं धुवं। माङ्गस्येषु समस्तेषु ग्रहणे चन्द्र-सूर्योः॥

इति वचनात्। प्रकारान्तरेणापि वेधः स्प्रत्यन्तरे दर्घितः।

दाद्श्यादिसृतीयान्तो वेध दन्दुग्रहे स्मृतः।
एकाद्श्यादिकः मोरे चतुर्थ्यन्तः प्रकीर्त्तितः।
खण्डग्रहे तथोः प्रोक्तसुभयत्र दिनदयम्॥

दिनदयमत्र पूर्वे त्तरं "त्यहं खण्डग्रहे तथोरिति वचनात् तदयुतं।

नित्य-नैमित्तिके जप्ये होसे यज्ञक्रियासु च। उपाकर्मणि चोत्सर्गे ग्रहवेधो न विद्यते॥

द्ति वचनात्। इस्त-श्रवण-पर्वाण्योदयिकानि याह्याणि। तथाच परिभिष्टे।

धनिष्ठा-प्रतिपद्युक्तं लाष्ट्रऋचसमन्वितं ।

श्रावणं कर्म कुवीरन् च्छ्याजुःसामपाठकाः॥ व्यासः।

श्रवणेन तु यत्कर्म उत्तराषादृषंयुतम् । संवत्परकृतोऽध्यायस्तत्चणादेव नम्यति ॥ धनिष्ठासंयुतं कुर्याच्छावणं कर्म यद्भवेत् । तत्कर्म सफलं विद्यादुपाकरणसंज्ञितम् ॥

#### निगमः।

ग्रहयोगो गुरुं हन्ति संक्रान्तिः शिष्यघातिनी । तपोहन्युत्तराषादा उपाकर्मणि वैष्णवे । धनिष्ठामित्रिते कार्य्यसुपाकरणसंज्ञितम् ॥

## कालिकापुरणे।

चतुर्द्श्यां ससुत्पन्नावसुरी सधु-केटभी।
वेदान्खीकुर्वतः पद्मथोनेस्ती जच्चतः श्रुतीः॥
हला तावसुरी देवः पातालतलवासिनी।
श्राह्तय ताः श्रुतीससी ददी लोकगुरः खयम्॥
श्रम्भस्मश्र्यश्रुतिर्वद्मा पर्वण्हीद्यिके पुनः।
श्रात्ते स्तयुते तसिन्नोपाकरणमियते।
श्रासुरं वर्जयेत्कालं वेदाहरणग्रद्भया॥

### वृह्तप्रचेताः ।

भवेदुपाक्तिः पौर्णमास्यां पूर्वाक् एव तु ।

बाह्मणान् भोजयेत् तच पित्तनुदिग्य देवताः ।

भविस्थोत्तरे ।

षंप्राप्ते आवणस्थाने पौर्णमास्यां दिनस्यो । स्वानं सुवीत मितमान् श्रुति-स्तिविधानतः ॥ ततो देवान् पितृं स्वेव तर्पयेत्परमास्थमा । स्पानमं दिवेवोक्तस्यौणां चैव तर्पणम् । सुवीत बाह्यणः आद्धं वेदानु दिग्य प्रक्तितः ॥

श्रव चौद्यके पर्वष्णुपाकर्म तैत्तिरीयकेः कार्यं। एतदुक्तं वक्रृच-परिभिष्टकारिकासु।

पर्वाष्वीदियने नुर्यः श्रावणं तैत्तिरीयकाः।
वक्रृताः श्रवणे नुर्युर्घसंक्रान्तिवर्जिते ॥ ्ति।
श्रवीनु पूर्वविद्वा एव।

श्रावणी दुर्गनवमी तथा दूर्वाष्टमी च था। पूर्वविद्धा तु कर्त्तथा भिवराचित्रेलेर्द्दिनम्॥

इति वचनात्।

श्रव केचिदाइः। नैतत् युच्यते तथाहि श्रव तैत्तिरीयका एव पर्वणीति न नियनुं प्रकान्ते श्रन्येषामपि चरणानां पर्वण्युपाकर्म-विधानात्। न च पर्वण्योदियके यदुपाकर्म तैत्तिरीयका एव कुर्युरिति वाक्यार्थायुच्यते, विधिष्टानुवादे वाक्यभेदप्रसङ्गात् विभे-वणानामप्राप्तेरनुवदित्मभक्यात् एतावित च विभिष्टे कर्मणि तैत्तिरीयकाणां विधानानुपपत्तेः कर्त्तुर्हि कर्म विधीयते न कर्मणि कर्त्ता।

किञ्च उपाकर्म तत्कालञ्च पौर्णमासी तथोर्यद्ययन्थेध्वेव विहित-लात् नाच कारिकायां तद्विधानं। श्रच तु पौर्णमासीकालस्थाङ्ग- श्रीदियिककालेन सम्बन्ध उद्दिश्यते। तत्र यदि तैत्तिरीयकेरीदिय-कलखापरः सम्बन्ध उद्दिश्यते तदा सम्बन्धदयाभिधानात् भिद्यते वाक्यं।

किञ्च तेत्तिरीयकाः कर्तारोऽयङ्गमेव, न चाङ्गानां मिथः समन्न्योऽस्ति। न चार्णकहायनीन्यायेन पञ्चात्ततोगुणानां सम्बन्ध इति वाच्यं। तच हि श्रह्णगुणैकहायनीद्र्यविभिष्टः क्रयो विधीयते श्रन्नन्तरं द्रय-गुणयोः परस्पराकाङ्गलासमानाधिकरणलात् श्रन्ययो भवति। श्रच पुनः कारिकायां नोपाकर्मविधानं। न च पर्वेदियक-तेत्तिरीयकयोःद्रय-गुणलेनापि सामानाधिकरण्यं श्रन्योन्यद्रयाकाङ्गा च श्रतोद्धिकभयलवदिविविच्तार्थं तेत्तिरीयपदसुपलचणार्थं भूला-न्वादः, श्राखान्तराधिकरणन्यायेन च सर्वग्रह्मेषु उपाकर्मव्यवस्था, तेत्तिरीयाणासुकं पर्वेदियकलमिवरोधादन्येरिप ग्राह्मं।

तथाच परिग्रिष्टे विहितं।

यन्नान्नातं खग्राखायां पारकामिवरोधि यत्। विदक्षिसदनुष्ठेयमग्निहोत्रादिकर्मवत्॥

"श्रावणी दुर्गनवमीत्यादिवचनस्य कर्मविशेषानुपादानात् हिर-ण्यगर्भस्य पविचारोपणं विषयः, उपाकर्माङ्गस्रतमाभ्युद्यिकञ्च श्रा-वणीकर्म चेति। तस्मान्तेत्तिरीयाणामेवौद्यिके पर्वण्युपाकर्मत्य-युक्तमिति। तद्युक्तं। यच लनन्यगतिपदं तच पद्वैयर्थ्यभिया विशिष्टस्थोद्देश्यलं यथा "श्रष्टवषें ब्राह्मणसुपनयीतेत्यादिषु, उभय-पदस्य तु प्राथम्येनाग्नेयहविरार्त्तिनिमत्तलमिति भ्रमापनोदनार्थ-लाक्नानन्यगतिकता। न च वाक्यभेदः, उद्देश्यविशेषणविवचायां हि स

न तु विभिष्टोद्देशे। प्रपश्चितं चैतद्भवदेवेन। "योऽच विप्रतिपद्यते तं प्रति विशिष्टविधाश्रयणेन परिहारो वन्नयः याद्यलात्"। ऋषि च पूर्वी-दाच्चतवचनेरौद्यिके पर्वखुपाकर्मप्राप्तेरनुवादोपपत्तेः, कर्मखपि च कर्दविधिरुपपनः त्रप्राप्तविषयलात् विधेः। न च सम्बन्धदयविधाना-दाकाभेदः, विभिष्टविध्याश्रयणात्, यन्यकर्हभेदेन पौनक्क्षपिक्हारात् श्रन्यथा सर्वस्रुत्यु च्छेदापत्तेः। एवमन भ्युपगमे च खचणा-निष्प्रयोज-नानुवादौ स्थातां। ननु यथा वैश्वदेवेन यजेतेत्यच विधिष्टविधौ गौर-वप्रमङ्गात् वैश्वदेवभन्दो लचणया क्चिन्यायेन प्रकृतयागेषु प्रवर्त्तत इति खीहतं, तथा विशिष्टविधिगौरवासचणापि खीकियत इति चेत्। न। त्रवापि लचणाया श्रभावांत्। न हि विश्वेदेवदेवतायोगादैश्वदेवग्रब्द-प्रवृत्तिः, किन्तु विश्वदेवकर्दयोगात्। तथाच तैत्तिरीयके श्रूयते "यदि-श्वेदेवाः समयजन्त तिद्विश्वेदेवस्य वैश्वदेवलिमिति, श्रर्थवाद्गतग्रब्दप्रव-तिनिमित्तलं सर्वत्र खोद्यतं "यदाजिमीयुखदाच्यानामाच्यलिमत्येव-मादिषु, यत्तु बचणाभिधानं तद्भ्युपगमादपवादेन विभिष्टविधेयतया <mark>जनणास्त्रीकारे श्रयवस्थाप्रसङ्गात् । किञ्च तत्र विभिष्टविधौ गौरवं</mark> कर्मान्तरातिदेशकल्पना च अनुवादश्च सप्रयोजनः। अत्र विशिष्टविधौ गौरवमात्रं तदभावे तु जचणा निष्पुयोजनश्चानुवाद दति वैषम्यं। वि-<mark>ग्रिष्टविधी च गुणानां पार्ण्णिकसम्बन्ध उपपद्यते। कर्त्तु</mark>ञ्च कर्मानुष्ठानार्थं कालविभेषाकाङ्का विद्यत एव। न चाच भाखान्तराधिकरणन्यायः, "पर्वेष्यौद्यिके कुर्युः त्रावणमित्यनेनैवान्येषामपि प्राप्तौ तैत्तिरीयकप-द्वैयर्थप्रमङ्गात्। न च तैत्तिरीयग्रद्धे पर्वेदियकलं विहितं। यदि च कालिकापुराणे गताखानमाधारण्यात् तैत्तिरीयव्यतिरिक्तानामयौ-

द्यिके पर्वणुपाकर्म तदा बक्रृचानामिष तर्वेवोपाकर्म स्थात् वाक्यान्तरपर्याखोचनया तु तेषां कालान्तराश्रयणमित्यच समानं। किञ्चेवं वक्रृचपदमप्यविवचितं स्थात् तेत्तिरीयपदविवचायासुक्तदूषणस्य तचापि
समानतात्। तस्मादेवं व्यवस्था यदैकसिक्षेव दिने कर्मकालव्यापि पर्व
तदा सर्वेषां तचोपाकर्म यदा तु दिनद्वेऽिप कर्मकालव्यापि न वा तदा
तैत्तिरीयाणां श्रोदियके पर्वणुपाकर्म श्रन्येषां लन्यचेति।

# श्रथात्मर्जनकालः।

तत्र याज्ञवस्यः।

पौषमासस्य रोहिष्यामष्टकायामयापि वा। जलानो कन्दमां कुर्यादुत्मर्गं विधिवदहिः॥

पौषमासस्य रोहिष्यां कृष्णाष्टम्यां वा जलसन्निधौ ग्रामादहिर्वेदाना-सुत्सर्जनं कुर्यात् येन प्रकारेणोपाकर्मप्रस्त्यध्ययनं कृतं तं प्रकारिमदानीं परित्यजेत् न तु सर्वात्मनेत्यर्थः, श्रतएवोत्सर्जनानन्तरमाह मनुः।

> पुखे तु इन्द्रमां कुर्यादिहिरुत्यर्जनं दिजः। माघग्रुकस्य वा प्राप्ते पूर्वाहे प्रथमेऽहिन ॥

श्रावण्यां यद्युपाकर्मकरणं तदोत्सर्जनं, पुष्यस्य ग्रुक्तप्रतिपदि पूर्वाचे यदा प्रोष्ठपद्यां तदा माघस्येत्यर्थः, "श्रर्द्वपञ्चमान् मासानधी-यीतिति तेनेवोक्तलात्।

बोधायनः।

त्रावण्यां पौर्णमास्यां त्राषात्वां वोपाहत्य तैयां माय्यां वोत्वृजेत् । त्रापस्तम्बः । तैयां पौर्णमास्यां रोहित्यां वा विरमेत ।

श्रव रोहित्यो याज्ञवल्कावचनानुसारेल पौषमासस्य पाद्या ।
कात्यायनः।

उपाक्तयोदगयने ततोऽधीयीत धर्मवित्। उत्पर्गश्चेक एवेषां तैयां प्रोष्ठपदेऽपि वा ॥ क्रन्दोगानामुत्पर्जनकालमाच गार्ग्यः। सिंहे रवी तु पुर्याचे पूर्वाचे विचरेदिष्टः। क्रन्दोगा मिलिताः कुर्युक्तमं सर्वक्रन्दसाम्॥ परिभिष्टे।

मासे प्रोष्टपदे हस्तात्पुखपूर्वी भवेद्यदि। तदा च श्रवणे कुर्यादुत्सर्गे छन्दसां दिजः॥ खादिर्ग्रह्मे।

पुर्येषूत्मर्जनं कुर्यादुपाकर्मदिनेऽय वा । एतच कर्मदयं प्रत्यब्दं कार्यं। यथाइ कात्यायनः।

प्रत्यब्दं यदुपाकर्म सोत्सर्ग विधिवद्दिजेः ।
कियते कृन्दसां तेन पुनराप्यायनं भवेत् ॥
प्रयातयामैः कृन्दोभिर्यत्कर्म कियते दिजेः ।
कीड्मानेरपि सदा तत्तेषां सिद्धिकारकम् ॥

द्ति श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवीय-समस्तकरणाधीयर-सकलविद्याविशारद-श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्व्वर्गचिन्तामणौ परि-श्रोषखण्डे कालनिर्णये दशमोऽध्यायः ।

# श्रथ एकाद्श्रीऽध्यायः।

## श्रय संक्रान्तिनिर्णयः।

तच धंकान्तिभेदाः देवीपुराणे।

दादंग्रेव समाखाताः समाः संक्रान्तिकल्पनाः।

'संक्रान्तिकल्पनाः' संक्रान्तिभेदाः, दाद्यैव भेषाद्यो मीनान्ताः समाख्याताः, ते च संक्रान्तिसामान्यसम्बन्धेन विहितानां प्रतिषिद्धानां कर्मणां समाः साधारणा दत्यर्थः।

ब्रह्मवैवर्त्ते ।

दादग्रैव भवन्येषां दिज नामानि मे ग्रणु।

एकं विष्णुपदं नाम षड़ग्रीतिमुखं तथा।

विषुवञ्च वतीयञ्च श्रन्ये दे दिचिणोत्तरे॥

कुभालि-गो-हरिषु विष्णुपदं वदन्ति

स्ती-चाप-मीन-मिथुने षड़ग्रीतिवक्तम्।
श्रकंस्य सौम्यमयनं ग्रिप्रधान्ति याम्यं

च्हेचे द्रषे विषुवति लज-तौलिनोः स्थात्॥

'त्रां लि:' वृश्चिकः। 'गौ:' वृषभः। 'हरिः' सिंहः। 'स्ती' कन्या। 'चापं' धनुः। 'ग्रिग्धान्ति' कर्कटके। 'याम्यं' दचिणायनं। 'सौम्यं' डत्तरायणं। 'झषः' मकरः। 'त्रजः' सेषः। 'तौली' तुला॥

विश्विष्ठोऽपि ।

श्रयने दे विषुवे दे चतसः षड़ शीतयः ।
चतस्रो विष्णुपादाश्च संक्रान्यो दादश स्वताः ॥
झष-कर्कटसङ्गान्ती दे द्वदग्द चिणायने ।
विषुवती तुला-मेषी तयोर्मध्ये ततोऽपराः ॥
वष-वृश्चिक-सुक्षेषु सिंहे चैव यदा रविः ।
एतदिष्णुपदं नाम विषुवाद धिकं फलम् ॥
कन्यायां मिथुने मीने धनुष्यपि रवेर्गतिः ।
षडशौतिसुखौ प्रोक्ता षडशौतिफला गुणैः ॥
शोर्मध्ये मकर-कर्कटयोर्मध्ये, 'विषुवतौ', क्रचित् "गोलसध्ये

'तयोर्मधे' मकर-कर्कटयोर्मधे, 'विषुवतौ', कचित् "गोलसधें ततोऽपरा इति पाटः, 'गोलः' राभिचक्रं।

धनुर्मियुन-कन्यासु मीने तु षडग्रीतयः । च्योतिः ग्रास्ते ।

दृष-दृश्चिक-मिंहेषु कुस्रो विष्णुपदी स्प्रता । तथा ।

विषुवे तुला-सेषो मत्य-स्ती-मियुन-धनूषि षडग्रीतिः।

झष-कर्कटयोरयनं राग्रिषु ग्रेषेषु विष्णुपदी॥

नचनविग्रेषयोगेनैकैकस्याः सप्त संज्ञाः किष्यताः देवीपुराणे।

सप्तधा सा तु बोद्ध्या एकैकैव यथा ग्रहणु।

थेन प्रकारेणैकैकैव सेषादिसंक्रान्तिः सप्तधा सप्तप्रकारा ग्रहणु।

मन्दा मन्दाकिनी ध्वाङ्गी घोरा चैव महोदरी।

राचसी मिश्रिता प्रोक्ता संक्रान्तिः सप्तधा नृप॥

सूर्य्य घोरा विधी ध्वाङ्गी भौमवारे महोदरी।

बुधे मन्दाकिनी नाम मन्दा सुरपुरोहिते ॥ मिश्रिता ग्रुक्तवारे खाद्राचमी च ग्रनेश्चरे । एताः संकान्तयः सप्त फलमामां तथोच्यते ॥ मन्दा भुवेषु विज्ञेया स्ट्री मन्दाकिनी तथा । चिप्रैर्ध्वाङ्कीं विजानीयादुग्वेर्घीरा प्रकीर्त्तिता ॥ चरैर्महोदरी ज्ञेया कूरैर्च्चेस्त राचमी । मिश्रिता चैव निर्दिष्टा मिश्रितर्देस्त संक्रमे ॥

'धुवाणि' स्थिराणि चीणुत्तराणि रोहिणी च। 'स्टूनि' श्रवु-राधा-चित्रा-रेवती-स्गग्नीर्षाणि। 'लघूनि' श्रभिजित्हसाश्रिनी-पृष्याणि। 'उग्राणि' पूर्वाचयं भरणी सघा च। 'चराणि' पुनर्वसु-श्रवण-धिनष्ठा-स्वाती-ग्रतिभषाः। 'कूराणि' तीच्लानि तानि च मूल-ज्येष्ठाद्रीश्लेषा। 'सिश्रं' क्रत्तिका विग्रास्ता च

> चिचतुःपञ्चसप्ताष्टनवदाद्ग्य एव च । क्रमेण घटिका ह्येतास्तत्पुष्यं पारमार्थिकम् ॥

यथासंख्येन सर्वासु संक्रान्तिषु सप्त कालाः द्रष्ट्याः, पारमार्थिकं च वसीर्धारादिलभ्यं सूच्यतमसंक्रान्तिकाले धर्मानुष्टाने यक्षभ्यते तदेव फलमेतास्विप घटिकासु लभ्यत द्रत्यर्थः । तस्मिन् पुष्यं तत्पुष्यं। तथा।

मन्दा विप्रजनेः ग्रस्ता मन्दाकिन्यस् राजनि । ध्वाङ्गी वैश्वेषु विज्ञेया घोरा ग्रहे ग्रभप्रदा ॥ महोदरी तु चोराणां ग्रीण्डिकानां जयावहा। चण्डास-पुक्कसानाञ्च ये चान्ये क्रूरकर्मिणः ।

सर्वेषां कार्काणाञ्च मिश्रिता दित्तवर्द्धिनी ॥

'मन्दाकित्यस्त राजनीति चित्रयस्य प्रमस्ता भवन्तीत्यर्थः ।

'मौष्डिकानां जयावहेत्यच राचसीति द्रष्ट्यं। एवञ्च या यस्य
जयावहा स तस्यां भृतायां श्रभ्युद्यसाधनानि कर्माणि कुर्य्यात्।

यस्य या जयावहा तस्यां दोषनिदृत्त्यर्थे मान्तिकानि कुर्यात्।
श्रन्यमपि मान्तिकानुष्टानार्थं विभेषमाह ।

नृपाः पीद्यन्ति पूर्वाचे मध्यक्ते तु दिजोत्तमाः ।

त्रपराचे तथा वैद्याः ग्रुद्राश्वास्तमये रवेः ॥

पिणाचास्तमये वापि ऋईराचे तु राचसाः ।

ऋईराचे यतीपाते पीद्यन्ते नट नर्त्तकाः ॥

उषःकाले तु संकान्तौ हन्ति गोखामिनो जनान् ।

हन्ति प्रव्रजितान् सर्वान् सन्ध्याकाले विग्रेषतः ॥

संकान्तिर्जायते यच भास्करे भ्रसुते ग्रनौ ।

विदुर्मासि भयं तच दुर्भिचादृष्टि-चोरजम् ॥

स्वादुत्यितस्य किन्नुन्ने ग्रसुन्नी कौस्कवे रवेः ।

संकान्तिस्तित्ते नागे प्रसुप्तस्य चतुष्पदे ॥

विनष्टस्य गरे विद्यां ववे विणिजि बास्तवे ।

विद्याद्यादेः क्रमादिष्टं निर्दिष्टं मध्यमं फलम् ॥

प्रश्चोतनस्य संकान्तिर्यादृग्चेनेन्द्रना भवेत् ।

तन्त्रासि तादृग्चं प्राद्यः ग्रुप्तग्रम्भक्तं नृणाम् ॥

नागरखण्डे।

रवेः संक्रमणं राग्नौ संक्रान्तिरिति कथ्यते ।

खान-दान-तपः-श्राद्ध-होमादिषु महाफला॥
रवेः राभौ संक्रमणं या संक्रान्तिः सा ग्रहान्तरमंक्रान्तिभ्यो
सहाफलेति कथ्यत द्रत्यर्थः।

ग्रातातपः।

र विसंक्रमणे प्राप्ते न खायाद्यसु मानवः । सप्तजन्मनि रोगी खाविर्धनश्चेव जायते ॥

कचित्तूत्तरार्द्धमन्यथा प्रवते।

सप्तजन्मान्तरे रोगी दुःखभागी सदा भवेत् ॥ संकान्ती यानि दत्तानि इय-क्यानि दाहभिः। तानि नित्यं ददात्यर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि ॥ श्रयनादौ सदा देयं द्रयमिष्टं ग्रहेषु यत्। षड्गीतिसुखे चैव विमोचे चन्द्र-सूर्ययोः॥

स्कान्दे नागरखण्डे।

य एते तनवः प्रोक्ताः कालाः संक्रान्तिपूर्वकाः।
नैतेषु विद्यते विष्नं यतस्याचयसंज्ञिताः॥
श्रश्रद्धयापि यह्त्तं कुपाचेभ्योऽपि मानवैः।
श्रकालेऽपि च तत्सवैं सत्यमचयतां वजेत्॥

देवीपुराणे।

विषुवेषु च यञ्जप्तं दत्तं भवति चाचयम् । एवं विष्णुपदे चैव षड्गौतिसुखेषु च ॥

भारद्वाजः।

षड्गीत्यान्तु यह्नं यद्दानं विषुवद्दये।

हुम्बते सागर्खान्तस्थान्तो नैव हुम्बते ॥ विश्वष्टः ।

श्रयनेषु च यह्नं षड़शीतिसुखेषु च।
चन्द्र-सूर्योपरागे च दत्तं भवति चाचयम् ॥
श्रयने कोटिगुष्णञ्च सचं विष्णुपदीफसम् ।
षड़शीतिसहस्रन्तु षड़शीत्यां स्ततं बुधैः ॥
श्रतमिन्दुचये दानं सहस्रन्तु दिनचये।
विषुवे श्रतसाहसंग्र व्यतीपाते लनन्तकं॥

बृद्धविश्रष्टः।

श्रयने विषुवे चैव चिराचोपोषितः पुमान्। खाला थोऽर्चयते भानुं सर्वकामफलं खभेत्॥

श्रापस्तम्बः।

मया।

श्रयने विष्वे चैव ग्रहणे चन्द्र-सूर्ययोः।
श्रद्धोराचोषितः खातः धर्वपापैः प्रमुच्यते ॥
एतच प्रचवद्ग्रहख्यतिरिक्तविषयं।
श्रादित्येऽहिन धंकान्तौ ग्रहणे चन्द्र-सूर्ययोः।
डपवाचे। न कर्त्तयो ग्रहिणा प्रक्तिणा तथा॥
इति क्रिणो ग्रहस्थय तचोपवामनिषेधात्।
बह्मपुराणे।

तुनां प्रत्यागमसूर्ये विषुवे दिवसे सति । जाह्मणेभ्यः प्रदेयानि सस्यान्यभिनवानि वा ॥

नेषिज्ञगमिषौ सूर्यो ग्रेगिर् एत-कृष्णम् । चपास्य देयाहेवेभ्यः पूजा कार्या प्रयत्नतः॥ का खिकापुराणे।

कनकं जुलियं नीसं पद्मरायञ्च मौक्रिकम् । एतानि पञ्चरतानि न्यसेहेनस मुईनि ॥ रतानां चायाभावे तु कर्षं कर्षार्द्धमेव च। सुवर्ष योजयिता तु तसिन्नेवीत्तरायणे ॥ विधिवच तषाम्बर्च गर्थेनाच्येन सुरिए।। प्रचाख्य अई यिला तु प्रद्वात् घृतकम्बस् ॥ दला चोपक्तरं भ्रुवो बाह्यणान् यतिमिः यह। यक्षीज्य द्रचित्वा तु कस्पचेद्निवारितम् ॥

'कु लिग्नं' हीरकं। 'द्चयिवा' द्चिणया सम्प्रच्य । 'कल्पयेद्गी-जनसिति ग्रेष: ।

> उपोख वर्वमेवैतत् कुर्याङ्गितपुरः सरम्। पञ्चमव्यं तिसेर्थुकं पीला वे पार्येत्स्वयम् ॥ तिसीः खानं प्रकुर्वीत तैरेवोद्दर्तनं वृधः। देवतानां पितृषाञ्च डभाभ्यां तर्पणं तथा॥

'पारयेत्' पार्षं कुर्यात्। तिबस्नान-पार्णयोर्नाच विवचितः । जभाभामिति तादर्ये चतुर्थी । होमं तैस प्रकुर्वीत सर्वदैवोत्तरायणे। तान् वै देवाय विप्रेभ्यो हाटनेन समं ददेत्॥ यद्वादेव करोत्येवं चित्तं प्रभौ निवेषा यः।

उत्तरायणमायाच नरः कस्मात् व ग्रोचते ॥ ब्रह्मपुराषे ।

श्रक्षपचे तु सप्तम्यां यदा संक्रमते र्विः। महाजया तदा या वै यप्तमी भारकर प्रिया ॥ चानं दानं तपो होमः पित्र-देवादिपूजनम् । बवें कोटिग्णं प्रोक्तं तपनेन महोजसा ॥ यख्यं मानवो भन्ना घतेन खापयेद्रविम् । षोऽश्वमेधपालं प्राप्य ततः सूर्य्यपुरं व्रजेत् ॥ पयसा चापयेद्यस्त भास्तरं भिक्तमाचरः। विसुक्तः सर्वपापेभ्यो याति सूर्य्यस्लोकताम्॥ कर्वरेण विमानेन किङ्किणीजासमासिना। तेजमा रविमद्धाप्रः कान्याचेयममी भवेत्। खिला तच चिरं कालं राजा भवति किञ्जयः॥ मयेषा कथिता पुष्या सप्तमी चिपुरान्तक। यासुपोय नरोभम्या अचलान् मङ्गलान् लभेत्। ततो याति परं ब्रह्म यत्र गला न ग्रोचित ॥ संकान्तिविशेषेण देयविशेषमाच विश्वामितः। मेषसंक्रमणे भानी मेषदानं महाफलम् । वृष्यंक्रमणे दानं गवां प्रोक्तं तथैव च ॥ वस्ताष-पान-दानानि मियुने विहितानि तु। **इत्येनुप्रदानन्त् कर्कटे परिश्र**स्थते ॥ यसुवर्णे पत्रहानं सिंहे च विह्तिं सदा।

कन्याप्रवेशे वस्ताणां सुरभीणां तथेव च ॥ तुलाप्रवेशे धान्यानां वीजानामेव चोत्तमम्। कीटप्रवेभे वस्ताणां वेभानां दानमेव च ॥ श्रन 'कीटः' दृश्चिकः। धनुःप्रवेशे वस्ताएां यानानाञ्च महाफलम्। द्मषप्रवेशे दारूणां दानमग्रेखयेव च ॥ कुकाप्रवेधे दानं तु गवामम्बु-व्रणस च। मीनप्रवेशे द्यानमाखानामपि चोत्तमम् ॥ दानान्ययेतानि मया दिनेन्द्राः प्रोक्तानि काले तु नरः प्रदत्ता। प्राप्तीति कार्म मनसल्लभीष्टम् तसात्रप्रांयन्ति हि कालदानम् ॥

### खान्दे।

धेनुं तिखमयीं राजम्दद्याद् यश्चोत्तरायणे। सर्वान् कामानवाप्नोति विन्दते परमं सुसम्॥ विष्णुधर्मीत्तरे।

उत्तरे लयने विप्रा वस्तदानं महाफलम्। तिलपूर्वमनद्वाहं दत्ता रोगेः प्रमुच्यते ॥

## णिवरहस्ये।

पुरा अकरसंकान्ती ग्रह्मरी गोसवे कते। तिचानुत्पाद्यामाम लप्तये सर्वदे हिनां॥ तसात्तर्यां तिसे: सानं कार्य चोदर्तनं बुधै:।

देवतानां पितृणाञ्च सोदनेस्तर्पणं तिले: ॥
तिला देवाञ्च विप्रेग्यः सर्वदेवोत्तरायणे ।
तिलां अवयेत्पुण्णान् होतवाञ्च तथा तिलाः ॥
तथां तिथो तिलेर्जुना येऽर्वयन्ति दिजोत्तमान् ।
विदिवे ते विराजनो गोसहस्तप्रदायिनः ॥
तिलतेलेन दीपाञ्च देवाः प्रिवय्टहे ग्रुआः ।
सतिलेस्तण्डुलेर्देवं पूज्यदिधिवद्विजः ॥
हताभिषेकं वा कुर्यान्त्रस्तप्रप्राप्रध्यस्तेष्य्या ।
हतपूर्णेन भाण्डेन साविचेण नहिन्त्रम् ॥
गय्येनाज्येन वा प्राम्भोः प्रदद्यात् हतकम्बलम् ।
सर्पेषा रूपकं रम्यं क्रना श्रेयोऽभिदृद्वये ॥
इयं च संक्रान्तिरतस्त्रस्त्रकालाः ।
तथाच देवीपुराणे ।

पत्रखूबिभागन् सुक्तिकामस्य कीर्त्तितम्।
परमार्थेन या संख्या कथयामि नृपोत्तमः ॥
स्वस्थे नरे सुखासीने यावत् स्वन्दित लोचनम्।
तस्यां चिंगत्तमो भागस्तत्परः परिकीर्त्तितः ॥
तत्पराच्क्तभागस्तु चुटिरित्यभिधीयते ।
चुटेः सहस्रभागाद्धं तत्कालं रविशंग्रहे ॥
तत्काले तु द्रवीश्वतं चेलोक्यं सचराचरम् ।
प्रच ब्रह्मापि सन्दिग्धं उवाच सुरसत्तमः ॥
दानाध्यन-जयादि विस्पष्टं विक्षद्योमतः ।

वसोर्द्धारासु लभ्येत श्रन्यथा तत्कथञ्चन ॥ श्रतञ्चाखामतिस्चायां कर्मानुष्ठानं न शक्यत इति स्विहित-कालो याद्यः, स च कियान् याद्य दत्यपेचायामाह विसष्टः। संक्रान्तिसमयः सूख्या दुर्ज्यः पिशितेचणैः।

तद्योगाद्याप्यधस्त्रोध्वं चित्रजाद्यः पविचिताः॥

श्रधस विंग्रकादाः उर्ध्वस विंग्रकादाः पुराकाकः। यदा विंग्र-कादाः पूर्वं पञ्चदग्र पञ्चात् पञ्चदग्रेति श्रेयं। एवं हि सति वच्य-माणदेवीपुराणवचनेन सह संवादो भवति ।

#### जावासः।

यंक्रान्ती पुष्यकालकु ग्रोड्ग्रोभयतः कुलाः।
प्रच 'कलाः' नादाः बद्धवाक्यानुरोधात्।
मरीचिः।

नाद्यः षोड्ग पूर्वेण संक्रान्तेरपरेण याः । राहोर्दर्भनमाचेण पुष्पकालः प्रकीर्त्ततः॥

### ग्रातातपः।

श्रविक्षोड़ग्र विज्ञेया नाद्यः पश्चात्र षोड़ग्र । कार्जः पुष्णोऽर्कसंक्रान्नेर्विदद्भिः परिकीर्त्तिः ॥

श्रव केचिदाइः उभयतः षोड् श्रघटिकापुष्यलवचनं विष्णुपदी-विषयम् "पुष्यकालो विष्णुपद्याः प्राक् पश्चादपि षोड् श्र" । इति स्कन्दपुराणवचनात्, तदयुक्तं ।

> त्रयनादी बदा देयं द्रयमिष्टं ग्रहेषु यत् । षड्ग्रीतिसुखे चैव विमोचे पुन्र-सूर्ययोः ॥

द्दतिवचनादौ षडग्रीत्याञ्च दानं विधाय परमसूचालात् दानाधिकरणलानुपपत्तेः कालविश्रेषाकाञ्चायां ग्रातातपेनोक्तम् । त्रर्वाक् षोड्ग्र विज्ञेषा दति ।

तसादस्य वचनस्य तदनुगुणं सर्व्यसंज्ञान्तिविषयलमेव युच्यते न पुनरनुपात्तविष्णुपदौमाचविषयलमिति । "पुष्यकास्तो विष्णु-पद्या दति वाक्यस्य गतिर्वच्यते ।

श्रन्थे लाडः "श्रवीक् षोड़ग्र विश्वेया इति वचनं विष्णुपदी-षड़ग्रीति-विषयं। तदुक्तं विश्विन ।

षड्गीत्यां यतीतायां षष्टिरुक्तास्त नाड़िक..।
पुष्पाख्या विष्णुपद्यास प्राक्पसादिष षोड्ग ॥

श्रच चग्रव्दात् षड्ग्रीत्यामि प्राक् पञ्चादि पोड्ग्रेति गम्यते दित । एतदिप पूर्वमेव निराक्ततं देवीपुराणे ।

श्रतीतानागता भोगो नाखः पश्चदग्र स्वताः ॥ संकातौ निमित्ते विह्तिस्य खान-दानादेनिषद्भस्य वाध्ययनादेः पासनं भोगः "भुज् पासनाभ्यवहारयोरिति स्वरूणात् ।

> यानिधन्तु भवेत्तच यहाणां यंक्रमे रवेः। व्यवहारो भवेत्नोके चन्द्र-सूर्यीपलचितः। कालो विकलते सर्वे ब्रह्माद्यं यचराचरम्॥

कालग्रब्द-मंख्यानयोः काले मंक्रान्तिप्राप्ते 'विकलते' विगत-ग्रब्दं भवतीत्यर्थः।

पुष्य-पापविभागेन पत्तं देवी प्रयच्छित । 'देवी' संक्रान्तिकासस्य दुर्गा, एतदेव संक्रान्युपक मेऽभिहितं। समायन-च्छत्र-मास-पचाहादिक्रमेण तु । स्थूल-सूद्धाविभागेन देवी सर्वगता विभो ॥ संक्रान्यध्यायसमाप्तावणुक्तं ।

देवी कालगता वस यथा सूचा प्रकीर्त्तता।

साधकी सर्वकामानां महाभयविनाभिनी ॥ इति ।

एकधापि कतं तस्मिन् कोटि-कोटिगुणं भवेत् ।
धर्मादिवर्द्धते खायूराच्यं पुन्न-सुखादयः ।
न्यधर्माद्वाधियोकादि विषुवायनसन्तिधौ ॥

सिक्षधावपि वचनेनायने विषुवे च सिक्षधौ फलविभेषो दर्भितः ।
तथा ।

श्रयनेषु विकन्धोयस्तन्धे निगदतः ग्र्णु । याविदंशस्त्रस्ता भुक्ताः तत्पुष्यं द्वत्तरायणे । निरंशे भास्करे दुष्टे दिनान्ते दिषण्यने ॥

'त्रयनेषु विकल्प द्रत्यस्थायमर्थः या त्रयने दिवा संक्रान्ती पूर्वापरविभागेन सामान्यतः प्राप्ताः पश्चद्रम नाद्यः यन्तु राचिसंक्रान्ती प्रहरद्वयं तच विंमितनाद्योऽधिकाः सम्बन्धनीयाः, तेनार्द्वराचात् प्राक्षपञ्चाद्वा संक्रमे दिनद्वयं पुष्यमिति । यदा या त्रयने पूर्वापरवि-भागेन पञ्चद्रम ताखेता विंम्रज्ञाद्यो विभव्य योज्याः, तथाचोभयतः पञ्चविंमितनाद्यः पुष्या द्रत्युकं भवति । त्रयवा पूर्वाखेव पश्चद्रमसु उभयतो द्रमद्रमाधिका पुष्या द्रत्यर्थः ।

श्रन्ये लेवं व्याचचते विंगतितमा क्षा मंकान्तिचणादूर्ध्वं यावद्भवति तावत्पुर्णः । श्रन्ये लेवं व्याचचते यावदित्यव्ययं याकस्त्र- विध-परिणामेषु वर्त्तते, यावत्यो विधितिषटिकाः पुष्यकाख-त्याययने भुक्ता षटिकास्तावदिधकं तत्पुष्यसुत्तरायण इति विकल्पो विभिषः, निरंभे श्रंभकग्रन्थे संक्रान्तिकास्त्रे भास्करें।ऽभकर हितो भवति, दिनान्ते दिखणायने षद्गयनं देवानां दिवसः, ततस्र दिखणायनिमिति स्बर्णानुवादः।

ब्रह्मवैवर्त्ते ।

विषुवे षण्तुह्रमां स्थाप्कड़ग्रीतिसुखे चयं। तथा विष्णुपदे चीणि पुष्यानि कवयो विदुः॥

द्रित मरीचादिवाकोषु यदस्यकासप्रतिपादनं तत्पुष्पातिग्रय-प्रतिपादनाधं न तु नियमार्थमिति द्रष्टवं ।

श्रतएव श्रातातपः।

या याः समिहिता नास्यस्तास्ताः पुष्यतमाः स्टताः । च्योतिः ग्रास्ते ।

मधे विषुवित दानं विष्णुपदे दिचिणायने चादौ ।

षड़गीतिसुंखेऽतीते तथोदगयने च स्रिरिफलं ॥

श्रच मध्यग्रब्देन संक्रान्तिप्रत्यासन्तपूर्वापरकालयहणं संक्रान्ति
मध्यमकालस्यातिसुद्धालात् ।

बीधायनः।

भविखत्ययने विष्णौ वर्त्तमाने तथा विषौ । षड्गीतिसुखेऽतीते त्रतीते चोत्तरायणे॥

विशिष्टः।

मधन्तु विषुवे पुष्यं प्राक् विष्णोर्दे चिणायने ।

खड़ भीतिसुखेऽतीते त्रतीते चोत्तरायणे॥ स्रोगाचिः।

> याम्यायने विष्णुपदे तथादौ दानाद्यनन्तं विषुवे तु मधं। वदन्यतीते षड़शौतिवक्रो महर्षयः खल्वयने च सौम्ये॥

"षड़ भौतिमुखेऽतीते वृत्ते च विषुवद्वये। क्रचित्याटः "त्रतीते विषुवद्वये दति।

"भविष्यत्ययने पुष्यमतीते चोत्तरायणे"। श्रव चग्रब्दाङ्गविष्य-त्यपि पुष्यं विज्ञेयम्।

ब्रह्मवैवर्त्ते ।

चिंग्रत्कर्कटने नाद्यो मकरे तु दगाधिकाः।
भविष्यत्ययने पुष्या त्रतीते चोत्तरायणे॥
त्राच चग्रव्दादुत्तरायणे पश्चादिप चलारिंग्रद्घटिकाः पुष्या-

इति दर्भितं।

मध्ये दानं विषुवति दिखिणे वैष्णवे पुरा।

षड़ियौतिमुखेऽतीते व्यतीते चोत्तरायणे।

इत्येष निर्णयो दाने मंक्रान्ती इवनेषु च॥

विश्विष्ठः।

त्रतीतानागते पुखे हे द्वद्ग्द्चिणायने।
जपरागे तु तत्कालमतीते चोत्तरायणे॥
जनागतेऽपि पुखलप्राष्ट्रार्थं "त्रतीते चोत्तरायणे" दत्युकं,

उदग्दिचणायनयोरतीतानागतयोः पुष्यमित्युक्तं तिस्कयित कास-दत्यपेचायामार ।

चिंग्रत्कर्कटके नाखो सकरे विंग्रतिः स्टताः । वर्त्तमाने तुला-सेषे नाखस्त्रभयतो दग्र ॥ स्कन्दपुराणे ।

युगान्तेषु त षड्विप्र षड्ग्रीतिसुखे तथा।

कुलीरे विंग्रदेवाद्या सकरे चिंग्रदुत्तराः॥
विसिष्टः।

षड्गीत्यां यतीतायां षष्टिक्तासु नाडिकाः। पुष्पात्या विष्णुपद्यास पस्रादपि च षोड्ग ॥

कचित्तु "षष्टिश्रुक्तास्तु नाडिका इति पाटः । तच षड्ग्रीतिसुखीनां संक्रान्तीनां चतस्रणासेकेकस्थाः पञ्चस्य पञ्चस्यिति ।
तेन पुष्पाख्याः षष्टिनाद्यो भवन्ति । एतद्वाक्यपर्याक्षोचनया
केचिददन्ति "त्रतीतानागतो भोगो नाद्यः पञ्चस्य स्टता इति
देवीपुराणवचनं षड्ग्रीतिविषयमिति । तदयुक्तं, देवीपुराणवचनं
त्रतीतानागतभोगप्रतिपादकं इदन्त्वतीतपुष्पग्रेषप्रतिपादनार्थमित्युपसंहारानुपपत्तः । तथाच च्योतिःग्रास्त्र दक्तं "षड्ग्रीतिसुखेऽतीते
तथादगयने च भ्ररिफलमिति । त्रपि च देवीपुराणे संक्रान्तिमावधर्मप्रकरणसेकं त्रपरञ्च विग्रेषसंक्रान्तिधर्मप्रकरणं । तच सामान्यधर्मप्रकरणे इदं वाक्यं पर्यते "त्रतीतानागतो भोगो नाद्यः पञ्चस्य
स्मता इति । तचीपसंहारपचे प्रकरणवाधोऽपि प्रसच्यते । तस्माच्युग्रीतिसुखीषु प्रत्येकमतीतपञ्चस्त्रघटिकासु पुष्पविग्रेषप्रतिपाद-

नार्थमेतदिति नोपसंहारः। यदि लेकसाः षष्टिनाद्यः पुष्या द्रत्यर्थः खात् तदेतन्यू समुत्यन्तरक स्पनाम् सङ्गः । यदा तः प्रत्येकं पञ्च द्र प्रचिट-कासु पुष्यविश्रेषप्रतिपादनार्थमेतदाक्यं तदा न मूलश्रुत्यन्तरकस्पनं। "श्रतीतांनागतो भोगो नाद्यः पञ्चदग्र स्रताः"। इति वचनेनातीता-पञ्चदभघटिकासु पुष्धप्रतिपादनार्थं "षड्भीतिसुखेऽतीते तथोइगयने च अरिफलमितिवचनेनातीते फलविशेषप्रतिपादनात् तन्त्रूलश्रुत्यैवोपपत्तौ "षड़श्रीतिसुखेऽतीते नादः पञ्चदश स्रताः"। द्रित स्कन्दपुराणवचनात्। तसात्पूर्वेव याखा ज्यायमी।

पुण्यं विषुवित प्रोत्तं दश्यपूर्वा दशापराः। पुष्यकालोऽर्कसंकान्तौ स्नान-दान-जपादिषु ॥

वृह्खति:।

भविष्यत्ययने पुष्णास्तिंग्रदेव तु दिचणे। त्रतीत उत्तरे नाद्य इति प्राक्तः पुराविदः !!

श्रर्वाक् षोड़ग्र नाडास्त पराः ग्रोड़ग्र एव तु। तावेव दिचिणे पूर्वमतीते चोत्तरायणे॥

मर्वमंक्रान्तिषु पूर्वं षोड़ग्र नाडाः परतञ्च षोड़ग्र नाडाः पुष्याः तावेव समू हो षोड़ ग्रद्धयल चणी दिचणायने पुष्यतमौ। "म्नतीते चोत्तरा-थणे'' चकारात् पूर्वमपीत्यर्थः। क्वचित्तु "ता एव दचिणे पूर्वमिति पाठः सुगम एव। यदेषु वाक्येषु पूर्वापर्विभागेन संक्रान्तिविशेषे पुष्यकासप्रतिपादनं तद्पि पुष्यातिष्रयप्रतिपादनार्थं न नियमार्थ-

मित्यवगन्तयं। "मधे विषुवति दानं विष्णुपदे दिचिणायने चादा-वित्यादेनियमपरले "पुष्णाख्या विष्णुपद्याच प्राक् पञ्चादिप षोड्ग्रेति "तद्योगञ्चाषधञ्चोधें विष्णुषाद्यः पविचिता दत्याद्यसङ्गतं खात् ।

गोभिनः।

राजी संक्रमणे भानोर्हिवा कुर्यानु तिकायाम् । पूर्वस्मात्परतो वापि प्रत्यासन्तेस्य तत्फलम् ॥

केचिदेतदाकां ऋदूराचजातविषुविद्यणुपदीविषयतया व्याचचते तयोरेवार्द्वराचजातयोः व्यवख्या दिनदयस्य पुष्यलादिति। तदयुक्तं। ऋदूराचिषंकान्तो पूर्वापरदिनदययोः प्रत्यामन्तो विश्रेषाभावादिषु-विद्यणुपदीव्यतिरिक्तार्द्धराचिषंकान्तो दिनदयपुष्यलस्य यत्प्रमाणलं तत्प्रमाणलाच । तसात् पूर्वापरकालभाविषवंषंकान्तिविषयमेतत् "प्रत्यायन्तेस्र तत्फलमिति वचनात्।

गाग्यः ।

काले न्यूनेऽर्द्धराची तु यदा संक्रमणं भवेत् । तदत्तः पुष्यमिष्क्रन्ति गार्य-गालव-गोतमाः ॥ देवीपुराणे ।

त्रईराचे त्रमणूर्णे दिवा पुष्यमनागतम् ।

समूर्णे त्रईराचे तु उदयेऽस्तमयेऽपि च ॥

मानाई भास्तरे पुष्यं त्रपूर्णे सर्वरौदले ।

समूर्णे उभयोदीयमितरेके परेऽहिन ॥

न त्रागतम् 'त्रनागतं', संक्रान्तिकालेन नपुंसके भावे त्रः, त्रप्राप्ते संक्रान्तिकाल इति यावत्। 'लद्यः' प्रातः सन्ध्या। 'त्रस्तमयः' सायंसन्ध्या। 'मानाईं' प्रहरदयं, 'भारकरः' दिवसः, भारकरोपणितातात् भारं करोतीति व्युत्पत्तेस्, स अपूर्णं प्रवेरीदले दसमद्धं असंपूर्ण अईराच-। इत्यर्थः। सन्ध्याकाले राजी च संक्रमणे दिवसगतं प्रहरदयं पुष्यमित्यर्थः। असंपूर्णे अईराचे उभयोः पूर्वीत्तरदिवसयोः प्रहरदये देय-मित्यर्थः। अतिरेके अईराचात्परतः संक्रमणे परेऽहिन प्रहरदये देयिन्यमित्यर्थः। असमये पूर्वदिनप्रहरदयं याद्यं, उदये त्यत्तरदिन-प्रहरदयं प्रत्यासत्तेः, कचित्तु "अतीते प्रवरीदले इति प्रवते।

त्रन्ये लेवं पठिना ।

श्रवंपूर्णेऽई राचे तु उदयेऽक्तमयेऽपि च ।

मानाईं भास्तरे पुष्णं संपूर्णे प्रवंरीदले ॥ इति ।
श्रवासंपूर्णेऽईराच इत्यनेनेव श्रसंपूर्णे प्रवंरीदले इत्युक्तं। श्रयापि

यत्पुनक्चिते तत्पुष्णसम्बन्धार्थं यथा दिवापुष्णं तथा श्रसंपूर्णेऽपि

प्रवंरीदले पुष्णमित्यर्थः।

श्रव ने चिदाइः । श्रद्धराचिषंक्रमणे उभयोरक्षोरेव षंक्रान्ति-निमत्तस्य खानादेने मित्तिकस्य सहदनुष्टानात्त्त्रसुषयः, न तुस्यव-दिकस्पो दिनदये तस्याष्टदोषदुष्ट्वात् तस्याद्यवस्यया पूर्वासे परेऽक्रि वा खानादिपुष्यविकस्पो वेदितयः। श्रव व्यवस्थाकार्णमेतदाक्यं।

षड़ शौतिमुखेऽतीते हत्ते च विषुवद्दये।
भविष्यत्ययने पुष्यमतीते चौत्तरायणे॥

न तावदेतदाक्यं उदयास्तमयन्यूनाईराचमंकान्तिविभेषविषयं तच प्रहरदयपुष्यलखोक्तलात्। नापि दिवसमंक्रान्तिविषयं "मंक्रान्तेः पुष्यकासस्त षोड्ग्रोभयतः कला इति वचनविरोधात्। यदि च दिवसे संकाननी "यज्ञ मीतिसुखेऽतीत दत्यन्वयः तदा "षङ्गीतिसुखेतीत दत्येतावदेव वक्तयं कि "षोड्ग्रोभयतः कला दत्यनेन, श्रासिन्
सित षोड्ग्रक्तवातिरिकत्यापि कालस्य पुण्यताप्रसिक्तिरित चेत्, न,
राचिसंकानेन्छ प्रहरदयस्य पुण्यतादर्थादन्यचापि विग्रेषापेचावां
तस्येवोचितलात् तस्याः षोड्ग्रमाड़ीतुस्थलादिति, तस्मादर्द्धराचे
पड्ग्रीतिसुख्यां श्रतीतायां परदिने पुण्यं विषुवदये च वन्ते सत्यपरदिने पुण्यमित्येवं दचिणायने श्रद्धराचे भवित्यति पूर्वदिनं पुण्यं,
उत्तरायणे श्रद्धराचे श्रतीते सति परदिनं पुण्यमिति व्यवस्था। एवं
पूर्णे श्रद्धराचे श्रतीते सति परदिनं पुण्यमिति व्यवस्था। एवं
पूर्णे श्रद्धराचे यान्यवनादीनि तानि "षड्ग्रीतिसुखेऽतीते दति
वाक्येन पूर्वदिनार्द्ध उत्तरिकार्द्धं च व्यवस्थापितानि, विष्णुपदी तु
व्यवस्थावचनाभावाद्यवसां प्रति साकाङ्का सती श्रनन्तरवाक्येन
व्यवस्थायते।

त्रादौ पुर्णं विजानीयाद्यद्यभिना तिथिर्भवेत् । त्रर्द्वराचे स्तीपाते विज्ञेयमपरेऽइनि ॥

मादाव चिन पुष्यं विजानी याद्य या द्वा चिन विषयं प्रवेदिन तिया एक विवाद संक्षा निषयं निषयं स्वाच्या स्वाच्या विषयं विषयं विषयं स्वाच्या स्वाच्या विषयं स्वाच्या विषयं स्वाच्या स्वाच्या विषयं स्वाच्या प्रवेदिन एके ति। म्रा स्वंदा में स्वाचित प्रवित्त प्रवेद पुष्यं में स्वाचित प्रवित्त स्वाच्या वा तिया संक्षमणे परेऽ च्ये पुष्यं में स्वाचित तद्युक्तं, षड्योति सुखे विष्णो विषुवे चोत्तरायणे पूर्वमिष प्रव्यक्षा स्वाच्या मित्रा प्रवित्तात्। न च विष्णुपद्यपि स्ववस्थां प्रति साकाङ्का, तस्याः म्विषयं प्रवित्तात्। न च विष्णुपद्यपि स्ववस्थां प्रति साकाङ्का, तस्याः मिष्ण प्राक्ष पुष्यवप्रतिपादकवचनस्थोदा चतवात्। न च देवी पुराणी येनेव साकाङ्कालपरिष्ठार दिति नियसे प्रमाणमस्ति। न च तानि वचनानि

दिवासंक्रान्तिविषयाणि "षड्गीतिसुखेऽतीत इति देवीपुराष्वचनं मुर्द्धराचिसंक्रान्तिविषयमिति व्यवखायां प्रमाणमिला । तस्तात् मादौ पुण्यं विजानीयादिति सर्वसंक्रान्तिसाधारणं । मृतस्य परिभेषात् दिवा-संक्रान्तिविषयमेतत् । न च तदिषयले "संक्रान्तेः पुण्यकास्तसु षोड्-ग्रोभयतः कला इति वचनविरोधः। पुण्यविभेषप्रतिपादनपरलात्, न च दिवासंक्रान्तिविषयले "षोड्ग्रोभयतः कला इत्यस्य वैयध्यं, घटिका-विभेषलाभार्यलात् । न च राचिसंक्रान्तिषु प्रहरद्वयस्य पुण्यलादर्थाद-व्यवापि विभेषापेचायां तस्येव यहणं, मर्याक्षाभेऽपि ग्रब्दतः प्रतिपादनस्य वृक्तलात् । न च तस्तादपि लाभः, षोड्ग्रदय-प्रहरद्वययोर्भेदात् । एतेन यत् केस्यदुक्तं "मादौ पुण्यं विजानीयादिति वास्त्रमर्द्धराचजा-तविषुवदयविषयं तद्धि मध्ये सन्तादनीयलाद्यवस्थामपेचते, विष्णुपदौ तु प्राक्पुण्याभिधानास्त्रिराकाङ्कित न तदिषयमिति तदिष निराक्तं।

त्रव्ये लाऊ: "त्रादौ पुणं विजानीयादित्यर्द्धराचभवत्यर्ध्यंकानि-विषयं भवत "षड्गीतिसुखेऽतीते दत्यपि भवत बाधकाभावादिति तद्युक्तं। यदोत्तरभागा संक्रान्तिः त्रर्द्धराचे भवित पूर्वदिनतियौ कि-श्चित्तदा तदचनदयविरोधप्रसङ्गात्। एकेनेव वचनेन व्यवस्थासिद्धेने वच-नद्दयाद्यवस्थेति तस्मात् "त्रादौ पुणं विजानीयादिति वचनमर्द्धराच-भवत्यर्ध्वसंक्रान्तिविषयं "षड्ग्रीतिसुखेऽतीत दति तु दिवासंक्रान्ति-विषयमित्यन्ये, तद्ययुक्तं, त्रर्द्धराचजातयोर्भकर-कर्कटयोद्दिनद्वयपु-स्थलाभावस्य वच्छमाणलात् तदभावे स्थवस्थानपेचणात् न तदिषय-भेतदाक्यं किन्तु मकर-कर्कटसंक्रान्तिस्थितिरक्तार्द्धराचभवत्यंक्रान्ति-विषयमिति सिद्धं ।

#### वसिष्ठः।

मिक संक्रमणे पुष्यमदः क्रत्तं प्रकीर्त्तितं ।
राची संक्रमणे पुष्यं दिनाद्धं खान-दानयोः ॥
मईराचादधकास्थिनाध्याक्रस्थोपरिक्रिया ।
कार्ड्वं संक्रमणे चोर्ड्वं उदयात्पद्यदयं ॥
पूर्णं चेदर्द्वराचे तु यदा संक्रमते रिवः ।
प्राप्तदिनदयं पुष्यं सुक्षा मकर-कर्कटौ ॥
मईराचात्पूर्वं परतस्य संक्रमणे पूर्वीप्तरदिनप्रहरदयपुष्यलवचनं
विषुवन्ताचविषयं न तु विष्णुपदी-षड्मीतिविषयं ।

विष्णुपद्यां धनुर्मीन-नृयुक्तन्यासु वे यदा ।
पूर्वीत्तरगते राचौ भानोः संक्रमणं भवेत् ॥
पूर्वीके पञ्चनाद्यसु पुष्याः प्रोक्ता मनीविभिः ।
प्रपाके तु पञ्चैव श्रौते स्नार्त्तं च कर्मणि ॥

इति निगमवचनविरोधात् । नाष्ययनविषयं तच समग्रहिनस्य पुष्पनात्।

तथाच यज्ञपार्यः।

त्रामन्त्रमंत्रमं पुष्यं दिनाङ्कं स्नान-दानयोः। रात्रौ मंक्रमणे भानोर्विषुवत्ययने दिनम्॥

यच तु "विषुवत्ययने दिन इति पाठः तचायमर्थः दिने राजी वा संक्रमणे विषुवदयनयोर्दिनाई पुष्णमिति, श्रस्मिन् पाठे लयनविषय-तापि खीकियते। यनु केषाश्चिद्याख्यानं दिषणोत्तरायणयोर्दिन एव संक्रमे सति दिन एव पुष्णकास इति तत् कृष्टलादुपेषणीयं। श्रपरे तु निगमवाकां पुष्पातिप्रयप्रतिपादनार्थमिति मन्य-मानाः वर्ववंकान्तिव्यर्द्धरात्रात्रागूड्धं वा जातासु दिनार्द्धं पुष्प-मिक्कन्ति।

स्बन्दपुराणे।

धनुर्मी नावितक्रम्य कन्याञ्च मियुनं तथा।
पूर्वापरिवभागेन राजौ यंक्रमते यदा॥
दिनान्ते पञ्च नाज्यस्तु तदा पुष्यतमाः स्रताः।
खद्ये च तथा पञ्च दैवे पिश्चे च कर्मणि॥

"खद्ये पुष्यतमा इति वचनात् परिदनं पुष्यतमिति गम्यते। "पूर्णे चेदर्द्धराचे लिति वचनं केचिदेवं याचचते, मर्द्धराचे पूर्णे यदि संक्रान्तिर्भवति तदा दिनदयं पुष्यं प्राष्ठः, पूर्वदिनं मावर्त्तनादुपरितनं, खत्तरमावर्तनात् पूर्वं, "संपूर्णे लर्द्धराचे लिति देवीपुराणवचनातु-रोधात्। पूर्णे मर्द्धराचे जातौ मकर-कर्कटौ सुक्का विष्ठाय तयो-दिनदयं पुष्यं न भवति किन्तु राचिः पुष्या, ततस्त्रचैव तयोभीग-इत्यर्थः। यन्त्रचोत्तं किञ्चित् "सुक्का मकर-कर्कटाविति वचनेन मकर-कर्कटयोदिनदयस्य पुष्यतं पर्युद्दस्यते न तु राचौ पुष्यलसुष्यते एकपदस्थार्यदयासम्भवात्, न हि भवति देवदत्तं सुक्का भोजनार्थं विप्रा माकारियतया इत्युक्ते देवदत्त्तस्य तचेव भोजियतय इत्यप-रोऽर्थ इति, तद्युक्तं, "सुक्का मकर-कर्कटावित्यस्य तयोदिनदयम-पुष्यमित्यच न तात्पये किन्तु राचिः पुष्या इत्यचान्यथा तथोः पुष्यकासप्रतिपादनं न कृतं स्थात् सर्वस्कान्तीनां पुष्यकास्त्रपाद-नस्य च प्रकृतलात्। पृवं दृष्टान्तेऽपि देवदत्तं सुक्कात्यस्य देवदत्तोना-30-3

कार्यितय इत्यच न तात्पर्यं किन्तु ऋषी तचैव भोजयितय इत्यच प्रत्यथा तस्य निमन्त्रितस्यापि भोजनदानप्रतिपादनं न कतं स्थात् नि-मन्त्रितानां सर्वेषां भोजनदानप्रतिपादनस्य च प्रकृतलात्।तस्पादेकस्य पदार्थद्वये तात्पर्याभावाज कञ्चिद्दोषः। यंत्तूकं प्राप्तमेव पर्युदस्थते न च दिनदयस पुष्यलं प्राप्तं दिनार्द्धस्यैव पुष्यलोक्तः, तेन दिनप्रब्देन दिनार्द्धं <mark>बचयितयमित्यन्गोऽपि दोष इति, तद्ययुक्तं, सुख्यासभा</mark>वे बाच-चिकार्थपरिग्रहस्थादोषलात्। न हि प्रत्यायने संक्रमणे सत्येकस्येव दिनसाई मेव पुर्णं तिसानेव व्यवस्ति तु दिनद्यं समग्रं इति सभावति। तेनायनद्वये राची पुष्णमिति तद्युक्तं, "सुक्ता मकर-कर्कटावित्यस्य मकर-कर्कटयोः रात्रौ पुष्यमित्येवंपरते प्रमाणाभावान्यकर-कर्कट-वितिरेनेण हि दिनद्वयं पुष्णमित्युक्ते, तथोर्दिनद्वयपुष्णलाभावमानं सिद्धाति न तु रात्री पुछालं। ततञ्च वचनान्तरपर्याकोचनया सकरे दत्तरं दिनं पुष्यं दिनान्तरिमिति कर्कटे च पूर्वदिनिमिति एकैकदि-<mark>नपुष्यलप्रतिपादकवचनवत्केवज्ञमकर-कर्कटसंक्रान्तिपु</mark>ष्यलप्रतिपादक-वचनान्तराभावाच। तेनायनदये ऋईरावसंक्रान्तावेकसिक्षेत्रेवं दिने पुष्यं न लयनदय एव राजी पुष्यमिति ।

तथाच बौधायनः।

श्रक्तं गते यदा सूर्ये ख्रचं याति दिवाकरः।

प्रदोषे वार्द्धराचे वा तदा पुष्यं दिनान्तरम् ॥ इति ।

श्रव केचिदाज्ञः ।

श्रस्मिन् वचने "प्रदोषे वेत्यनेन वचनेन यदि प्रदोषजाताया-मकर्सकान्तेः परिदने भोगः प्रतिपाद्येत तदा श्रासम्बसंक्रमपुष्यं "दिनार्द्धिमत्यादिना यज्ञपार्श्व-विषष्ठवचनेन "धनुर्मीनावितक्रम्येत्या-दिना स्कन्दपुराणवचनेन "श्रमंपूर्ण श्रद्धराचे उदयेऽस्तमयेऽपि चेत्या-दिना देवीपुराणवाक्येन च विरोधः प्रमञ्चेत । "श्रस्तं गते यदा सूर्ये दत्यादिवचने च श्रस्तं गते दत्यनेनेव प्रदोषार्द्धराचयोर्कश्चलात् पृथक्यइणमनर्थकमित्यपरो दोषः । तस्मादेतदचनमेवं व्याख्येयं प्रदोषे वेत्ययं वाग्रब्दो यथार्थे "वोपमान विकल्पयोरिति निष्यपु-स्मरणात्। तद्यं दृष्टान्त-दार्ष्टान्तिकयोर्थः यथा प्रदोषे पूर्वदि-नार्द्धं पुष्यं तथार्द्धराचे परदिनं पुष्यं। दितीयोऽयं वा ग्रब्दस्तथार्थं श्रव्ययानामनेकार्थलात्।

श्रन्थे लक्तं गत इत्यस्य वैयर्थाभयान्यथा व्याचचते, श्रक्तं गते प्रदोषे च यथा पूर्विदनं पुष्यं एवमर्द्धराचे परतस्य मकरसंक्रमे परं दिनं पुष्यामिति ।

श्रपरे तु वचनानामार्जवपरिहारार्थं प्रदोषे मकरमंक्रान्तौ दिन-दथेऽपि विकल्पे न पुष्यमिक्कन्ति ।

त्रन्ये लाजः प्रदोषे मकरमंक्तान्तो परिदनपुष्णलाभिधानात् "धनुर्मीनावितक्रम्येतिवचनं प्रदोषयितिरिक्तार्द्धराचपूर्वकालविषय-मिति, तदयुक्तं, "धनुर्मीनावितक्रम्येतिवाक्यगतस्य पूर्विष्यव्दस्य मक-रसंकान्तौ प्रदोषयिरितिक्तार्द्धराचपूर्वकालपरत्वे संकान्यन्तरे लर्द्ध-राचपूर्वसमस्तकालपरत्वे वैक्ष्यापत्तेः।

श्रन्ये लाजः श्रर्द्धरात्र द्रत्यत्र श्रतीत दति पूरणीयं "संपूर्णे उभयोर्देयमितरेके परेऽहनीतिवचनात्. तद्युक्तं, श्रस्य संक्रान्यन्तर-विषयलात् "प्राक्ठिदिनद्वयं पुष्यं सुक्षा सकर-कर्कटाविति वचनात्!

#### सरत्यन्तरे।

कार्मुकन्तु परित्यच्य झषं संक्रमते रिवः।
प्रदोषे वार्द्धराचे वा तदा भोगः परेऽहिन ॥
मिथुनात्कर्कमंक्रान्तिर्यदि खादंग्रुमालिनः।
प्रभाते वा निश्रीये वा कुर्यादहिन पूर्वतः॥

तेनाईराज्जातयोर्मकर-कर्कटयोर्दिनदये न पुष्यं किन्तु मकर-मंक्रान्तौ परिदने कर्कटे च पूर्वदिने पुष्यमिति ।

केचित्धंपूर्णे मर्द्धराच दति वाक्यमर्द्धराचजातविष्णुपदीविषयलेन व्याचचते। तन्त्रते हि विष्णुपद्यासेव व्यवस्थया दिनदये पुष्यमिति।

त्रत्ये लर्द्धराचजातविषुवद्विषयलेन याचचते। तन्मते चि विषुव एव यवस्या दिनद्वये पुष्यं। त्रतएव मकर-कर्कटयोः पर-पूर्व-भोगमंकान्युपणचणलमिति तदुभयमप्ययुक्तं विषुवद्विष्णुपदीव्यतिरि-क्रमंकान्ताविष यवस्या दिनद्वयपुष्णलस्य प्रतिपादितलात्कार्षं विना मंकोचप्रमंगाच मकरकर्कटपदयोर्विना कार्णसुपणचणलप्रमं-गाच दिर्पातमार्गेण वचनसार्जवेनैवोपपत्तेः।

त्रन्ये लेवं व्याचचते त्रद्धराचे पूर्णे यदि वंकान्तिर्भवति तदा दिनदयं पुष्णं त्रध्यापनाध्ययनयोग्यं प्राज्ञः, 'बुक्का' वर्जयिला, पूर्णेऽर्द्ध-राचे जातौ मकर-कर्कटौ नयोहिंनदयं पुष्णं न भवति किन्वपुष्णं त्रध्यापनाध्ययनायोग्यमित्यर्थः, मकर-कर्कटयोहिंनदयेऽनध्याय दति यावदिति।

तचाच सातिः।

शक्ति चेद्राचियुगां खाद्राची चेदासर्दयं।

वंकान्तिः पचिणी श्रेया दानाध्यनकर्मसु॥

श्वनेन वाक्येन मकर-कर्कटयोर्ड्निदयखापुखलसुक्तं, तत् दाना-ध्ययनकर्मविषयं द्रष्टयं, 'दानं' श्रधापनं वेदख, श्रध्ययनमपि तखेव, यानि कर्माणि तेषु च दानाध्ययनकर्मसु दिनद्दयं पुखं वेदितयं। तथाचाध्यापकानामध्येद्धणां च समाचारः। ते सि राचौ मकर-कर्क-टयोर्द्धनद्दयं नाध्यापयन्ति नाधीयन्ते च। तद्युक्तं, प्रकरणसमा-वेश्वसभावे तदुत्कर्षस्थानुचितलात्। निशादयं दिवा राचौ वा संकान्तौ दिवापुखप्रतिपादकानि वाक्यानि द्रितानि, श्रधुना राचिपुखप्रतिपादकानि वाक्यानि प्रदर्श्यन्ते।

भविखत्पुराणे समन्तुवाकां।

राची खानं न कुर्वीत दानं चैव विशेषतः।
नैमित्तिकञ्च कुर्वीत खानं दानं च राचिषु॥
ग्रहणोदा इ-संक्रान्ति-याचार्त्तिप्रस्वेषु च।
श्रवणे चेति हासस्य राचौ दानं प्रश्रस्वे॥

विष्णुः ।

विवाह-व्रत-संक्रान्ति-प्रतिष्ठा-स्टत्-जन्मसु ।
तथोपराग-पातादौ स्नाने दाने निप्रा ग्रुभा ॥
'स्टतुः' गर्भाधानं । 'पातः' यतीपातः ।

गोभिनः।

राज्यदर्भन-संकान्ति-विवाहात्यय-दृद्धिषु । स्वान-दानादिकं कुर्युर्निणि काम्यवतेषु च ॥ स्रव केचिदाज्ञः । एतानि वाद्यान्यर्कतर्यंकान्तिविषयाणीति । त्रतएव गोभि-लेनोक्तं।

राची संक्रमणे भानोहिंवा कुर्य्यानु तत्कियाम् ॥ इति । श्रासन्त्रसंक्रमं पुण्यं दिनाङ्कं चान-दानयोः । राची संक्रमणे भानोर्विषुवत्ययने दिनं ॥ इति च । राचिवाक्येषु तु ग्रहविश्रेषनामरहितं संक्रान्तिमानं श्रूयते तेना- कैंतरसंक्रान्तिविषयमेतदिति । तदयुकं ।

पुत्तजन्मिन यज्ञे च तथा संक्रमणे रवे:। राहोस दर्भने स्नानं प्रभन्तं नान्यथा निभि ॥

द्रित विश्वष्ठवचनविरोधात्। यद्याच जितामिचादिमतं राचेः सर्वकर्मानङ्गलात्कयंचिद्दिवा खानाद्यसम्भवे राचाविष प्रत्यवायपरि-हारार्थं संक्रान्तिनिमित्तकमवय्यं खानाद्यनुष्टेयमित्येवंपराणि राचि-वाक्यानि ।

रात्री मंक्रमणे भानोर्दिवा कुर्यात्तु तत्कियाम् ।

दति दिवाग्रहणेन रात्रियुदासात् रात्रिसंक्रमणे दिनार्द्वपुष्य
लाभिधानात्रेति ।

यचान्येषां मतं परमसूचातमधंकान्तिकालान्तर्भावेन खान-दाना-दिकं येन राचाविष कर्तुं प्रकाते तत्यातिप्रयफ्लं, श्रनन्तर्भत-यंकान्तिराचिसु कालः कर्मानङ्गमेवान्यथा हि राचौ संक्रमणे सन्नि-चितनाड़ीपरित्यागेन व्यवस्था दिनदयस्थानादिविधानमनुपपनं प्रइ-रदयपुष्यलवस्ताद्य। एतच्च कुतोऽवगतमिति चेत्, पौराणिकादा-च्यादेवं। तथासुकं। धर्माद्धि वर्द्धते ह्यायूराज्य-पुत्त-सुखादयः। श्रधर्माद्याधि-श्रोकादि विषुवायनस्त्रिधौ ॥ दति॥

न च परमस्रक्षेण संक्रान्तिकालेन सह कश्चित्कश्चित्पदार्थस्य सिन्धानं सम्पादियतं समर्थः, तदन्तर्भावेन त क्रियमाणे कर्मणि सिद्धस्तस्य सिन्धिः। त्रतः स्नान-दानादौ प्रयोगस्थान्तर्भतसंक्रा-न्तिकालस्थेकस्य राचावनुष्ठानमिति। तदस्यगुक्तं। संक्रान्तिनिषेधस्थो-भयतः षोड्श्रानाड्कापुष्यतस्य राचिसंक्रान्तावस्यनपायात्।

> राचौ संक्रमणे भानोर्दिवा कुर्यानु तत्क्रयां। पूर्वस्मात्परतो वापि प्रत्यासत्तेस्र तत्फलम्॥

द्रित वचनस्य राचिसंकान्ती प्रत्यासम्बद्दिनपुष्यप्रितपादकस्य राचित्युदासकलाभावात् दिनार्द्धवचनस्यासम्बद्दिनार्द्धपुष्यलप्रतिपाद-कस्य राचिनिवर्त्तकलाभावासः।

> संक्रान्तेः पुष्यकालसु घोड्योभयतः कलाः। श्रतीतोऽनागतो भोगो नाद्यः पञ्चद्य स्टताः।

या याः सिन्निहिता नाद्यसास्ताः पुष्यतमाः स्थताः ॥
दत्येवमादीनां वाक्यानां संकोचप्रसङ्गात्। राचौ सानादिप्रतिपादकानां भविष्यत्पुराणादिवाक्यानां विना कार्णेन संकोचप्रसङ्गात्।
तस्माद्राचिसंकान्तौ राचौ दिवा च पुष्यं प्रत्यासन्तिविशेषान्तु
फलविशेष इति सिद्धं।

श्रपरे लाइ: श्रयने विषुवे च दिनदये पञ्चनादाः। धनुर्मीनावतिकम्य कन्यां च मिथुनं तथा। पूर्वापर्विभागेन राजौ संक्रमते यदा॥ दिनान्ते पञ्चनाद्यस्तु तदा पुष्यतमाः स्टताः । उदये च तथा पञ्च दैवे पित्रे च कर्मणि ॥

इति खन्दपुराणवचनात्।

विष्णुपद्यां षड्गीतिसुखे सर्वस्मिन्नपि श्रीते स्मार्त्तं च कर्मणि राजी प्रत्याचनतात्पुष्यविभेषदिनदयपञ्चचटिकासु पुष्यमानमिति ।

विष्णुपद्यां धनुर्मीन-नृयुक्कन्यासु वे यहा ।
पूर्वीत्तरगते राचौ भानोः संक्रमणं भवेत् ॥
पूर्वीचे पञ्च नाद्यस्तु पुष्याः प्रोक्ता मनीविभिः ।
प्रपाचे तु पञ्चैव श्रोते सार्त्तं च कर्मणि ॥

द्ति निगमवचनात्। यचानिषेधेऽपि पूर्वापरनार्ड्। यहणम-विधिष्टं संक्रान्तिकालस्थातिसूच्यावात्।

विषुवादिस्रचातमं पुष्यमात्र गालवः ।

खिरभे विष्णुपदं षड़भीतिसुखं दितनुभे तुला-सेषे विषुवे तुर्ये दिचणायनं सौम्यकं सूर्यो ।

पूर्वज्ञोकैर्याखातमेतत्।

व्यथ ।

श्रयनां प्रकात् खोन का लेनेव स्पुटं भवेत्।
म्हगकर्कादिगे सूर्ये याम्योदगयने मित।
तदा संक्रान्तिकाचाः खुरुका विषुवदादयः॥

श्रवमर्थः । राभि प्रति चिंग्रदंगका भवन्ति सूर्योऽत्र प्रतिदिन-मेक्केकमंग्रं भुद्धे । तत्र यावद्भिरंग्रेरयनच्युतिर्भवति तावता सूर्यस्य भोग्यकाखेन भाविना विष्णुपदादिकानां च्युतिर्भवति ततञ्च दाद- ग्रभिरंग्रैरयनचुतिर्भवति तच भाविन्याः संक्रान्तेर्दादग्रभिर्द्दिनैरवीक् पुष्यकाचो अवति तस्मिन् संक्रान्तिनिमित्तं दानादि कर्त्त्वमिति। णुवं न्यूनातिरिक्तेऽपि बोद्ध्यम्।

तथाच लोगाचिः।

याचानिषधा ऋषि सूद्धाकले पदं खिरीकर्त्तुमण्रक्षुवन्तः । त्रालोचा तत्तख तयोपदिष्टं भवन्ति नित्यं परिपूर्णकामाः॥

यद्यान्तरसंक्र<mark>मसमयस्यापि पुख्यत्यमाद्</mark> ज<mark>ैमिनिः ।</mark>

नचनरागौ रविषंक्रमे खु-र्वाक्परचापि रसेन्ड्नाद्यः। पुष्णास्त्रथेन्दोस्त्रिधरापतीर्धु-गेकैव नाड़ी सुनिभिः ग्रुभोका ॥

नादाञ्चतसः सपलाः कुजस्य

ब्धस्य तिस्रोमनवः पलानि ।

षाद्धाञ्चतसः पलसप्तयुक्ता-

गुरीस गुक्ते सपलास्ततसः॥

दिनागनाद्यः ५लसप्तयुक्ताः

ग्रनैश्वरखाभिहिताः सपुष्याः।

त्राचना-मध्ये जप-दान-होमं

कुर्वस्रवाप्नोति नरेन्द्रधाम ॥

नचने राष्ट्री वा सूर्यस्य संक्रमणे सति पूर्वतः परतोऽपि 'र्सेन्डु-

नादाः' षोड्गघटिकासु, पुष्यकासः । दन्दोसु 'निधरापकैर्धृक्' चयोदम्भाः पक्षेर्युक्ता, एकैव घटिका । 'कुजस्थ' मङ्गलस्य, तु एक-पलयुक्तास्रतस्रो घटिकाः । बुधस्य चतुर्दम्मपलयुक्ताः तिस्रः । 'गुरोः' वृद्दस्यतेः, सप्तनिंम्रत्यलयुक्तास्रतस्यः । भ्रानैस्रदस्य पलसप्तकयुक्ताः 'दिनागनाद्यः' नागा श्रष्टो दिरावृक्ता नागाः 'दिनागाः' ।

द्गि श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवीयसमस्तश्रीकरणाधीश्वर-सकस्वविद्याविश्वारद-श्रीहेमाद्गिविरचिते चतुर्व्वर्ग-चिन्तामणी परिश्रेषखण्डे कालनिर्णये संक्रान्तिनिर्णयः।

न्याच्या विकासिका अधार

## श्रय दाद्शे। भारतीय ।

# श्रय श्राह्वकालनिर्णयः प्रार्भ्यते।

### त्रादौ नित्यत्राद्धकाचनिर्णयः।

तत्र श्रमावाखानिर्णयसावित्रयते । तथा श्रमावाखायास्तयो-भेदा श्रादिपर्वनिर्णये दर्शिताः । तत्र समूर्णायाममावाखायां श्रप-राह्ने श्राद्धं कर्त्तव्यम् "श्रपराहः पित्वणामिति श्रुतेः ।

तथाच ग्रातातपः।

दर्भश्राद्धं तु यस्रोक्तं पार्वणं तस्रकीर्त्तितं। श्रपराचे पितृणां तु तस्रदानं प्रशस्ति ॥

यमः।

यचान्ते निर्वपेत्तेभ्यो ह्यपराह्ने तु पैत्वकम् । यदा तु दिनदयस्मिनी तदापि यस्मिन्दिने अपराह्म्या-पिनी तनेव आद्भमनुष्ठेयम् ।

तथाच कान्दोगपरिणिष्टे कात्यायनः।

पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं चीणे राजनि प्रस्ते। गायरस्य हतीयेऽंग्रे नातियन्ध्यायमीपतः॥

'पिण्डान्वाहार्यकं श्राहुं' पिण्डपित्यज्ञानन्तरं क्रियमाणं, 'चीणे राजनि' चीणे चन्द्रे श्रमावाखायामित्यर्थः। 'वाषर्ख त्तीयेऽंग्रे' चिधाविभक्तख दिवषख त्तीयभागे श्रपराह इत्यर्थः। यदा च दिनद्वेऽष्यपराच्च्यापिनी न भवति तदापि पूर्वदिनसंविधनी सिनीबान्सेव याह्या । तथाच स एवाच ।

> यदा चतुर्दशीयामनुरीयमनुपूरयेत्। श्रमावास्य चीयमाणा तदैव श्राद्धमिस्यते॥

'चीयमाणा श्रपरस्मिन्दिवमे सर्वापराच्यापिनी न भवतीत्वर्थः। तथाच यज्ञपार्श्वीऽपि।

त्रर्द्ध चतुर्दभी यन त्रर्द्ध पञ्चदभी भवेत्। चतुर्दम्भवमाने तु पित्तयज्ञन्तु कारयेत्॥ 'त्रर्द्धे' दिवमस्थोत्तरार्द्धे। टुड्डबौधायनः।

> चतुर्द्याः चतुर्यामे त्रमावास्या च दृष्यते। श्रीभृते प्रतिपद्यच भूते कथादिका क्रिया॥

तयाच गोभिनः।

यः परमोविप्रकर्षः सूर्त्याचन्द्रमसोः सा पौर्णमासी यः परः सन्निकर्षः सामावास्था यदहः खे चन्द्रमा न दृष्यते ताममावास्थां कुर्वीत दृष्यमानेऽपेके श्रमावास्थायां भवतीति ।

व्यामोऽपि।

दृष्टचन्द्रा सिनीवाली नष्टचन्द्रा कुडः स्तृताः ।
सिनीवाली सदा पित्रो कुहर्देवे तु कर्माण ॥
त्रात्यतुर्देश्यनोऽपि पिण्डान्वाद्दार्थकार्थी निर्वापः कर्त्तव्य दति
स्थिते केचिदाडः । नैतदस्ति चतुर्दश्यां तिवर्वाप दति पिण्डपित्रयज्ञानन्तरं हि तदिहितं पिण्डपित्रयज्ञश्वामावास्थायामपराणे

विह्तः, "त्रमावास्थायामपराहे पिण्डपित्यज्ञेन चरन्तीति कन्प-सूचकारवचनात्।

यनु मतं श्रीपवसव्यदिवसोपलचणार्थीऽमावास्वाग्रब्द इति, तन्न, खचणायां प्रमाणाभावात् विधावन्याय्यताचास्याः। या च श्रुतिः। "तसात्पूर्वेद्यः पित्रभ्यः क्रियते उत्तरमहर्देवान् यजन्ते पित्रभ्य एवं तद्यज्ञं निष्क्रियं यजमानः प्रतनुत <mark>इति । तथा श्रग्यन्वाधान</mark>ं प्रक्तत्य "श्रपराहे पिण्डपित्यज्ञेन चरन्तीति कल्पसूचकारवचनं, तदे-तद्यसिनौपवसयोऽहिन त्रपराहे त्रमावास्यास्ति तदिषयमिति हाला न पूर्वदिनमात्रपरं, न तु लचणायां प्रमाणं भवितुमईति।

त्रन्ये लाजः चन्द्रचयोपलचितदिनान्तर्गतायाममावास्यायामपि पिण्डान्वाहार्थकं न कर्त्तवं तस्य पिण्डिपित्यज्ञाननारं विहितलात्। पिण्डपित्यज्ञस्य चन्द्रादर्भनवत्याममावास्थायां विह्नितः। तथाच श्रुतिः "यदैवैष न पुरस्तान्त पश्चाइदृग्रेऽय तेभ्यो ददातीति। सूच-कारवचनं "यदच्यन्द्रमसं न पर्यान्त तद्दः पिष्डपित्यज्ञं कुरुते इति । न चाचादर्भनं चयोपलचणपरं, "चीणे राजनीत्यस्यादर्भने-ऽप्यनतिक्रमात् । न च क्रमोऽविवचितः प्रमाणाभावात्। श्रथ मतं यदैकस्मिन् दिने दयं तदायं क्रमो नान्यदेति, यदा चौपवसथ्य एव चन्द्रादर्भनं तदैकस्मिन् दिने दयमन्यदा पिष्डपित्यज्ञो यजनीय-दिनं प्रत्युत्कथतदति । तन्न । तदायुत्कर्षन्यायेनाना हार्यकस्यायुत्क-र्षात्। यन्तु लीगाचिवचनं।

> सिनीवाली दिजैः कार्या साम्रिकैः पित्कर्मणि। स्तीभिः श्र्हः कुहः कार्या तथा चानमिकैर्दिजै:॥ इति।

तत् पिष्डिपित्यज्ञपिष्डान्वाहार्थकान्यपित्वकार्यविषयमस्त । तदेतद्युकं पूर्वीदाह्रतवचनविरोधात्। यथोकं चतुर्दथ्यन्ते न निर्वाप इति,
तद्युकं यतः इन्दोगपरिभिष्टे पिष्डिपित्यज्ञं प्रकृत्याह कात्यायनः ।

यथोतं दृश्यमानेऽपि न चतुर्दश्यपेचया । श्रमावास्यां प्रतीचेत तदन्ते वापि निर्वपेत् ॥इति ।

यनु दृश्यमानेऽपि चन्द्रे पिण्डपित्यज्ञः, तद्युक्तं दृश्यमानेत्येके दत्यादिभिर्वाच्येवां न चतुर्दशीविवचया, 'तद्क्ते' चतुर्दश्यक्ते।
यदा लपरिद्ने श्रपराच्च्यापिनी तदा श्रमावाच्यां प्रतीचेतित
दृश्यमानेऽपि चन्द्रे निर्वापः, तथा "यदच्यन्द्रममं न पश्यक्ति तदचः
पिण्डपित्यञ्चं कुरुत दत्यादिश्रुतिविरोधः स्थादित्याशङ्क्य श्रदर्शनश्रुतिः, चयोपलचणं मलाच म एव, यदुक्तं "यदचःस्वेव दर्शनं नेति
चन्द्रमाः तत्कियोपलचणं ज्ञेयं चौणे राजनीत्यपौति, यद्यान्यत्पूर्वपचितं चन्द्रोदयोपलचितदिनान्तर्गतायां श्रमावास्थायामिष न
पिण्डपित्यज्ञान्वाद्यंक दति तदिष ययोक्तदृश्यमानेऽपौत्यादिकात्यायनवचनेन निराक्तमेव, दृश्यमानेस्वेकदेत्यनेन गोभिलीयवचनेन च हारीतेनापि निराक्ततं।

यखां सन्धाङ्गतः सोमो म्हणाल इव दृश्वते।
त्रपराहे चयलखां पिण्डानां करणं भ्रुवम् ॥
इत्यच पिण्डानामिति निर्देशः पिण्डपित्यज्ञं नातिवर्त्तितुमीहते।

पुनः कात्यायनः । यदा चतुर्दग्रीयामं तुरीयमनुपूरयेत् । श्रमावाखा चीयमाणा तदेव श्राद्धमिखते ॥ इति ।

किञ्च यजनीयदिनात् पूर्वदिने हि पिण्डपित्यज्ञ-श्राद्धे विहिते

"तस्मात् पित्रभ्यः पूर्वेद्युः क्रियते" इति । यदा च प्रतिपिद्दिने

पूर्वाचेऽष्यंय मध्याक्नेऽमावाखा समायते तदा तदहरेव याग इति

पूर्वखां चन्द्रोदयवत्यां पिण्डपित्यज्ञादि, "सिनीवाची दिजैः कार्या

साधिकैः पित्कर्मणीत्यख पिण्डान्वाहार्यकथितिरक्तविषयते प्रमा
णाभावाचेति । इन्द्रचयस्त कदा भवतीत्यपेचायां स एवाह ।

श्रष्टमें प्रे चतुर्द्धां चीणा भवति चन्द्रमाः। श्रमावास्त्राष्ट्रमें प्रे तु पुनः किल भवेदणुः॥ इति॥

द्र खलु यहचारिवदो राभिश्चंभांगेः दादमिर्भाद्य-भिश्चन्द्रमयः चयः तदा चन्द्रापकर्षे चैकैका तिथिर्भवतीति वर्ण-यिन्त, त्रतश्चतुर्दभी वा त्रमावाखा वा दादमांभो भवति। तच चतुर्दभ्यामष्टमांभान्ते चन्द्रः चीयते त्रमावाखाष्टमेऽंभे पुनरणुर्भ्वा जायते। किलमञ्दोऽच ज्यौतिषिकैः किल तदाख्यायतद्रयेतदर्थमाह।

त्रच प्रतपयमुतिः।

स एष संवत्सरः प्रजापितः षोड़ श्रक्त सत्स्य सन्ध्य एव पञ्च-दशकला भुवैवास्याः षोड़ श्री कला स राजि भिरेवापूर्यते यत्र चीयते सोऽमावास्यां राजि मेतया षोडश्या कलया सर्व मिदं प्राणस्द नुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते तस्मादेतां राजिं प्राणस्तः प्राणं न विस्किन्द्यादिष क्रकलासस्थेतस्या एव देवताया अपित्या दित ।

श्रवायमाश्रयः षोडशक्तस्य चन्द्रक्षपत्य प्रजापतेः कृष्णपचप्रतिप-द्मार्भ्य चतुर्दश्यन्तासु तिथिषु क्रमादेकेककलाचयेऽपि चतुर्दश- कलाः चीणा भवन्ति चतुर्दभीहतीयांभे तु पश्चदश्चिप कला चीयते ततोऽमावाखायां भवया श्रविनश्वरया षोडश्चा कलया भू लोक-मागत्य सर्वे प्राणिजातं प्रविभिति श्रमावाखाहतीयांभे तु तयेव षोडश्चा कलया दिवसमपेच्य पुनः प्रादुर्भवतीति।

श्रमावाखाविश्रेषे चन्द्रचयस्य कालमाह कात्यायनः।
श्राग्रहायखमावास्या तथा च्येष्ठस्य या भवेत्।
विश्रेषमस्या बुवते चन्द्रचारिबदो दिजाः॥
श्रचाद्य एव प्रहरेऽवितष्ठते
चतुर्थभागो न कलाविश्रष्टः।
तदन्त एव चयमेति चन्दः
एवं च्योतिञ्चक्रविदो वदन्ति॥

त्रसार्थः द्रषस्थे चन्द्रे ज्येष्ठामावास्या द्रिस्तास्थे चायहायस्य-मावास्या इति, ते च चन्द्रस्थ परमोद्य-नोचस्थाने, तद्वणाचन्द्रस्थ गतिवैत्तचस्यं, यदन्यास्वमावास्यास्त्रप्टमे प्रहरे स्वरूपं तदनयोरमा-वास्ययोः प्रथम एव भवतीति । ये तु चन्द्रादर्भन एव पिष्डिपिटय-ज्ञादिकं मन्यन्ते न तस्य चयेऽपि तानिराकर्तं कदाचिद्वितीयाया-मिष चन्द्रादर्भनं दर्भयति ।

यसिन्नब्दे दादग्रैकश्च मधे

तसिन् हतीयापरतो न दृश्यते ।

एवञ्चारं चन्द्रममो विदिला

चीणे तसिन्नपराहे च दद्यात् ॥

न्नाखार्थः । मधे मामो यसिन्नब्दे दादग्राधिको भवति तस्मि-

चब्दे अलमासानन्तरं हतीयाया अपरखां दितीयायां तिथी चन्द्रो न दृग्धते न चैतावता चन्द्रदर्भनविहितः पिष्डपित्यज्ञस्तव कियते । त्रतश्चन्द्रचारं विदिला तस्मिन् चीणेऽपि चतुर्दभीमित्रा-याममावाखायामपराहे पिण्डपित्यज्ञादिनं कुर्यादिति ।

एवञ्च यापि ग्रातपयौ श्रुतिः।

तदा एकतन्त्रासि मास्यत्रं पित्रभ्यो ददाति यदैवैष न पुरस्तान पञ्चाइदृष्ठेऽय तेभ्या ददाति एष वे सोमो राजा देवानामनं यञ्च-न्द्रमाः स एतां राचिं चीयते तस्मिन् चीणे ददाति तयैतेभ्योऽसमदं करोति ऋथ यदा चीणे ददातीति।

यानि तु सिनीवालीनिषेधकानि तानि निरम्निकत्राद्धविषयाणि। श्रन्ये लाजः तानि वचनान्यपरासप्रविष्टचतुर्दभौविद्धसिनीवासी-विषयाणीति।

श्रनेनाभिप्रायेणाइ रहमनुः।

यखामर्तं रविर्याति पितरस्तासुपासते । तिथिस्तेभ्यो यतो दत्ता ह्यपरास् खयभुवा ॥ इति ॥ श्रपराच्चापिनी चेत् सिनीवाची तदैव सा ग्राह्या श्रन्थदा कुद्धरेव याच्चेत्युनं भवति।

तदाइं हारीतः।

श्रपराचे पितृणान् यापराचानुयायिनी । सा ग्राह्या पित्वकार्येषु न पूर्वाह्मानुयायिनी ॥ यदाण्भयदिनेऽप्यपराच्चमन्थलदापि मंग्रयक्पं निर्णयमाह य एव।

31-3

मिस्रा या चतुर्देग्या त्रमावास्था भवेत् कचित् ।
 खर्विकान्तां विदुः केचिदुपेन्दुमिति चापरे ॥

यस्त्रिन्दिने चतुर्दृष्यां सत्यामन्यीयस्त्रमावास्या भवति सा खर्वि-केत्युच्यते सर्वग्रन्दस्थान्यवाचित्वात्। श्रनेनैव चग्रन्देन श्रनुपयुक्तता दर्शिता। श्रतः केचिद्याद्येत्येवं विदुः, श्रपरे तु उपेन्दुमनुष्ठानाय प्रयुक्तां कुरुध्वमित्येवं विदुरित्यर्थः। एवं सन्देन्हे निर्णयमान्छ।

ル 🏿 वर्ड्समानाममावास्थां सचयेदपरेऽहनि ।

वाप पित्यज्ञसादा भवेत्॥

श्रमावाखादह्रौ खर्विका नान्ययेत्यर्थः। श्रथ दिपचे तु वर्ह्धि-तापि सिनीवाख्युपेयेति । पैठीनसिरपि ।

त्रादित्यस्थोदये या वा त्रमावास्था विवर्द्धते। त्रपरेति च विज्ञेया पितृणां दत्तमचयं॥

या चतुर्दभी भवत्यपराद्यापिनी श्रमावास्था वर्द्धते तस्थां पितृणान्दत्तमचयमित्यर्थः।

तथा हारीतः।

चिसुह्नां तु कर्त्तवा पूर्वा खर्वा च वहुंचैः । कुह्नरध्वयुंभिः कार्या यथेष्टं सासगीतिभिः ॥ पर्वणोऽंग्रे दितीये तु कार्या दृष्टिर्दजातिभिः । दितीयास्हितं यसादूषयन्याश्वलायनाः ॥ बौधायनः ।

सिनीवासीसुपोखाय हत्वेष्टिश्च परेऽइनि । पिटयमं तदा सुर्युः खकाले तैत्तिरीयकाः ॥ पूर्वाचे चेदमावास्था त्रपराचे न चेद्यदि । प्राप्त प्रमुख्य च हारीतवचनं।

प्रतिपद्यपि कर्त्त्रे आद्भं आद्भविदो विदुः॥ इति॥ चच च हरिहरेणोक्तं, चनिर्ज्ञातस्थलमिदं वचनं परस्पर्याहत-पदोपबद्धं चेति। तथा हि "पूर्वा चे दिखेतावत् प्रतिपद्दिनविषयं, पूर्वा इप व्यवस्थ हतीयभागो वा पूर्वा द्वें वा, एवस सित सर्वथा किसां श्विद्पराचे न भवेदित्येतन युज्यते यसात् प्रतिपहिने पूर्वाचमाचाविखातायासतुर्दभीदिने प्रपराइमलस्थावस्थातात् षड्घटिकाधिकतिथिच्चासस्थाभावात्। ऋष यदि प्रतिपद्दिनापरा-चस्यैव भवेदित्युच्यते तर्हि "पूर्वाचे चेदित्यनर्थकं स्वादिति। तेनैवं व्याखोयं तिथिरद्धौ प्रतिप<mark>चुक्तायां त्रमावास्वायामेव त्राद्धविधानं</mark>, तथा पित्रयज्ञानन्तरं मनुना विहितं, पिष्डपित्रयज्ञस्रानङ्गले श्रुत्या-पराचे विचितो नान्यथा कर्नुं प्रकाः तस्य चिरकाजलात् तेनैव सकलापराइच्याप्तावमावास्थात्राद्धस्य का गतिरित्यत उक्तं पूर्वीइ इति नापराहे कत्त्वे दत्यर्थः। एवं चापराह्यापिन्यां मिनीवाल्या-ममावास्थायां त्राद्धविधानमग्निमदिषयं, त्रनग्निकानानु कुतपकाल-व्यापिन्यां कुज्ञाममावास्थायां श्राद्भविधानं।

तथाच खोगाचिस्रतो सौरपुराणे च।
सिनीवाली दिजे: कार्या साग्निके: पिटकर्मणि।
स्त्रीभः श्र्ट्रे: कुह्नः कार्या तथा चानग्निकेदिंजे:॥
व्यासोऽपि।

दृष्टचन्द्रा <mark>सिनीवासी कार्या विप्रेस्त साग्नितैः।</mark>

नष्टचन्द्रा कुहः कार्या ग्रूट्रैर्विप्रेरनिशकैः॥ बौधायनोऽपि।

सिनीवाली कुह्रसैव श्रुत्युक्ते श्राद्धकर्मणि ।
साग्निकेस्त सिनीवाली कुहः कार्थ्याप्यनग्निकेः ॥ दति ॥
कुह्ररिति कुतपकालयापिनी ।
तथाच हारीतः ।

स्तिविद्धायमावास्था प्रतिपिन्धित्रितापि वा । पित्रो कर्मणि विदक्षिः कार्या कुतपकाणिकी ॥ कुतपज्जणन्तु सत्स्थपुराणे।

> श्रक्कोसुहर्त्ता विख्याता दग्र पञ्च च सर्वदा । श्रवाष्ट्रमो सुहर्त्तीयः स कालः सुतपः स्टतः ॥

एवं सति दिनद्वयसम्बन्धिन्यां श्रमावास्थायां सत्यां या कुतप-कालव्यापिनी सेवानियकीर्यास्थात्मुकं भवति ।

त्रत एव बौधायनः।

मध्याक्कात् परतो यत्र चतुर्द्ग्यनुवर्त्तते ।

सिनीवाली तु सा ज्ञेया पित्वकार्थे तु निष्फाला ॥

वृहस्यतिर्पि ।

मधाङ्गाद् या लमावास्था परस्तात्वंप्रवर्त्तते ।

भृतविद्धा तु सा ज्ञेया न च पञ्चद्गी भवेत्॥
कार्ष्णीजिनिरिप ।

भूतविद्धाममावाखां मोहादज्ञानतोऽपि वा । श्राद्धकर्मणि ये कुर्युक्षेषामायुः प्रहीयते ॥ यदा तु दिनद्येऽपि कुतपकालयापिनी न भवति तदा स्तविद्धेव याद्या।

तथाच बौधायनः।

घटिकैकाष्यमावास्या प्रतिपत्सु न चेत्तदा।

श्रतविद्वापि कर्त्तस्या दैवे पिश्चे च कर्मणि॥

प्रतिपत्सु घटिकैकापि कर्मकालसम्बन्धिनी यदि न स्यादित्यर्थः।

जावालिर्पि।

प्रतिपत्खयमावास्या पूर्वास्त्यापिनौ यदि ।

भृतविद्भैव सा कार्य्या पित्रो कर्मणि सर्वदा ॥

यदा तु दिनद्दयेऽपि कुतपकाल्यापिनौ श्रमावास्या पूर्वासे

तदा दृद्धौ सास्ये वा परा ग्राह्मा, चये पूर्वा ।

तथाच प्रचेताः ।

सिनीवाली कुइसैव सृत्युक्ते स्राह्मकर्मणि।
स्थातान्ते चेन्तु मध्याक्ते स्राह्मदि स्थात् कयं तदा॥
तिथिचये सिनीवाली तिथिचही कुइः स्थता।
साम्येऽपि च कुइर्ज्ञेया वेदवेदाङ्गवेदिभिः॥ इति।
कात्यायनोऽपि।

चीयमाणाममावास्यां प्रथमेऽहिन लचयेत्। वर्द्धमानाममावास्यां दितीयेऽहिन लचयेत्॥ यत्त्र दृद्धवसिष्ठवचनम् ।

त्रक्णोदयवेलायाममावास्या यदा भवेत्। स कालः परमो ज्ञेयः पित्वणान्दत्तमचयम्॥ इति। नित्यद्वतर्पणदिविषयम् । यद्पि निगमवचनम् ।

सुहर्त्तमप्यमावास्था प्रतिपद्यपि चेद्भवेत्। तदानीसुत्तमं ज्ञेयं पर्वप्रोषस्तु पर्ववत्॥ दति। तत्तुसापुरुषादिविषयम्। प्रतिप्रव च पद्मपुराणे।

श्वमा वा प्रतिपद्युक्ता सर्वपापहरा तिथिः। चन्द्र-सूर्य्यप्रहेसुन्या सान-दान-जपादिषु॥ श्वन्यच तु "तद्दानसुत्तमभिति निगमवचनपाठः। यदिप प्रचेतसोक्तम्।

घटिकैकाणमावास्था भवेद्यदि चतुर्दशी।
तदा व्यर्थं मतं दैवे पित्रो कर्मणि चोदितम्॥ इति।

तदिप देव-पित्वप्रधानोपवासादिविषयं। ननु पित्वकार्य्यविषय-मेव किमिति न भवति। उच्यते। यदा प्वदिन एवापराच्यापिनी तदा तावत्पूर्वेविति निरूपितम् ।

सिनीवाली तदा पित्रो देवे च सततङ्क्ष्यः ॥

दति जावालिस्रतेश्च, भृतविद्धा पित्रकृत्ये ग्रस्यते तत्र तुलादिषु भृतविद्धापि पूज्येति परिसङ्घानसुपपन्नं। नापि दिनद्येऽपराह्मव्या-पिलाभावविषयमिदं, जकादेव हेतोः। न च पूर्वे त्तरदिनयोरपराह्म-व्यापिले श्रमावास्या भृतविद्धापि पूज्येति व्यवस्या घटते तत्र हि तिथिसास्यवृद्धौ परा याह्या, तिथिचये च पूर्वेविति तुलादिपरि-सङ्घानमन्यकम्। तस्यादेवकार्यपर्मतत्,

तथा स्कन्दपुराणे दिर्घातम् । प्विविद्धाः तथाष्टमी ।

सप्तमी पर्विद्धा च नोपोर्थं तिथिपञ्चकम् ॥ इति ।

तदाह प्रचेताः।

नागिवद्धा च या षष्ठी सप्तम्या च तथाष्ट्रमी ।
दश्रमीकादश्री विद्धा चयोदश्यां चतुर्दश्री ।
भूतविद्धा श्रमावास्था न याद्या सुनिपुङ्गवैः ॥ इति ।
तेनोपवासादिदेवकार्य्ये भूतविद्धाया श्रमावास्थाया श्रपूच्यलोपदेशात् तुलादियोगे भूतविद्धा पूच्येति ।

हारीतः सार्ति,

"प्रतिपित्ताश्रा भवेद्देवकार्ये पूत्र्येत, तुलामकरयोगे स्त्रतिद्धापि पूज्येति"। ननु देवकार्य्यविषयलेऽपि वाधेनैव निवेश द्दति पिटकालविष-यताकिलाश्रीयते। उच्यते। वाधगौरविभया तावदेकसिलेव कार्ये निवेश:। न च विनिगमे कारणाभावः,

यतः कात्यायनेन ।

नागविद्धा तु या षष्ठी द्यायेकाद्यी तथा। भूतविद्धाष्यमावाद्या वर्जनीया विषयेः॥ दत्युक्कोक्तं।

तुला-मकर-मीनेषु कन्यायां मिथुने तथा ।

भृतविद्धाषमाबास्या पृत्या भवति यद्भतः ॥

नैतत्सार्चर्यादेतदपि देवकार्यविषयमिति तस्य च मतोपवा
सादिदेवकार्यविषयतं सामान्यतिचिष्रसावे दिश्वतम् ।

इति चमावास्थानिर्णयः ।

#### त्रयाष्ट्रकाः।

श्रष्टकाशब्देन सार्गशीर्षादिमायचत्रष्टयापरपचाष्टम्यः "हेसन्त-शिश्रिरयोश्चतुर्णामपरपचाणामष्टमीव्यष्टका इति श्रीनकस्तरणात्। केषाश्चिमते तिस्र एवाष्टकाः तिस्रश्चान्वष्टकाः ।

तथाच विष्णुः।

श्रमावास्थासिस्रोऽष्टकास्तिस्रोऽष्यष्टका दति । श्रष्टकानामनु पञ्चाद्भवन्तोत्यन्वष्टका श्रष्टकानासुपरितना नवस्यः । कूर्मपुराणे ।

श्वमावास्तास्त्रसः पौषमासादिषु चिषु । तिसञ्चान्वष्टकाः पुष्णाः माघी पञ्चदश्वी तथा॥ इति । विष्णुधर्मीत्तरे ।

श्रायहायखितकान्ती कृष्णास्तिकीऽष्टकाखयिति । श्रय पूर्वीकाष्टकाचतुष्टयव्यतिरिकापि भाद्रपदापरपचेऽष्टका तस्यास्रेतिहासपूर्वकसुत्पक्तिः प्रशंसा चोच्यते पद्मपुराणे ।

श्रिव्यात्ता दिति खाता यज्ञिनां यज्ञसंखिताः ।
श्रिक्कोदा नाम तेषान्तु मानस्तु कन्यका नदी ॥
तमयामावस्त्राम पितरं वीच्य सङ्गता ।
वत्रे वरार्थिनी सङ्गं कुसमायुध्यीड्नात् ॥
योगं दृष्टा तु तेनाथ व्यभिचारेण भामिनी ।
धरात्र स्पृण्यते पूर्वं पपाताथ भुवस्तले ॥
श्रियो श्रिधोसुखी दीना लिक्चिता तपसः चयात् ।
सापि तं प्रार्थयामास पुनरात्मसम्बद्धये ॥

विलयमाना पित्निभिरिद्युक्ता तपित्नी।
इदम्चुर्भहाभागाः प्रयाद्युभया गिरा॥
त्रष्टाविंग्रे भाविनी लं<sup>(१)</sup> दापरे मर्त्वयोनिता।
नान्ना ययवती खाता खायस्य जननी ग्रुभा॥
व्यतिक्रमात् पित्लणान्नं कष्टद्गुलमवास्ययि।
तस्माद्राज्ञो वयोः कन्या लमवस्यं भविष्ययि॥
प्रौष्टपद्यष्टका भूयः पित्न्लोके भविष्ययि।
त्रायुरारोग्यदा नित्यं यर्वकामफलप्रदा॥
ब्रह्मवैवर्त्त-वायुपुराणयोः।

श्रथ कालं प्रवच्छामि श्राद्धकर्मणि पूजितम् ।
काम्य-नैमित्तिकाजसं श्राद्धधर्मविधायिभिः ॥
पुत्रदा धनमूलाः खुरष्टकास्तिस एव च ।
कृष्णपचे धनिष्ठादिपूर्वा चैन्द्री उदाइता ।
पाजापत्या दितीया खात् ततीया वैश्वदेविकी ॥
श्राद्या पूपेः सदा कार्या मांसेरन्या भवेत् सदा ।
ग्राकेरन्या ततीया खादेवं द्रव्यगतो विधिः ॥
श्रान्वष्टका पित्रणां वे नित्यमेव विधीयते ।
या वान्या तु चतुर्थी खान्ताञ्च कुर्यादिग्रेषतः ॥
तासु श्राद्धं वुधाः कुर्युः सर्वस्तेनापि नित्यग्रः ।
परचेइ च सर्वेषु नित्यमेव सुखी भवेत् ॥

पूजनानां खदोत्नर्षां नास्तिकानामधोगितः।

पितरः धर्वकालेषु तिथिकालेषु देवताः॥

सर्वे पुरूषमायान्ति निपातिमव धेनवः।

यस्य ते प्रतिगच्छेथुरष्टकाभिरपूजिताः॥

मोघसस्य भवेस्रोको स्थश्चास्य विनम्यति।

देवांस्य दायिनो यान्ति तिर्थग्गच्छन्यदायिनः॥

श्रच चतुर्थी पाल्गृनक्षणपचाष्टमी "हेमन्त-शिशिरयोश्चतुर्णामपरपचाणामष्टमीव्यष्टका द्वि श्रोनकस्मरणात्। पोषमासकणाष्टमीमारभ्येति तिस्रोऽष्टका द्रत्येतन्मतपरिग्रहे चतुर्थी भाद्रपदमासापरपचाष्टमी सन्निहितदर्शितपद्मपुराणेतिहासानुसारात्। ब्रह्मपुराणे
च चतस्व्यष्टकासु क्रमेण देवतानिह्रपणे पित्रतर्पकद्रव्यनिक्षणे
च भाद्रपदापरपचाष्टम्या ग्रह्णात्।

एँग्ज्ञान्तु प्रथमायाञ्च प्राक्तः सन्तर्पयेत् पितृ । प्राजापत्या दितीया स्थात् मांसेः ग्रद्धेश्च तर्पयेत् ॥ वैश्वदेव्यां तृतीयायामपूर्णश्च यथाक्रमम् । वर्षासु मध्ये प्राक्तेश्च चतुर्थ्यामेव सर्वदा॥ इति ।

श्रव ग्राक-मांसापूपग्रब्दाः श्राद्वार्चस्य सर्वस्यापि भोज्यस्य तत्त्तद्वप्रधानकत्वप्रतिपादनपराः, न तु द्रव्यान्तरिनदित्तिपराः, यतो विधेरेकविध्वन्तरावाधेनैव तावद्गतिन्यायं मन्यन्ते किस्रुत बज्ज-तरविध्वन्तरवाधेनेति। दृष्टं हि ग्राकप्रधानस्य भोज्यस्य तर्पकत्वं न तु केवलग्राकस्थेति।

श्राइ विश्वष्टः।

त्रावणाग्रहायणोश्चान्वष्टकासु पित्रभो द्यात् । त्रष्टकान्वष्टका-खपि चावध्यक्रमेव श्राद्धम् । जन्म प्राप्त प्राप्त ।

यदाच पितामचः।

त्रमावास्था-यतीपात-पौर्षमास्यष्टकासु च । विदान् आद्भमकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥ इति । वायुपुराणे।

"तिर्घग्गच्छन्यदायिन ६ त्यष्टकाश्राद्भमुर्वाण्य तिर्घग्योनि-प्राप्तिरूपानिष्टाभिधानाच ।

विष्णुना च "श्रमावास्याः तिस्रोऽष्टकाः चिस्रोऽल्षष्टका माघी-भौष्ठपद्यूष्वं कृष्णचयोद्श्री बीहि यवपाकौ वा इत्यनुक्रम्योक्तम् । एतांस्तु श्राद्धकालाने नित्यानात्त प्रजापितः ।

विष्णुधर्मीत्तरेऽयृतं । अपन् वाह्माह हार विष्णुधर्मीत्तरे

श्राद्धकालममावास्या नित्यं पार्थिवसत्तम । पौर्णमासी तथा माघी त्रावणी च नृपोत्तम ॥ पौष्ठपद्यामतीतायां तथा क्षण्ययोदशी। त्रायचायण्यतिकान्ती कृष्णासिस्रोऽष्टकास्त्या ॥ ग्राकेश्व प्रथमा कार्य्या मांसेश्व तदनन्तरम्। हतीया च तथापूपैर्नित्यमेव विजानता ॥ एतानि श्राद्धकालानि नित्यान्याच प्रजापतिः श्राद्धमेतेष्वकुर्वाणा नर्कं प्रतिपद्यते ॥ इति । देवलस्पृतौ ।

मानवः श्राद्धकन्पोऽयं मनुना समुदाहतः।

वक्कपिण्डाष्टका च खादेकपिण्डा तु नाष्टका ॥ इति । श्रव वक्कपिण्डेकपिण्डशब्दौ पार्वणैकोदिष्टविधिनिषेधपरौ । ब्रह्मपुराणे ।

त्रष्टकासु च कर्त्तवं श्राद्धं हैमिन्तकासु वे।
त्रावष्टकासु क्रमघो माटपूर्वन्तदिखते॥ इति।
त्राव स्टितिः।

श्रन्वष्टकासु दृद्धौ च प्रतिसंवत्सरं तथा।
श्रच मातुः पृथक् श्राद्धमन्यच पतिना सह ॥ इति ।
श्रह्वस्त्रतिः ।

श्रन्वष्टकां तथा मातः श्राद्धं चैव म्हतेऽइनि ।

एकोद्दिष्टं तथा सुक्षा स्तीषु नान्यत् प्रथक् भवेत् ॥ दति ।

विष्णुधर्मात्तरे चास्मिन् मात्रश्राद्धे प्रथम्विधिहकः ।

श्रन्वष्टकासु च स्तीणां श्राद्धं कार्यं तथेव च।
श्रष्टकाविधिना इत्ना क्रमेणेतासु पञ्चकम्॥
माचे राजन् पितामद्धे श्राद्धं कार्यं यथाविधि।
तथेव प्रपितामद्धे वैश्वदेवपुरःसरम्॥
पिण्डिनर्वपणं कार्यं तस्येव पित्वकृप।
भुक्तवत्सु च विप्रेषु तच कर्म निवोध से॥
प्रादेशमाचा राजेन्द्र चतुरङ्गुलमायताः।
तावदेव समुत्सेधाः षट्कषूस्तच कार्येत्॥
प्रत्येकं कर्षूम्ले तु परिस्तीर्णेइताश्रनः।
श्रिश्वोमयमानाञ्च यागङ्गला यथा पुरा॥

कर्षूद्धतीयम् लेषु पुरुषाणान्तु कार्येत्। 💴 🔠 पिण्डनिर्वपणं प्राग्वदेकैकस्मिन् यथाविधि ॥ कर्षूणां चितयं तच चीरानाभ्यां प्रपूरयेत्। कर्षुचितयमूले च स्त्रीणां निर्वपणं भवेत् ॥ द्धा मांसेन पयसा कर्षूणाञ्चैव पूर्येत्। त्रचोदकविमित्रेण कार्यं मनुजपुङ्गव । 👐 🚾 भवतीभ्यो भवलेतदचयमिति तत् त्यजेत्॥ द्रत्यष्टकानिरूपणम्।

श्रय रिडिश्राह्यकालनिर्णयः। वृद्धिर्नाम पुत्रजन्मादिनिमित्तोपनचितः कानः।

तथाच दृद्धविषष्टः ।

पुचनना-विवाहादी टद्धिश्राद्भुदाह्तम्। जाबासिः ।

यज्ञोदा ह-प्रतिष्ठासु मेखलान अ-मोचयोः। पुत्रजन्म-वृषोत्मर्गे वृद्धिश्राद्धं समाचरेत्॥ विष्णुपुराणे ।

जातस्य जातकर्मादिकियाकाण्डमग्रेषतः। पुत्रस्य कुर्नीत पिता श्राद्वश्वाभ्यद्याताकम्॥ कात्यायनोऽपाच ।

खिपत्रभ्यः पिता द्यात् सुतमंस्कारकर्मसु । पिण्डानोद्दस्नाचेषां तस्याभावे तु तत्कामात्॥ इति । प्रच पंस्काराः।

गर्भाधान-पुंसवन-सीमन्तोत्तयन-जातकर्म-नामकर्ष-निष्क्रमणा-नप्राण्यन-चूड़ोपनयन-वतचर्याध्ययन-समावर्त्तन-विवाह-गोदानानि, तचैतेषु विवाहान्तेषु सुतमंस्कारेषु पिता खपित्वभ्यो दखात्। ग्रेषे संस्कार्य्य एवेत्येतदिस्तरेणोक्तमेवाधिकारिनिक्ष्पणे श्राद्धकन्ते।

विष्णुपुराणे ।

कन्या-पुत्रविवाहेषु प्रवेशे नववेश्वनः ।
नामकर्मणि बालानां चूड़ाकर्मादिके तथा ॥
सीमन्तोन्नयने चैव पुत्रादिसुखदर्शने ।
नान्दीसुखं पित्रगणं पूजयेत् प्रयतो ग्टही ॥
पुत्रसाद्ये सुखदर्शने पुत्रजन्मनीत्यर्थः ।
ब्रह्मपुराणे ।

कर्मण्ययाखुद्यिके माङ्गल्ये चातिश्रोभने । जन्मन्ययोपनयने विवाहे पुत्रकस्य च । पित्वनान्दीसुखानाम तर्पयेदिधिपूर्वकम् ॥

विशिष्टः

पूर्वेद्युमीतकं श्राद्धं कमी हे पैतकं तथा। उत्तरेद्युः प्रकुर्वीत मातामहगणस्य तु॥

श्रसानुकल्पमार ।

बहुगातातपः।

पृथग्दिनेव्ययक्तश्चेदेकस्मिन् पूर्ववासरे । श्राद्धत्रयन्तु सुर्वीत वैश्वदेवश्च तान्त्रिकम् ॥ एकस्मित्रपि दिने क्रियमाणानां कास्त्रभेदेनानुष्ठानमास । पूर्वाचे माहकं त्राह्वं मधाक्ते पैहकं तथा।

ततो मातामचानानु रही त्राह्वचयं स्रतम्॥

एवंविधस्यापि कालभेदस्थामभवे लाउ।

रुच्यानः।

त्रलाभे भित्रकालानां नान्दीत्राद्धत्रये बुधः ।

पूर्वेद्युर्वे प्रकुर्वोत पूर्वाहे माटपूर्वकम् ॥

बौधायनसूत्रे ।

वेदकर्मणि प्रयोगात् पूर्वेद्युरेव युग्मान् ब्राह्मणान् भोजयेदिति।
"नान्दीसुखा एवसुत्ता भवन्ति, नैकाहेन पित्यं दैवं कुर्वन्ति यसैकाङ्गा पित्यं दैवञ्च कुवान्त प्रजा ऋख प्रसायुत्ता भवन्ति, तसात्
पूर्वेद्युः पित्थ्यः क्रियते यत्पित्थ्यः पूर्वेद्युः करोति पित्थ्य एव
तद्यज्ञं निक्कीय यजमानः प्रतन्ते" दति ब्राह्मणं।

श्रव वन्त्यमाणसक्तश्राद्धकालोहे ग्रस्तानीये याज्ञवस्कावाक्ये विद्याब्दस्याग्रेषनान्दीसुखश्राद्धकालोपस्रकणपरतात् कर्माङ्गश्राद्ध-काला श्रपि यहीताः।

तानाइ पारस्करः।

निषेत्रकाले सोमे च सीमन्तोत्रयने तथा। ज्ञेयं पुंसवने श्राद्धं कर्माङ्गं दृद्धिवल्कतम्॥

निषेककालः षोड्ग्रराचात्मको भार्याया च्रतुकालः। तच पुष्यनचचान्वित्दिने गर्भाधानस्य कर्माङ्गं श्राद्धं कार्यम्। सोम-यच्णमाधानाग्निचोचादिकर्मणासुपलचणार्थम्।

दित रिद्धिश्राद्धकालनिष्पणम्।

## श्रय क्षणएस्त्रश्राद्वनिर्णयः।

तच वाजसनेयस्तेचेद कात्यायनः।

श्रपरपचे श्राद्धं कुर्वीतोड्डें वा चतुर्था यद्दः सम्पद्येतित । श्रपरपचे प्रतिपत्पस्त्यमावास्थान्ते कृष्णपचे ऊर्ड्डें वा चतुर्थाः यस्मि-श्रद्धनि श्राद्धसाधनसम्पत्तिः तस्मिश्रद्धनि श्राद्धं कुर्वीतेति ।

गौतमोऽपि।

श्रमावाखायां पित्रभ्यो दद्यात् पञ्चमीप्रस्ति वापरपचस्य यथा-श्राद्धं सर्वस्मिन् वा द्रव्य-देश-ब्राह्मणसम्भवे कालनियमः श्राक्तित इति। श्रपरपचे एकसिन्नइनि श्राद्धमित्येकः पचः प्रत्यहमित्यपरः। 'कालनियमः श्रक्तितः' यथासामर्थं कालव्यवस्थेत्यर्थः। श्रच च नित्यं श्राह्मम्।

तथाच कात्यायनः।

गाकेनापि नापरपचमितकासेदिति।

यन् सार्कण्डेयपुराणादिषु।

"प्रतिपद्धनलाभाय दितीया दिपदप्रदेत्यादिभिर्वचनैरपरपचा-नार्गतासु सर्वाखिप तिथिषु प्रत्येकं फलसम्बन्ध उक्तो न तेनापरपच-श्राद्धस्य नित्यता हीयते दर्प-पौर्णमासादिविश्वत्यत्व-काम्यत्वयोरूप-पत्तेः। यदापि चैतदिकसिश्वेवाहिन क्रियते तदामावास्थाश्राद्धात् पृथ्यगेव कार्यम् ।

श्रमावाखाष्ट्रका रहिः हाष्णपचोऽयनदयम् । दत्यच याज्ञवस्क्यवचने श्रमावाखायाः हाष्णपचख पृथगुपन्यासात्।

त्रतो यत्के शिदुकम्। "त्रमावासात्राह्रेन यह त्रापरपचिकं श्राद्धं विकल्पत इति, तद्पास्तं। यिन्नगमस्मरणं "श्रपरपचे यद्हः षम्पर्यतामावास्थायां विशेषेणेति, तत्रृथक्केऽप्युभयपचाविरोधीति न विकल्पे प्रमाणमिति स्रतिचन्द्रिकाकारः। केचिन् विकल्पमेव सन्यन्ते ।

त्राहापस्तमः।

मासि मासि कार्यमपर्पचापरा श्रेयांस्त्यापर्पच्छ जघ-न्यान्यहानि इति।

'जघन्यानि' दग्रम्यादीनि, नैतत्पूर्वेषां नवस्यादीनामन्यतमात्रे-यख़्वाभिधानार्थं, किन्तु पूर्वेभ्यः परेषां श्रेष्ठतमलप्रतिपादनार्थं। तदेतचतुईशीं वर्जयिलाह मनुः।

कृष्णपचे दश्रम्यादौ वर्जियला चतुईशीम् । श्राद्धे प्रमस्तास्तिथयो यथैता न तथेतरा इति ॥ श्रव चतुर्द्देशी नित्यं न वर्जनीया किन्तु श्रस्तादि इतयिति किन चिद्वत्यश्राद्धे एवेति ।

त्राह याज्ञवल्यः।

प्रतिपत्रस्ति होकां वर्जियला चतुई श्रीम्। ग्रस्तेण तु इता ये वै तेभ्यस्त प्रदीयते ॥ इति । ग्रस्तग्रहण्यन्येषामपि नेषाञ्चित्तरण्कारणानासुप्लचणार्थमिति वच्यते ।

#### श्रय भाद्रपद्गपर्पञ्चः।

मन यद्यपि "त्रपरपचे श्राद्धं कुर्वीत ग्राकेनापि नापरपचमतिकामेदित्यादिभिद्धांदग्रापरपचग्राहकैः सामान्यवचनेभाद्भपदापरपचोऽपि रुहीत एव तथापि तस्य पुष्यतमलप्रतिपादनाधं तदितकमे
प्रत्यवायातिग्रयप्रतिपादनाधं च स्तृति-पुराणादौ विशेषतस्तस्थाभिधानं कृतम्।

तच्या विष्णुधर्मीत्तरे।

उत्तरादयनाद्राजन् श्रेष्ठं खाद्दचिणायनम्।

याम्यायनाचतुर्माषं तच सुप्ते तु नेप्यवे ॥

प्रीष्ठपदापरपचलचापि च विभेषतः।

पञ्चम्यूर्द्धन्तु तचापि दम्रम्यूर्द्धं ततोऽप्यति।

मघायुक्ता तु तचापि श्रेष्ठा राजन् चयोदभी॥ दति।

उत्तरायणाद् चिणायनं आद्भकरणे श्रेष्ठम् । तसाद् चिणायना-दिपि तन्मध्यन्धुं पेन्द्रनिद्रादिनादाषाद्याः पौर्णमास्याः प्रसृति-मासचत्ष्र्यं श्रेष्ठम् । तसादिपि सर्वसात् प्रौष्ठपदमासापरपचः । तचापि पञ्चन्या जर्द्धं दण्यदिवसाः । तचापि दण्यन्या जर्द्धं अञ्च । तचापि मघायुक्ता चयोदणीति ।

#### ब्रह्मपुराणे।

श्रश्ययुक्ताण्यचे तु श्राद्धं कार्यं दिने दिने।
चिभागद्दीनं पचं वा निभागं लर्द्धसेव वा।
ध्यामाकैस्तु विश्वेषेण प्रसिद्धेस्तु पिटप्रियेः॥
श्रव विष्णुधर्मीात्तरपुराणे।

प्रौष्ठपद्**संबन्धिनि जन्मपचे श्राद्धमित्युक्तम्**।

ब्रह्मपुराणे तु "श्रश्चयुक्संबन्धिनीति, सोऽयमनचोर्विसंवादः परिच्चिते। तथा हि इह खलु शक्तपचप्रतिपद्युपक्रम्य मासना-/ मप्रवर्त्तिकां पौर्षमाश्चें मध्यावयवीक्तत्यामावास्थानं चान्द्रमार्थ दाचिणात्याः परिकल्पयन्ति। श्रीन्तरासु हुण्यपचप्रतिपद्युपक्रस्य मासनामप्रवर्त्तकपौर्णमास्थन्तम्। एवस्य सित दाचिषात्यस्यवहारेष प्रौष्ठपद्युकायां पोर्लमाखां प्रौष्ठपद्मामखाद्यप्रचमाप्ती तदुत्तरः पचः श्रख्युङ्मासमध्ये भवति । एक एवायं पची व्यवहारदयेन व्यपदेशदयं लभते। 💌 🖰 💆 💆 💆 💆 💆 💆 💆

त्रादित्यपुराणे । 💴 🦰 🙉 🛌 🖒 🕬

प्रात्रकृतौ यमः प्रेतान् पित्वं श्वाय यमासवात्। विवर्जयित मानुखे हता ग्र्न्यं खकं पुरम् ॥ चुधार्त्ताः कीर्त्तयन्त्रञ्च दुष्कृतञ्च खयं इतम्। काङ्गन्त पुत्त-पौत्तेभ्यः पायमं मधुमंयुतम्॥ तस्मात्तांस्तच विधिना तर्पयेत् पायसेन तु । मध्याज्य-तिलमिश्रेण तथा ग्रीतेन चाभाषा॥ यासमाचं परं याद्यं दत्तं यः प्राप्नुयात्ततः। भिचामाचेण यः प्राणान् सन्धारयति वा खयम् ॥ यावत् सन्धारयेदेहं प्रत्यहं खात्मविक्रयात्। श्राद्धन्तेनापि कर्तथं तैस्तेर्द्रथेः सुसिञ्चतैः ॥ इति । श्रव नागरखण्डे पितृन् प्रति ब्रह्मवचनम्।

श्राषाळाः पञ्चमे पचे कन्यामंखे दिवाकरे।

यो वे आहं नरः कुर्यादिकसिकिप वासरे।

तस्य संवत्सरं यावत् हप्ताः खुः पितरो धुवम् ॥

प्राव्यायनिराइ।

नभस्यस्थापरे पचे तिथिषोड्णकस्तु यः ।

कन्यागतान्वितस्रेत् स्थात् स कासः श्राद्धकर्मणि ॥

बह्यपुराण-मार्कण्डेयपुराणयोः ।

दिय-भौमान्तरीचाणि खावराणि चराणि च।

पिण्डमिच्छन्ति पितरः कन्याराधिगते रवौ ॥

कन्यागते सवितरि यान्यद्दानि तु षोड्छ ।

च्रतुभिस्तानि तुल्यानि देवो नारायणोऽज्ञवीत् ॥

राजस्र्याश्वमेधाभ्यां य दच्छेत् दुर्लभं फलम्।

श्रयन्तु प्राक्रमूलान्नैः पितृन् कन्यागतेऽर्चयेत् ॥

यद्यपि कन्यागमनं मासमाचे भवति तथाष्यपरपचस्यैव पैंचलादचनान्तरसंवादाच तचैव श्राद्धमित्यनुसन्थेयम्।

त्रादित्यपुराणेऽपि।

कन्यागते सिवतिर यान्यहानि तु षोड्म ।

स्तिभिक्तानि तुःख्यानि पितृणां दत्तमचयम् ॥ इति ।

प्रव यद्यपि वचनेषु पचस्यैव आद्भक्तालत्मुक्त, पचस्रायं पञ्चदम्मतिय्यात्मकोऽपि कदाचित्ति यिद्ध हो षोड्मदिनात्मको भवति ।

तचैकदिनहानिर्मास्त् दत्यनेनाभिप्रायेणाच तिथिषोड्मकमित्युक्तं

प्रामावास्थोत्तरप्रतिपदमपि वा संग्रहीतुं पूर्वा पौर्णमासीं वा,तस्थां

पि नान्दीसुखानां आद्धं वद्यते । श्रव पद्मस्थे यस्मिन् कसिंसि-

दणहानि कन्यासंक्रमणे सति प्रतिपदादिषोड्णाहान्यपादेयानि इत्येवं वेदितव्यं। न तु संक्रमणात् पूर्वाणि देयानीत्येवम्। त्रतएवाइ दृहसानुः।

मधे वा यदि वायन्ते यन बन्यां रविष्ठेजेत्। ब पचः बक्तनः पूर्णः श्राद्धं तच विधीयते ॥ इति । श्रव कन्यागतलस्थो किः प्रश्रस्ततर्लप्रतिपाद्नार्था न तु कन्या-गतरा हित्येऽयेतत्परित्यागार्था ।

चादित्यपुराणे।

पचान्तरेऽपि कन्यास्त्रे रवी स्राह्नं विधीयते। कन्यागते पञ्चमे तु विशेषेणैव कार्येत्॥ दत्यादित्यपुराणेऽयेतदेवोक्तम् ।

त्राषाढीमवधिं इला यः सात्पचसु पञ्चमः। तच श्राद्धं प्रकुर्वीत कन्यां गच्छतु वा न वा॥ इति। कार्ष्णाजिनिः।

पुत्रानायुक्तथारोग्यमैश्वर्यमतुकं तथा। प्राप्नोति पञ्चमे दत्ता श्राद्धं कामांख पुष्कलान् ॥ एवं भाद्रपदापरपचे आह्रे कते विभिष्टेष्टाप्तिरका। तसिनकते लनिष्टप्राप्तिमाच् कार्ष्णाजिनिः।

प्रेतास्त्रञ्चेव हिंसन्ति पञ्चमं यो यितिकसेत्। तसासातिकमेदिदान् पञ्चमे पैहकं विधिगः॥ नागरखण्डे।

श्राषाळ्याः पञ्चमे पचे यः श्राद्धं न करियाति । 59

प्रामेनापि दरिद्रोऽपि योऽन्यजलसुपेयिति ॥
प्राप्तनं प्रयनं भोज्यं स्पर्धे सम्भाषणं तथा।
तेन याद्धें करियान्ति ये ते पापतमा नराः ॥
भवियान्ति न सन्देषः सन्तत्या च विवर्जिताः।
न सुखं धन-धान्यञ्च तेषाभावि कदाचन ॥ इति ।
ब्रह्मपुराणे।

सूर्यं कत्यागते कुर्यात् आद्धं यो न ग्रहाअमी ।
धनं पुत्ताः कुतस्तस्य पित्तनिश्वासपीड़या ॥
न सन्ति पितरस्रेति कला मनस्य यो नरः ।
आद्धं न कुर्ते तच तस्य रक्तं पिवन्ति ते ॥
श्रथ केनचित्रकारेण आद्धमन्तरेणोक्तस्य पचस्यातिकमे तिचमित्तस्य आद्धस्य तदुत्तरदिनेस्वविधिविश्रेषाविस्त्रनेषु कर्त्तस्यतोस्यते ।
यमस्यतौ ।

हंसे वर्षा कन्यास्थे प्राक्तेनापि ग्रहे वसन्।
पश्चम्योरन्तरे दद्यादुभयोरिप पचयोः॥
'हंसः' सूर्यः। 'डभयपचपश्चम्योरन्तर इति भाद्रपदृष्ठण्णपश्चम्याः
परसादाश्विनग्रक्तपश्चम्याः पूर्वमन्तराजकाल इत्यर्थः। श्रनेनाश्विनप्रक्रापचपश्चमीपर्यन्तं श्राद्धमभ्यनुज्ञातं भवति।
बह्यपुराणे।

यावच कन्या-तुज्ञयोः क्रमादास्ते दिवाकरः । तावत् श्राद्धस्य काजः स्थात् श्रन्यं प्रेतपुरं तदा ॥ तथा ।

कन्यागते सवितरि पितरी यान्ति व सुतान्। श्चा प्रेतपुरी सर्वा यावत् दृश्चिकद्रभ्नम्॥ ततो दिश्वनसंप्राप्तौ निरामाः पित्रो गताः। पुनः खभवनं यान्ति ग्रापं द्त्वा सुदारूणम् ॥ नागरखण्डे।

न ददाति नरः श्राद्धं पितृणां चन्द्रमञ्ज्ये। चुत्पिपासापरीताङ्गाः पितरस्तस्य दूषिताः ॥ प्रेतपचं प्रतीचन्ते गुरुवाञ्कासमन्तिताः। कर्षका जलदं यदद्वा-नक्तमतन्द्रिताः॥ प्रेतपचेऽप्यतिकान्ते यावत्कन्यागतो रविः। तावत् श्राद्धं प्रवाञ्क्लि दन्तं खैः पितरः सुतैः॥ ततस्तुलागतेऽयोने सूर्ये वाञ्क्नि पार्थिव। श्राद्धं खनंग्रजैर्दन्तं चुत्पिपासासमाकुलाः॥ तिसंचिप व्यतिकान्ते काले दिश्वकरे रवी। निराग्राः पितरो हीनास्ततो यान्ति निजासयम् ॥ मासद्यं प्रतीचन्ते ग्टहदारसमाश्रिताः। 🕠 🦟 💛 वायुभूताः पिपायार्त्ताः चुत्चामाः पितरोनृणाम् । यावत्कन्यागतः सूर्यः तुजाख्य महीपते ॥

## सुमन्त्रा ह।

कन्याराघौ महाराज यावित्तिष्ठेत् विभावसः। तसात्काचात् भवेद्देयं दिश्चकं यावदागतः॥ थेयं दीपान्तिता राजन् खाता पञ्चदगी श्रुवि। तस्यां द्याच चेह्नां पितृणां वे महासये ॥
प्रच महासयो भाद्रपदापरपदः।
यनु जात्रकर्षनोक्तम्।

श्राकाङ्ग्वित सा पितरः पञ्चमं पचमाश्रिताः।
तसान्त्रचेव दातवां दत्तमन्यच निष्फलम्॥ इति।

तत्पालातिभयहानिपरं न सर्वथा पालहानिप्रतिपादकम्। एत-चापरपचत्राद्धं मलमासे न कर्त्तव्यम् इति मलमासनिर्णये निरू-पितम्। श्रव चेदं विचार्यते। किमयमापरपचिकस्य एकस्थैव श्राद्धस्यादत्तस्य प्रयोगः, किं वा भिन्नानां श्राद्धानां एते प्रयोगा-इति, उक्तं पचदयमपीति। श्रव केचित्तावद्षाद्धः। एकस्थैव श्राद्धस्थायं प्रयोगः यदाह भ्राव्यायनिः।

> नभखखापरे पचे तिथिषोडग्रकस्त यः। कन्यागतान्वितस्रेत् स्थात् कालः स श्राद्धकर्मणि॥

श्रव मङ्घायुक्तेषु समुच्चय दति न्यायात् तिथीनां श्राद्धे समुच-योऽवगम्यते। न चानावृत्ते श्राद्धे तदुपपद्यत दति, तदेव श्राद्धमा-वर्त्तते। तेन सोमयागे विहिताङ्गसम्पत्त्यर्थमावृत्तिरम्थुपगता यथा एविमहापीति। "श्रपरपचे श्राद्धं सुवीतोर्द्धं वा चतुर्था यदहः सम्पद्येतेति वाजसनेयसूचकात्यायनवचनात्पचस्ववाङ्गलमवगस्यते, पच्च पञ्चद्यतित्यात्मकः, एवं समुच्चय एव।

तथा गौतमोऽपि।

श्रमावाखायां पित्रभे। दद्यात् पञ्चमीप्रस्ति वापरपचछ यथा श्राद्धं सर्वसिन् वा द्रय-देश-बाह्यणसभावे कालनियमः ग्राक्तित इति। श्रच चापरपचपञ्चमीप्रस्तिपचामावाखानां विकल्पः प्रतीयते। तेनामावाखावदेकस्मिन्नेव श्राद्धे समगः कृष्णपचोऽपङ्गसेव। ततञ्च तिसञ्जर्थमारुक्तिरेव युक्ता।

> श्रश्चयुक्तिष्णपचे तु श्राद्धं कार्थं दिने दिने। चिभागहीनं पचं वा चिभागं लर्द्धमेव वा॥

दति ब्रह्मपुराणवचने दितीयाश्रवणादत्यन्तसंयोगावगमादेकमेव श्राद्धमावर्त्तनीयमिति प्रतीयते। नन्वेवं सित "यदाग्नेयोऽष्टाकपालो-ऽमावाखायां पौर्णमाखाञ्चाच्युतो भवति" दत्यचाप्येकसिन्नेव यागे कालसमुचयः खात् ततञ्च षड्भागप्रसिद्धिस्तन्त्रविदां व्याइन्वेत। उच्यते। तचापि समुचय एव चप्रव्दश्रवणात्, न लाग्नेयदयं, षड्भागप्रसिद्धिस्त्रावत्त्यभिप्रायेणेति। न त वृत्ति-वार्त्तिक-निवन्ध-क्वद्भियं केसिदुक्तं, तेनेक एवायं प्रयोग दति।

श्वन्ये लाइः । भिन्नानां श्राद्धानामेते प्रयोगाः श्राद्धभेदात् । श्वन्ते वा यदि वा मध्ये यच कन्यां रविर्वजेत् । स यचः पञ्चमः पूज्यः श्राद्धषोडमकं प्रति ॥ इति ।

श्रव च सङ्ख्या कर्मभेदः प्रतीयते । न चेयं "एकाद्य प्रयाजान् यजतीतिवद्भ्यासाश्रया, तच प्रकृती सङ्ख्यान्तरश्रवणादेवमाश्रितम्, न लचाष्युदाहृतवाक्येरेकलावगमाद्भ्यासाश्रया भविष्यति । भवेदेवं यदि तान्युत्पत्तिवाक्यानि दृदं चोत्पन्ने कर्मणि गुणविधायकं भवेत्, न लेतद् स्ति, श्रनेकगुणश्रवणेनोत्पत्तिवाक्यलावगमात् । श्रतपुव "प्रति-पद्धनलाभाय दितीया दिपदप्रदेत्यादिभिवचनेरपरपचान्तर्गतासु सर्वास्त्रिप तिचिषु प्रत्येकं फलसम्बन्ध इकः । तेन भिन्नानां श्राद्धा- नामेते प्रयोगा इति । वयं तु बूमः । उदाइतानन्यथासिद्धदिविध-वाकादर्भनात् पचदयमपि युक्तमिति । तेन प्रयोगेकापचे समाप्ति-दिन एव दिचणा देया प्रयोगाङ्गलाद्द्विणायाः, प्रयोगभेदे तु प्रतिदिनमेवेति ।

# श्रय वयादशीश्राइनिर्णयः।

मनुस्रती।

यत्किञ्चिनाधुना मिश्रं प्रद्यात् तु चयोदणीम्। तद्यचयमेव खादर्षासु च मघासु च॥ यमस्रतौ।

गायाञ्च पित्तिभर्गीताः कीर्तयन्ति पुराविदः ।
श्रिप नः स कुले भ्रूयाद्यो नो दद्याच्रयोदग्रीम् ॥
पायसं मधु-सर्पिर्भ्यां प्राक्छाये कुञ्जरस्य च ।
श्राजेन सर्वनोद्देन वर्षासु च मघासु च ॥

त्रिय पित्राया भवतीत्युक्ताह विष्णुः ।
त्रिय जायेत सोऽस्नाकं कुले कश्चित्ररोत्तमः ।
त्रियद्भाले सिते पचे चयोद्द्यां समाहितः ॥
मधूत्तरेण यः श्राद्धं पायसेन समाचरेत् ।
कार्त्तिकं सक्तं वापि प्राक्ताये कुद्धरस्थ च ॥

तच पैठीनसिर्याच ।

कागेन वर्षनोद्देन वर्षासु च मघासु च। पुन्नो वा यदि वा पौन्नो यो नो दद्यान्नयोदग्रीम्॥

जायते किमसी कश्चिद्धार्मिकी वंग्रवर्द्धनः॥ महाभारते । अधिकार १००० । विकास हा अधिकार

श्रपि नः स कुले भ्रयाद्यो नो दद्यान्तयोदशीम्। मघासु सर्पिषा युक्तं पायसं द्विणासुखः॥ ग्रह्म-लिखित-यमाञ्चाजः । 🚃 👸 📂 🤛 📠

पिता पितामस्यीव तथैव प्रपितामसः। जातं पुत्रं प्रश्रंचिन्त पिष्पलं श्रकुना दव ॥ मधु-मांसेन खड्गेन पयसा पायसेन वा । 💎 🥟 एष दास्ति नः श्राद्धं वर्षासु च मघासु च॥ याञ्चवस्कारेप । 🤛 💏 🤭 🧰 🧰

यह्दाति गयास्यस्य सर्वमानन्यमस्रुते। तथा वर्षाचयोद्यां मघासु च विशेषतः ॥ प्राष्ट्रपद्यामतीतायां मघायुक्तां चयोद्ग्रीम् । प्राप्य श्राद्धं प्रकर्त्तव्यं सधुना पायसेन वा॥ प्रग्रस्ततरा चैषा तिथिभाद्रपद्पर्पचनेभ्यः तिय्यन्तरेभ्यः। तथाच ब्रह्मपुराणे।

यो वा संवर्द्धयेदे इं प्रत्य इं खाता विकयात्। श्राद्धं तेनापि कर्त्तवां तैसिर्द्रवेः सुसिश्चतेः। चयोदय्यां विश्वेषेण वर्षासु च स्वासु च ॥ नास्मात्परतरः कालः श्राद्धेष्वन्यच विद्यते । यदंच याचात्पितरो रक्षन्यस्तमचयम्॥ मार्कख्डेयपुराणे ।

उत्तरादयनाद्राजन् श्रेष्ठं खाद्दचिणायनम् ।
चातुर्माखं तु तचापि प्रसुप्ते नेमवेऽधिकम् ॥
प्रोष्ठपद्याः परः पचलचापि च विभेषतः ।
पञ्चपूर्वञ्च तचापि दमपूर्वं ततोऽष्यति ।
मघायुक्ता च तचापि मस्ता राजन् चयोदमी ॥ दति ।
प्रच 'पञ्चपूर्वं' पञ्चमीमारभ्य, 'दमपूर्वं' दममीमारभ्येत्यर्थः ।
प्रावश्वकञ्च तच्छाद्धं ।

उत्तं हि विष्णुधर्मीत्तरे।

श्राह्मकालममावास्या नित्यं पार्थिवसत्तम ।
पौर्णमासी तथा माघी श्रावणी च नृपोत्तम ॥
गौष्टपद्यामतीतायां तथा कृष्णा चयोदग्री ।
श्रष्टकान्वष्टकास्तिस्रस्त्रथेव च नृपोत्तम ॥
एतांस्त श्राद्धकालान् वे नित्याना इ प्रजापितः ।
श्राद्धमेतेष्यकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥ दित ।

विष्णुः।

श्रमावास्यासिस्रोऽष्टकासिस्रोऽन्वष्टका माघी-प्रौष्टपद्यूईं हास्ता नयोदगीत्युपन्यस्य एतांस्त श्राद्धकालानित्यसुमेव स्रोकसुक्तवान् । श्रयाच निषेधवचनानि ।

च्योतिर्वृहस्यतिः।

हाण्यचे चयोद्यां श्राद्धं यः कुर्तते नरः। पञ्चलं तस्य जानीयात् च्येष्ठपुत्तस्य निश्चितम्॥ षद्चिंग्रस्रते। ग्रही वबोदभीश्राह्मं न सुर्खात्पुलवानपि। उपवासम् मंक्रान्ती यहणे चन्द्र-सूर्य्यवोः ॥

वासनपुराखे।

चयोदम्यान्त वे श्राद्धं न कुर्यात् पुत्तवान् ग्रही । नेखतेऽचोपवाषस्य कैस्त्रिद्णयनद्ये॥

वयोद्यां बद्धपुत्रो बद्धमित्रो द्र्यमीयापत्यो युवमारिणस्त भवन्तीति ।

कात्यायनश्चार । युवानसम् विषन्ते इति। खान्दे नागरखखे।

> यो वाञ्कृति नरो सुन्निं पित्निः सह चात्मनः। त्रमन्तानस्य यस्तस्य त्राह्वे प्रोक्ता त्रयोदशौ। यन्तानयुक्तो यः कुर्यात् तस्य वंग्रचयो भवेत्॥ त्रानर्त्त उवाच ।

चयोद्यां कते याद्वे कसादंग्रचयो भवेत्। एतन्मे धर्वमाचच्च विक्तरेण महासुने ॥

भर्दयज्ञ उवाच ।

श्रामीद्रथान्तरे कस्पे पूर्वं पार्थिवसत्तम । सिताश्वो नाम पाञ्चालदेशीयः पिट्टभित्रमान् ॥ मध्ना कालग्राकेन खड़मांसेन केवलम् । स हि आद्धं चयोद्धां कुर्ते पायसेन च॥ 60

कदाचिद्वाच्यणेर्भ्रयः संपृष्टः कौतुकान्वितैः । श्रनेषु विद्यमानेषु विचिनेषु कुतो नृप ॥ <mark>त्रखादु खन्नमांयं नः काल</mark>गाकं प्रयक्ति । त्रप्रताखेयमिलाजः माह्रे दत्तं हिविर्देजेः ॥ दति तहुच्यतेऽसाभिस्तहाने कारणं वद । एतच्छ्रवा वचलेषां ब्राह्मणानां नृपोऽबवीत् ॥ त्रवाच्यमपि वच्छामि ग्र्णुध्वं सुसमाहिताः। ष्रहमासं पुरा हिंस्रो लुक्षकः पित्रभिक्तमान्॥ स्रमन् कदाचित्राप्तोऽहमग्निवेशाश्रमं निश्चि। ष प्रिष्यानादिग्रन् विप्रो दूरस्थेन मया श्र<mark>ुतः ॥</mark> श्रमिवेश खवाच ।

स्रचे पैद्ये यदा चन्द्रो हंससीव करे स्थितः। चयोद्यान् सा काया विज्ञेया कुञ्जराज्ञया॥ श्राद्धेऽप्यतिप्रश्रस्ता सा पित्वणां त्रितारिणी। <mark>तलातः श्राद्धमभाराः मंस्क्रियन्तामतः ग्रुभाः ॥</mark> 'पैश्वमृचं' मघा। 'हंसः' सूर्थः। 'करः' हसः।

सिताय उवाच।

द्ति तस्य सुनेर्वाक्यमाकर्षाहमचिन्तयम् । अइञ्चापि करियामि प्रातः श्राद्धिकयामिति॥ ततः प्रभाते श्राद्धीयद्रवार्थं पर्यटन् वने । खद्गमां कालगाकं मध् च प्राप्तवान हम्॥ ययोपपने के ईं घे स्त्रयोद छां समाहित:।

निजान् पितृन् ससुद्धिः खजातीयानभोजयम् ॥ श्राद्धेन तादृशेनापि पितरो दादशाब्दिकीम्। व्हिमापुरस्यापि नृपो जातिसारोऽभवम् ॥ श्रतो मघाचयोदश्यामेतेरेव हि साधनै:। करोमि अद्भवा आद्धं तत्रभावमनुसारन्॥ तस्य तदचनं श्रुला ये चान्ये च जना भुवि। श्राप्रपन्त चयोद्यां श्राद्धकर्द्दन् चुधान्तिताः॥ र्देर्घाजनस्ततस्तेषु वसु-स्ट्राट्यः सुराः । नभस्यस्य चयोद्यां श्राद्धं कर्तुर्भुदान्विताः। प्रापुश्च परमां सिद्धिं खर्डमानाः सुरोत्तमैः॥ त्रद्यप्रस्ति यः त्राद्धं त्रयोद्यां करित्यति। कन्यागते सहसांग्री तस्य श्राद्धस सङ्घरः॥ इति ग्रापेन देवानां निर्देग्धेयं महातिषिः। ततः प्रस्ति नैतसां क्रियते श्राद्धसुन्तमम् ! यः प्रमादाच कुरुते तस्य श्राद्धस्य सङ्घयः। एतल्लयोद भी आद्धं वं भो च्छेद्ख कार्णम् ॥ श्रतः श्राद्धं विना देयं तह्नि मधुपायसम् । खङ्गमांसं कालगाकं मांसं वाधीणस्य च ॥ 'वाभीणसः' वहच्हागः।

तखाभावेऽपि दातवां चीरोदनमनुत्तमम्।
तिस्रान्नहिन विप्रेभ्यः पितृणां तुष्ट्ये नृप।
तिखाभावेऽपि दातवां जन्नं तिन्नविमित्रितम्॥ इति।

श्रव ने चिद्राष्ठः । चयोद्यीश्राद्धनिषेधवाद्यानाममामाखनेव "यत्निश्चित्रधुना मिश्रमित्यादिमन् वचनिवरोधात् । मन्स्ति चिं खाध्यायवत्रसिद्धतर्तात् वक्षभिः सम्प्रदायेन पर्यमानताचापभ्रष्ट-पाठासभवान्यू खान्तराच चुद्रतरेभ्यो नाममाचेणाप्यप्रसिद्धेभ्यः नेन-चिद्यपयमानेभ्योऽनवस्थितपाठेभ्यः सभावितभ्रान्यादिम् खेभ्यः ख-वरोधे प्रत्यचश्रुतिवद्दखीयसीति ।

त्रतएव वृद्खतिः।

वेदार्थप्रतिबद्धलात् प्रामाखंतु मनोः स्पृतं ।

मन्वर्थविपरीता तु या स्पृतिः सा न प्रस्थते ॥ इति ।

मनुर्याद् ।

यः कञ्चित् कश्चित् धर्मो मनुना परिकीर्त्तिः। य वर्वेऽभिद्दितो वेदे वर्वज्ञानमयो हि सः ॥ इति ।

उच्यते। यत्तावदुक्तं मनुस्ततेः श्रुतितुद्धलेन विषद्धस्वत्यन्तरेभ्यो विषयस्विति तत्कस्थनामाचं। दृष्ठस्यतिवचनन्तु मन्वर्धविपरीतानां वृद्धादिस्ततीनामप्रामाष्यमाच्या न तु भिष्ठचैवर्णिकस्वीकृतकात्या-यनादिस्ततीनां वेदार्थप्रतिबद्धलादित्यस्य प्रामाष्यचेतोस्तास्विपि विद्यमानलात्। त्रतो मनुभ्रन्देनात्र वेदार्थस्मर्त्तारः कात्यायनाद्यो- प्रपुष्ठस्ते। त्रस्यवा मनुज्ञाने द्वति धातुपाठात् वेदार्थज्ञानवान्यु-निर्मनुष्ट्यते। तस्मान्यनुस्तिविरोधेऽपि कात्यायनादिस्ततीनां नाप्रामाष्यं भवित्यम्हति।

श्रन्ये लाडः। करूचिद्पि श्राद्धस्य निषेधानुपपत्ते निष्धेवाक्या-नामप्रामास्त्रमिति। तथान्ति न ताविष्ठात्यस्य श्राद्धस्य निष्धेरियं। त्रत त्राह मनुः।

दद्यादहरहः श्राद्धमनाचेनोदनेन वा । पयोमूल-फर्नेर्वापि पिल्भ्यः प्रीतिमावद्दन् ॥ दचीऽषाइ।

त्रकाला चायज्ञना च त्रदत्ता यः समश्रुते। देवादीनाम्हणीभूला सप्रजः स वजत्यधः ॥ इति । पण्डितपरितोषे तु "नर्कं स वजत्यधः" इति चतुर्थः पादः पठितः। मार्कण्डेयपुराणे।

तस्रात्पुत्रेण तुष्टेन देवर्षि-पित्ट-देवताः। भूतानि चानुदिवसं पोखाणि खतनुर्यथा ॥

तथा "श्रहरहः खधाकुर्यादीदपाचान्तर्येव च पित्रयज्ञं समाप्नी-ती त्येवसे तैर्व चने नित्य स्व साह साहर हिंधाना द्वर के चाधी गमना-भिधानात् चयोदम्यां तदनुष्ठानं न प्रतिषेधः प्रतिषेद्भमईति । नापि नैमित्तिकस्य निषेधः। न तावन्मृताइनिमित्तकस्य।

यत पाइ याज्ञवस्काः।

म्हताइनि तु दातव्यं प्रतिमामं तु वत्तरम्। प्रतिसंवत्सरं चैवमाद्यमेकाद्येऽइनि ॥ इति ।

कात्यायनोऽष्याह ।

ततः संवत्सरं प्रेतायाचं दचाचिसान्दिन प्रेतः स्वादिति। आद्भानां चैव सर्वेषां श्रेष्ठं सांवतारं स्वतम् । तस्यक्षेन व कुर्यादकुर्वसरकं वजेत्॥

एवमन्याखिप सातिषु च पुराणेषु च मृताहादिविहितस्य

स्ताहादिस्वपेचितलात्तदनुष्ठानं न प्रतिषेधः प्रतिषेद्धुमर्हति। नापि वृद्धादिनैमित्तिकस्य।

श्रक्तता मात्यागन्तु वैदिकं यः समाचरेत्।
तस्य क्रोधसमाविष्टा हन्तुमिच्छन्ति मातरः॥
वृद्धिश्राद्धन्तु कर्त्त्रयं जातकर्मादिकेषु वै।
तत्र युग्मान् दिजानाद्धमात्रपूर्वां मात्यत्॥ इति।
पुत्तजन्मनि कर्त्त्रयं जातकर्मसमं नरेः॥

द्रत्यादिभिर्वाच्यैः पुत्तजन्मादिकालेषु जातकर्मवदावश्यकलेन विह्यतलात्त्रदत्तुष्टानमिति न प्रतिषेधः प्रतिषेद्भुमहित । नापि चयोदभीनिमित्तकस्य पार्वणस्थैव । यतः ।

> नेच्छेच्चयोदग्रीश्राद्धं पुच्चवान् यः सुतायुषे । एकैकस्य न सुर्थास पार्वणन्तु समाचरेत्॥

द्ति तखाणावण्यकलेन विधानात्। एकखेव तु वर्गस्य न कुर्य्यात् पार्वणन्तु समाचरेत् पित्ववर्गस्य मातामस्वर्गस्य चैवं वर्गद्वयस्य तु कुर्यादित्यर्थः। न चैकवर्गाय दीयमानस्य श्राद्धस्य निषेधः, तथा-विधस्य तिसम्तिकस्य श्राद्धस्य प्राप्तेरभावात्।

पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा ध्रुवम् ।

दति धोमवचनेन वर्गदयसैव श्राद्धविधिदर्शनात्। नापि काम्यस, तसापि चयोदशीसम्बन्धेनैव विस्तिलात्। तदेवं विषया-सभावात् प्रतिषेधवाक्यानामप्रामाण्यमिति। उच्यते। नित्यनैमित्ति-कस्य च कदाचित् प्रतिषेधो भवति यथा स्तकादौ। विशेषवि-हितसापि चयोदशीनिमत्तकस्य विशेषवचनेन तन्साचियोषकेण प्रतिषेधः सक्षवित । यथा "नातिराचे षोडिप्रिनं ग्रहातीत्यच पहणप्रतिषेधः । चयोदगीत्राद्धस्य च नित्यलाद्यथाकयश्चिदनुष्टान-प्राप्तौ सत्यामि धौम्यस्ति यामोहादेकवर्गीयत्राद्धस्थानुष्टाने प्रसक्ते प्रतिषेधसभावात् । तसादिषयासभावात् प्रतिषेधवाक्यानां प्रामाण्यं मतम् । तसादच यवस्था वक्तव्या ।

तच तावच्छङ्घनधरः।

सघाचयोदग्रीश्राद्धविधिवाकानि वर्गदयोद्देशेनानुष्ठीयमानं श्राद्धमाश्रयन्ते निषेधस्त्रेकवर्गीदेशेनानुष्ठीयमानम्।

श्रतएव कार्षाजिनिः।

श्राद्धं नैवैकवर्गस्य चयोदस्यासुपक्रमेत्।

न त्रप्तास्ते त्रयो यस प्रजां हिंसन्ति तस्य ते ॥ इति । एकवर्गस्य पित्रादिमात्रस्य नोपक्रमेत् किन्तु मातामहादि-सहितस्य कुर्यात् षषां पुरुषाणां श्राद्धकरणे न त्रयोदग्रीप्रतिषेध-दोष इत्यर्थः ।

श्रन्थे लाइः। सन्ति प्रमीतानां पित्रभावङ्गतानां वर्गाः पित्र-वर्गी मात्वर्गी मात्ववर्ग इत्येवमादयः। श्रयवा पित्रपचीयाणां सिपण्डानां वर्गी मात्रपचीयाणां सिपण्डानाञ्च वर्ग इत्येवं वर्गदयम्। एषां वर्गाणां मध्ये कस्यचिदेकस्थेव वर्गस्य सर्वेषां वर्गाणां श्राद्धे लक्षाधिकारेण पुरुषेण दिनान्तरे कस्यचिदर्गस्य श्राद्धं इतं करिस्यते च कस्यचिदित्येवमादि किञ्चित्कारणमनुसन्धाय मघा-चयोदस्थां न कर्त्तवं किन्तु सर्वेषां वर्गाणां कर्त्तव्यम्। यतो मघा-चयोदस्थाः पित्तवित्रकारणस्तानां तिस्थीनां मध्ये श्रेष्ठतमलात् वर्षवां पित्रणां मधुमित्रपायसादिइयोण दीयमानस्य त्राद्धसा-पेचितवात् येभ्य एव न दीयते त एव कुपिताः त्राद्धकर्तः प्रजां नागयनीति वर्गदयस्य विषयतेन सङ्गोचत्रुतिः प्रामाणिकी। तदेवं निषेधवाक्यानासेकस्येव वर्गस्य क्रियमाणं त्राद्धं विषय दति सिद्धम्। त्रत्ये लाज्ञः पुत्तवतापि ग्टिहणा क्रियमाणं चयोदभीत्राद्धं विषय-दति। यथाह ज्योतिर्वृहस्यतिः।

ह्वण्पचे चयोद्धां यः श्राद्धं कुरुते नरः।
पञ्चलं तस्य जानीयात् च्येष्ठपुत्तस्य निस्चितस्॥
पड्चिंग्रकाते।

यही त्रयोदशीश्राद्धं न कुर्यात्पुत्रवानपि । उपवासं च सङ्गान्ती यहणे चन्द्र-सूर्ययोः ॥

सार्नि च।

त्रयोदम्यान्तु वे श्राद्धं न कुर्य्यात्पुत्रवान् यही। नेयते चोपवाषय कश्चिद्ययनद्ये॥

त्रापस्तवः

त्रयोदकां बद्धपुत्रोदर्भनौयापत्योयुवमारिणस्त भवन्नीति। कात्यायनञ्चारः।

युवानस्तच सियन्ते इति।

गोविन्दराजस्तु पुत्तमरणकृषेण दोषेण चयोदग्रीश्राद्धनिवृत्तिं मन्यते। स द्योवमारः, नियोगिकलादस्य फलस्य काम्यमानमेवैतद्भ-वति, न नेवमेव। तदुक्तम्।

काम्यमानं फलं ज्ञानं नानिच्छोसद्भविष्यति । इति ।

तकात् कियमाणेऽपि श्राद्धे न पुत्तमरण्ड्पमकाम्यमानं कर्मकले भविष्यति, दति ग्टिश्ण पुत्तवतापि कार्थं चयोदग्रीशाद्धमिति। तदयुक्तम्।

चयोदश्यान्तु वे आद्धं न कुर्यात्पुत्तवान् ग्रही।
दत्यादि निषेधवाच्छेऽपेचितानर्थक्षपप्रकाविभेषप्रापणं "पञ्चलं तस्य
जानीयाञ्च्येष्ठपुत्तस्य निश्चितमित्यादिवाच्छेः क्रियते न पुनः कस्यचिन्तरणे अभिचारक्षपं चयोदभीआद्धं विधीयते, निषिध्यमानक्रियाप्तकञ्चानर्थक्षपलान्त कश्चिदिच्छति। न च सक्षदुचरितं वाक्यं
कश्चित्पुरुषं प्रतीष्टार्थलेन कश्चिच प्रत्यनर्थलेन पुत्तमरणं बोधियतुं
ग्रातं, वाक्यभेदप्रसङ्गात्। पण्डितपरितोषकारस्त्वेवं गोविन्दराजमतं
प्रतिचिचेप। न तावदच खर्गकामो यजेतितवत् कामपदं श्रूयते। न
चाभिचरन् यजेतितवत् प्रक्षमन्धवोधकं वचनमस्ति। न च
विश्वजिद्राचिसचवदध्याद्वार-विपरिणामौ सक्षवतः, श्रन्यथाष्ट्रपपत्तेः।

सघायां पिण्डदानेन ज्येष्ठः पुत्ती विनम्यति । दत्यादिश्रुतीनां वर्त्तमानापदेश्वन्यायेन पर्वश्राद्धनिषेधसूतानां निन्दार्थवादतयोपपत्तेस्तच कुतोऽच फलपदप्राप्तिर्दूरे च काम्यमा-नता । तदाइ ।

> न ह्येवं काम्यप्रब्देन विना युक्ता फलश्रुतिः। वर्त्तमानापदिष्टेन करणवं न गम्यते॥

दति। तस्रात्।

कृष्णपचे चयोदयां यः श्राद्धं कुर्ते नरः । पञ्चलं तस्य जानीयाज्ज्येष्ठपुत्रस्य निश्चितम् ॥ द्राहिश्रुतीनामर्थवादतयोपपत्तः, यथा "वर्षिष रजतं न देय-मिति श्रुतेः "पुरा हाखं मंवत्वराद्गृहे रोदनं भवति यो वर्षिष रजतं ददातीति। किञ्चेवंवादिना "नेच्छेन्नयोदशीश्राद्धं पुन्नवान् यः सुताय्षे। एकस्थेव न सुर्यात् स पार्वणन्तु समाचरेदिति कथं समर्थनीयम्। तस्मा-दविचारितमनोहरे गोविन्दराज्यास्थाने नातीवादरः करणीयः।

यनु के सिद्धनं मघानेयोद्यां श्राद्धाचरण्य धर्मक्पतात् तदनुष्टाने पुत्रमर्णाद्यनिष्टं फलं भवतीति न युक्तमिति। तथा वप्ताः सन्तः पितरोऽनिष्टं फलं प्रयच्छन्तीत्यपि न युक्तमिति। तन्न वक्तयं। यतः प्रास्त्रनोधितोऽर्था न युक्तिमानेण निवर्त्तयितं प्रकाते प्रास्त्रेकगम्यसार्थ-युक्त्यविषयतात्।

यनु महाभारते दानधर्मेषु ।

ज्ञातीनान्तु भवेच्छ्रेष्ठः कुर्वन् श्राद्धं चयोदशीम् । नावस्यन्तु युवाने।ऽख प्रमीयन्ते नरा ग्रहे॥

दित पुत्रमरण्ड्पस दोषसापस्तमाद्युक्तस्य निराकरणं कतं, त-दिप नात्यन्तकतं। नावस्यमित्यभिधाने दोषस्य पाचिकलाभ्यनुज्ञानात्।

यस्तवसं न वियन्त एवेति स्तिचिन्दिकाकारस्य व्याख्यानं तद्युक्तम् । उदाद्यतवाकाविरोधात् । तस्रात् पुत्रवता ग्टिष्णा वयोदग्रीत्राद्धं न कर्त्तव्यमिति । तद्युकं । पुत्रवतोऽपि ग्टिष्णो-ऽनेकवर्णत्राद्धानुष्ठाने दोषाभावस्य पूर्ववाकावगतसात् ।

केषित्तु तत्पायमादिद्रव्यव्यतिरिक्तद्रवेण श्राद्धाचरणं निषिद्ध-मित्यवंविधं विषयमाजः। तद्युक्तं। पायमादिद्रव्येणापि श्राद्धकरणे नागरखण्डे दोष्योक्ततात्। पुत्तवतोऽपि ग्रिष्णोऽनेकवर्गश्राद्धा- नुष्ठाने दोषाभावस्य पूर्ववाक्यावगतलात्। इरिइरस्वचेवं दूषणसुकावान्। त्रयुक्तसेतत् त्रपदार्थवाक्यापत्तेः। पुत्री यही आद्धं न
कुर्व्यादित्येते पदार्थाः पायसयतिरिक्तद्रयेण आद्धं न कर्त्त्रयमिति
च वाक्यार्थं दति।

खयञ्चेहृ भीं खवस्वामा । भाद्रपदापरपचान्तर्गतमघान्ति-चयोद्यां नित्यं महाफलञ्च श्राद्धं। तद्र्यमेव च पित्वणां पौरा-णिकीगायास पुत्तप्रार्यनं महता प्रवन्धेन श्रुयते। श्रच चयोदभी-श्राद्धसंवन्धीनि निषेधवाक्यानि सामान्यभास्तरूपलाङ्काद्रपदापरपच-चयोदभीं परित्यच्य भेषास्त्रेकादभस चयोदभीषु कृतार्थयन्यात्मान-मिति। एतन्तु विभेषतो भाद्रपदापरपचचयोद्यामेव श्राद्धनिषे-धस्य नागरखण्डेतिहासे स्पष्टमेव द्र्यितलात् श्रनतिस्वाचनीयं। तदेवं निषेधवाक्यं एकस्थैव वर्गस्य क्रियमाणश्राद्धविषयमिति सिद्धं।

तथाच वचनान्तरम्।

नेच्छेन्नयोदशौत्राद्धं पुत्तवान् यः सुतायुषे । एकस्यैव न कुर्याक्ष पार्वणन्तु समाचरेत् ॥

श्रव केचिदाइः किमयं निषेधः वर्ष्तिष रजतं न देयमितिवत्, खतोक्तानुवादः न गिरा गिरेति न्यादितिवत्। पूर्वस्मिन् कच्ये श्रभागिप्रतिषेधः, न खलु पार्वणं सुर्धादित्युक्ते कथमधेकवर्गप्राप्ति-रस्ति। पर्वणि श्रमावाद्यायां क्रियमाणलात् पार्वणम्। तच च चिपौरुषेयलविधिः।

यदाह याज्ञवस्काः।

दौ दैवे प्राक् चयः पिच्चे एकेकसुभयच वा।

मातामहानामयेवं तन्त्रं वा वैश्वदिविकम् ॥ इति । श्रवस्थकर्त्तस्थतया श्रुतेरेकवर्गसापि यथाकयञ्चित्राप्तिरिति चेत्। न। तच सर्वथा वर्गद्वयप्राप्तेः।

तदाह धीमाः।

पितरो यच पूज्यन्ते तच मातामहा भ्रवम् । त्रविभेषेण कर्त्त्रथमन्यया नरकं वजेत्॥ इति।

किञ्चैवंवादिना निषेधो विधिश्चेत्युभयमयभ्युपगन्तयम्। नि-षेधे यति तावत्पार्वणानुवादो न युज्यते । वज्जवर्गस्य दृद्धित्राद्ध-खापि प्राप्तेः पार्वणं कुर्यादिति विधिरभ्युपगन्तयः। न चैकसकावे दितीधाभ्युपगमी युच्यते। तसादैरङ्कचोद्गेयं ः गिरा गिरेति ब्रुयादितिवदनुवाद एवास्तिति चेत्। न। श्रनर्थकानुवादानुपपत्तेः। गत्यन्तराभावे हि पिण्डपित्यज्ञेन होतारं वृणीत इति नित्यानु-वादोऽभ्युपगतः। दह तुन बत्याङ्गतौ भवितुमईति। तथापि पार्वणं कुर्यादित्युके चयोदभीका खस्यापि प्रभक्तलात्।

सपिण्डीकरणे विप्रान् भोजयेत्पार्वणे यथा। दति स्रतेः पार्वणेतिकर्त्तव्यताकं श्राद्धं प्राप्नोति तद्धीऽयं निषेधः।

यनूनमिवतकाखलात् सपिण्डीकरणस्थाप्राप्तिः। तदसत्। यदि हि नियतदिवसमेतन्त्रयोदम्यां प्राप्नुयादेतदर्गमेव निषेधो गत्यन्तराभावाद्वतिष्ठेत यतस्वनियमेनाचापि प्राप्नोति तदा नि-षिधो युच्यते । तस्रादेकवर्गसपिण्डीकरणप्रतिषेध एवायं।

> एकवर्गस्य न आहं चयोद्ग्यासुपक्रसेत्। इति। न दप्तास्त्र ये यस प्रजां हिंसन्ति तस्य ते। इति।

तर्हि कथं बोद्धयं यिपिष्डिते इतरहित्यभावात् नैतत्कालखापि पिटवसभावात् तत्काले यर्वएव मातामहादयस्त्रच दित्रमाकाङ्गन्ति तच तत्परिहारेण नान्यदिवयेऽपि प्रकाकरणं श्राद्धमिति चयोद-ष्यासेव कियत इत्यभिप्रत्याह "न दृशास्त्रच ये यस प्रजां हिंयन्ति तस्र ते" इति ।

#### त्रतएवाह ।

एकस्वेव न कुर्याता पार्वणन्त समाचरेत्।

एक खेव वर्गस्य यच्छा द्वं तन्न कुर्यात्। ननैकस्य आद्वं षपि-ण्डनमन्तरेण कि चिदि हितमस्ति। तसात्तस्वेवायं विभेषतः प्रतिषेधः पुत्तमरण निन्दार्थवादोऽपि तस्वैव करणे सभवतीति ज्ञेयं न तः पार्वण्याद्वकरणे।

यनु कात्यायनवचनं "युवानसच व्रियनो" इति तसार्थः।
श्रवयहिष्ठपालवाच्चयोदशीश्राद्धस्य तस्य युवानोऽपि मर्नुमिच्छिनि
न हु व्रियन्ते इति।

तथाचापस्तम्बः।

चयोद्यां बज्जपुत्तो बज्जमिनः सन्दर्भनीयापत्योऽपुत्तमरण्य भवतीति।

श्रपुत्रमर्ण इत्यर्थः । श्रन्यया बद्धपुत्रादिश्रुतिर्निर्ध्येत । यथोक्तम् ।

युचु सुर्वन् दिनचेषु सर्वान् कामानवाप्त्रयात् । श्रयुचु तु पित्रश्राद्धं प्रजामाप्तोति पुष्कलम् ॥ 'युचु' दितीयादिषु । 'श्रयुचु' त्रयोदग्रीप्रतिपदादिषु । 'स्टचेषु' भरप्यादिषु । किञ्च याज्ञवल्कोन ज्ञातिश्रेष्ठ्यं चयोदश्रीश्राद्धफलसुनं न तु च्येष्ठपुत्रमरणम् ।

## वृद्धमनुश्चाह ।

दादश्यां मूर्त्तिसम्पन्नः चयोदश्यां बद्धप्रजः ।

श्रायुश्वन्तीं प्रजाञ्चेव धनं वश्यञ्च विन्दित ॥

तथाच मघाचयोदगीश्राद्धं विधायाचतुः ग्रञ्च-लिखितौ ।

प्रजां पृष्टिं यगः खर्ग्यमारोग्यं स्तिमेव च ।

नृणां श्राद्धे तथा प्रीताः प्रयान्ति च पितामचाः ॥

श्रातीनाञ्च भवेच्छ्रेष्टः कुर्वन् श्राद्धं चयोदगीम् ।

नावश्यञ्च युवानोऽत्य प्रस्रियन्ते नरा ग्रच्हे ॥ इति ।

तदेतदयुक्तम्। तथाचि तच यत्तावदुक्तं नेकवर्गश्राद्धं सपिष्ड
नमन्तरेण कचिदिचितमस्तीति। तदयुक्तं। चयाचश्राद्धस्थायक
वर्गीयस्य विधानात्।

यत त्राह सङ्घाहकारः।

याज्ञवक्येन कालसु श्रमावास्यादिनेदितः ।
श्रविभेषेण पित्रस्य तथा मातामहस्य च ॥
युगपच स विज्ञेयो वचनादस्यमाणकात् ।
कालभेदेन तन्त्रं स्याद्देशभेदेन चैव हि ।
तस्मात्तच विधानानु यौगपद्यं प्रतीयते ॥
श्रमावास्यादिकालेषु कालेकलात् सहिक्या ।
स्ताहिन तदाभावाच युच्येत सहिक्या ॥
श्रमावास्यादेश

वचनेन पित्रश्राद्धस्य सामान्येनामावास्यादिकाल उतः। स च युग-पदन्ष्षीयमानयोः पित्रश्राद्ध-मातामस्त्राद्धयोरङ्गलेनावगन्तयः। "मातामसानामप्येवं तन्त्रं वा वैश्वदेविकमिति तस्मिन्नेव प्रकर्णे वैश्वदेविकतन्त्रलाभिधानस्य युगपदनुष्ठान एवोपपद्यमानलात्। श्रत-एककाल एवानुष्ठीयमानलेनावगतयोः पेत्रक-मातामस्त्राद्धयोः स-मानतन्त्रता युज्यते। स्ताहे तु प्रतिपुरुषमायुःप्रमाणभेदात् पित्र-मातामस्चयासभेदेन मातामस्त्राद्धस्य पित्रचयासो न काल इति तिक्ववन्धनात् समानतन्त्रता न युज्यते। नन्वेतेनेव न्यायेन पित्र-पितामसादिचयासभेदात् पित्रचयासे पितामसद्दीनां श्राद्धं न कर्त्तव्यं स्थात्।

मैवम् । "कुर्वी त दर्भवच्छाद्धमित्यतिदेभवचनात् पितामस-प्रपितामस्योरपि पित्वचयारे देवतालात् । न च वाच्यं दर्भव-दित्यतिदेभवचनादेव ।

पितरो यच पूज्यने तच मातामहा भुवम् । दति वचनात् मातामहादीनामपि देवतालमिति । यत त्राह व्यासः ।

दर्भवत्यात्रयोद्देशः सपिण्डीकरणे इते।

त्राच पारस्करः।

पितुर्गतस्य देवतमौरसस्य चिपौद्षम् । सर्वचानेकगोत्राणामेकस्येव म्हतेऽइनि ॥

देवलं गतस्य सपिष्डीकरणेन पिटलं प्राप्तस्य पितः चयादिन चैारसस्य पुत्तस्य चिपौरषं चिदेवत्यं आद्धं कर्त्तथें अनेकगोचाणां भिन्नगोत्राणां दौहित्रादीनामनपत्यमातामहत्त्रयाहादिश्राद्धमेको-हिष्टमेनेत्यर्थः। तेन दर्भवदित्यतिदेशप्राप्ते षड्देवत्ये त्रिपौरूष-मिति पुनर्राभधानात् पित्वचयाहे पितामहादीनां परिमञ्चा भवति। नतु यन्तिपुरुषं तदौरमखेति त्रिपौरुषोद्देशेनौरमस्य नि-यमान्तिलस्थैवचोद्देश्यविशेषणलेनाविविचितलात् न मातामहादि-परिमञ्चा।

मैवम्। चया इनि चिदेवत्यश्राद्धप्राष्ट्रभावात्। "दर्भवत्या स्रयोद्देश-दति वचनात् सपिण्डीकरणोत्तरकालं म्हताहेऽपि सामान्येन चिदेव-व्यपाप्तिरिति चेत्, एवं तर्द्धनेनैव मातामहादीनां परिसङ्घा भवि-व्यति । किञ्चौरमस्य चिपौरुषमिति ऋच चिग्रहणस्याविवचित्रते वाक्यमेवानर्थकं छात्। न हि चिपौरुषमचिपौरुषञ्च श्राद्धमस्ति येन चिपौर्षमौर्यस अचिपौर्षमन्येषामित्येवं व्यवस्थानाचानर्थकं वाक्यं भवेत्। एकवर्गीयसकलविहितश्राद्धनिषेध एवायं भवलिति चेत्। न। व्यामोहादेकवर्गीयश्राद्धप्राप्तेर्पि प्रागिभहितलात् तचापि निषेधप्रतिपत्तेर्दुर्निवारकलात् । श्रस्तु उभयवापि निषेधप्रवित्त-रिति चेत्। न। विधिवेषस्यप्रसङ्गात् विधिप्राप्तप्रतिषेधे ग्रास्ता-न्तरबाधसापेचलात् व्यामो हप्राप्तप्रतिषेधे च तिवरपेचलात्। वैष-म्यपरिहारार्थं विधिप्राप्तस्थैव निषेधीऽस्तिति चेत्, ग्रास्तवाधं विना निषेधसक्षवे तद्वाधस्थानुपपत्तेः। तेन यथा रागप्राप्तलाभे विधि-खुष्टे निषेधो न प्रवर्त्तते एवं व्यामोद्दपाप्तलाभेऽपीति न किश्चिद-नुपपनं। "पितरो यच पूज्यक्ते" इति धौग्यवचनेनैव चयोद्यामणे-क्तवर्गत्राद्धनिषेधसिद्धिः, विभेषनिषेधीऽयं दोषविभेषप्रदर्भनार्थः।

स च दोषविश्रेषः "श्राद्धं नैवैकवर्गस्थेति कार्णाजिनिवचनेन दर्शितः।

यत्तपुत्रमर्ण द्रत्यकारप्रश्लेषेण व्याख्यानं इतं तद्युकं। उदा-इतनागरखण्डेऽपि इतिहास-कात्यायनादिवचनविरोधात्। यनु बियन्त द्रत्यसेच्हार्थलेन याखानं तदपि सचणाप्रसङ्गाद्युतं । यत्तु चयोदम्यां बद्धपुत्रादिफलअवणं तदनेकवर्गश्राद्धविषयं। यथो-क्रम् निषेधे सति पार्वणानुवादानुपपत्तेर्निषेधो विधिश्चेति द्वयमस्यूप-गन्तयं, नचैकसकावे तयुक्तमिति, तद्णयुक्तं। विधि-निषेधयो-रुभयोर्पि प्रतीतेर्वाधकाभावात्। एकवर्गश्राद्धनिषेधेन बद्धवर्गस्य वृद्धिश्राद्धस्य प्राप्तेस्तद्वाधनार्थं "पार्वणन्तु समाचरेदिति विधिरभ्युप-गन्तयः। त्रम्यया भवत्पचेषऽस्यैव वैयर्थं सात्। सादेतत् एवं सति चया हमाद्भमपि व्यावर्त्तते तस्य षाट्पौरुषलाभावात् । श्रथोच्यते षाट्पौरूषलाभावेऽपि पार्वणविधिना क्रियमाणलात् पार्वणं। तर्हि रुद्धिश्राद्धमपि न यावर्त्तते तस्थापि पार्वणविधिनानुष्ठीयमानलात् । उच्यते । चयोद्श्यां क्रियमाण्ख सुख्यपार्वण्विधिना क्रियमाण्ख सुख्यपार्वणलाभावात् पार्वण<mark>सदृग्नं पार्वणमित्यभ्युपगन्तयं।</mark> चयाच-श्राद्धञ्च सदृग्<mark>णं रुद्धिश्राद्धन्तु न तथेति तदेव व्यावर्त्तते न</mark> चयाह-श्राद्धमिति नेचित्। तदयुक्तं। षाट्पौरूषस्य श्राद्धस्यातिसुसदृशस्या-लाभे चयाचादिश्राद्धवारक्तेरपि युक्तलात्। एतेनैव सिद्धं एकवर्ग-श्राद्धं सर्वमपि न कर्त्त्व्यमित्यपरे। तद्ययुक्तं। निषेधो हि व्यामी-हप्राप्तश्राद्धविषय द्रत्युक्तं। तेन तत्पर्यानोचनया तावत्सपिण्डनच-बाह्याद्वादि न वावर्त्तते। नापि "पार्वणन्तु समाचरेत् दत्वसाद्वज्ञ-

वर्गदृद्धिश्राद्ध्य चयाद्यादिश्राद्धानाञ्च व्यादितः चयोद्य्यामावय्यकविदितश्राद्धविग्रेषविधितयोपपत्तः। तथाद्यि "श्राद्धकाणममावाख्यामिति, "श्रमावाद्याखिखोऽष्टका दति विष्णुधर्म्योक्तर-विष्णुस्टितवचनाभ्यासुदाद्धतचयोद्य्यामावय्यकं श्राद्धं विद्यितं तच्च पार्वणमेवेत्यनेनोच्यते। एवं चास्मिन्नुपपद्यमाने वाक्यं न श्राद्धान्तरनिव्वत्तिपरते प्रमाणमित्त। तेनैतिसिद्धं व्यामोद्दप्राप्येकवर्गश्राद्धनिष्धोऽयमेकस्थेव न सुर्यादिति। पार्वणं समाचरेदिति त चयोदश्रीविद्दितावय्यकश्राद्धविश्रेषविधिरिति। ननु तचाप्यतिदेशादेव
पार्वणसिद्धिरिति किं विधिना। खच्यते। पित्वयादीनामेकोदिष्टं
प्राप्तं तद्वाधनार्थमयं पार्वणविधिः।

#### तच कात्यायनः।

सिपिष्डीकरणादूर्झं पित्रोरेव हि पार्वणं।
पित्व्य-भात्त-मात्त्रणामेकोहिष्टं सदैव तु ॥ इति ।
एतित्वित्व्यादिसमिभव्याहारात् मात्वसपत्नीपरं वेदितव्यं।
श्रप्रक्राणां सांवत्सरिकश्राद्धमाहापस्त्रम्वः।

त्रपुत्ता ये स्ताः केचित् स्तियो वा पुरुषाञ्च थे।
तेषामपि तु देयं खादेकोद्दिष्टं न पार्वणं॥
मित्र-वन्धुपिण्डेभ्यः स्ती-कुमारीभ्य एव च।
दद्यादे मासिकं श्राद्धं सांवत्सरमतोऽन्यथा॥

### प्रचेताः।

सपिण्डीकरणादूर्द्धमेकोहिष्टं विधीयते । अपुत्राणान्तु सर्वेषामपत्नीनां तथेव च॥

'श्रपत्नीनां' श्रहतविवाहानां। श्वि:।

> भाने भगिनी पुत्राय युग्रुरे मातुलाय च। पिल्यग्रवे श्राद्धसेको दिष्टं न पार्वणं॥

एवमे भिर्वाच्यैः पित्रव्यादीनामे को द्दिष्टं प्राप्तमिति तद्वाधनार्थं पार्वणविधिः। तेन "पित्वय-भात्त-मात्वणामपुत्ताणां तथैव च। माताम इस्रापुत्रस्य श्राद्धं तित्पत्वद्भवेत्" इति जात्वकर्ष्ववचनं चयो-दभी विषयं ज्ञेयं। 'पित्वदिति पार्वणविधिनेत्यर्थः। यत्तु "पित्वद्भवे-दित्यवश्यकर्त्त्वताद्योतनार्थमिति व्याख्यातं तद्युकं। पित्वद्भवे-दित्यस्थावस्थकलमाचविषयलेन संकीचे कारणाभावात् पित्र्यादिश्रा-द्धैको द्दिष्टविधीनान्तु चयोदग्रीयतिरिक्तविषयलेन संकोचः जाद्यक-र्ण्यवचनस्य च चयोद्गीविषयलेन संकोच्य, पार्वणं समाचरेदित्य-नन्यथासिद्धलाद्युक्तमाश्रयितं । तेन निषेधवाक्यान्युक्तेकवर्गश्राद्धवि-षयाणीति सिद्धं।

श्रम्ये तु।

श्रयनदितये श्राद्धं विषुवदितये तथा। युगादिषु च सर्वासु पिण्डनिर्वपणादृते ॥

द्ति पुलस्ववचनाङ्गाद्रपदापरपचचयोदग्याञ्च युगादिलात्पि-ण्डनिर्वपणं विना श्राद्धं कर्त्तव्यमिति, निषेधवाक्यानां पिण्डदानमहितं श्राद्धं विषय दत्याज्ञः।

काम्यश्राद्धविषयलेन वा प्रतिषेधवचनानि यवस्थापनीयानि । यतः कामसम्बन्ध एव श्राह्वे दोषः सार्यते । तथाचि वयोदग्रीश्राह्व- कर्त्तुः ज्ञातिश्रेष्ठ्य-वज्ञपुत्तलादिषलं कीर्त्तयद्भां व्यासापल्याभ्यां पुत्तमर्णे दोषोऽपि तचैवोद्गावितः।

दति श्रपरपचनयोदग्रीश्राद्धनिर्णयः ।

## अयापरपश्च एव चतुदशीआडनिर्णयः॥

तच याज्ञवल्यः।

प्रतिपत्रस्रितिस्वेकां वर्जियिला चतुईश्रीं। श्रस्त्रेण तु इता ये वे तेभ्यस्तच प्रदीयते॥ दति॥ मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराणयोः।

युवानः पितरो यस्य स्टताः ग्रस्तेण वा इताः।
तेन कार्यं चतुर्देश्यां तेषां तिप्रमभीपाता॥
वस्त्रवैवर्त्त-वायुपुराणयोः।

युवानसु ग्रहे यस्य मृतास्तेषां प्रदापयेत् । ग्रास्तेण च हता ये वे तेषां दद्याचतुर्दशीम् ॥

'वृद्धमनुः।

चतुर्दशीं वर्जियला श्राद्धं श्राद्धिविशारदाः। ग्रीयन्ते पितरस्तस्य ये च ग्रस्तहता रणे॥ कास्योपकमे च मनुः।

ज्ञातिश्रेद्यां चतुर्दश्यान्तु सुप्रजाः।
प्रीयन्ते पितरञ्चास्य ये च प्रसदता रणे॥ इति।

प्रस्तयेहणसुपलचणं । स्रतएव ब्रह्मपुराणे ।

प्रायोऽनग्रन-ग्रस्ताग्नि-विषोद्दन्थनिनान्तथा। चतुर्देग्यां भवेत् श्राद्धं त्रष्ट्यर्थमिति निश्चयः ॥ इति। नागरखण्डेऽपि।

श्रपसत्युभवेद्येषां प्रस्तसत्युर्थापि वा। उपसर्गम्हतानाञ्च विषम्हत्युसुपेयुषाम् ॥ विक्रिना च प्रदरधानां जलम्हत्युसुपेयुषां। षपं-वाच्चहतानाञ्च ग्रङ्के हदन्धनेर्पि ॥ श्राद्धनोषां प्रकर्त्त्रयं चतुर्द्ग्यां नराधिप। तेषां तिसान् इते तिस्ततस्तत्पचजा भवेत्॥

'त्रपन्टत्युः' त्रकालम्टत्युः त्रप्राप्तजरसासेव म्हत्युरित्यर्थः। यच-भ्रत-यहाद्युपसृष्टानान्तु यस्मरणं तदुपमर्गान्मरणं। 'तत्पचना' सर्व-सिम्नपरपचे श्राद्धकरणाद्यावती तिम्लावतीत्वर्थः।

## मरीचिरपि।

विष-सप-श्वापदादितिर्यग्त्राह्मण्यातिनां । चतुर्देग्यां कियाः कार्या श्रन्येषान्त विगर्हिताः॥ विषादिभिर्घातो येषां ते तथोकाः । श्रनेन ग्रस्तादिहतानामैव चतुर्दभीकासमानं नियम्यते, न तु चतुर्दम्यामेव प्रस्तादि इतानां, किन्तु तेषामन्यस्मिचिप काले भवत्येव श्राद्धमिति। प्रचेतापि।

वचारोहण-लोहाचैर्विचुच्चाला-विषादिभिः। नख-दंद्रिविपञ्चानां तेषां प्रस्ता चतुर्दभी ॥ इति । मादिग्रब्देन गिरिग्रिखरादिविषमस्यानारोष्ण-सगुडकुटाच-34-3

भिषातोद्दस्थनोपलपाताद्यः प्रोक्तसधर्माणो सर्णोपायाः संग्टह्यन्ते । यनूक्तविरुद्वार्थं प्राकटायनवचनं ।

> जलाग्निभ्यां विपन्नानां मंन्यामे वा ग्रहे पथि । श्राद्धं कुर्वीत तेषां वै वर्जियला चतुर्देशीम् ॥ इति ।

तत्प्रायश्चित्तार्थविहितजलाग्यादिमरणप्रयुक्तप्राणिविषयम्, ये
तु पापमृत्यवस्तेषामेव चतुर्द्ग्यां श्राद्धं कर्त्त्रयं। "ट्वारोहणेत्यादौ
प्रचेतोवचने पापमृत्युप्रायपाठात्। श्रतण्व प्रमौते पत्यौ विहिताग्निप्रवेश्वविधिनानुमरणकृतां योषितामपि न चतुर्दशौश्राद्धं।
तदेवमविहितेर्जल-ज्वलनादिभिर्म्हतानां मनु-ब्रह्मपुराणवचनप्रामाण्यात् संग्राम-प्रायोपवेशनमृतानाञ्च कृष्णचतुर्दशौश्राद्धमिति सिद्धं।
तत्कृतसपिण्डौकरणस्राय्येकोद्दिष्टमेव कर्त्त्रयं।

यदा ह गार्गः।

चतुर्देग्यान्तु यत् श्राङ्कं सिपण्डीकरणात्परं।

एकोद्दिष्टविधानेन तत्कार्थं ग्रस्तघातिनः॥ दति।

सनुः।

एकपिण्डीक्षतानान्तु पृथक्लं नोपपद्यते । सपिण्डीकरणादूर्द्धं स्टते कृष्णचतुर्दश्रीम् ॥ इति । भविष्यत्पुराणे ।

समलमागतस्थापि पितुः ग्रम्लइतस्य तु । एकोह्दिष्टं सुतैः कार्यं चतुर्देम्यां महासये ॥

प्रेतलपरित्यागेन पित्रलं प्राप्तेः पितामहादिभिः सह सपिण्डी-कर्णे प्रेतलपरित्यागेन पित्रलप्राप्ता सारूप्यमागतश्चापीत्यर्थः। प्रस्त- हतस्य पितुर्महालये चतुर्द्रम्यामेकोहिष्टमाङ्के क्रतेऽपि दिनान्तरे पार्वणमाङ्कं कार्य एकोहिष्टमाङ्केन पितामहादिलप्रिसिद्धेः। नन्वेवं स्ताहेऽप्येकोहिष्टे क्रते पार्वणमाङ्कमपि पितामहादिलप्रिसि-ह्यार्थं कर्त्तव्यं स्थात्। मैवं। पितुर्स्टताहे पितामहादेखपंणीयना-स्मरणात्तन्त्रप्रथं माङ्कस्थानुक्षानं स्थात्। महास्रये तु।

> काङ्गन्ति पुन्न-पौत्तेभ्यः पायमं मधुमंयुतं । तस्मान्तांस्तत्र विधिना तपयेत्यायमेन तु॥

मध्याज्यतिलमिश्रेणेति पितामहादेरिप तर्पणीयतस्प्ररणात् तत्तृप्तये दिनान्तरे पार्वणश्राद्धं कार्यमेव। यस्य तु पितामहोऽपि प्रस्तादिहतस्तस्य महालये पितामहश्राद्धमि चतुर्दश्यामेकोहिष्टं कार्ये। तथाच स्मत्यन्तरे। "एकस्मिन् दयोर्वेकोहिष्टविधिरिति। एकस्मिन् पितरि पितामहे वा प्रस्तादिना हते पित्रादिचयमधे दयोर्वा प्रस्तादिना हतयोश्चतुर्दश्यामेकोहिष्टविधिना प्रत्येकं श्राद्धं कार्यमित्यर्थः। दयोरेकोहिष्टविधानेन प्रत्येकं श्राद्धं कतेऽपि प्रपि-तामहत्तिसिद्धार्थं दिनान्तरेऽपि श्राद्धं कार्यं। पित्रादिषु चिष्वपि प्रस्तादिना हतेषु प्रथमेकोहिष्टान्येव कार्याणि।

श्रव कश्चिदाह ।

"एकस्मिन् दयोर्वेत्यभिधानात्तिषु पित्त-पितामह-प्रिपतामहेषु नैको दिष्टविधिरिति गम्यते, तेन निषु ग्रस्तादिहतेषु चतुर्द्रम्यां पार्वणविधिरेव। युक्तं चैतत्। सपिण्डोक्तानां नयाणामपि चतुर्द्रभी-विह्निक्पकालसभवे सत्यपि ग्रस्तहतादिप्राप्तिक्वतेककालासभव-निवन्धनस्थैको दिष्टविधेरनवतारात्। श्रनेनैवाभिप्रायेणापरार्क्णाणुकं "तच चैकस्य प्रस्तहतने एको दिष्ट विधानं न तु चयाणां, तयाने तच तु पार्वणमेवेति । चयाणां 'तयाने' प्रस्तहतने, नैको दिष्ट विधानं किन्तु तच पार्वणमेवेति तस्यार्थः ।

श्रन्थे लाहः । श्रयुक्तसेतत् । "एकस्मिन् दयोर्वत्यखोपलचण-लात् एकोद्दिष्टविधेश्व प्रस्तादिहतलनिमित्तलाच कालासकावनि-वत्थनलं कालासकावसाश्रुतलात् । एकोद्दिष्टविधेस्ताचिवन्थनले कस्प-नामाचमूललापत्तेः । श्रतएव देवस्तामिनाभिहितं, "चिस्वपि प्रस्तादिहतेषु पृथगेकोद्दिष्टचथमेव कार्यं न तु पार्वणं श्राह्मतवचना-भावादिति । तद्युक्तं । उपलच्चणले लच्चणाप्रसङ्गात् ।

श्रव श्रखादि हतानां चतुर्द श्वामेव एको दिष्ट मिति वाक्याथांवगमात् स्ताहादौ पार्वणं कर्त्त्वं। ये तु चतुर्द श्वामेव श्रखादिभिर्म्ट ताखेषां स्ताहे किं पार्वणमेको दिष्टं वेति संश्रयेऽभिधीयते। चतुर्द शीनिमित्तिकस्य स्ताहिनिमित्तिकस्य च श्राद्ध कल्णीयकाख्यमवायप्रकरणोक्तन्यायेन भेदेऽपि युगपद नेकिनिमित्तोपनिपाते
एकेनैव नेमित्तिकेन कुतपादिकाखितरोधे दितीयस्थानवकाश्र देशकाख-कर्व-देवतेक्ये विशेषाग्रहणात्तन्त्रेण नेमित्तिकानुष्टाने सित
खकुखबद्ध परम्परानुसारान्मृताहेऽपि येरेको दिष्ट पचपित्यहः स्ताः
तेषां स्ताहिनिमित्तकमि चतुर्दश्यामेको दिष्ट मेव। येसु पार्वणपरिग्रहः स्ताः स्र तेक्दितहो मवद्यावच्योवपरिग्रहीत एवेति चतुर्दश्वामिप न तेरसी परित्याच्यः। यस्तु चतुर्दश्यां पार्वणनिषधः श्राद्धस्य
स्व चतुर्दश्योनिमित्तस्य न स्ताहिनिमित्तकस्यापि। ननु चतुर्दश्यां
न पार्वणमित्यच चतुर्दश्योनिमित्तकं यचतुर्दश्यामिति विशेषणा-

थाहार-वाक्यभेदी खातां। मैवं। प्रकृतलादिना विश्रेषलाभ-खोपन्यस्तदोषानास्पद्लात् । श्रन्ययावघातादिनियमोऽपूर्वीयेण न सम्बध्यते। यच नागरखण्डे चतुर्दभ्यां क्रिय्माण्स पार्वण्स वैपल्य-सुत्रं। तदपि चतुई भी निमित्तक खेति। श्रथ स किं चतुर्दभीनि-मित्तमेकोहिष्टं स्ताइनिमित्तं च पार्वणमिति श्राद्धदयं कुर्यात् एकसेव वा श्रङ्गवैधर्माद्गृश्चमाण्विश्रेषलेन त न्त्रानुष्ठानासभावात् संग्रयः । तत्र समानेऽहिन नैकः श्राद्धदयं कुर्यादित्यस्य निषेधस्य भिन्ननिमित्तकश्राद्धगोचरलाभावात् श्राद्धद्वयं कुर्यात्। मैवं। देव-तैक्यात्प्रधानद्वयसहानुष्ठाने भूयसां श्राद्धधर्माणामनुग्रहाय पार्वण-धसीरेको दिष्टधर्मावाधे पार्वणेनेव नैमित्तिकदयसिद्धौ न भेदेन श्राद्ध-दयानुष्टानिमिति । ननु काम्यमपि चतुर्देशीश्राद्धमस्ति कामप्रवण-प्रवृत्तिलाच नराणां काम्यप्रवृत्तेक्त्वटलाचतुर्दशीनिमित्तके श्राह्ने-ऽनुष्ठेचे सत्येकोहिष्टधर्मा एव प्राप्नुवन्ति, भवेदेवं यदि भ्रयसामनुग-होऽच विश्रेषो नावगस्येत । श्रस्तु वास्यान्तिथौ निमित्तभेदात् नैमि-त्तिकभेदे श्राद्धदयमिति। महालयपचे च कथि चतुर्देष्यां श्राद्धा-ससावे तत्पचमध्ये किसांश्चिद्पि दिने श्राद्धं कर्त्तवां प्रशासतर-सुख्यकालासभावेऽपि तत्पचकर्त्तव्यख आद्भर्षाव्यक्षकलात् दिनान्तरे ग्रस्तहतानामपि पार्वणमेव चतुर्दश्यामेवेकोहिष्टविधानात्। चतुर्द्ग्यां प्रस्तादि हतानामे को दिष्टं कर्त्तव्यमित्यच कारणसूत्रं नागरखण्डे।

श्रानर्त्त उवाच।

कसाच्छ्रक्रहतानाञ्च प्रोक्ता श्राह्मे चतुर्दभी।

एकोहिष्टं कुतञ्चाच कारणं प्रव्रवीहि से॥ भर्त्वयज्ञ उवाच।

वहत्कस्ये पुरा राजन् हिरण्याची महासुरः।

बभूव बलवान् ग्रूरः सर्वदेवभयद्भरः॥

बह्या प्रतोषितस्तेन विधाय विविधं तपः।

कृष्णपचे चतुर्देग्यां नभस्ये मासि संस्थिते॥

बह्योवाच।

परितुष्टोऽस्मि ते वत्म प्रार्थयस्व यथे प्मितं। श्रदेयमपि दास्थामि दुर्लभं यत्मुरासुरैः॥

हिर्णाच उवाच।

भूताः प्रेताः पिशाचास राचमा दैत्य-दानवाः । बुभुचिताः प्रधावन्ति मां नित्यं पद्ममभव ॥ पित्रपचे कते श्राद्धे कन्यामंस्थे दिवाकरे । एतस्मिन्नहनि प्रायसृप्तिः स्थादर्षमभवा । तदेषामच दिवसे त्रश्चुपायं कुरू प्रभो ॥

## ब्रह्मोवाच ।

यः किञ्चनानवः श्राद्धं खिपित्थः प्रदाखित ।

पित्रपचे चतुर्देग्यां नभस्ये माधि संस्थिते ॥

प्रेतानां राचसानाञ्च स्रतानां तद्भविष्यित ।

मम वाक्यादमन्दिग्धं ये चान्ये कीर्त्तितास्त्रया ॥

दुर्मृत्युना स्ता ये च संगामेषु इताञ्च ये ।

एकोहिष्टे सुतैर्देत्ते तेषां त्रिभिविष्यिति॥

एवसुका तती ब्रह्मा गत्यादर्भनं नृप। हिर खाचोऽपि संहृष्टः खमेव भवनं यथौ ॥ यच प्रस्तरतानाच्च तस्मिन्नरनि दीयते। एको दिष्टं नरे: श्राद्धं तत्ते वच्छामि कारणं॥ सङ्ख्ये ग्रस्तहता ये च निर्विक स्पेन चेतसा। युध्यमाना न ते मर्स्या जायन्ते मनुजाः पुनः॥ पराक्त्र्या ये इन्यन्ते पत्तायनपरायणाः! ते भवन्ति नराः प्रेता एतदाइ पितामइः॥ संसुखा ऋषि वे दैन्यं इन्यमाना वदन्ति च। पञ्चात्तापं च वा कुर्युः प्रहारैर्जर्जरीकृताः। तेऽपि प्रेता भवन्ती ह मनुः खायमुवोऽबवीत्। कदाचिचित्तचलनं ग्रूराणामपि जायते। तेषामपि दिने तच देयं प्रेतलग्रङ्गया ॥ श्रपस्त्युस्तानाञ्च सर्वेषामेव देसिनां । प्रेतलं जायते यसात् तसात् तेषां हि तहिनं॥ श्राद्धार्हं पार्थिवश्रेष्ठ विशेषेण प्रकीर्त्तितं। एको दिष्ठं प्रकर्त्तव्यं तस्मात्तव<sup>(१)</sup> दिने नरै:। **यपिण्डीकरणादूर्द्धं तत्ते वच्छामि कार्णं**॥ वदि प्रेतलमापनः कदाचित्तत्यिता भवेत्। ल्प्युधं तच कर्त्तव्यं श्राद्धं तच दिने नृप ॥ पितामहाद्यास्तवाक्ति आद्धं नार्हन्ति कर्हिचित्।

<sup>(</sup>१) बाद्धं तत्रित ग॰।

श्रय चेड्वान्तितो दद्यात् ह्रियते राचमेस्त तत् ॥

श्रम्य चेड्वान्तितो द्यात् ह्रियते राचमेस्त तत् ॥

श्रम्य चेड्वान्तितो द्यात् स्त-प्रेतेश्च दानवेः ।

तेनैको द्विष्ठमेवाच कर्त्त्रयं न तु पार्वणं ॥

पित्रपचे चतुर्द्ग्यां कन्यामंस्ये दिवाकरे ।

एतस्मात्कारणात् श्राद्धं पार्वणं नेव कार्यत् ।

एतस्मिन्नहनि प्राप्ते व्यथं श्राद्धं भवेद्यतः ॥

द्वार्यपरपचचतुर्द्भीकाचनिर्णयः ।

#### त्रयायनादयः श्राह्वकालाः।

तत्र विष्णुपुराणे।

उपज्ञवे चन्द्रमसो रवेश्व चिष्वष्टकाखण्यनदये च । पानीयमण्यच तिलैर्विमिश्रं दद्यात्पिटभ्यः प्रयतो मनुष्यः ॥ श्राद्धं कृतं तेन समासद्दसं रहस्यमेतित्पतरो वदन्ति ।

श्रव किल "पानीयमपीति वचनादावस्यकता श्राद्धस्थीच्यते दिति मन्यन्ते। यनु "श्रादित्यमंत्रमं विषुवद्दयं व्यतीपातो जन्मचं चन्द्र-सूर्यग्रहस्तथा। एतांस्त श्राद्धकालान् वे काम्यानाह प्रजा-पतिः" दिति विष्णुवचने ग्रहणादेः काम्यश्राद्धकाललसुक्तं, तन्न नित्यलनिराकरण्चमं वाक्यद्वयवलेनाग्निहोचादिवन्तित्यल-काम्यल-धोरविरोधात्।

#### त्राह ग्रहः।

इस्तिच्छायासु यद्त्तं यद्त्तं राइदर्भने। विषुवत्ययने चैव सर्वमानन्यसुचाते ॥ श्रवायनद्रयं।

"विषुवत्पूर्यमंत्रम इत्यस्मिन् याज्ञवल्क्यवचने त्रयनयोर्विषुव-तोश्च संक्रान्तिपदेनैव संग्रहसिद्धाविष यत्पृथगिभधानं तत्संक्रान्यना-रेभ्यो विषुवत्, विषुवादयनमिति यथा पूर्वं प्राग्रस्यातिग्रयप्रति-पादनार्थमिति मन्तर्य।

तथाच विष्णुधर्मीत्तरे।

श्राद्धि संक्रमणं भानोः प्रश्नश्तं पृथिवीपते। विषुवद्दितयं तच श्रयने दे विश्रेषतः॥

विषुवतोरयनयोश्च लचणं नागरखण्डे। यदा खान्मेषगो भानुस्तुलां वाय यदा ब्रजेत्। तदा स्वादिषुवास्त्रसु कालञ्चाचयकारकः॥ मकरे कर्कटे चैव यदा भानुर्वजेन्तृप। तदायनाभिधानश्च विषुवाच विशिष्यते ॥ शस्त्रिंस काले पिण्डनिर्वपणं विनैव श्राद्धं कर्त्त्रयं। यदाह पुलस्यः।

श्रयन्दितये श्राद्धं विषुवद्वितये तथा । संक्रान्तिषु च कर्त्त शं(१) पिण्डनिर्वपणादृते-इति ॥ एतेषु कालेषु पिण्डनिर्वपणं विना श्राद्धं कर्त्तयं। एतत्काल-

<sup>(</sup>१) युगादिषु च सर्वासु इति ख॰।

निमित्त एव श्राद्धे पिण्डनिर्वपणप्रतिषेधोऽयं, न म्हताहादिनिमित्तत्त्रमञ्जादयनादिष्यापितते, यस्मात् "श्रयनिद्धतये श्राद्धिमत्यनेना-यनादिभिर्नित्यान्तितं श्राद्धमवगम्यते । तित्रमित्तकमेव च तेर्नित्यान्तितं नात्यत् नित्यान्यश्चानित्यान्त्याद्वसीयान् भवति ।

किञ्च।

श्रव हि विधीयमानस्य श्राद्धस्य पिण्डनिर्वपणादृते दति विशेषणं न प्रमङ्गात् तत्कालपतितस्रता हादिश्राद्धमाश्रयितुमर्हति यद्येवंविधं श्रा-द्धमेतेषु कालेषु विधीयते, तथाहि भावार्थविधिरित्येष गुणो भवति। श्रातातपस्ततौ लिङ्गपुरासे च।

सर्वखेनापि कर्त्तवां श्राद्धं वै राज्ञदर्भने।
श्रक्तवीणस्तु यच्छ्राद्धं पद्गे गौरिव सीदित॥
इतिवचनं श्राद्धस्थावस्थकतां गमयित।

कूर्मपुराणे चास्य श्राद्धस्य नैमित्तिकलेनावध्यकलं प्रतिपाद्य काम्यलं प्रतिपादितं ।

श्रमावास्ताष्टकास्तिसः पौषमासादिषु तिषु।
तिसञ्चात्वष्टकाः पुष्णा माघी पञ्चदग्नी तथा॥
चयोदग्नी मघायुक्ता वर्षासु च विग्रेषतः।
तस्य पाकश्राद्धकाला नित्याः प्रोक्ता दिने दिने॥
नैमित्तिकं तु कर्त्तव्यं ग्रहणे चन्द्र-सूर्ययोः।
बान्धवानाञ्च मरणे नारकी स्थादतोऽन्यथा॥
काम्यानि चैव श्राद्धानि ग्रस्थन्ते ग्रहणादिषु।
श्रयने विषुवे चैव व्यतीपातेऽप्यनन्तकं॥

संक्रान्यामचर्यं श्राद्धं यथा जन्मदिनेष्वपि। नचनेषु च सर्वेषु कार्थं काम्यं विशेषतः—इत्यादि॥ मार्कण्डेयपुराणे।

विभिष्टनाम्चाणप्राप्तौ सूर्येन्दुग्रहणेऽयने ।
विषुवे रविसंकान्तौ यतीपाते च पुचक ॥
श्राद्धार्हद्रयमण्यत्तौ तथा दुःखप्तदर्भने ।
जन्मर्चग्रहपीड़ासु श्राद्धं कुर्वीत चेच्हया ॥ दति ॥

श्रव सूर्यग्रहणादिकालेषु तथा दक्क्या श्राद्धं प्रति रुचा वा श्राद्धं कुर्यात्। श्रथवा पूर्वीकेष्वेव कालेषु दक्क्या खर्गादिफलका मनया श्राद्धं कुर्यादितीक्क्येत्यखार्थः। न पुनर्यदीक्कित कर्त्तं तर्हि कुर्यादिति।

द्वायनाद्यः श्राद्धकालाः ।

श्रथ द्रव्य-ब्राह्मणसम्पन्युपलिश्वतः कालः।

तच हारीतः।

तीर्चे द्रव्योपपत्ती च न कालमवधारयेत्। पात्रञ्च ब्राह्मणं प्राप्य सद्यः त्राद्धं विधीयते ॥

'तीर्थं' गयादि। 'द्र्यं' श्रन्नादि। श्रोनियलादिविशेषण-विशिष्टञ्च ब्राह्मणं प्राप्य न कालान्तरं प्रतीचेत। किन्तु तस्मिन्नेव काले श्राद्धं कुर्यात्। श्रच च सद्य दति वचनादावस्थकलं प्रतीयते। यन्त्र सार्कण्डेयपुराणे। विभिष्टबाह्मणप्राप्तौ सूर्येन्दुग्रहणेऽयने ।
आद्वार्हद्रयमणन्तौ तथा दुःखप्तदर्भने ॥
जन्मर्चग्रहपीड़ासु आद्धं सुर्व्वीत चेच्छया ॥ इति ।
अत्र चेच्छापदं नित्यत्नेन विरुध्यते, तथा खाख्यातमेवायनादिआद्धकालनिरूपणे ।

ब्रह्मपुराणे।

यदा च श्रोचियोऽभ्येति ग्रहं वेदविदग्निवत् । तेनैकेनापि कर्त्त्वं श्राद्धं विषुववच्छुभं ॥ श्राद्धीयद्रव्यसम्प्राप्तिर्यदा स्थात्साधुसस्रता । पार्वणेन विधानेन श्राद्धं कार्यं दिजोत्तमेः ॥ विष्णुपुराणे ।

द्रय-ब्राह्मणसम्पत्युपलचिते काले काम्यमपि श्राद्धसुकं। तथाहि।

तत्र काम्यान् ग्रट्णुष्वेत्यनन्तरं भवति वचनं।

श्रद्धार्हमागतं द्रव्यं विधिष्टमयवा दिजं।

श्राद्धं कुर्वीत विज्ञाय व्यतीपातेऽयने तथा॥

दति ब्राह्मणसम्यन्युपन्नचितकान्ननिरूपणं।

#### श्रथ गजच्छाया।

### स्कन्दपुराणादी।

यदेन्दुः पिट्टदैवत्ये इंसर्येव करे स्थितः। तिथिवैश्ववणी या च गजच्छायेति सा स्थता॥ इति।

'द्रन्दुः' चन्द्रमाः, 'पित्टदैवत्ये नचचे' मघायां, 'हंसः' सूर्थः, 'करें' इस्तनचने। 'तिथिवैंश्रवणीया' चयोदशी।

नरसिंइपुराणे।

हंसे हंस स्थिते या तु सघायुक्ता चयोदगी। तिथिवैवखती नाम सा च्हाया कुञ्जरख तु॥ ब्रह्मपुराणे ।

योगे। मघानयोद्धां कुच्चरच्हाथमञ्जकः। भवेन्मघायां मंखे च प्राप्तिन्यर्के कर्स्थिते॥ इति।

श्रयमर्थः सूर्ये इस्तस्थिते चन्द्राधिष्ठिताभिर्मघाभिः चयोदश्यां योगा गजच्कायसंज्ञकः स च भाद्रपदापर्पचे सक्षवति। "विभाषा बेनासुराच्छायेति कायाग्रब्दख नपुंसकलं।

इंसे इंसिखते या तु त्रमावास्या करान्विता। सा ज्ञेया कुञ्चरच्छाया दति बौधायनोऽन्नवीत्॥ 'हंसः' सूर्यः, हंसदेवलात् हस्तनचनमपि 'हंसः'। 'करांन्विता' चन्द्रयुक्तहस्तान्विता ।

में हिनेयो यदा सूर्यं यसते पर्वसन्धिष् । गजच्छाया तु सा प्रोक्ता तखां त्राह्यं प्रकल्पयेत् ॥ इति । 'मैं हिनेयः' राजः। 'पर्वमन्धिषु' त्रमावास्था-प्रदिपदोः मन्धिषु।

# त्रय प्रकीर्णकालः।

मत्यपुराणे।

श्रतः परं प्रवच्छामि विष्णुना यदुदीरितं।

श्राद्धं साधारणं नाम अित-सितिष्णप्रदं॥
श्रयने विष्वे युग्मे सामान्ये वार्कसंक्रमे।
श्रमावास्त्राष्ट्रकायाञ्च रुष्णपचे विश्रेषतः॥
श्राद्रां-मघा-रोहिणीषु द्रय-ब्राह्मणसङ्गमे।
गजक्कायायतीपाते विष्टि-वैधतिवासरे॥

#### तथा।

वैशाखासुपरागेषु तथोत्सवमहासये। ब्रह्मपुराणे।

श्राद्धं देयसुग्रन्ती ह मासि मास्युडुपचने ।
पूर्णमासेऽपि च श्राद्धं कर्त्तव्यम्हचगोचरे ॥
नित्यं श्राद्धं विधेयञ्च मनुष्येरिह गीयते ।
वृद्धिश्राद्धञ्च कर्त्तव्यं जातकर्मादिने बुधेः ॥
कन्यागते सवितरि दिनानि दग्र पञ्च च ।
पार्वणेनेह विधिना श्राद्धं तन्तु विधीयते ॥
श्राह जाद्धकर्णः ।

ग्रहोपरागे च स्रते च जाते पित्रो मघायामयनदये च। नित्यञ्च ग्रङ्को च तथैव पद्मे दत्तं भवेन्निष्क्षसहस्रतुख्यं॥

श्रव च नित्यं दत्तमित्यवयावगमात् ग्रहोपरागादिषु श्राद्धादेनिं-त्यतां बुवते। श्रथवा "नित्यमहरहर्यावज्जीवं पित्रे मघायामिति भाद्रपदापरपचिखतमघाखित्यर्थः। ग्रह्म-पद्मयोर्जचणमपि स एवाह।

ग्रङ्खमाङरमावास्थां चीणचन्द्रां<sup>(१)</sup> दिजोत्तमाः।

श्रष्टकासु भवेत्पद्मं तत्र दत्तं तथाचयम् ॥ इति ।

ग्रह्वःस्वा ह ।

यदा विष्टिर्धतीपातो भानुवारस्त्येव च ।
पद्मकं नाम तत्रोक्तमयनाच चतुर्गुणम् ॥ इति ।
विष्णुधर्मात्तरे ।

त्राश्विनस्थापरं पचं प्रथमं कार्त्तिकस्य तु ।

यसु त्राद्धं सदा कुर्यात्मोऽश्वमेधफलं स्रभेत् ॥

विद्रान्यजित सर्वात्मा यस्मिन् काले जनाईनः ।

तच श्राद्धमयाननं नाच कार्या विचारणा ॥

तथा।

श्रचयञ्च ततः श्राद्धं विज्ञेयं राज्ञदर्भने। ब्रीहिपानेन कर्त्तेव्यं यवपानेन पार्थिव। न तौ वर्जीं महाराज विना श्राद्धं कथश्चन॥

ग्रातातपः।

नवोदके नवाने च ग्टहप्रखापने तथा।
पितरः श्वृहयन्थनं वर्षासु च मघासु च।
तस्माद्द्यात्मदोद्युको विद्वतसु ब्राह्मणेषु च॥
श्राह पितामहः।

श्रमावास्या-व्यतीपात-पौर्णमास्यष्टकासु च।

<sup>(</sup>१) चीयसोमामिति ग॰।

विदान् श्राद्धमकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥ इति प्रकीर्णकालः।

इति नित्यश्राद्धकानः ।

### श्रय काम्पश्राद्वकालः।

तत्र तावित्तिथयः।

त्राह कात्यायनः।

श्रय काम्यानि भवन्ति, स्तियोऽप्रतिक्षाः प्रतिपदि। दितीयायाञ्च हतीयायाञ्च सर्वान् कामान्। चतुर्थ्यां चुद्रपग्रवः। पुत्ताः पञ्चम्यां। षष्ट्यां श्राद्धभागी। कृषिः सप्तम्यां। वाणि च्यमष्टम्यां। एकग्रफं नवम्यां। दग्रम्यां गावः। परिचारका एकादम्यां। दादम्यां धन-धान्य-कुलं। ज्ञातिश्रेष्ठ्यं हिरण्यानि चयोदम्यां युवानम्तच स्रियन्ते। ग्रस्तहतस्य चतुर्दम्यां। श्रमावास्थायां सर्वमिति।

त्रापस्तम्बः ।

सर्वेष्वेवापरपचक्षाहःसु क्रियमाणे पितृ प्रीणयन्ति। कर्तुः कालाभिनियमात् पलिविशेषः। प्रथमेऽहिन क्रियमाणे स्त्रीप्रायम-पत्यं जायते। दितीये सेनाः। तिरीये ब्रह्मवर्चस्विनः। चतुर्ये जुद्रपशु-मान्। पश्चमे मधुमांसो बक्रपत्यो न चानपत्यः प्रमीयते। षष्ठे दुःश्री-लश्च। मप्तमे क्रिषः। श्रष्टमे पृष्टिः। नवमे एकखुराः। दश्रमे व्यवहारिद्धः। एकादशे क्रष्णायसन्त्रपुसीसं। दादशे पश्चमान्। चयोदशे च बक्रपत्तो बक्रमिनो दर्शनीयापत्थो युवमारिणस्तु भवन्ति। चतुर्दशे तु श्रायु-र्वेद्धः। पश्चदशेषु पृष्टिः सततं श्राद्धं कुर्वकाशोतीति।

श्रिधिकारे विष्णुः।

ग्रहे सुक्ष्पाः स्तियः प्रतिपदि। कन्यां वरां दितीयायां। सर्व्वान् कामान् वतीयायां। चतुर्थां श्रियं। पञ्चम्यां चूतविजयं। षष्ट्यां कृषिं। सप्तम्यां वाणिज्यं। श्रष्टम्यां वाजिनः। पग्रुन् नवस्यां। दमस्यां गावः। पुत्ताः ब्रह्मवर्चस्विनस्त्वेकाद्य्यां। कनक-रजते दाद्य्यां। सौभाग्यं चयोद्यां। सर्वान् कामान् पञ्चद्य्यां। मस्त्रहतानां श्राद्धकर्मणि चतुर्दभी मस्ता।

श्राद्धं कुर्यादित्यधिकारे हारीतः।

पञ्चमीं पुत्तकामः । षष्ठीं धनकामः । सप्तमीं पग्नकामः । श्रष्टमीं प्रस्तहतानामारोग्यकामः । नवमीं सेनाकामः । द्र्यमीम-स्नाद्यकामः । एकाद्र्यीस्द्विकामः । दाद्यीं स्त्रीकामः । त्र्योद्यीं यप्रस्कामः । चतुर्द्यों स्तिकामः । खिस्तिकामोऽमावास्थायां सर्वकामः ।

पैठीनिसः।

पञ्चम्यां पुत्तकामोयजेत। षष्ठ्यां पश्चकामः। सप्तम्याम्हद्धिकामः। श्रष्टम्यामन्नाद्यकामः। नवम्यां ब्रह्मवर्षसकामः। दश्चम्यां सर्वकामः। एकाद्य्यां धनकामः। दाद्य्यां चेत्रकामः। त्रयोद्य्यां स्वीविश्वतं। चतुर्देश्यां श्रस्तेण हतानां। सर्वकामोऽमावास्थायां।

मनुः।

कुर्वन् प्रतिपदि श्राद्धं सुरूपान् सभते सुतान्।
कन्यकान्तु दितीयायां त्तीयायान्तु बन्दिनः॥
पश्चन् चुद्रांश्वतुर्थ्यान्तु पश्चन्यां श्रोभनान् सुतान्।
षष्ट्यां धूतं कृषि वापि सप्तस्थां सभते नरः॥

श्रष्टम्यामिप वाणिच्यं लभते श्राद्धदः बदा ।

खान्नवम्यामेकखुरं दश्रम्यान्तु खुरं वज्र ॥

एकादश्यां तथारोग्यं ब्रह्मवर्चित्वः सुतान् ।

दादश्यां जातक्पञ्च रजतं कुप्यमेव च ॥

जातिश्रेष्ठ्यं चयोदश्यां चतुर्दश्यान्तु सुप्रजाः ।

प्रीयन्ते पितरञ्चाच ये श्रस्तेण हता रणे ॥

दत्यादीं विनिर्दिष्टान् विपुलान् मनसः प्रियान् ।

श्राद्धदः पञ्चदश्यान्तु सर्वान् कामान् समस्रुते ॥

'बन्दिनः' स्तावकान्।

ब्रह्मपुराण-मार्कण्डेयपुराणयोः।

कन्यागते सिवतिर दिनानि दम पञ्च च ।
पार्वणेने इ विधिना श्राद्धं तच विधीयते ॥
प्रतिपद्धनलाभाय दितीया दिपदप्रदा ।
वरार्थिनी हतीया तु चतुर्थी मचुनामिनी ॥
श्रियं प्राप्तोति पञ्चम्यां षष्ट्यां पृष्टो भवेच्नरः ।
गणाधिपत्यं सप्तम्यामष्टम्यां बुद्धिसुत्तमाम् ॥
स्तियो नवस्यां प्राप्तोति दम्मयां पूर्णकामताम् ।
वेदांस्त्याप्तृयात्मर्वानेकादस्यां कियापरः ॥
दादस्याञ्च प्रजालामं प्राप्तोति पित्यपूजकः ।
प्रजां सेधां पशुं दद्धं खातन्त्यं पुष्टिसुत्तमां ॥
दीर्घमायुर्थेश्वर्यं सुर्वाणस्त चयोद्भीं।
स्वाप्नोति न सन्देषः साद्धं श्राद्धपरो नरः ॥

युवानः पितरो यस स्ताः प्रस्तेण वा हताः ।
तेन कार्यं चयोदध्यां तेषां तिमभीषाता ॥
श्राद्धं सुर्वन्नमायां तु यत्नेन पुरुषः प्रुचिः ।
सर्वान् कामानवाप्नोति स्वर्गं चानन्यमञ्जुते ॥
विष्णुधर्मोत्तरे ।

स्तियः खरूपास गरहे कत्याजना तथा धनम्।

सर्वान् कामान् यशस्व स्त्रियं चूतजयं कृषिं॥

वाणिज्यं पश्रवस्व वाजिनस्व तथा स्तान्।

सुवर्णं रूप-सीभाग्यं प्राप्तोति श्राद्धदः क्रमात्॥

प्रतिपत्पस्तित्वेतद्यावद्राजंस्त्वेयदश्रीं।

चतुर्दश्यान्तु कर्त्तव्यं ये नराः श्रस्त्रघातिताः॥

श्राद्धं सदा पञ्चदश्रीषु कुर्वन्

कामान् समग्रान् लभते ममुखः।

तस्मात् प्रयत्नेन नरेन्द्र कार्य्यं

श्राद्धं सदा पञ्चदश्रीषु तज्ज्ञेः॥

विष्णुधर्मी

कन्यागते सिवतिर कृष्णपचेऽष्टमी तु या।

सा च पापहरा पुष्णा भिवस्थानन्दवर्द्धनी ॥

सानं दानं जपे। होमः पिल-देवाभिपूजनं।

सन्वे भीतिकरं स्थाद्धि कृतं तस्थां चिलाचने॥

विभेषतः कृतं आद्धं होमश्च विधिवन्तुने।

तस्माच्छाद्धं प्रयत्नेन तस्थां कुर्यादिचचणः॥

एकभक्तन्तु पञ्चन्यां षष्ट्यां नकं विदुर्वधाः।

खपवाषस्तु सप्तन्यामष्टन्यां पूजयेच्छिवम् ॥

पूजयिता भिवं भक्त्या पितुः श्राह्वन्तु कस्पयेत्।

छता तु विधिवच्छाद्धं भुज्जीत पित्यसेवितं॥

यस्तस्यां कुरते श्राह्यं पूजयिता चिलाचनं।

तस्य वर्षाणि त्रप्ताः स्युः पितरा द्या पञ्च च॥

दति काम्यास्तिथयः।

# श्रय नस्रवाणि।

तच मनुः।

युचु कुर्विन्दिनचेषु सर्वान् कामान् समग्रुते । श्रयुचु च पित्हनचेन् प्रजां प्राप्नोति पुष्कलाम् ॥ 'युचु' समेषु, 'श्रयुचु' विषमेषु । यमः।

युचु सुर्वन् दिनर्चेषु सर्वान् कामानवाप्त्रयात्। गजच्छायां पित्वनर्चन् प्रजाः प्राप्तोति पुष्कलाः #

याज्ञवल्काः।

खगं द्यपत्यमाजय ग्रीयं चेचं वलं तथा।
सतान् श्रेष्ठ्यय सीभाग्यं सम्दृद्धं सुख्यतां ग्रुभाम्॥
प्रवृत्तचक्रताञ्चेव वाणिज्यप्रस्तीं स्तथा।
श्रदेशिलं यग्रीवीतग्रीकतां परमां गतिम्॥
धर्माविद्यास्भिषक्षिद्धं कुणङ्गामण्जादिकम्।

श्रमानायुश्च विधिवद् यः श्राद्धं सम्प्रयक्कति ॥ कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाप्तुयादिमान् । श्रास्तिकः श्रद्धानश्च व्यपेतमदमत्सरः ॥ 'प्रवृत्तचन्नता' श्रप्रतिहतज्ञानग्रालिलं । विष्णुः ।

खर्ग क्रित्तकासु। श्रपत्यं राहिणीषु। ब्रह्मवर्षसं सौस्ये। सेन्द्राण सिद्धं रौद्रे। अवं पुनर्वसौ। पृष्टिं पुत्ये। श्रियं सार्पे। सर्वान् कामान् पित्ये। सौभाग्यं भाग्ये। धनमार्थन्ते। ज्ञातिश्रेष्ठ्यं हस्ते। रूपवतः सुतां-स्वाद्रे। वाणिच्यसिद्धं वायौ। कनकं विश्वाखासु। सुमिचाणि मैचे। क्रिषं मुले। समुद्रयानसिद्धिमाणे। सर्वान् कामान् वैश्वदेवे। श्रेष्ठ्य-मभिजिति। सर्वान् कामान् श्रवणे। वसं वासवे। श्वाराग्यं वाहणे। कुण्यद्रयमाने। ग्रहमाहिर्वेष्ट्रे। गाः पौण्णे। तुर्गानाश्विने। जीवित यास्ये।

'सौस्यं' स्वगित्रः। 'रौद्रम्' त्राद्धी। 'सार्पम्' त्रक्षेषा। 'पित्यं' मघा। 'भाग्रं' पूर्वणस्गुन्यः। 'त्रार्थसं' उत्तरणस्गुन्यः। 'लाष्टं' चिचा। 'वायुः' खातिः। 'मैचम्' त्रन्तराधा। 'ग्राकं' च्येष्ठा। 'त्राप्यं' पूर्व्याषादा। 'वैश्वदेवम्' उत्तराषादा। 'वासवं' धनिष्ठा। 'वार्ष्णं' ग्रतमिषक्। 'त्राजं' पूर्व्यभाद्रपदा। 'त्राचिर्वृध्रम्' उत्तरभाद्र-पदा। 'पौष्णं' रेवती। 'त्राश्विनम्' त्रश्विनौ। 'वास्यं' भरणी। विष्णुधर्मीत्तरे।

> खर्ग सपत्यानि तथा ब्रह्मवर्षसमेव च। रौद्राणां कर्मणां चिद्धिं सुवं पुष्टिं तथा श्रियं॥

सर्वान् कामां स्व सीभाग्यं धर्मः ज्ञातिप्रधानतां।
क्ष्पयुक्तां स्व तनयान् वाणिच्यं धनसम्पदं॥
कनकं सुद्धेत राज्यं सफला स्व तथा कृषिं।
समुद्रयानलाभ स्व सर्वान् कामां स्व येव च॥
श्रेष्ठ्यं कामां स्वया सर्व्वान् बलमारे ग्रायमेव च।
कुष्पद्रय्यं ग्रहं गावस्तुर ङ्गां स्वेव जी वितं॥
कित्तिकादिभरण्यन्ते क्रमादु दुगणे नरः।
एकैक स्मिन् क्रमात्कुर्वन् श्राद्धमान्नोत्यसं ग्रयं॥
मार्कण्डेयपुराणे।

कित्तितासु पितृनर्चन् खर्गमाप्तीति मा वः।

श्रपत्यकामा रे दिष्यां सौम्ये तेजिखतां नमेत्॥

प्रौर्यमार्द्राखवाप्तीति चेनादि च पुनर्वसी।

पुष्टिं पुष्ये सदाम्यर्च्य श्रम्भेषासु वरान् सुतान् ः

मघासु खजनश्रेष्ट्यं सौभाग्यं फाल्गुनीषु च।

प्रदानप्रीलो भवति सापत्यश्चोत्तरासु वै॥

प्रयाति श्रेष्ठतां सत्सु इस्ते श्राद्धप्रदो नरः।

इपयुक्तस्तु चिन्नासु तथापत्यान्यवाप्त्रयात्॥

वाणित्र्यलाभं खातन्त्र्यं विष्णाखा पुत्तकामदा।

कुर्वतां चानुराधासु द्युश्वकप्रवर्त्तितां॥

श्राधिपत्यञ्च ज्येष्ठासु मूले चारोग्यसुत्तमं।

श्राषादासु यगःप्राप्तिः चत्तरासु विश्वोकतां॥

श्रवणे तु ग्रभान् लोकान् धनिष्ठासु धनं महत्।

वेदिवनं लिभजिति भिषिकिद्धं च वार्णे॥
श्रजाविकं प्रीष्टपदे विन्देत् भार्था तयोत्तरे।
रेवतीषु तथा कुष्यमिश्वनीषु तुरङ्गमान्॥
श्राद्धं कुर्वेखयाप्त्रोति भरणीव्यायुरूत्तमं।
तस्मात्काम्यानि कुर्वीत ऋचेब्वेतेषु तत्तवित्॥
ब्रह्मवैवर्त्ते।

यमसु यानि श्राद्धानि प्रोवाच प्रप्रविन्दवे। तानि लं प्रट्रणु काम्यानि नचनेषु प्रथक् ॥ श्राद्धयोगे तु यः श्राद्धं करोति सततं नरः। श्रग्निदारासु <mark>धीमान् यो जायते स गतज्वरः॥</mark> त्रपत्यकामो रोहिष्यां मौम्ये तेजस्विता भवेत्। कूराणां कर्म<mark>णां सिद्धिसार्द्रायां श्राद्धसाचरेत् ॥</mark> चेचभागी भवेत्पुची श्राद्धं सुर्वन् पुनर्वसौ। पुष्टिकामः पुनिस्त्रिये श्राद्धं कुर्वीत मानवः॥ त्राक्षेषास पित्वनर्चन् वीरान् पुत्रानवाप्नु<mark>यात्।</mark> श्रेष्ठो भवति ज्ञातीनां मघाश्राद्धं समाचरेत्॥ फाल्गुनीषु पित्वनर्चन् सीभाग्यं सभते नरः। प्रदानगीलः सापत्य उत्तरासु करोति यः॥ संसत्सु सुख्यो भवति इस्ते यस्तर्पयेत्पित्वन्। चिचायां चैव यः कुर्यात् पछ्छेद्रूपवतः सुतान् ॥ बातीषु चैव यः बुर्यात् वाणिच्ये बाभमाप्रयात्। पुष्तार्थं तु विशाखासु श्राद्धमाहितमानवः॥

श्वनगधास कुर्वाणो सुवश्वकं प्रवर्त्तयेत्।
श्वाधिपत्यं लभेत् श्रेष्ठ्यं च्येष्ठास् सततं त् यः ॥
स्रेलेनारोग्यमिच्छन्ति श्वाषादास सहेश्वरः।
छत्तरास श्वाषादास तीर्णभोको भवेत्वरः ॥
श्रवणे मन्लोकेषु प्राप्नुयात्परमां गतिं।
राच्यभागं धनिष्ठास प्राप्नुयादिपुलं धनं ॥
श्राद्धं लभिजिति कुर्वन् वेदान् साङ्गानवाप्नुयात्।
पूर्वप्रोष्ठपदे भक्तो विन्देत्ताजाविकं बद्धः।
धत्तराखनिकम्य विन्देत् गावः सहस्रभः॥
बद्धकुष्यकृतं द्र्यं विन्देत् कुर्वंसु रेवतीं।
श्रश्वानाश्रयुजे सङ्को भरण्यामायुक्तमं॥
दसं श्राद्धविधं कुर्वन् भ्रमित्रुकं भ्राप्यान्दुर्महीमिमां।
कत्स्वाञ्च लेभे सोत्वष्टो लचवर्षं भ्रभास तां॥
कृतसाञ्च लेभे सोत्वष्टो लचवर्षं भ्रभास तां॥

खर्गञ्च लभते कला कत्तिकास दिजोत्तमः।
त्रापत्यमय रोहिष्यां सौम्ये तु ब्रह्मवर्षसं॥
रौद्राणां कर्षणां सिद्धिमाद्रीयां ग्रौर्यमेव च।
पुनर्वसौ चेत्रसिद्धं पुष्ये पुष्टिमवाप्नुयात्॥
सर्वान् कामांख्या सार्पे पित्र्ये सौभाग्यमेव च।
त्रार्थम्णे तु धनं विद्यात् फाल्गुन्यां पापनाग्रनं॥
जातित्रष्टेष्यं तथा हस्ते चित्रायाञ्च बद्धन् सुतान्।

वाणिञ्यसिद्धिं खातौ तु विश्राखासु सुवर्णकं ॥ मैने बह्रनि मित्राणि राज्यं ग्राक्रे तथैव च। मूले क्वषिं लभेत् ज्ञानं सिद्धिमाप्ये ससुद्रतः॥ सर्वान् कामान् वैश्वदेवे श्रेष्ठ्यन्तु श्रवणे पुनः। धनिष्ठायां तथा कामान् वाक्णे च परं बलं॥ श्रजैकपादे कुणं खादा हिर्नुध्ने ग्टहं ग्रुमं। रेवत्यां बद्दवोगावः श्रिश्विचान्तुरगांख्या। याम्ये तु जीवितं तस्य यः श्राद्धं संप्रयच्छिति॥ श्रवान्यान्यपि ब्रह्मपुराणवचनानि वैज्ञचर्छेऽपि सर्वथा पूर्वे।कान-तिरिक्तार्थानीति न लिखनो। ब्रह्मपुराणे।

> मघासु कुर्वन् श्राद्धानि सर्वान् कामानवाप्न्यात्। प्रत्यचमर्चितास्तेन भवन्ति पितरः सदा॥ द्ति काम्यानि नचचाणि।

#### श्रय वाराः।

श्रव विष्णुः।

सततमादित्येऽन्हि श्राद्धं कुर्वनारोग्यमाप्तोति। सौभाग्यं चान्द्रे। समर्विजयं कौजे । सर्वान् कामान् बौधे । विद्यामभीष्टां जीवे । धनं ग्रौके । जीवितं ग्रनेश्वरे । 'कौजे' मङ्गलदिने । 'जीवे' वृहस्पतिदिने । 🌕 विष्णुधर्मीत्तरे।

श्रतः काम्यानि वच्छामि श्राद्धानि तत्र पार्थिव।
श्रारोग्यमय सौभाग्यं समरे विजयं तथा॥
सर्वान् कामांख्या विद्यां धनं जीवितसेव च।
श्रादित्यादिदिनेध्वेवं श्राद्धं कुर्वन् सदा नरः।
कमेणैतद्वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा॥

## कूर्मपुराणे।

श्वादित्यवारे लारोग्यं सोसे सौभाग्यसेव च।
कुने सर्व्वच विजयं सर्वान् कामान् बुधस्य तु॥
विद्यामभीष्टान्तु गुरौ धनं वै भागवे पुनः।
प्रानेश्वरे लभेदायुरारोग्यञ्च सुदुर्लभं॥

## भविष्यत्पुराणे ब्रह्मीवाच ।

ये लादित्यदिने प्राप्ते श्राद्धं कुर्वन्ति मानवाः।
सप्त जन्मानि ते जाताः सम्भवन्यविरोधिनः॥
पञ्चतारं भवेद्यच नचचं गोष्टषध्यजे।
वारे तु देवदेवस्य वासरः पुत्तदः स्तृतः॥
जपवासो भवेदच श्राद्धं कार्यं तथा भवेत्।
प्राप्तनं वापि पिण्डस्य मध्यमस्य प्रकीर्त्तितं॥
सोपवासस्तु वे भन्न्या पूज्यचेव गोपतिं।
धूप-मान्त्योपहारस्तु दित्यगन्धसमन्वितः॥
एवं पूज्य विवखनं तस्येव पुरतो निष्मि।
असौ स्विपिति वे वीर जपन् श्वेत महासते॥
प्रातस्त्याय च स्वानं हत्वा दन्तार्धसुत्तमं।

र्कचन्द्रनमंभित्रैः करवीरैर्गणाधिपं॥ प्रपूच्य यहभूतेश्रमीशानं तु निलोचनं। वीरञ्च पूजिं थला तु ततः श्राद्धं प्रकल्पयेत्॥ पञ्चभिर्नाञ्चणैर्देव दिवीभीमेश सुनत । दिव्यमङ्गेस्तच देवं ब्राह्मणैः परिकल्पयेत्॥ पिचांसु बाह्मणान् भौमान् प्रकस्यान्धकसूदनं। कुर्यादेवं ततः श्राद्धं पार्वणं भास्करप्रियं श्राद्धे लय समाप्ते तु श्रद्यात्पिण्डं सुमधमं। पुरतो देवदेवस्य स्थिला मन्त्रेण सुन्रत ॥ म एष पिण्डो देवेश चोऽभीष्टस्तव सर्वदा। श्रश्नामि पुरतसुभ्यं येन मे सन्तिर्भवेत्॥ प्रसादात्तस्य देवस्य यन्त्रे प्रार्थयते मनः । द्रत्यं संपूजितो हाच भास्करः पुच्चदो भवेत्॥ श्रतोऽयं पुत्रदो वारो देवस्य परिकीर्त्तितः। एवमच सदा यसु भारकरं पूजयेन्नरः। उपवासपरः श्राद्धे स पुत्रं लभते धुवं ॥ धनं धान्यं हिर्ण्यञ्च त्रारोग्यं सुखमुत्तमं। खर्गलोकं खयं प्राप्तस्ततो राजा भवेजुषु ॥ प्रभया दिजसंकाशः कान्या जम्बूकसिकाः। वीर्येण गोपतेसुच्यो गाभीर्योः कलगोद्भवः॥

'श्रविरोधिनः' श्रनुश्र्न्याः । रोहिष्णक्षेषा-मघा-हसार्खानि चलारि वै नचनाणि पञ्चताराणि। श्रेष्ठो गौः गोरुषः स ध्वजो यस सः 'गोष्टष-ध्वजः'। ष्टष-याघ्र-पुङ्गव-कुञ्चराद्यानां श्रेष्ठ्यवाचिनासुत्तरपदे भरतर्षभादिषु दर्भनात्।'देवदेवः' सूर्यः। उपवासोऽच प्रानेञ्चरदिने आ-द्भगदित्यवारे। एतच "प्रातक्त्याचेत्यादिना यन्थेन व्यक्तीभविष्यति। मध्यमिष्ख्प्राप्रनमत्र यजमानस्यैव प्रतीयते,श्राद्धान्तरेषु तु पत्या वि-हितलात् तत्कर्दकमेव। श्रन्ये तु दम्पत्योः पुत्रकामयोः सहाधिकारा-दिशेषाभिधानात् दयोरपि पिण्डपाश्चनमिति युत्तं। दृश्वते च पुत्तीय-कर्मान्तरे दयोरपि इवि: प्रेषप्राप्रनं। तद्यथा। प्रतपथे। "चीरौदनं <mark>पाचियला सर्षियान्तमञ्जीयातामित्यादि। तथा तत्रेव होमानन्तरं</mark> "इलोद्भुत्य प्रास्त्राति प्राग्धेतरस्थाः प्रयच्छतीति । 'गोपतिः' सूर्यः, स च सुवर्णादिप्रतिमादिभविस्यत्पुराणोक्तप्रकारेण स्रोन्नि वा पूजनीयः। 'यितः' महायिताखाः षड्चरः सूर्यमन्त्रः त्रीं श्वश्वील्काय नमः इत्येवंप्रसिद्धः। श्रर्घदानमम्बरस्यसूर्याभिसुखो भूला स्वरिष्डले कुर्यात्। <sup>'पूज</sup>ियलेति पुनः पूजनोपादानात् पूज्यान्तरावगतौ ग्रहभूतेग्रादयः पञ्च देवताः प्रणवादिभिञ्चतुर्थ्यन्तैः खनामभिः पौठे पूच्याः । दिया मङ्गा भोजकाख्या ब्राह्मणविश्रेषास्तेचे त्रापथे प्रसिद्धाः, तद्ने भौमाः। अत्र वैश्वदेविकस्थाने मङ्गानुपवेश्य पित्रस्थाने बाह्मणान्तरानुपवेष्रयेत्। एवमच सदेति विशिष्ट्रफललाभार्थं त्राद्य-त्तिकथनं, 'प्रभा' श्रौज्वत्यं, 'दिजः' चन्द्रमाः। 'कान्तिः' तेजः 'जम्बूकः' वर्णः, "वर्णो वे जम्बूक इति श्रुतेः । वर्णसादित्यः, "वर्णो माघमामे तपतीति दर्भनात् । 'गोपतिः' पश्चपतिः ग्रम्पुरित्यर्थः । 'कलग्रोद्भवः' श्रगस्यः, स च गस्भीरतरससुद्रपानादितगभीरतया विवचितः।

#### महापुराणे।

ग्रुकाङ्गारकयुक्ता या चतुर्यी जायते यहा। मह्या माह्रहिपो न प्रेतो जायते स्तः॥ स्कन्दपुराणे।

षमायां यदि स्रोमः स्थात् सप्तम्यां वे दिवाकरः।
पत्रदेश्यां पत्रस्थां वा वारः स्थान्मकृतस्य तु।
तदा आद्धं प्रकर्त्तव्यं पित्रणां तिप्तिमित्कता॥
पित्रपंत्रस्वाणि पष्टिवर्षप्रतानि च।
नन्दन्ति पितरः स्वर्गे विमानवरमास्थिताः।
तावन्तमेव कासं हि आद्धकर्त्तुस्वया फसम्॥
इति काम्या वाराः॥

# श्रव काम्याः प्रकीर्णकालाः।

## तच विष्णुपुराणे।

मासि मास्यसिते पर्चे पश्च द्रम्यां नरेश्वर ।
तथाष्ट्रकास कुर्वीत काम्यान् कालान् प्रयुष्य मे ॥
श्राद्धार्षमागतं द्रयं विशिष्टमयवा दिजम् ।
श्राद्धं कुर्वीत विश्वाय यतीपातेऽयने तथा ॥
विषुवे वापि संप्राप्ते यहणे प्रणि-सूर्ययोः ।
समस्येयेव भूपाल राशिय्वर्कं च गष्कति॥
नचन-यहपीड़ास दृष्ट्यप्रावलोकने ।
दृष्णाश्राद्धानि कुर्वीत नभस्यसागमे तथा ॥
66

### मार्के खेयपुराणे।

कार्थं श्राह्ममावाकां मासि मासुद्रुपच्छे।
तथाष्ट्रकाखणवश्यमिष्टं कालं निवोध मे ॥
विशिष्ट्रबाह्मणप्राप्तौ सूर्येन्द्रबह्णेऽयने।
विषुवे रविषंक्रान्तौ व्यतीपाते तु पुत्रक ॥
श्राह्महृद्यसम्पत्तौ तथा दुःखप्तदर्भने।
जन्मर्च-गहपीदासु श्राह्मं कुर्वीत चेक्क्ष्या॥

## विष्णुर्खाइ।

मंक्रान्तिविषुवे चैव विश्वेषेणायनदयम् । यतीपातोऽय जन्मचें चन्द्र-सूर्ययच्खाया ॥ दत्येतान् त्राद्धकाखांख्य काम्यानाच प्रजापतिः । त्राद्धमेतेषु यद्दन्तं तदानन्याय कल्पते ॥

## ब्रह्मवैवर्त्त ।

श्रमावास्यां प्रयत्नेन श्राद्धं सुर्वास्कुचिः सदा ।
सर्वान् कामानवाप्तीति स्वर्गं चान्ते समश्रुते ॥
स्वतं दद्यादमावास्यां सोमस्वायायनं महत् ।
एवमाध्यायितः सोमस्तीन् सोकान् धार्यिस्वति ॥
सिद्ध-चारण-गन्धवैः स्त्रयते नित्यपूजितः ।
सर्वैः पुष्पैर्मनोज्ञेस सर्वकामपरिष्कदैः ॥
नृत्य-वादिच-गीतेस श्रप्परोभिः सहस्त्राः ।
स्वतीक् देव-गन्धर्याः सिद्धसङ्गास्य तं सदा ।

पित्रभक्तस्वमावाद्यां सर्वान् कामानवाप्नुयात्। पितृ देवान् यजन् भन्ना यतोऽखामचयं फलम् ॥ 

पृष्टिं प्रजां सरितं सेधां पुत्रानैश्वर्यसेव च। विविधः पौर्णमास्यान्तु वर्वं वस्पूर्णमञ्जूते ॥ महापुराचे । जिल्लाहरूकि एक । क्षेत्रहरूक प्रकारिक

नान्दीसुखानां प्रत्यव्दं कन्याराधिगते रवी । 📨 🔠 णौर्णमास्थान्तु कर्त्तव्यं वराह्वचनं यथा ॥

भाद्रपदमासान्तर्गते यत्र कचन दिने कन्याराग्री रविसंक्रमणे जाते तन्त्रासमध्यवर्त्तान्यां पौर्णमाखां नान्दीसुखानां पित्रणां श्राद्धं कर्त्तव्यम् । तच्चावय्यकं "प्रत्यब्दिमिति वचनात् । नान्दीमुख्याब्देन चाच प्रपितामहात्परे विविचताः यस्मादिसानेव पुराणेऽस्य वचन-खाननारमेवोक्तम् । अवस्थानिक विकास कार्या

ये खुः पितामहादूष्टं ते खुर्नान्दीसुखास्तयः। प्रसन्मसुखसंज्ञासु मङ्गलीया यतसु ते ॥ दति। श्रव पितामस्वचनेन प्रपितामसः खचणीयः यदुकं बह्यपुराण-वचनात्। । अधिकारिकक्षारः विकासिकारिकार

पिता पितामस्यीव तथीव प्रपितामसः। चयो स्रमुखा स्रेते पितरः सम्प्रकीर्त्तिताः। तेभ्यः पूर्वे चयो ये तु ते तु नान्दीसुखाः स्तृताः ॥ इति। त्रख नान्दीमुखवचनखेतत्पौर्णमामीनिमित्ततत्राद्धविधिनैकवा-कातापरलाष्ट्राद्वान्तरे नान्दीसुखग्रब्देन प्रिपतामहात्परे त्रयो न

वाद्याः। यथेतेषु नान्दीसुखसंजाः किमर्थाः। यथ यथा पशब्दः वितरी गताः दत्यादी च यदिप्रव्देवचनखायभेददृष्टिविधानार्थः, तथाच वाराष्ट्रकस्पीयः पित्रगणभेदप्रकर्णोक्तनान्दीसुखाख्यप्रित्य-णाभेददृष्टिविधनार्थं उच्यते। तेन यतोऽच प्रसन्नसुखसंज्ञा दत्या-दिना नन्दनसुखयोगानान्दीसुखप्रव्दनिष्यन्तिरभिप्रतेति दर्धितस्। यतोनाभेददृष्ट्यपदेप्रार्थः। यथ कौण्डपायिनीये सासहोमेऽग्रिहोच-मिति परप्रव्दः परच प्रयुव्यसानसदद्भावङ्गमयन्नेयसिकाग्निष्टेशच्य-मातिदेप्रार्थः, तथाच नान्दीसुखप्रव्दोऽपि पुत्रजन्मादिकान्नविद्या-प्रसद्धनान्दीसुखधर्मातिदेप्रार्थः उक्तोत्तरतात्। न द्ययं परप्रव्दः परस्यस्थाविवचया प्रयुक्तः, किन्तु नन्दनसुखलयोगादिति। यतोऽख्य प्रयोद्यने प्रयोजनं सन्यासहे।

हारीतः।

श्रष्टकामाद्यभ्यद्यासीर्थथाचीपपत्तयः ।

पित्वणामितरेकोऽयं मासिकार्थी भुवः स्ततः ॥

श्रद्धवेवर्त्त-वायुपुराणयोः ।

श्रय कालं प्रवच्छामि श्राद्धकर्मणि पूजितम् ।

काम्य-नैमित्तिकाजसं श्राद्धकर्मविधायिभिः ।

पुत्राराधनमूलाः स्थुरष्टकास्तिस् एव च ॥

इति काम्याः प्रकीर्णकालाः ।

श्रय सामान्यतः श्राद्धतिथिनिग्यायः।

तच यद्यां तिथी श्राद्धं विदिनं सा चेदिनदयसनिथनी तदाः

पिसन्दिने प्रपराष्ट्यापिनी तचेव श्राद्धमनुष्टेयम्। तथाच निगमः।

> पूर्वाचिकास्त तिथयो देवकार्य्यप्रसप्रदाः। श्वपराचिकास्त्रचा ज्ञेत्राः पिचर्चे तु ग्रुअप्रदाः(९) ॥

इपः।

पूर्वाचे देवकार्याणि मनुष्याणां च मधमे। पिद्धणां चापराचे तु कार्याखेतानि यवतः॥ षदा तु दिनद्ये चापराच्यापिनी तदा पूर्वेव याचा। यथाइ वृह्मनुः।

यसामसं रविर्याति पितरसामुपायते। तिथिक्तेभ्यो यतो दत्ता द्वपराचे खयभुवा॥ मनुरिष ।

यखामसं रविर्याति पितरस्तासुपासते। या पिट्टभ्या यतो इत्ता द्वपराचे खयभावा। यखां त्रपराष्ट्रसम्बन्धे सत्यस्तमयानुरुत्तिः सा पिद्रकार्ये प्रप्रसा न लक्तमयमाचममद्भेत्यर्थः ।

तथाच हारीतोऽपि।

श्रपराषः पितृणां तु यापराष्ट्रानुयायिनी । या <mark>याच्या पिहकार्ये तु न पूर्वाचानुवायिनी ॥</mark> चदा त्रभयदिनद्येऽप्यपराष्ट्रयापिनी न सभ्यते तदापिपूर्वैव। चयाच् वृद्धयाज्ञवस्त्यः।

<sup>(</sup>१) शुमावशा इति ख॰।

देवकार्ये तिथिर्ज्ञेया यखामभ्युदितो रिवः । पिद्यकार्ये तिथिर्ज्ञेया यखामस्तमितो रिवः ॥ प्रिवरहरू-सौरपुराणयोः।

प्रातः प्रातद्योखा खात् तिचिर्दैवपखेषु सिः।

मूर्जं हि पित्टत्र्यूषे पैचं चोक्तं महर्षि सिः॥

नारदी वपुराणेऽपि।

तियेः प्रान्तं सुराखं हि उपे। खं कवयो विदुः ।

पित्रं मूलं तियेः प्रोक्तं ग्रास्तज्ञेः कालको विदैः ॥

पित्रेऽस्तमयवेलायां स्पृण्णेत्यूर्वे निगचते ।

न तत्रीद्यिकी ग्राह्मा देवेष्वीद्यिकी तिष्टिः ॥ इति ।

गोभिलोऽपि ।

सायाक्रवापिनी या तु पार्वणे सा उदाइता। सापि सुहर्त्तचयान्त्रितास्त्रमयसम्बन्धिनी याच्चा। तथाच बौधायनः।

खदिते दैवतं भानी पित्राञ्चासमिते रवी। दिसुहर्त्तं चिरक्रश्च सा तिथिईय-कथयोः॥ मनुः।

यसामसं रविर्याति पितरसामुपामते।

या पित्रभ्या यतो दत्ता सपराचे स्वयभुवा॥ रति।

पपराच्यापिन्येवासामयसम्बन्धिनी याद्या न तु तक्कृत्येतिवचनात् प्रतीयते। प्रतो वाचनिककासामावाक्काद्धमेव न कर्त्तथं
प्रविधकारात्, सत्यं किन्तु वस्तृतः चिमुह्रक्तांया प्रप्रि।

तिष्यादिषु भवेद्यावान् ह्रासोद्यद्धः परेऽइनि। तावान् थाह्यस्त पूर्वे युरदृष्टोऽपि स्वकर्मणि॥ दति वचनात् अधिककालकच्यनया अपराकेऽपि समावात्। णुनहिनचये, बान्ये दृद्धौ ह्यूत्तरैव याचा ।

तथाच व्याचः।

खवीदर्पस्तथा हिंसा चिविधं तिथिसचणम्। खर्व-दर्पौ परौ पूच्यौ हिंगा खात्पूर्वकालिकी ॥ एतद्दाक्यविषयविवेकस्तु तिथिविशेषश्राद्धे, श्रुक्तपचे पूर्वाच्या-पिनी तिथियांचा, कष्णपचेऽपराच्यापिनी तिथियांचा। दे ग्रक्तो दे तथा कृष्णे युगादीन् कवया विदुः। श्रुक्ते पूर्वाह्निके याद्ये कृष्णे चैवापराह्निके ॥

दत्यादिवचनेभ्यः पूर्वाह्मापराह्मी "त्रावर्त्तनात् पूर्वाह्मी ह्मपवपाह्म-खायापर इति दर्शिती श्रक्षः पूर्वापरी भागी, इति निर्णयः, ग्रेषं पूर्ववत्। यदा त्रभे तुल्यकालेकदेशं व्याप्तृतस्तदा रही चये बाम्येऽप्युक्तरैव न पुनः रुद्धावेवोत्तरा चये साम्बे तु पूर्वेति "पूर्वा तु कर्त्तयेत्याहि-वचनस्य स्ताइति चिविषयलात् प्रथमातिकसे कारणासद्वावाच ।

या यस्य विचितः कासः कर्मणसत्दुपक्रमे। विद्यमानोभवेद कं ने जिल्लातीपक्रमेण तु॥

इत्यादिवचनात् । एके। हिष्टा दिश्राद्धेषु पुनर्मधाक्रयापिनी याचा।

तथाच दृद्वगौतमः।

मधाक्रवापिनी या सात् धेक्षोहिष्टे तिचिभंवेत्।

श्वपराश्व्यापिनी या पार्वणे या तिथिभंगेता ॥ बीधायनाऽपि ।

मधाक्रयापिनी या तु तिथिः पूर्वापरापि वा । तथां पित्रभ्यो दातयं च्चाय-यद्धी न कार्यम् ॥ तथाच हारीतः।

श्वामश्राद्धन्तु पूर्वाचे एको हिष्टन्तु मध्यतः।
पार्वणं चापराचे तु प्रातर्र्गद्धिनिमित्तकम् ॥
दैविकश्राद्धे तु पूर्वाचयापिनी तिथियांश्वा ।
कर्मणो यस्य यः कालस्तत्काख्यापिनी तिथिः।
दिखादिवचनात् तस्य च पूर्वा एव विधानात्।
तथाच मनुः।

पूर्वाचे दैविकं श्राद्धमपराचे तु पार्वणम् ।

एकोहिष्टन्तु मध्याक्षे प्रातर्दद्धिनिमित्तकम् ॥

दैविकश्राद्धस्त्रचणं पारस्करोकं ग्राच्चम् ।

देवानुहिष्य क्रियते यत्तहैविकसुच्चते ।

तिकात्यश्राद्धवत्कुर्याद्वादष्यादिषु यत्नतः ॥

दित निर्णयः, ग्रेषं पूर्ववत् । यदापि तिथिवृद्धिवग्रात् अभे श्विष समग्रं कर्मकाचं याप्नुतः चयवग्रादा कर्मकाचं न सृग्रतस्तदायुत्तरेव पासा ।

> दिसुइन्तें चिरक्षो वा सा तिथिईय-कथयोः । खदिते दैवतं भागौ पिश्चञ्चास्तमिते रवौ ॥ खपवासवतादीनां घटिकेकापि दृष्यते ।

खद्ये **सा तिथिर्ज्ञेया विपरीता तु पेहकी**॥

द्दित वचनात्। नन्यसादेव वचनात् यदापि पूर्वाषं याप्नोति उदयेऽपि दिसुह्रत्तां ई्र्यापिनी पूर्वाषं याप्नोति तदायुत्तरैव कसाच ग्टस्नते "कर्मणोयखेत्यादेः सामान्यमास्त्रतादिति। उच्यते। सत्यं, यचोभयदिनेऽपि कर्मकाख्यापिनी तिथिः कर्मकाखं न स्पृमित वा तच का तिथिमां द्वेति सन्देष्ठे वचनाकाङ्गायां सामान्य-मास्तादिमेषमास्त्रस्य मोच्चप्रद्वतेति सन्देष्ठे वचनाकाङ्गायां सामान्य-मास्तादिमेषमास्त्रस्य मोच्चप्रद्वतेति सन्देष्ठे वचनाकाङ्गायां सामान्य-सिम्नेव दिने विद्यिकर्मकाले विद्यितियिखाभेन का तिथिमां स्निति सन्देद्याभावाचिश्वायकवचनानवकामः।

इति सामान्यतः त्राद्धनिर्णयः।

#### श्रय प्रेतश्रादकालः।

तत्र तावलवसंज्ञकानां श्राह्मानां, तत्र चान्तर्याष्टं कियभाणानां नवश्राद्धसंज्ञां निवेशयलाश्वलायनोदशाष्ट्रपर्यन्तं नवश्राद्धकालं मन्यते "नवश्राद्धं दश्राचानि नविभन्नन्तु षष्टृद्धन् दृति। एषान्तु श्रष्टःसङ्ख्या देश-कालविभागमेकादशाष्ट्रिकस्य च नवश्राद्धसंज्ञकलमाष्ट्र, नागर-खाल्डे भर्दयज्ञः।

वीणि सञ्चयनसार्थे तानि वे ग्रिणु साम्यतस्। यच स्थाने भवेन्यृत्युक्तच श्राद्धं तु कारचेत्<sup>(१)</sup>॥ एकोह्छिं ततो मार्गे विश्वामो यच कारितः।

<sup>(</sup>१) कल्पयेदिति गु॰।

ततः सञ्चयनस्थाने ततीयं श्राद्धिमयते ॥

पञ्चमे सप्तमे तददष्टमे नवसे तथा ।

दग्रमेकादग्रे चैव नवश्राद्धानि तानि वै ।

सन्प्राप्तायां वैतरिष्यां ततस्तृप्तिमवाष्ट्रयात् ॥

निद्धपुराणे ।

हतीयेऽहनि कर्त्तवां प्रेतदाहावनी दिजाः । स्तकान्ते ग्रहे श्राद्धमेकोहिष्टं प्रचचते ॥

त्राह कात्यायनः।

चतुर्घ पञ्चमे चैव नवमैकाद्शे तथा। यदत्र दीयते जन्तोस्तत्रवत्राद्धसुच्यते॥

व्यासः।

प्रथमे सप्तमे चैव नवमैकादग्रेऽहिन ।

यनु वै दीयते जन्तोस्तन्ववश्राद्धमुख्यते ॥
श्राह ग्रह्मः ।

श्राद्यं श्राद्धमग्रद्धोऽपि कुर्यादेकाद्गे तथा।
कर्त्यकात्कालिकी ग्रद्धिरग्रद्धः पुनरेव मः॥
'श्राद्यं' नवं।

पैठीनिसः ।

मद्यः श्रीचे प्रदातयं प्रेतस्वैकाद शेऽहिन । स एव दिवमस्तस्य श्राद्ध-ग्रय्यासनादिषु ॥ कूर्मपुराषे ।

प्रेताय च ग्रहदारि चतुर्चे भोजयेह्निजान्।

दितीयेऽहिन कर्त्तयं चुरकर्म सवास्तवैः ॥
चतुर्चे वास्तवैः सर्वैरस्थां सञ्चयनं लभेत् ।
पूर्वान् दिजान् प्रभुञ्जीत युग्गांसु श्रद्धया ग्रह्मीन् ॥
पञ्चमे नवसे चैव तथैवैकादग्रेऽहिन ।
युग्गांसु भोजयेदिपान् नवश्राद्धन्तु तदिदः ॥

ब्रह्मपुराणे ।

चतुर्च बाह्यणान् पञ्च पञ्चमेऽहान स्रस्तां। नवसे वैध्यजातीनां श्रद्धाणां दश्वमात्परे॥

श्रचि:।

प्रेताधं स्तकान्ते तु ब्राह्मणान् भोजयेक्ततः।
नव्श्राद्धनिमिनं तु एकमेकाद्येऽइनि ॥
एवञ्च सत्येकाद्याहिकान्ववश्राद्धाद्यौचान्ते विधीयमानं ब्राह्मणभोजनं कर्मान्तरमिति गम्यते।

वृह्यतिः।

चतुर्चेऽहिन विष्रेभ्यो देयमनं हि बान्धवैः। गावः सुवर्षं वित्तञ्च प्रेतसुद्दिग्य प्रक्रितः॥ 'चतुर्चेऽहिन' सञ्चयाह दत्यर्थः।

यदिष्टं जीवतश्वासीत्तद्द्यात्तस्य यह्नतः। 'तस्य' प्रेतस्य, 'जीवतः', 'यदिष्टं' किश्चिदभीष्टं, श्वासीत्तद्या-

हित्यर्थः।

इति नवश्राद्धकालः।

# श्रव चेड्गश्राद्यानीत्येवंप्रसिद्यानां प्रतश्राद्यानां कालः।

तच बह्यपुराणे।

नृषां तु त्यक्तदेशनां श्राद्धाः षोड्य सर्वदा । सतुर्थे पश्चमे सेद नवमैकाद्ये तथा ॥ ततो दाद्यभिर्माषेः श्राद्धा दाद्यसङ्ख्या । कर्त्तवाः श्रुतितस्तेषां तच विप्रांस्तु भोजयेत्<sup>(१)</sup> ॥

गात्कर्षः ।

दाद्य प्रतिमासानि त्राद्यं षाएमासिके तथा।
सपिएडीकरणच्चेव दत्येतच्क्राद्धषोड्यम्॥
षाएमासिके दत्येतेन विहितयोः श्राद्धयोनिक्षपणमाह।

एकाहेन तु षण्मासा यदा खुरपि वा चिभिः।

न्यूनाः मंत्रसर्खेव स्थातां षाएसासिके तदा ॥

एकेनाइहा चिभिर्वा थदा षण्यासा न्यूनाः स्युः संवत्सरञ्च तदा षाण्यासिकान्दिके श्राद्धे कर्त्तचे इत्यर्थः।

भविष्यत्पुराणे।

श्राख्यसञ्चयने श्राद्धं चिपसे मासिकानि च।

रिक्रयोश्च तथा तिष्योः प्रेतश्राद्धानि षोड्ण ॥

रिक्रयोखिष्योरित्येकेनाक्वा न्यूने षष्ठे दादणे च मास दत्यर्थः।
तथा पैठीनसिः।

षाण्मासिकाब्दिके श्राद्धे स्थातां पूर्वेद्युरेव ते।

<sup>(</sup>१) तपंथेदिति ख॰ !

मासिकानि खकीये तु दिवसे दाद्गेऽपि च॥

सपिण्डीकरणादर्वाक्क्यांत् श्राद्धानि गोड्ग। एको द्दिष्टविधानेन कुर्यात्सर्वाणि तानि तु॥ बह्मपुराणे।

द्वादग्रेऽइनि मासे च चिपचे च ततः परम् । मासि मासि तु कर्त्तव्यं यावत्यंवत्यरं दिजै: ॥ ततः परतरं कार्यं सपिण्डीकरणं क्रमात्। क्रते **मिप्**डीकर्णे पार्वणं चोच्चते पुनः। ततः प्रस्ति निर्सुक्तः प्रेतनात् पित्ताङ्गतः ॥

#### व्याच्रपादः।

एकादणे चतुर्घे च मासि मासि च तत्परम्। प्रतिमंवसर्ञ्चेवसेकोहिष्टं स्ताइनि ॥ त्रशिमहोतत्राह्रे विशेषमात्र कात्यायनः। श्राद्धमग्रिमतः कार्थं दाहादेकादग्रेऽहनि। धुवाणि तु प्रकुर्वन्ति प्रमीताहानि सर्वदा ॥ चिपचिकादूर्द्धीनि 'भुवाणि'। त्रतएव जात्रकर्ष्यः। जर्डें चिपचात् यत् श्राद्धं स्टताह्रन्येव तद्भवेत्। श्रधसु कारयेहाहा<mark>दाहिताग्नेर्हिजन्मनः</mark> ॥ इति । हारीतस्त्रसमर्थविषये सासिकानां कालविकस्पानाहः सुख्यं श्राहुं सामि सामि श्रपर्याप्तावतं प्रति । दादगाहेन वा कुर्यादेका हे दादगाय वा ॥ इति ।

श्रवोपरितने प्रकर्णे दृद्धावुपिखतायां सपिण्डोकरणापकर्षणं वच्छते तिन्नवन्धनं च मासिकानामपक्षं पुनराद्यत्तिञ्च तन्नवं वच्छामः, श्रव च मासिकानि मासोपक्रम एव कर्त्तव्यानि। तथाहि मासमंविध्य मासिकं, मासमंवन्ध्य मासान्तर्गतदिनसंवन्धेनाष्णुपपद्यते, एवञ्च प्रथमातिक्रमे कारणाभावात् मासोपक्रम एव कर्त्तव्यता नि-श्रीयते। एवञ्च "प्रथममासिकोनमासिक-दितीयमासिक-वैपचिक-दितीय-चतुर्थ-पञ्चमोनषाण्मासिक-षाण्मासिक-सप्तमाष्टम-नवम-द-ग्रमेकाद्यमासिकोनाब्दिकानि षोड्ण श्राद्धानि क्रमेण दृद्धादिति कल्पस्चविद्यितक्रमोऽप्युपपद्यते। श्रन्थया स न स्थात् षाण्मासिकस्थो-नषाण्मासिकोत्तरंकास्त्रतात्, एवमन्यचापि। यन्तु "ततो द्वाद्य-सिमीसे: श्राद्धानि द्यासङ्घयेति वचनान्धासान्ते मासिकं कार्व्यमि-त्युकं, तदिचारासहलादुपेचणीयं। तस्मादाचारानुगुष्णाच्च मासोप-क्रम एव मासिकानीति सिद्धम्।

दति षोड्गन्नाद्धानीत्येवंप्रसिद्धानां कालाः।

# श्रय सिपएडीकरणकालः।

तत्र यथाकालं दश्रसु मासिकेषु श्रनुष्ठितेषु पूर्णे मंवत्सरे तदूर्ड्ड -त्सिर्गिकोऽनिग्निकसपिण्डीकरणस्य कालः।

तथाच मार्कण्डेयपुराणे मासिकान्तानि श्राद्धान्युक्काभिचितम्। श्रथ संवत्सरे पूर्णे यथाविकायते नरेः। स्विण्डीकरणं सम्यक् तथापि विधिक्चाते॥ कार्न्यानियक्तकर्वनानियमद्देवत्यसपिण्डीकरणाङ्गलं नैमित्तिकं च कार्नान्तरसुत्रं भवियत्पुराणे ।

मिपण्डीकरणं कुर्यात् यजमानो ह्यनग्निमान्। श्रनाहिताग्नेः प्रेतस्य पूर्णेऽन्दे भरतर्षभ॥ उक्तञ्च पुसस्येन।

निरग्निकः सपिण्डलं पितुर्मातु धर्मतः । पूर्णे मंत्रसरे कुर्यात् दृद्धिर्वा यदहर्भवेत् ॥

'दृद्धिः' चौल-मौज्ञी-विवाहादिक्षगेऽभ्युदयः। उपलचणं चैतत्। नान्दीत्राद्धनिमित्तभूतस्य कर्ममाचस्य, एतत् "स्वप्नाध्यायाध्यनाद्यप-मन्प्राप्तावित्युग्रनोवचने "कर्तुर्नान्दी मुखिमिति ग्राच्यायनवचने च स्कु-टौभविस्यति। सेषा यस्मिन् दिने दृद्धिरापद्येत ततः प्रागेवापक्षस्य मिण्डीकरणं क्रवा तदङ्गभूतं नान्दी मुखमं जितं त्राद्धं कुर्य्यादित्यर्थः। त्रनेन प्रदत्ताधिकारस्योपरिममाणितप्रेतत्राद्धस्य चौल-मौज्ञी-विवाहाधानादौ तदङ्गभूतेन नान्दी मुखत्राद्धेनाधिकारोऽणि दिर्णितः।

त्राह लघुहारीतः।

भाता वा भात्यपुत्तो वा सपिण्डः शिष्य एव च।
महिपण्डिकियां क्रता कुर्यादभ्युदयं ततः॥
नागरमण्डे।

ततः सपिण्डोकरणं वसरादूर्द्धतः स्थितम् ।
वृद्धिर्वा गामिनौ चेत्यात् तदर्वागपि कारयेत् ॥
श्राधानाङ्गभ्रतान्नान्दीश्राद्धात् प्रागपकर्षमभिप्रेत्याइ उप्रनाः ।
पितः सपिण्डोकरणं वार्षिके मृतवसरे ।

त्राधानाचुपसंप्राप्तावेतत्प्रागि वत्सरात्॥
तत्र चापक्रव्यमाणे सिपण्डीकरणे तदन्तमपकर्षे खादिति न्यायात् पूर्वाणि मासिकादीन्यपक्रव्य क्रवा सिपण्डीकरणं कर्त्तव्यम्।
इविष्रिष्ठीऽप्यादः।

श्राह्मान घोड़शादत्ता नेव कुर्थात् सपिण्डनम्॥
तद्धानौ तु कृते प्रेतः पिटलं नोपपद्यते ॥
श्रपकर्षपत्त एवेतत्, श्रनपकर्षे तु क्रमविधानादेव तिसिद्धिः ।
श्रतएव श्राच्यायनिः।

प्रेतश्राद्धानि धर्वाणि धपिण्डीकरणं तथा।
श्रपक्षय प्रकुर्वीत कुर्वन्नान्दी मुखं ततः॥
यनु लोगाचिवचनम्।

यस्य संवत्तरादर्वाक् सपिण्डीकरणं भवेत् ।

मासिकं चोदकुक्षञ्च देयं तस्यापि वत्तरम् ॥ इति ।

तन्तु तदन्नापकर्षन्यायेन क्षतेव्यपि मासिकेषु "तान्येव तु पुनः
कुर्यादिति कस्पसूचकारवचनोक्तपुनरनुष्ठानविषयतेन व्याख्येयम्।

अपकृष्येत्यनुष्टन्नावाह उग्रनाः ।

वृद्धिभास्त्रविहीनस्तु भेतश्राद्धानि यश्चरेत्। श्राद्धी स नरके घीरे पित्रभिः सह पच्चते॥

श्रन्पस्थितायां वृद्धौ यः प्रेतश्राद्धान्यपकर्षे दित्यर्थः। वृद्धिश्राद्ध-मन्तरेणानपकर्षाऽयं समर्थविषयः। श्रसमर्थवियये तु वृद्धिश्राद्धप्र-त्यूपस्थानं विनाष्यपकर्षणम्।

त्रपञ्चयमाणस्य च कालविकस्पमारः गोभिनः।

पूर्ण संवत्वरे षण्माचे चिपचे वा यदस्वां दृद्धिरापचेतेति ।
श्रच केचित् "पूर्णे संवत्वरे यदस्वां दृद्धिरापचेतेत्वेतयोः पचयोरनिप्रकेकविषयलं "षण्माचे चिपचे वेत्येतयोस्त साग्रिकेकविषयलमिति व्यवस्थां मन्यन्ते उद्घावयन्ति चाच पैठीनसिवचनम् ।

चिपचेऽग्रिमतः कालो दृद्धीष्टापूर्त्तकर्मसु । सपिण्डीकरणं कुर्यात् पूर्णे सम्बद्धरेऽपि च ॥ इति ।

श्रनग्रिमसपिण्डीकरणवचनान्ययुपन्यस्य । तचेदं वक्तयं यद-ग्रिमत्तविशेषणवतस्तिपचादिपचाः सन्ति सन्तु ते तस्य संवत्सरान्ते कर्त्तुं समर्थस्यापि सुख्यकन्याः (१) । श्रनग्रिकस्य तसामर्थप्रयुक्ताः प्रकृतगोभिष्यवचनोक्तसंवत्सरपचेणैकवाक्यतां गताः सन्तः सन्त्यनुकस्याः । चतुर्विंग्रतिमते ।

सिपिष्डीकरणं चाब्दे सम्पूर्णेऽभ्युद्येऽपि वा। दादणाहे तु नेषाञ्चित् मतञ्चेकादणे तथा॥ दत्यनिमक्षिक्षिपण्डीकरणकालः।

श्रय सामिकसपिएडीकरणकालः।

तचाइ सघुदारीतः।

श्रनिम्रसु यदा वीर भवेत्नुर्यात्तदा ग्रही । प्रेतसेदिम्रामांसु स्थात् त्रिपचे वे सिपण्डनम् ॥ श्रन ग्रही श्राद्धकर्त्ता यद्याह्यनीयरहितः प्रेतसाहवनीयवान्

<sup>(</sup>१) मुख्यकाला इति कः।

भवेत् तदा स कर्त्ता तस्य प्रेतस्य म्हताइदिवसादारभ्य पचनये पूर्णे सिप्प्ङीकरणं कुर्यात्।

तथा।

यजमानोऽग्निमान् राजन् प्रेतञ्चानग्निमान् यदा।
दादणाचे भनेत्कार्थं सपिण्डीकरणं सुतैः।
श्रम स्ताचादारभ्य दादणे दिने द्रित वेदितव्यम्।
श्राच कात्यायनः।

एकादगा हं निर्वेर्त्य पूर्वे दर्शाद्यथाविधि। प्रकुर्वीताग्रिमान् विप्रो मातापित्रोः सपिण्डनम्॥

ख्याभिप्रायः। श्रिप्तमता स्नमावास्त्रायां पिण्डिपित्यद्वः पिण्डाचाहार्य्यकञ्च कर्त्त्रयम्। तच्च प्रमीतमातापित्कस्य सपत्नीकिपिचादिदेवत्यं। न चाक्रतसिपण्डीकरणयोस्तयोर्दर्गश्राद्धादौ देवतालसुपपद्यते तस्य सिपण्डीकरणकालिक इस्ररणात्। श्रतः पिण्डिपितयद्य श्राद्वयोः लोपो मा भूदिति मलाग्निमान् विप्र एकाद्याहि
कर्त्त्रयं प्रेतकाय्यं निर्वर्त्य द्याहात् प्रागेव यस्मिन् कस्मिन्नहिन
मातापिनोः सिपण्डीकरणं कुर्यादिति।

श्वतएवा इ प्रजापतिः ।

नायपिएद्याग्निमान् पुत्तः पित्यज्ञं समाचरेत्।
न पार्वणं नाभ्युद्यं कुर्वन्न लभते फलम् ॥ इति ।
विप्रग्रहणसुपलचणं चित्रयादिय्यपि न्यायस्य तुस्यवात् ।
पचान्तरमाह हारीतः ।

या तु पूर्वममावास्था मृताहाइणमी भवेत्।

षपिण्डीकरणं तस्यां कुर्यादेव सुतोऽग्रिमान् ॥ म्हताहादारभ्य यह्मममहर्भवति तसात् परा यामावास्वा तखामित्यर्थः ।

श्रतएवाच्च जाबान्तिः।

यिपिष्डीकरणं कुर्य्यात्पूर्वदर्गेऽग्निमान् सुतः। परतो दशराचस्य पूर्णीऽब्दे च तथापरः॥

म्हताच्मारभ्य दश्रराचं तस्मात् परतो यः प्रथमो दर्शी भवेत् तस्मिन्निमिमान् सुतः पिनोः सपिण्डीकरणं कुर्यादित्यर्थः । दश्रराच-ग्रहणं त्राग्नौचोपलचणार्थं। तदेवं साग्निकस्य चयः सपिण्डीकरण-काला जन्ना भवन्ति, दादणाहः, दणाहात्परकालीनाया **त्रमा**-वास्वायाः पूर्वं किमयेकमदः, द्याद्यात्परममावास्या चेति ।

> द्रित साग्निकसपिण्डीकरणकालाः। इति चैवर्णिकानां।

# त्रय श्रद्रस्य सपिग्डीकर्णका<del>जः</del>।

तच सपिण्डीकर्णं कर्त्त्वमित्यनुवृत्तौ विष्णुः। मन्त्रवर्जं हि ग्रुट्राणां दादग्रेऽहनि कीर्त्तितम् ॥ दति । श्रमावास्थाश्राद्धकारिश्र्द्रविषयमेतदिति वृद्धाः, वचनवसादा-ग्रीचमध्य एव श्राद्धाङ्गीकरणम्।

द्ति श्रद्रख सपिण्डीकरणकासः।

### श्रय सांवत्सरिकका लिर्णयः।

तच तावत् चया इनिर्णयः।

ब्रह्मपुराणे।

प्रतिसंवत्सरं कार्यं मानापित्रोर्छतेऽहनि । पित्रयसायपुत्रसः भातुर्चेष्टसः चैव हि ॥

माचादीनां श्राद्धं कार्य्यमित्यनेनार्थात् प्रस्नादीनां कर्वतसुक्तं।
एतद्याधिकारिमाचोपलचणार्थं। श्रात्रित्यचापुत्रस्थेत्यनुषद्मनीयं।
च्येष्ठस्थेत्यनेन तु कनिष्ठस्य श्रातुर्नावस्थकं सांवत्सरिकमिति दर्शितं।
तथाच।

न पुत्तस्य पिता दद्यात्रानुजस्य तथाग्रजः।

इति नियताधिकारनिराकरणात्। स्नेद्वादिना लनियतेनाधिकारेण पुत्रस्य कनिष्ठस्थापि सांवत्यरिकं कर्त्तस्यमेव।
तथाचीकं।

श्रिप खेद्देन कुर्य्यातां सपिण्डीकरणं विना। इति। प्रभासखण्डे।

मृताइनि पितुर्थसु न सुर्याच्छ्राद्धमादरात्। मातुर्येव वरारोहे वसरान्ते मृतेऽहनि। नाहं तस्य महादेवि पूजां गृहामि नो हरिः॥

भवियत्पृराणे।

सर्वेषामेव श्राद्धानां श्रेष्ठं सांवत्सरं सतम् । क्रियते यत् खगश्रेष्ठ स्टतेऽचनि वृधेः सदा ॥ स्तेऽहिन पितुर्थसु न सुर्थाच्छ्राद्धमादरात्।
मातुश्च खगप्रार्दू स वसरान्ते स्तेऽहिन ॥
नाहं तस्य खगप्रेष्ठ पूजां रिष्ठामि नो हिरिः।
न ब्रह्मा न च वे स्ट्रो न चान्ये देवतागणाः ॥
तस्माद्यतेन कर्त्त्रं वर्षे वर्षे स्तेऽहिन।
नरेण खगप्रार्दू सोजनेन विभेषतः ॥
भोजनो यस्तु वे श्राद्धं न करोति खगाधिप।
मातापित्थ्यां सततं वर्षे वर्षे स्तेऽहिन ॥
स याति नरकं घोरं तामिसं नाम नामतः।
ततो भवति दृष्टातमा नगरे ग्रूकरः खगः॥

तच खताइग्रब्देन मरणाइवंत्तिनी तिथिविविचता खंबत्ध-रान्ते सुख्यखताइखासभावात्। न दि तान्येवाहानि परि-वर्त्तन्ते। न ह्यझां प्रातिखिकं नामाखि चिझं वा, त्रती यच काचिदिक्त सांवत्सरिकं प्राप्तुयात्। संवत्सरान्तमहर्गणनेति चेत्। न। खताइग्रहणानर्थकापत्तेः। त्रतो मरणाइवंत्तिनी तिथिविविचिता। त्रहर्गहणं राचेरप्युपखचणार्थं, तेन राचिखतखापि सा तिथिर्षभ्यते, एवञ्च संवत्सरान्ते खताइसम्बन्धिन्यां तिथी सांवत्सरिकं कर्त्त्य-मिति खभ्यते।

श्रव व ।

यां तिथिं समनुप्राय उदयं याति भास्तरः।
सा तिथिः सकता श्रेया दानाध्ययनकर्मसु॥
यां तिथिं समनुप्राय श्रद्धां याति दिवाकरः॥
37-3

सा तिथिः सकला ज्ञेया दानाध्ययनकर्मसु॥
द्वित देवलादिवचनानुसाराद्यथा कर्मकालेव्यविद्यमानाया श्विपि
तिथेः सम्पूर्णलकल्पनया ग्रहणं न तथा स्ताइवित्तिन्यास्तिथेर्मरणसम्बन्धितया ग्रहणं किन्तु सर्णकालिक्या एव। श्रतः सांवत्सरिके
स्ताइग्रव्देनोक्ता सर्णकालिक्येव तिथिवैदितव्या।

तदाइ नारदीयपुराणे विशिष्टः।

पारणे मरणे नॄणां तिधिस्तात्कासिकी स्तता पिव्येऽस्तमयवेसायां स्पृष्टा पूर्णा निगद्यते॥

'तात्कालिकी' यस्मिन् काले उपवासादिवतपारणं सरणं वा तात्कालिकोव तयोस्तिथः, न पुनरतत्कालवर्त्तिनी प्रातरादिषु चिमूह्रत्तादिमाना, पित्ये सांवत्सरिकादी श्रस्तमयवेलायां श्रह-रनाःस्पृष्टापि सरणकालिकी तिथिः सम्पूर्णा निगद्यते, एतदुक्तं भवति सरणकालिकां तिथी सांवत्सरिके कर्त्तव्ये प्राप्ते यदि सास्तमयवेलायामपि दिनान्तेऽस्ति तदा सा कुतपापराच्योरस्तीति मला तदुपलचित एव दिवसे कुतपकालिकं श्राद्धं कर्त्तव्यमिति। श्रथ वाच स्ताइग्रब्देनोपलचणचयविग्रिष्टमहोराचमभिप्रेतं।

तदाह यामः।

मास-पच-तिथिसृष्टे यो यसिन् वियतेऽहिन । प्रत्यब्दं तत्त्रथाभृतं चयाहं तस्य तं विदुः ॥ इति । 'तथाभृतमित्युपलचणचयोपेतं ।

श्रव च मांवतारिकादिपितकार्थे चान्द्रस्थेव मामस्य ग्रहणमाइ स्यामः।

विवाहादी स्टतः सीरो यज्ञादी सावनः स्टतः । त्राब्दिने पित्नार्ये च मासञ्चान्द्रमसः स्रतः॥ इति। जपृहारीतः। 🧸 🔂 👊 📭 💆 📖

चक्रवत्परिवर्त्तेत सुर्यः कालवग्राद्यतः । त्रतः शांवत्परं त्राद्धं कर्त्तेयं मायिक्तितम् ॥ मायचिक्नं तु कर्त्तवं पौष-माघाद्यमेव हि। यतस्तच विधानेन सामः स परिकीर्त्तितः॥

पौषादिसंज्ञा चान्द्रस्थैव, तथाहि पुर्खेण युक्तश्चन्द्रो यसां पौर्णमाखां वा पौषी वा यिसनावे व पौषी मायः, एवं माघा-इयोऽपि ।

तदा च पाणिनिः।

नचनेण युक्तः कालः सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायामिति। न च सौर-सावनयोरेवंविधा सि संज्ञा एवंविधपौर्णमासीयो-गनियमो वा, त्रतः सांवत्सरिकादौ चान्द्र एव मासो याह्यः

चत्पृनर्वचनम् ।

यस्मिन् राग्रौ गते सूर्ये विपन्ति याति मानवः। तद्राणावेव कर्त्तेव्यं पितकार्य्यं स्ते उद्दिन ॥ मदेतद्धिमासम्तविषयं।

श्रिधमासविपत्तिश्चेत् सौरं मानं समाश्रयेत्। ष एव दिवससस्य श्राद्ध-पिण्डोदकादिषु॥ म्रघ चयाहरेधे निर्णय:। तत्र चयाहमाद्धे तिथिदेधे कर्म-कालव्यापिनी गृह्या।

यदाह व्यासः।

कर्मणो यस्य यः कालस्तत्कालयापिनी तिथिः।
तया कर्माणि कुर्वीत च्लास-टङ्की न कारणम्॥
स्कन्दपुराणे।

यसिन् काले तु यत्कर्म तत्कालव्यापिनी तिथिः।

तच सांवत्यरिकं दिविधं पार्वणमेकोहिष्टं च, तच पार्वणस्था
प्राचः कालः एकोहिष्टस्थ मध्याद्धः।

तथाच दृङ्गीतमः।

सध्याक्रव्यापिनी या स्थात् सैकोहिष्टे तिथिर्भवेत् । अपराख्यापिनी या तु पार्वणे सा तिथिर्भवेत् ॥

श्रव केचिदाइः। यदा तिथिसाम्ये दयोरिप तिथ्योरपराइ-सम्बन्धस्तदानीं पार्वणेतिकर्त्तव्यताके सांवत्सरिके पूर्वेव तिथिर्याद्या, तच यद्यपि परिस्नाचिप दिने कर्मकाखव्याप्तिसम्भवः तथापि प्रथ-मातिकमे कारणाभावात् पूर्वस्मिन्नेवाद्यनि श्राद्धम् ।

त्राह सुमन्तः।

दिरहर्थापिनी चेत्थात् स्ताहस्य तु या तिथिः। पूर्वस्यां निवेपेत्पिण्डमित्याङ्गिरसभाषितम्॥

वृद्धयाज्ञवल्काः।

देवकार्ये तिथिर्ज्ञेया यखामभ्युदितो रिवः। पित्वकार्ये तिथिर्ज्ञेया यखामस्त्रमितो रिवः॥ जिवरहस्य-सौरपुराणयोः।

प्रातः प्रान्त उपोध्या स्थानिधिदैवफलेपुभिः।

मूलं हि पित्तत्व्यूर्थं पैत्रं चोत्तं महर्षिभः॥ 'मूलं' त्रारकाः । नारदीयपुराणेऽपि ।

तिथेः प्रान्तं सुराखं हि उपोयं कवयो विदः। पैचं मूलं तिथेः प्रोक्तं ग्रास्त्रज्ञैः कालकीविदैः ॥

निगमः।

तयः।

पूर्वी स्त्रिकास्तु तिथयो देवकार्य्ये फसप्रदाः। त्रपराक्तिकास्त्रया ज्ञेयाः पित्र्यर्थे तु सुखावहाः॥ श्रवापराहः सूचाकालप्रकर्णे वच्छामाणेखपराह्येखन्यतमो वेहि-

तथाच भिवरहस्य-ब्रह्मवैवर्त्त-सौर-नारदीयपुराणेषु। दर्भञ्च पौर्णमासञ्च पितुः सांवत्सरं दिनम् । पूर्वविद्धमकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥ इति । तदेवं तिथिषास्ये पूर्वा याद्येति सिद्धम्। वैषम्ये लाच बौधायनः।

षा तिथिसद्होराचं यसामभ्युदियाद्रविः। 🥍 💯 🎏 वर्द्धमानस्य पचस्य हासे लल्लिमयाद्रविः॥ चयारुमेव विषयीसत्य स एवार ।

श्रपराइदययापी प्रमीतस्य यदा तिथिः। चये पूर्वा तु कर्त्त्र या दृद्धी कार्या तथोत्तरा। चन् व्याचेण तिचिमाम्बेऽपि पर्तिचियहणमुत्रं। खब्दी दर्पस्तया हिंसा चिविधं तिथिसचणम् ।

खर्ब-दर्पी परी पूछी हिंबा खात् पूर्वका जिकी ॥ तदेतसामान्यप्रास्तं चयाच्यतिरिक्ततिथिविषयमासम्बद्धिनद्वय-यमगापराच्यापिले तिथिवृद्धौ परैव गाह्येति । तद्युनं। यदा हि तिथिवृद्धिवग्राद्दे अपि समग्रं अपराचं व्याप्नृतस्तदा साम्यवदृद्धाविष "ड्युच्यों पिनी चेत्या दित्या द्यनेकवचनव प्रात् "प्रथमं वा नियम्येत कार्-णादितकमः खादित्यनेनैव न्यायेन पूर्विति यिग्रहणख युक्तलात्। तथा दिनदये अपराचैकदेशचापिलबाग्ये पूर्वित वच्छते। तथा दिन-दयसमग्रापराच्यापिले रुद्धाविप पूर्वेति, तच साम्ये तिथिः पूर्वेद पाद्या। यद्यपि "द्वाइर्व्यापिनी चेत्यादिति वचनानि चयाइतिथि-षाम्यथितिरिक्तविषयलेनाप्यपपद्यन्ते खर्वश्रास्त्रञ्च मनतिथिषामान्य-व्यतिरिक्तसाम्यविषयलेन, तथापि वज्ज्ञास्तानुरोधात् खर्वज्ञास्त-मेव बाध्यत इति चेत्। न। वृद्धाविप तुख्यवात्। "श्रपराष्ट्रदय-यापी प्रमीतस यदा तिथिरित्यादिवचनस तुस्यागरामेकदेणद-ययापितिचिद्वयविषयलात् ऋन्यचा तिचिचये समसापराचदयथा-पिलामभावात्, "चये पूर्वा तु कर्त्तच्येत्यभिधानानुपपत्ते वाक्यभेद-प्रमङ्गाच न वाक्यदयक्त्यना युक्ता । यद्यपि पौर्षयवादाक्यभेदो न दोवायेति सन्यसे, तथापि श्रनेकवचनयायविषद्धकस्पना निष्पा-माणिकी।

यं लाइः यदा श्रमावास्या दिनदयेऽयपराइसनिधनी तदा चये पूर्वा दृद्धौ साम्ये चोत्तरा।

सिनीबासी कुइस्वैव श्रुत्युन्ते श्राद्धकर्मणि<sup>(१)</sup>।

<sup>(</sup>१) पिटकमाणीत ख॰।

खातानो चेतु मधाक्रे श्राह्यादि खात् वयं तदा॥
तिथिचये सिनीवाजी तिथिदृद्धी कुहः स्रता(१)।
वास्येऽपि च कुहर्ज्या वेदे-वेदाक्वविदिभिः॥
दिति वचनात्। श्राह्यान्तरेऽष्येवं पार्वणविकारतात् तस्ता।
तथाचीकं व्यायेन।

दितीयाहिषु युगानां प्रच्यता नियमाहिषु।

एको दिष्ट बिरु ह्या है रिक्ट न्ह्रा माहिषोदनात्॥ दिति।

तद्युक्तम् । उदाचनवज्ञवाक्यविरोधात् । तेन यदा तिषिद्वैद्धि-वण्णाद्दिनद्वयेऽपि यमगापराच्यापिनी तदा पूर्वैव, याम्ये तु दिनद्वये यमगापराच्यापिनीति न तस्याच प्रयक्तिः । यदोभे चपि यमगा-पराचं न याप्तृतः तदा याधिकापराच्यापिनी या ग्राह्मा ।

तथाच हारीतः।

स्वाराणं पितृणान्तु वापराणात्त्वाविनी ।

या पाद्या पित्रवार्वे तु न पूर्वाचात्त्वाविनी ॥

यदा तु दितीयेऽइनि कत्त्वमपराणं व्याप्नोति पूर्ववेकदेशव्या
पिनी तदा दितीयेऽइनि कत्त्वमपराणं व्याप्नोति पूर्ववेकदेशव्या
पिनी तदा दितीयेऽइनि कत्त्वमपराणं व्याप्नोति पूर्ववेकदेशव्या
यो यद्य विद्याः कालः कर्मण्यत्र्यम्म ।

विद्यमानो भवेदक्तं नोन्द्यितोपक्रमेण तु ॥

दति विष्णुवचनात् । श्रन्यचाप्यारक्षयोगिन्या एव तिषेप्रचण्युक्तं ।

भतविद्याप्यमावाद्या प्रतिपन्तिश्वितापि वा ।

पित्र्ये कर्मणि विद्यद्विर्याद्या कृतपकाणिकी ॥ दति ।

<sup>(</sup>१) कुडमंतिति गं।

मत्यपुराणेऽपि कुतप एवारको विह्निः।

मधाक्ने सर्वदा यसान्यन्दीभवति भारकरः।

तस्मादनन्तपन्यस्त्रचारको विश्वियते॥ इति।

न च "स्तविद्वाष्यमावास्त्रेत्यमावास्त्रायासेवायं विश्वेषः नान्यहेति वक्तयं, यतः।

मधाक्रयापिनी या तु तिथिः पूर्वा परापि वा।

दिति तिथिमाचावगतेः। यदा द्वभे श्रपि तुख्यमपराचैकदेशं

याप्तुतः तदा तिथिरुद्धौ परैव याच्चा चये साम्येऽपि पूर्वेव। तदुक्तम्।

श्रपराचदययापी प्रमीतस्य यदा तिथिः।

चये पूर्वा तु कर्त्तव्या दृद्धी कार्या तथोत्तरा॥

"दर्भञ्च पूर्णमामं चेत्युदाइतवचनाच । मान्येऽपि पूर्वेव "द्याहर्वा
पिनीत्यादिवचनात् । खर्वभास्त्रन्तु चयाइविषयवज्जवाक्यानुरोधात्
तद्यातिरिक्तविषयं चेयं त्रतप्वोदाइतवाक्ये खर्वग्रहणं न कर्त्तव्यं। यदा
पूर्वा मायाङ्गव्यापिनी चापराइं स्पृष्ठति तदा पूर्वेव ग्राह्या।

तद्तं मनुना।

द्वाह्यापिनी चेत् स्थात्<sup>(१)</sup> स्टताहस्य यदा तिथिः।
पूर्वविद्वेव कर्त्तया चिसुहर्त्ता भवेद्यदि॥
तथाच बौधायनः।

उदिते दैवतं भानौ पिश्चञ्चासमिते रवौ । दिसुहर्त्ता चिरक्रश्च सा तिथिर्चय-कव्ययोः ॥ इति । श्रह्मार्थः।भानावृदिते सत्युत्तरकालेऽक्रो सुहर्त्तदयं 'दैवतं' देव-

<sup>(</sup>१) चरणमेतत् सर्वेध्वादर्शपुक्तकेषु सप्ताच्चरयुक्तमेव वर्त्तते।

देवत्यं, तिसंखास्ति नित्ता स्त्रीनमङ्गो सुहर्त्तचयं 'पित्रं' पित्रदेवत्यं, ज्ञतस्तावत्का स्वयापिनी या तिथिभवति सैव क्रमाद्वय-कथयोगी होति तिदेवमस्त्रमयात्पूर्वं चिसुहर्त्ता ग्राह्येति स्थिते यद्गविष्यत्पुराणोक्तम् ।

व्रतोपवास-स्नानादौ घटिकैकापि या भवेत्। उदये सा तिथिर्यास्ना विपरीता तु पैटके॥ इति। 'विपरीता' ऋस्तमयसम्बन्धिनी।

यच व्यासोक्तम्।

श्रद्धास्त्रमयवेषायां क्लामाचापि या भवेत्। स्रेव प्रत्याब्दिके याच्या नेतरा पुत्रचानिदा ॥ इति। यच विषष्टोत्रम् ।

पित्येऽस्तमयवेषायां स्पृष्टा पूर्णा निगद्यते। इति।
तदेतत्पूर्वदिनापराचिसुह्रक्तव्यापिन्याः "किं पुनर्न्यायेन प्रग्रंसार्थं, न तु घटिकादिमाचकासीनायाः परिग्रहाधं, तथाविधायाः
कर्मापर्याप्तलात् उत्तरदिने कर्मपर्याप्तापराइव्यापिकाससामाइ।

त्रतएव हारीतः।

श्रपराषः पित्वणान्तु यापराष्ट्रानुयायिनी । सा ग्राह्मा पित्वकार्य्यं तु पूर्वा नास्तानुयायिनी ॥ दति । भविष्यत्पुराणेऽपि ।

त्रतोपवास-नियमे घटिकैका यहा भवेत्। सा तिथिः सकला ज्ञेया पिद्यर्थे चापराव्यकी॥ श्रकादिग्रव्दाञ्चापराव्यपरा एव। तथाच खद्धमनुः। यखामसं रिवर्याति पितरसासुपासते ।

तिथिस्रोभ्यो यतो इत्ता द्वपराचे स्वयभुवा ॥

मनुरिप ।

यसामसं रविर्याति पितरसासुपासते । सा पिहभ्यो यतो दत्ता द्वपराचे खबमुवा ॥

न लचास्तमययोगिन्या यहणं युक्तं, श्रस्तमयसमये श्राद्ध निषेधात्।
श्रपरा हेऽपि श्राद्ध निमित्तिय्यभावे यदि श्राद्धं कियते तदा तासुपासते द्रत्यतुपपन्नम् श्रपरा इस्य द्रत्यलेन हेतुविन्नगदार्थवादा तुपपत्तेश्व तासुपासत द्रत्यविध्यसङ्गतेः। श्रस्तमय श्रव्येशः प्रातर्दिवि
देव द्रयते यज्वेदे तिष्ठति मध्ये श्रद्धः सामवेदे नास्तमिति वेदेरश्र्म्यस्तिभिरेति सूर्य्य द्रत्य चास्तमेती त्येतावन्त्राचं विवस्त्यते तदा
श्रपरा हे देवसम्बन्धाभावा त्तदेव श्र्म्य द्रत्युपसं हारो नावक ख्येत, तस्तात्
'श्रस्तमेति' श्रस्तसमीपे श्रपरा हे एतीत्यर्था ग्रहीतव्यः। एवं स्तती
यच यचास्तमयसम्बन्धिन्यां तियौ श्राद्धं विधीयते तच तच तस्यां
श्रपरा ह्रव्यापिन्यां तियौ श्राद्धं विधियते तच तच तस्यां
श्रपरा ह्रव्यापिन्यां तियौ श्राद्धं विधियते तच तच तस्यां
रा दिण्यापरा ह्रवाक्येरिरोधः स्थात्।

श्रद्धासमयवेसायां कसामात्रापि या तिथि:। वैव प्रत्याब्दिने श्राद्धे न परा पुत्रदानिदा॥

दित वचनाद्ख्यमयमाचकाखे या तिथिः येव प्रत्याब्दिके आहे यद्यते चेत्तदाख्यमयकाख एव आहं प्राप्नोति वचनवखात्। श्रथ यन्ध्याकाखे तखमौपे च आह्रप्रतिषेधात् तदा म किचन दति यसुचित तर्द्धपराइ कालेम्टतियेरभावेन श्राद्धकरणे मैव प्रत्याब्दिके दति विधर्षी नानुष्ठितः खात्। दतरखां पुत्रहानिदायां प्रति-षिद्धायां तिथावनुष्ठानं भवेत्। 🔑 🦰 🔭 🚃

यां तिथिं समनुप्राय जदयं याति भास्तरः। बा तिथिः बक्बा घेया चान-दान-जपादिषु ॥ यां तिथिं समनुप्राय त्रसं याति दिवाकरः। **या तिथिः यक्ता ज्ञेया दानाध्ययनकर्मसु ॥** 

द्ति देवलवचनाभ्यां खद्यास्तमययोगिन्योस्तिय्योः सकस्तामि-धानात यदा कदाचित्कतं कर्म विचित्तियावेव क्रतं भवतीति चेत्। न । यथास्तमयसम्बन्धेन पूर्वेद्युस्तस्याः सक्तस्तं तथेव परेद्युर्यसम्-न्धेन सक्तलात्। श्रद्धास्त्रमयवेलायां दिनदयेऽपि विद्यमानलेन न जा-यते मैव प्रत्याब्दिके इति,का विधीयते पूर्वा वा परा वेति, का च प्रति-षिष्यते नेतरा प्रचहानिदेति। किञ्च एवं परिभाषितं त्रवाखवं सक-ललं यहि यद्वति तदा सर्वा एवोदयास्त्रमययोगिलेन सकला न करा-चित् खर्डित चिर्स्ति। तच धर्वांसां समललेन सर्वकर्मकालयापिलात्

यो यस विहितः कालस्त्रसालयापिनी तिथिरिति। मधाक्रवापिनी या स्थात् मैकोहिष्टे तिथिभवेत्। पराइच्यापिनी या स्थात् पार्वणे वा तिथिभवेत्॥

द्यादिवचनजातस्य निवर्त्तनीयाभावात् ज्ञानर्थकामेव स्थात्। किञ्च किमनापराहावाधेनास्तमयवेत्राक्षलायां प्रत्यब्दश्राद्धविधानं श्रथवा दिस्हर्त्तं चिरक्रसेति चिस्हर्त्तवाधेन वा । श्राधे पचे श्रप-दाणः पित्वणामिति श्रुतिविरोधः।

तदुनं सरवानारे।

श्रपराज्ञः पित्हणान्तु यापराज्ञानुयायिनी । या ग्राह्मा पित्रकार्य्ये तुन या याखानुयायिनी ॥

द्ति सम्पूर्णायामिप तिथावस्तमयवेसायां आद्धं प्रसच्चेत । किञ्च प्रत्याब्दिकप्रब्देन किं आद्धमिभधीयते कर्मान्तरं वा, आद्धपचेऽपि स्ताइआद्धमचयत्तीयाआद्धञ्चेति यावस्त्रमाणान्तरवधार्यते तावदपरातः पित्हणामिति श्रुत्या कथिञ्च बाध्यते। दितीये पचे चायं विष्रेषः तिथ्यभावे अपरांसे आद्धे कते स्ताहे आद्धं न कतं स्तात्

> मास-पचे तिथिस्पृष्टे यो यिसान् मियतेऽहिन । प्रत्यब्दन्तु तथास्त्रतं स्तताहं तस्य तं विदुः॥

दति तज्ञचणात्। न चैवमपि दिनान्ते विद्यमानया तिथ्या तद्हः

खृष्टमिति तन्मृताहः खादिति तचापि श्राद्धं प्राप्नोतीति वक्तव्यम्।

यतः।

श्रविमत जलाने याग्नेः संस्कारकर्मणः ।

ग्रिद्धः यञ्चयनं दाहान्मृताहस्त यथा तिथिः ॥

दिति मरणकालीनितिथिवभेन स्टताह दत्युक्तं न मरणितिथियोगवभेन, श्रव्यथैकस्मिनहिन तिथिदययोगे सत्युभयचापि श्राद्धं प्राप्नोति
न कचिदा श्रविभेषात्। "पूर्वस्यां निर्वपेत्पिण्डमित्यादौ च सप्तस्या
तिथेराधारतावगमात् तिचिथं विना श्राद्धे क्रियमाणे

श्रकाले यत्वतं कर्म विधिश्रीचिवविजितम् । श्रक्ततं तिद्वजानीयात् पुनिरिज्या श्रुतेवेलात् ॥ इत्यापति, तसान्मास-पच-तिथिस्पृष्ट इत्यस्यायमर्थः, यिस्मन् मासे यसिन् पचे यसां तिथो यो म्हतस्य तेषु विद्यमानेषु म्हताइ-इति। श्रस्तमयवेलाश्रब्देन किं सायंसिश्वरचाते ततोऽवीमा उपरि वा, श्राद्ये पचे श्रक्तीति नोपपद्यते, सम्पूर्णादित्यमण्डलोपल्यावहः-शब्दं प्रयुच्चते रुद्धाः। दितीय पचे मधाक्रादुपरि सर्वापस्तमय-वेला स्थात्।

> उद्ये वर्द्धमानाभिरामधाः तपेद्रविः । ततः परं इसन्तीभिर्गाभिरसं स गच्छति ॥

द्रव्यसमयसम्बन्धिनः कालस्य मधाक्वादुपरि पुराणे प्रतिपाद-नात्। तथा सति "त्रपराहः पितृणामिति शुत्या सह विरोधो न भनेत्। तनीयपचोऽपि न युक्तः श्रद्धासमयनेसायामित्यद्भास्तमय-वेलायाः सामानाधिकर्ष्यानुपपत्तेः । तस्नाद्यमर्थीऽस्<mark>य वचनस्र</mark>, प्रज्ञालमयवेलायां प्रक्रि दिवसमध्ये यास्त्रमयवेला योऽस्त्रमयसन्नि-हितः कालः यायाक्रस्तिमुहर्तः पञ्चमोविभागस्तस्य प्रवेशे या कला-माचायित सेव प्रत्याब्दिके गांचा तसाः श्राद्धादिसहर्त्तपञ्चक-रूपापराह्नव्यापिलात्, नेतरा पूर्वा या सायाक्रमाचवर्त्तानी आद्ध-योग्यं न त्रपरा इं व्याप्नोति सा पुलहानिदा न याह्ये त्यर्थः । एवं विधे वचनार्थं नानुपपनं किञ्चित्। नापि वचनान्तरस्थानर्थकां विरोधो वा । श्रयवा पूर्वसिश्वर्शन लोकप्रसिद्धकत्त्रास्त्रमयकालयापिनी दितीयेऽ हिन तरैक देश या पिनी यदा तदा दितीयेऽ हिन पूर्वतिया-पवादेन श्राद्धं नियम्यते इति निरवधम् । स्मृतिचन्द्रिकाकारः । श्रलमयस्पृष्टापि तिथिः पूर्वेव गाह्येति । न चात्र चतुर्यप्रहरोत्तरा-ई्रियितिरिक्तापराचे काले तिथिसंयोगासक्षवेन तिथियुक्तापराच-

कालाभावादननुष्ठानमेव श्राद्धस्थेति वाच्यम् । यदाच नारदीयपु-राणे विश्वष्ठः ।

पारणे मरणे वृणां तिथिसात्कालिकी स्वता ।

पित्येऽस्तमयवेसायां स्पृष्टा पूर्णा निगद्यते॥ इति ।

श्रस्तमयवेसायां या स्पृष्टा स्ततिथिसित्तियौ कर्त्तये पित्ये श्रा
स्दिकादिश्राद्धे पूर्णा निगद्यतेत्यर्थः। श्रस्तमयवेसायां स्पृष्टित्यनेनास्त
स्वसमये कसासद्वावेऽपि स्ततिथेः पूर्णलसुकं इति मन्तव्यम्।

यन् सरायनारम्।

दिनानो पञ्च नाडास्त पुष्याः प्रोक्ता सनीषिभिः। उदये च तथा पित्ये देवे चैव च कर्मणि॥ इति।

पित्ये कर्मणि काललेन चोदितिविधमनिक्षन्यो दिनान्ते वर्त्तमानाः पञ्च नाद्यः पुष्णास्ततः प्रकातनाङोतिधियोगजन्यपुष्णलापादिकाः
न त ततो न्यूनाः, दैवे कर्मणि काललेन चोदितिविधमनिक्षन्यखदये यति वर्त्तमानाः पञ्च नाद्यः पुष्णाः तत उपरितननाङोनामपि
तिथियोगजन्यपुष्णापादका न त ततो न्यूना दति तस्थार्थः ।
तदेतत्। "प्रतिपद्धनलाभाय दितीया दिपदप्रदेत्यादिना "आदुं
कुर्वन्नमावास्यां यत्नेन पुरुषः ग्रुचिः । सर्वान् कामानवाप्नोतीत्यन्तेन
आद्भुकालतया विहितहष्णपचप्रतिपदादितिधिद्वैधविषयं न तु
आद्भुन्तरकालतया विहिततिधिद्वैधविषयं। पित्रं आदुं कृष्णपचदिनेऽस्तमययोगिनीति प्रस्तुत्य तदेव विभेषाभिधानपरलादस्य
वचनस्य, तेन पूर्वीक्तविभ्रष्ठवचनेन सह न कश्चिदिरोधः।

भविष्यत्पुराणेऽपि।

व्रतोपवासिनयसे घटिकैका यदा भवेत्।

सा तिथिः सकला ज्ञेया पित्रधे चापराहिकी ॥ इति।

सन्ध्यासमीपखापराहिकी घटिकैका यदा भवेत् सा तिथिः

पित्रधे सकला ज्ञेथेत्यर्थः। यदा तु पूर्वदिनेऽस्तमयात् पूर्वचले

तिथियोगः उत्तरदिने च त्रस्तमयादुपरि तिसुह्वर्त्तयुका तदा

उत्तरमदः श्राद्धकालः।

तथाच सुमन्ः।

खदिते दैवतं भानी पैद्यं वास्तमित रवी। दिसुह्न ने चिरह्नो वा सा तिथिई व्य-कव्ययोः॥ इति।

त्राधार्थः उदिते भानौ षत्यक्रः सम्बन्धिनौ देवकर्माङ्गस्ता तिथियां दिसुह्रक्तांदन्यूना भवति सा सम्पूर्णतिथिवत् क्रत्स्रखाङ्को इयदानका सतामापादयित तेन तिसान्त्र इति वैवं कर्म सुर्यात् । पित्वकर्माङ्गस्ता तिथिरस्त्रमिते रवौ सति या चिमूह्रक्तमनुवर्क्तते सा क्य्यदानका स्तानं खसम्बन्धस्थाङ्क श्रापादयित तेन तत्सम्बद्धेऽिक्ष पित्यस्वन्धिसांवत्यरिकादिश्राद्धं सुर्योदिति । श्रनेनोक्तरिदेने श्रस्तमयादुपरि चिसुह्रक्तांनु दृत्यभावेऽस्त्रगामिनौ पूर्वतिथिरेव याद्यो-त्यर्थादुक्तम् ।

एवञ्च यदुक्तं नारदीयपुराणे।

दर्भञ्च पूर्णमासञ्च पितुः सांवत्सरं दिनम्।
पूर्वविद्धमकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते॥ इति।

तदुपरिदिनेऽस्तमयादुपरि सुहर्त्तचयाभावे द्रष्ट्यं। यदा तु पूर्वेद्युरस्तगामिनी तिथि: समावति उत्तरेद्युरस्तमिते रवौ निसुहर्त- व्यापिनी न भवति किन्वस्तगामिनी भवति तदापि सैव याद्या श्राद्धादावस्तगामिनीति स्नर्णात्। यदा तु दिनद्वयेऽयस्तगामिनी तिथिनं भवति तदोत्तरेद्युरेवास्तगामिलक्ष्पगुणाभावेऽपि गुणलोप-न्यायेन सांवसरिकश्राद्धं कर्त्तव्यं, तिथियुक्तापराक्षकाखव्यतिक्रमेण प्रत्यवायापत्तेश्चेति। तद्युकं। श्रस्तमयस्पर्धमाचेण सांवसरिकश्राद्धे पूर्वविद्धतिथिग्रहणे।

ह्य हर्यापिनी (१) चेत्यान्मृता इस यदा तिथिः। पूर्व विद्वेव कर्त्त्र चिमूहर्त्ता भवेद्य दि॥

इति मनुवचनविरोधात्। "व्रतोपवास-नियम इति भविष्यत्पुरा-णवचनमपराचिक्या एव तिथेर्प्रचणं प्रतिपादयति। वचनान्तरविरोधेन घटिकेकेत्यस्थानुष्टन्तौ प्रमाणाभावात् उक्तप्रकारेण गतिसकावाच परेद्युः श्राद्धासकावविषयलेनोपपन्तेस्य।

यदिप च सुमन्तुवचनसास्तमयोपितन्तिसुह्रत्तिविषयतेन या-खातं तद्ययुक्तं। श्रद्दः शब्दपर्याकोचनया दिसुह्रत्तेस्य च दिन-सम्बन्धिलावगतेः।

श्रन्ये लाडः दितीयेऽहन्यपराख्यापिले चिसुह्रक्तां चेत् पूर्वविद्धां कर्त्त्र्या "चिसुह्रक्तां भवेद्यदौति सनुवंचनात्। "श्रपराद्धः पित्वणा- न्विति हारीतवचनं सांवत्सरिकयितिरिक्तविषयं। एवञ्च सति "दि- रह्यापिनीति सुमन्तुवचनस्थ, "देवकार्यं तिथिर्ज्ञयेति दृद्धयाज्ञ- वल्क्यवचनस्थ, "प्रातः प्रातहपोस्य दति प्रिवरहस्य-सौरपुराणस्थ, "तिथेः प्रान्तिसित नारदीयपुराणवचनस्थ, "उदिते दैवतिसिति

<sup>(</sup>१) दिरदृर्थापिनौत्ययमेव पाठः सभीचीनः।

बौधायनवचनख, "व्रतोपवासस्तानादाविति भविव्यत्पुराणवचनख, "श्रसमयवेसायामिति यासवचनस्य, "पित्रोऽसमयवेसायामिति विष्ठवचनस्य, "दर्शञ्च पौर्णमामञ्चिति शिवर्षस्यादतमनुवचनस्थेत्वेवं वचनद्रमत्रवाधलाघवं स्थात्, भवत्पचे तु बाधगौरवं स्थात्। स्था-देतत् भवत्यचेऽपि "कर्मणो यख यः काचः इति व्यासवचनस्र, "यिखान् काले हि यत्कर्मिति स्कन्दवचनस्य, "त्रापराहिकास्तयेति निगमनचनस्य, "श्रपराषः पित्वणामिति हारीतवचनस्य, "व्रतीप-वास-नियम इति भविष्यत्पुराणवचनस्य, "यसामसं रविर्यातीति खघु-रद्भमनुवचनयोः, "श्रपराज्ञ्यापिनीति रद्भगौतमवचन्छ, "वि-हितः कालः इति बौधायन-लघुविष्णुवचनयोः, "मधाक्रयापि-नीति बौधायनवचनखेत्येवं वचनैकाद्यकस बाधगौरवं भविस्यति। त्रसात्पचे तु बाधलाघवमिति चेत् । उच्चते । पचदये बद्धवाक्यवा-धाविग्रेषेऽष्याचारानुगुष्यात्पूर्वविद्धा चिसुह्रक्तां ग्रह्मते । तद्युक्तं । त्राचारदैविध्यात्। भवत्पचे स्ततिधियांवसरिकविधायकवाका-बाधोऽपि भवेत्। ततस्र बद्धवाक्यवाधाक्षायं पची व्यायान्। किस्र यथा आद्धे चिमुहर्त्तिचियइणअवणात्कर्मकाख्यापिग्राखवाधी-ऽङ्गीकियते तथा।

> यसां तियावसमियासूर्यस तिसुह्रत्ते । याग-दान-जपादिभ्यसामेवोपक्रमेत् तिथिम् ॥

द्ति वचनात् कर्मान्तरेऽपि चिसुहर्त्तिथिग्रहणश्रवणात् तद्वाधः प्रसच्चेतिति वैषम्याङ्गीकरणमयुक्तं। तचापि चैवमभ्युपगसे दोषः प्रागभिहितः। 38-3 श्रन्थे लाइः चयास्त्राद्धे श्राचार्विप्रतिपत्तेवं चनविप्रतिपत्ते स्व परम्पराप्राप्ताचाराश्रयणेन तिथेर्यस्णमिति । तेषां परम्पराप्ताप्ताः पूर्वश्रेरणनुष्टिताः, "तदेव तेर्नं दुख्येयुराचारैर्नेतरेः पुनरिति वचनात् ।

तर्की (प्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना गायाद्यविर्थस्य मतं न' भिन्नम् । धर्मस्य तत्त्वं निहितङ्गृहायां महाजनो येन गतः स पन्याः ॥ दति यदच युक्तं तत् ग्राह्यं ॥ दति स्याहदेधनिर्णयः ।

# श्रय श्रयाद्वापरिज्ञाने सांवत्सरिक-श्रादकालनिर्णयः॥

भविष्यत्पुराचे।

तथाच थायः।

त्रक्ण खवाच ॥

न जानाति दिनं चन्तु मार्ध वाष्यमराधिप।

मृतयोन्तु महाप्राज्ञः पित्रोर्यन्तु कथं नरः।

श्राद्धं करोतु वै ताभ्यां विधिवत् वत्यरात्मकम् ॥

त्रत्र पित्रोरित्युपन्तचणमन्येषां त्रपि श्राद्धस्य माय-दिनाज्ञाने

तथैवाचरणात्।

श्रादित्य खवाच ॥ मृताइं यो न जानाति मानवो विनतात्मज । तेन कार्यममावाखां श्राद्धं मांवत्सरं नृप ॥ यख प्रोषितसाप्रोषितसा वा स्टतसा तिथिनं ज्ञायते मामसु ज्ञायते तसा तन्मामानासायां मांवत्सरिकं कार्यमित्यर्थः।

तदाइ च्हस्यतिः।

न ज्ञायेत स्ताइस्रेग्रमीते प्रोषिते पति ।

मायस्रेग्रतिविज्ञातसद्भैं स्थान्मृताइनि ॥

'तद्भैं' तन्मामामावास्थायां, 'स्ताइनौत्यन यत्कर्त्त्यं तदिति

शेषः, 'प्रोषित दत्यज्ञानकारणोपस्चणम् ।

तथाच भविखोत्तरे।

प्रवासमन्तरेणापि खातान्ती विस्तृती यहा।
तदानीमपि तौ ग्राह्मी पूर्ववन्तु स्ताह्मिके॥
श्रिसिनेव विषये एकाद्यां श्राद्धमार मरीचिः।
श्राद्धविन्ने ससुत्पन्ने श्रविज्ञाते स्तेऽस्ति।
एकाद्यान्तु कर्त्तवं क्रष्णपन्ने विन्नेषतः॥

श्रव 'विशेषत इति कृष्णपचस्य प्रशस्तरताभिधानेन श्रुक्षपची-प्यत्रज्ञायत इति गस्यते । ततस्य श्रुक्षकृष्णैकादस्थोर्वकच्ये प्राप्ते एवं स्थवस्था माचे पचे च विज्ञाते तिथिमाचापरिज्ञाने तस्य मामस्थ तत्पचस्थितायामेवेकादस्थां श्राद्धं कार्यं विज्ञायमानपचपरित्यागे कारणाभावात् । पचस्यायपरिज्ञाने कृष्णेकादस्थां तद्भावे श्रुक्षे-कादस्थामपीति ।

भविष्यत्पुराणे।

दिनमेव विजानाति मासं नैव तु यो मरः।

मार्गशीर्षेऽय वा भाद्रे माघे वाय समाचरेत्।
भोजकञ्च विशेषेण यो मां पूजयते सदा॥
यस्य तु म्हतान्दः परिचायते न मासः तस्य मार्गशीर्षे भाद्रपदे
माघे वा तिस्मिन्नचिन श्राद्धं कर्त्तस्यम्।

तदाइ वृहस्पतिः।

यदा सासी न विज्ञाती विज्ञातं दिनसेव तु।

तदा सार्गिपिरे सासि साघे वा तिह्नं भवेत्॥

यदा तु प्रोषितस्तस्य दिन-सासावुभावणविज्ञातौ स्थातां

तदा तप्रस्थानकासिकयोदिंन-सासयोस्तसांवस्यरिकं कार्यं।

तदाह सएव।

दिन-मामी न विज्ञाती मरणस्य यदा पुनः। प्रस्थानदिनमामी तु यास्त्री पूर्वीक्रया दिशा॥

दिनग्रब्देन सर्वच तिथिर्वगन्तया । पूर्विक्तया दिग्रेत्यस्थयमर्थः । प्रस्थानितयाज्ञाने तन्त्रासज्जाने च तन्त्रासवर्त्तिन्याससावास्थायां सांवस्यरिकम् । प्रस्थानितिथिज्ञाने सासाज्ञाने च सार्गे साघे
वा तस्थासेव तिथौ सुर्यात् । प्रस्थानितिथि सासयोद्दसयोर्ष्यज्ञाने
तु तन्त्रर्णश्रवणकािकयोस्तिथि-सासयोः सुर्यात् ।

तदाइ प्रचेताः।

श्वपरिज्ञानेऽमावास्थायां श्रवणदिवसे वा। 'श्रवणदिवसे' मर्णवार्त्ताया श्राकर्णनितयौ। भविस्थोत्तरेऽपि।

म्हतवार्त्तात्रुतेर्घाच्यो तो पूर्वीक्रकसेण तु।

श्रवणतिथिविसारणे माससारणे च तन्मासवर्त्तिन्याममावास्थायां सांवलिरिकं। अवणितिथिसारणे मासविसारणे च मार्गभीर्षे माघे वा तखामेव तिथौ कार्थं। श्रवणितिथि-मामयोर्भयोर्पि विस्पर्णे माघख मार्गप्रीर्षस वामावासायां कार्ये।

तद्त्रं प्रभासखण्डे । प्राप्त हिलाहर हो ५५ है।

मृतसाहर्ने जानाति सासं वापि कथञ्चन तेन कार्यममावास्थां श्राद्धं माघेऽय मार्गने ॥ 'कथञ्चन' मर्णप्रसानअवण्डपेण केनाण्प्रसच्येनेत्यर्थः, यस तु प्रीषितस्य मरणवार्त्ता जीवनवार्त्तापि नाकर्ष्यते पश्चद्यवर्ष-पर्यन्तमागमनञ्च नास्ति तस्य तदूर्धं पालाभीभिः समिद्धिः कुंगेर्वा ग्ररीरप्रतिक्रतिं कला यथाविधि दाइमंस्कारं निर्वर्त्यं तदानीं तनाष-पच-तिथिखृष्टेऽइनि षांवसरिकं कर्त्त्रयम्।

द्रत्याच जात्रकर्षः।

पितरि प्रोपिते यस न वार्त्ता नैव चागतिः। जर्डें पञ्चद्रगादर्षात्ज्ञला तल्पतिरूपकम् ॥ कुर्यात्तस्य च मंखारं ययोक्तविधिना ततः। तदादीन्येव सर्वाणि ग्रेषकर्माणि सञ्चरेत्॥ दति चयाचापरिज्ञाने सांक्सरिककासनिर्णयः।

#### श्रय मघाश्राद्वनिर्णयः।

वायुपुराणे। मघासु कुर्वन् श्राद्धानि सर्वान् कामानवाप्रयात्। 71

प्रत्यचमर्चितास्तेन भवन्ति पितरः सदा ॥

सघाश्राद्धश्च यः कुर्यात् तस्य पुष्यफलं प्रत्णु ।

पितरस्तस्य तुय्यन्ति सन्तितस्याचया भवेत् ॥

एतेनैव तु योगेन वस्त-यानसुपानस्ते ।

यो ददाति सघाश्राद्धे भोजनञ्च विशेषतः ।

चयोदश्यसमास्तस्य व्ययन्ति पितरो नृप ॥

पिता पितासस्येव तथेव प्रपिताससः ।

जातं पुत्रं निरीचन्ते श्रकुना दव पिष्पलस् ॥

सधुमांसेन खद्गेन पयसा पायसेन च ।

एष नो दास्यित श्राद्धं वर्षासु च सघासु च ॥

सघासु दल्ला विधानेन चतुरो लभते वरान्।

धनसन्नं सुतानायुर्ददन्ति पितरोऽर्चिताः ॥

े शातातपः।

मघासु पिश्चे च सुते च जाते

गरीपरागे श्रयनदये च।

ग्रङ्को च दस्ते च तथैव पद्मे

दस्तं भवेनिष्मसदस्तुत्यम् ॥

विभक्ता वाविभक्ता वा कुर्युः श्राद्धं सदैव दि।

सघासु च ततोऽन्यच नाधिकारः प्रथम्बिना ॥ इति ।

श्राह्ण च हुविश्रष्टः ।

द्धि गव्यमसंस्पृष्टं साचान्नानाविधांस्तथा । ददन्तमनुष्रोचन्ते वर्षासु च मघासु च ॥ दति ।

एतानि वाक्यानि पिण्डदानरिहतश्राद्धविषयाणीति । तथाच भविष्यत्पुराणे वचनम् ।

संक्राम्यासुपवासेन पारणेन च भारत। मघायां पिण्डदानेन च्येष्ठः पुत्रो विनम्यति॥ तथाच षट्चिंगनाते।

मघासु सुर्वतः श्राद्धं च्येष्टः पुत्ती विनम्यति । संक्रान्यावुपवासञ्च चन्द्र-सूर्य्यग्रङ् तथा ॥

यदाचारसारकता पुराणवचनसुदाइतं "मघायां पिण्डदानेन चतुरो सभते वरानिति, तत्पुत्तवद्ग्टिस्थितिरिक्तविषयम्।

श्रन्ये लाज्ञः। नेवसपिण्डदाननिषेध एवायमस्ति, तस्मभवति, तथाच षट्चिंग्रनाते ।

> पिष्डमाचं प्रदातव्यमभावे द्रव्य-विप्रयोः। श्राद्वाहिन तु सम्प्राप्ते भवेक्तिरमनोऽपि चेत्॥

ननुभयचापि निषेधः प्रवर्त्ततां, न, त्रनेकवाधस्थान्याय्यलात्। तस्मात् मघात्राद्धमपि सपिण्डमाचरणीयमिति । तदयुक्तम् । विनिगसे कारणाभावात् उभयचापि निषेधः प्रवर्त्तते।

श्रन्ये लाडः। चयोदग्रीश्राद्धतुख्यन्यायतया मघाश्राद्धमपि एक-वर्गसम्बन्धि निषिधतद्ति। तदसत्। "श्राद्धाकैर्वैकवर्गस्य चयोदस्या-सुपक्रमेदित्यादिवचनवलेन तद्यवस्था दर्शिता, इदन्तु वचनाभावास युच्यते। न्यायतुख्यलादिति चेत्, तत्तुख्यलान्यघात्राद्धं न कुर्यादिति निषेधस्य सपिष्डश्राद्धगोचरतयोपपत्तेः, तथाच "पिष्डदानेन पुत्रो नम्बतीति श्रूयते न श्राद्धाचरणेन, तत्कर्त्तव्यतायाः प्रदर्भितलात्।

इति मघात्राद्धनिर्णयः।

# श्रयाशीचादिनिमित्तेषु श्राद्वकालनिर्णयः।

तचार खयारङ्गः।

देवे तु पित्वणां आहे त्रशीचं जायते यदा। त्रशीचे तु व्यतिकान्ते तेभ्यः आहं प्रदीयते॥

सुख्यकालिकोपक्रमात् प्राग्यदा श्राद्धाधिकारिणामाधीचं जा-यते तदा सुख्यकालप्रत्यासचे श्राधीचेन वा दूषिते श्राधीचोपग-सानन्तरकाल एव पैटकं कर्म कार्यमित्यर्थः।

यत्वचिवचनम् ।

तदस्येलादुय्येत नेनचित्यूतकादिना। स्रुतकानन्तरं कुर्यात् पुनस्तदस्रोव च॥ इति।

तत्र श्राद्धे स्तिनेन प्रदुष्टे "स्तिकानन्तरं कुर्यादिति पचलाव-दृष्णप्रकृत्वनाविषद्ध एव। "पुनलदृष्ठरेव चेति पचल्वादिप्रब्दोक्त-निमित्तान्तरिवष्नतः सुर्व्यकालविषय दति पूर्ववननाविरोधाय कल्प-नीयम्। एतच्च पचान्तरं चयाष्टिकयमाणप्रतिमासिकश्राद्धविषयं। तन मासस्पृष्टकालाभावेऽपि पच-तिथिमानस्पृष्टसापि ग्राह्मवात्।

श्रतएवाइ देवलः।

एको दिष्टे तु भंप्राप्ते चिद्र विद्वः प्रजायते ।

मार्चेऽन्यस्मिन् तिथौ तिस्मिन् श्राद्धं कुर्य्यात्प्रयत्नतः ॥

'श्रन्यसिन्' श्रनन्तरे मासि, 'तित्तिथौ' स्ततिथौ, यस्मिन् ग्रक्ते

हुन्यो वा स्तः तस्मिन्यचे श्राद्धं विद्ववभादितकान्तं कुर्यादित्यर्थः। 'यदि

विष्ठ दत्य चापि ख्यारङ्गवचनाविरोधायाशीचयतिरिक्तनिमिन्तेनेति

भेषो द्रष्ट्यः। श्राभौचनिमित्तेन विन्ने जाते मासिकविषयेऽपि स्तकानन्तरमेव श्राद्धानुष्ठानं ऋष्यग्रङ्कवचनोक्तमनुसन्धेयम्।

श्रतएव देवखामिनाणुक्तम् । एतदृष्यग्रङ्गवचनं स्तकागौच-विषयं निमित्तान्तरतस्त तदहर्विघाते "एकोद्दिष्टे तु संप्राप्ते यदि विष्ठः प्रजायते । दत्यादिस्सत्यन्तरवचनमिति ।

व्यासः ।

श्राद्धविन्ने ससुत्पने श्रन्तरा स्टत-स्त्तने।
श्रमावाखां प्रकुर्वीत श्राद्धं चैने मनी विषः ॥ इति ।
'श्रन्तरा स्टत-स्त्तने' श्राद्धप्रयोगमध्ये पानोपन्नमात् प्राक् स्त्तने
स्टतने वा जाते। श्रमावाखायां श्रद्धौ श्रद्धानन्तरमेतत्सांवस्यरिकश्राद्धविषयमिति नेचित्। तदयुनं।

मासिकाब्दे तु संप्राप्ते श्रन्तरा मृत-सूतके। वदन्ति ग्रुद्धौ तत्कार्थं दर्भे चापि विचचणाः॥

दति षट्चिंग्रन्मतवचनेन मासिकस्थापि विधानात्, श्रमावा-स्थायचणं भ्रुक्तेकादम्याः क्रण्णेकादम्यास्रोपलचणम्।

त्रतएव मरीचिः।

श्राद्धविन्ने ससुत्पचे श्रविज्ञाने स्तेऽहिन । एकाद्यानु कर्त्तयं कृष्णपचे विग्रेषतः ॥

हण्णपचे या एकादशी तस्यां विशेषत दत्यन्वयः, पित्तकार्ये यतः हण्णपचस्येव याद्यलात् हण्णेकादशीतोऽप्यमावास्यायः पित्र-कार्ये श्रेष्ठां दण्डापूपन्यायसिद्धं वोद्धत्यम् । श्रव शुद्धानन्तरकासो सुख्यकासप्रत्यासम्बन्धात् श्रेष्ठः । दर्शकासस्ततो अघन्यः सुख्यदर्शका-

लप्रत्यासत्त्यभावादिति सन्तयं।

तथाच तचाषृष्यग्रहनः।

ग्रुचीस्तेन दातयं या तिथिः प्रतिपद्यते । धा तिथिखस्य कर्त्तया न लन्या नै कदाचन ॥ इति । श्रयमर्थः। ग्रुचीस्तेन तावद्दातयं तेन सुख्यकालेषु ग्रुह्यसक्षवे ग्रुह्यनन्तरं या तिथिः सा 'प्रतिपद्यते' खम्यते, तस्य कर्त्त्रयकर्माङ्गता ज्ञेया, न लन्या सुख्या तिथिः, श्राग्रीचदृषिता कदाचिन्नानुष्टेयेति ।

तिथिक्केदो न कर्त्त्रयो विनाग्रोत्तं यदृष्क्या ।

पिष्डं श्राद्वश्च दात्रयं विक्कित्तं नैव कार्येत् ॥ इति ।

'यदृक्क्या' खेक्क्या । स्त-स्तकाभ्यां स्ताहोपघाते तदतिक-

म्यामौचिन हत्ती आहं कर्त्तयं दत्युतं तत्याकोपक्रमान्त्रिमन्त्रणादा पूर्वमेवामौचिविज्ञाने सित नोत्तरकालम्।

श्राभौचादूषिता सुख्या तिथिः सदानुष्ठेयेत्याह स एव ।

तथाच ब्रह्मपुराणे।

निमन्त्रतेषु विप्रेषु प्रारक्षे श्राद्धकर्मणि।
निमन्त्रणाद्धि विप्रस्य स्वाध्यायादिरतस्य च॥
देहे पित्रषु तिष्ठत्सु नाग्रोचं विद्यते कचित्।
श्राप दात्वन् ग्रहीतंश्च स्त्रते स्टतके तथा॥
श्राविज्ञाते न दोषः स्थात् श्राद्धादिषु कदाचन।
विज्ञाते भोतुरेव स्थात्यायश्चित्तादिका क्रिया॥
भोजनार्द्धे तु सस्भुके विप्रदीतुर्विपद्यते।
यदा कश्चित्तदोक्षिष्ठे ग्रेषं त्यक्षा समाहिताः।

त्राचम्य परकीयेन जलेन ग्रुचयो दिजाः॥ विवाह-यज्ञयोर्मधे स्नुतने सति चान्तरा। श्रेषमनं परेर्देयं दत्येतत् ससुदाइतम् ॥

एतत्त् दात-भोक्तग्रह्यतिरिक्तजन्म-मर्णविषयम् । "दाहन् भोकृं च सृ ग्रेदित्यच दोषविग्रेषः।

त्राह कतुः।

पूर्वसंक स्थितं द्रव्यं दीयमानं न दुर्यात । जनमिद्माशौचदूषितेऽधिकारिणि सुखं कालमतिकस्थाश<mark>ौच</mark>-निवृत्तौ श्राद्धं कर्त्तव्यमिति ।

ग्टइमेधिनसु भार्थया सङ्गेवाधिकारात् तस्यां रजोदर्भननिबन्धना-ग्रुचिलदूषितायां सुख्यकालमतिकम्याग्रुचिलनिरुत्तावेव आद्धे कर्त्तेये प्राप्ते रजखनापितनैवैकािकना सुख्यकान एवास्त्राद्धं कर्त्तवसित ।

त्राहोत्रानाः।

त्रपत्नीकः प्रवासी च यस भार्या रजस्त्रला। सिद्धानेन न कुर्वीत श्रामन्तस्य विधीयते ॥ इति। श्रस्थामश्राद्भविधेः कचिदुपसंहारपूर्वकमपवादमाह हारीतः। श्राद्धविन्ने दिजातीनामामश्राद्धं प्रकीर्त्तितं। श्रमावास्यादिनगतं मामं संवत्यरादृते ॥ इति ।

यद्वार्यारजोदर्भनादिक्पे श्राद्धविन्ने ससुत्पने सत्यासश्राद्धं कर्त्त-व्यमिति प्रकीत्तितं तदमावास्यादिकालिकमेव न तु यन्मृताहका-लिकं सांवत्सरिकञ्च तदपीत्यर्थः, किन्तु तदपक्रान्तेवेव कर्त्त्यं। तचैकभार्यन महाधिकारिभार्यादृषणाङ्गार्थान्तरस्य चाभावाद्रजो- दर्भनक्पविद्यापगमकाल एव कर्त्तव्यं। यथोक्तं प्रभाषखण्डे।
संग्रद्धा स्थाचतुर्येऽक्ति स्वाता नारी रजखला।
देवे कर्याण पिश्चे च पञ्चमेऽइनि ग्रद्धाति॥
स्रायनारे।

स्तेऽहिन तु सम्माप्ते यस्य भार्था रजस्ता।
श्राद्धं तदा न कर्त्तेयं पञ्चमेऽहिन कार्येत्॥
श्रिकारिभार्थान्तरयुक्तेन विधिकारानपगमान्मुख्यकाल एव

श्रामश्राह्मसभ्धं प्रति हेमश्राद्धमाह ।

द्रव्याभावे दिजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मिन ।
हेमश्राद्धं प्रकुवीत यस्य भार्या रजस्नुना ॥
द्रव्यमत्र भोज्यं विविच्चतं कर्त्त्रसं, दिजस्य भोका ।
द्रव्याग्रीचादिनिमित्तेषु श्राद्धकालनिर्णयः ।

श्रथ श्राद्धविश्रेषेण प्रातःपूर्वाच-मध्याक्च-खायाक्चा विचिताः खायंकाख्य निषिद्धः एवमन्येष्यपि कर्षासु, श्रतस्ति विकार्षे पूर्वाचा-दिकाखप्रकरणमारभ्यते । तच तावद्योगसामर्थ्याद्विधा विभक्तस्याक्चः पूर्वे। भागः पूर्वाचः, श्रपरोऽपराच इति स्पष्टमेवावगस्यते । तथाच मतुः ।

> यथा चैवापरः पचः पूर्वपचादिशिय्यते । एवं श्राद्धस्य पूर्वाचाद्दपराची विशिय्यते॥ इति ।

नन्त श्राद्धिविषये पूर्वाचापराच्य वैशिष्यमात्रमुखते न पुन-रहिंधिविभक्तपूर्वभागस्य पूर्वाच्यं ज्ञकलम् अपराच्यापराच्यं ज्ञक-लिमिति। अयोखते। दिधा विभक्तस्य मामस्य भागौ पूर्वापरौ पचौ भवतः तौ चाच दृष्टान्ती ज्ञतौ, अमाक्यादक्षोऽिप दिधा विभक्तस्य पूर्वापरयोभीगयोः पूर्वाचापराच्यं ज्ञकलं गमयित, तच वैशिष्यमाचेण अमाक्यात् दृष्टान्तलोपपत्तेः। सत्यं तथापि भागा-न्तरानुपादानात्मर्व्याक्ष्यानुरोधाच विविच्यतिभागप्रतीतिर्जायते तद्वाधो मा भूदित्येवमर्थमेवमभ्युपगन्तयं। नन्तु दर्भ दृष्यमाणे-स्तिधा चतुर्धा दिवसभागवचनयौगिको दृष्टान्तमाक्ष्यकत्मनामूजन्तस्य विभागो बाध्यतां। सत्यं। पारिभाषिकस्य प्रत्यचवचने।पदि-ष्टस्य चानवकाभ्रतेन प्रत्यचलेन च यौगिकात्कास्पनिकाञ्च बच्चीय-स्त्वात् भवेदेव बाधः, किन्तु परिभाषया यौगिकस्य वाधो मा भूदित्येतदर्थमेव योगसिद्धोऽप्यर्थः परिभाषितः।

# खान्दपुराणे।

त्रावर्त्तनात्तु पूर्वाची द्वापराचलतः परः । दति ।

श्रावर्त्तनं दिनमध्य इति दिधा विभक्तसाह्रोदितीयोभागोऽप-राष्ट्र दृत्येकं मतम्। श्रय चिधा विभक्तसाह्रसृतीयो भागोऽपराष्ट्र-दृत्यपरं मतमुख्यते। तच श्रुतिः। "पूर्वाष्ट्रो वे देवानां मध्यन्द्रिनं मतु-व्याणामपराषः पितृणां तसादपराष्ट्रे ददातीति। श्रच पञ्चद्रश्च-सुह्रत्तात्मकस्य दिवसस्य पञ्चमुह्रत्तंपरिमितान् पूर्वाष्ट्रादिनामस्तीन् भागान् परिकस्य क्रमाद्देव-मानुष-पैत्केषु कर्मस् विनियुङ्को श्रुति-रिति प्रतीतिर्जायते। श्रपराष्ट्रकाले विह्निस्थ पार्वणश्राद्वस्थ वासर- हतीयेऽंग्रे मानवः कर्त्तव्यतोपदेग्रः कालनियोगप्रकरणे दर्प्रयिखते सोऽपि निधा विभक्तस्थाक्रसृतीयो भागोऽपराच्च दत्यचान्यार्थदर्प्पनले-नानुसन्धेयः द्वित निधा विभक्तस्थाक्तः हतीयो भागोऽपराच्च दित मतम्। श्रथ विषमेभागेश्वतुर्द्धा विभक्तस्य हतीयो भागोऽपराच्च-दत्यपरम्। तथाच गोभिलः।

पूर्वाचः प्रहरं सार्द्धं मध्याक्तः प्रहरं तथा।
श्रा तिथादपराचः सायाक्रश्च ततः परम् ॥ इति।

श्रव सूर्वीद्यात् प्रश्नति बार्ड्रपहरपिरिमितं दिनभागं पूर्वात्तं,
तदूर्ड्वं प्रहरपिरिमितं मध्याः तदूर्ड्वं दिनीयप्रहरसमाप्तिपर्यन्तमर्ड्रपहरपिरिमितमपराह्मम्, तदूर्ड्वं प्रहरमावं सायाः माङिरित्यर्थः,
दित चतुर्द्वा विभक्तस्य दिनीयो भागोऽपराच दित मतम् । श्रव
समितिभागेः पञ्चधा विभक्तस्याः श्रव्यत्ये भागोऽपराच दत्यपरमिप
मतम् । तत्र श्रतपथश्रुतिः । "श्रादित्यस्त्वेव सर्व्व स्थतवः स यदवोदेत्यथ वसन्तो थदा सङ्गवोऽथ श्रीक्षो यदा मध्यन्दिनोऽथ वर्षा
यदापराह्योऽथ श्ररद्यदेवास्तमेत्यथ हेमन्त दित ।

एवं पञ्चदग्रमुह्रत्तंमिताः दिवसस्य पञ्चधा विभागे क्रियमाणे विसुह्रत्तंपरिमिताः प्रातरादयः पञ्च काला भवन्ति । श्रन यद्यपि "तसान्मधन्दिन एवाधीतेत्यनन्तरमेवान्नायसमान्नातस्याभिधानसम्बद्धे मधन्दिनविधेः ग्रेषस्ततया पञ्चधा विभागः श्रूयते, तथापि प्रात-राद्दिविह्तिः कर्मभिराकाङ्कितस्वकालपरिमाणज्ञापकतयोपजीयमानः सर्वकर्मसम्बन्धितां लभते । श्रतएवायं निसुह्रत्तंपरिमाणाव-यवः पञ्चधा विभागः साधारण्डेनेव दृष्यते । तथाच प्रभासखण्डे ।

मुद्धक्तीचितयं प्रातस्तावानेव च मङ्गवः । मध्याक्कस्तिमुद्धक्तंः स्थादपरास्तोऽपि तादृगः । मायाक्कस्तिमुद्धक्तीऽय मर्वकर्मवहिष्कृतः ॥ दति ।

श्रतएव तत्काखविद्यितकर्ममाचोपयोगितामस्य विभागस्यादः । पराग्ररः ।

लेखाप्रसत्यथादित्यान्सुहर्त्तास्तय एव तु ।
प्रातस्तु स स्त्रतः कालो भागश्चाह्नः स पश्चमः ॥
सङ्गवस्त्रिसुहर्त्तोऽथ मध्याह्मसत्समः स्तृतः (१) ।
ततस्त्रयो सुहर्त्ताश्च श्रपराह्यो विभिष्यते ॥
पश्चमोऽथ दिनांभो यः स सायाह्य दति स्तृतः ।
यद्यदेतेषु विहितं तत्तत्सुर्यादिचचणः ॥ दति ।

उदीयमानस्य भाखनाष्ड्रसस्य रेखावत्प्रकाश्रमानप्रथमोपस्य-नयोग्यो भागः 'सेखा', 'श्रादित्यात्' श्रादित्योदयात् । तथाच सेखाप्रस्त्यादित्योदयात् श्रारभ्य ये चयो सुहर्त्तास्ते प्रातःसंज्ञका-भवन्तीत्यृक्तं भवति ।

उत्तं चि स्तन्दपुराणे।

सेखाप्रसत्यथादित्ये चिसुहर्त्तीत्यते तु वै । प्रातस्तच स्रतः कालो भागयाहः स पद्धमः ॥ दति।

यद्यदेतेषु प्रातरादिकालेषु कर्म विह्तिं तत्तदेतेषु यथोकंषु कुर्यादित्यर्थः।

त्र्रथ यथोक्रवचनप्रपञ्चप्रमितानां पूर्वाञ्च-मध्याद्वापराञ्च-साया-

<sup>(</sup>१) तत इति ख॰।

क्वानां कल्पा विविद्यन्ते। प्रातः सङ्गवयोरेकेक एव कल्प दति खताविविक्तमेवातः पूर्वाचादिकालकल्पा एवोच्यन्ते। तच दिधाइविभागे
भाखनाण्डलोक्षें दादणनिरी चणचणादारभ्याष्ट्रमसुक्र्त्तंपूर्वार्द्धस्माप्रिपयंनाः पूर्वाचः, चिधा विभागे लेखाप्रकाणात्मस्यति पञ्चमसुक्रर्मावसानाविधः, चतुर्द्धा विभागे तत एवारभ्य षष्टसुक्र्त्तंदतीयपादपूर्वार्द्धसमाप्तिपर्यन्तः, पञ्चधा विभागे द्वद्यादारभ्य षण्सुक्र्त्तंपरिमितस्य काखस्य पूर्वाचलं वक्तयं। तदा हि यौगिकीं दृत्तिं
परिकस्य पूर्वाचणस्त्रस्थार्था वाच्यः, स च तदिबद्धमध्याक्षादिसंज्ञानवस्द्वो वक्तुसुचितः। यद्यपि दिनाद्यस्य षण्सुक्र्त्तस्य प्रातःसङ्गवाद्यकसंज्ञादयाविरोधोऽस्ति, तथायसौ न योगविरोधीति न पूर्वाचसंज्ञाविवेणपरिपन्यितां प्रतिपद्यते।

### द्रित चतुर्विधपूर्वाच्चविवेकः।

### श्रय मधाह्रवल्पः।

दिधा विभागे दिवसस्य मध्याक्रचणादुभयतो मध्याक्रविहितकर्मप्रयोगपर्याप्तो मध्याक्षः । त्रगत्या चाच विषद्धसंज्ञान्तर्विवेषीप्रभृपेयः । चिधा विभागे पण्मुक्रक्तांदारभ्य दश्रमसुक्रक्तांवसानावधिर्मध्याक्षः, चतुर्द्भा विभागे षष्टसुक्रक्तंवतीयपादोक्तराद्धांदारभ्य
दश्रमसुक्रक्तंदितीयपादपूर्वार्द्धसमाप्तिपर्य्यन्तः, पञ्चधा विभागे तु
अष्टमसुक्रक्तांदारभ्य दश्रमसुक्रक्तंसमाप्तिपर्यन्तः ।

इति चतुर्विधमध्याक्वविवेकः।

#### त्रथापराह्न कल्पाः।

दिधा विभागेऽष्टमसुहर्त्तीत्तराद्वीदारम्य पश्चिमसन्ध्यारभापर्य-न्तोऽपरात्तः, विधा विभागे लेकाद प्रमुह्नर्तादारम्य पश्चिममन्ध्या-पर्यन्तः, चतुर्द्धा विभागे दश्रमसुहर्त्तादितीयपादीत्तराद्धादारभ्य दादग्रमुह्नर्ताद्यपादावमानपर्यनः, पञ्चधा विभागे दग्रमसुह्नर्तादा-रभ्य दादग्रसुह्नत्तियानपर्यनः।

इति चतुर्विधापराच्चविवेकः ।

#### त्रय सायाह्रकल्पाः॥

दिधा चिधा वा विभागे तत्कालविहितकर्मप्रयोगपर्याप्तोऽक्तम-षाविधः, चतुर्ङ्का विभागे दश्रमसुहर्त्तादारभ्य सूर्य्यास्तमयाविधः, पञ्चधा विभागे चयोदग्रमुह्रत्तीदारभ्य सूर्य्यास्त्रमयः सायाहः।

#### इति सायाक्वविवेकः।

एते च पूर्वाह्माद्यो वच्छमाणविनियोगानतिक्रमेण यथालाभं याद्याः, प्रत्रखतार्तस्यक्रमेण वा, यो यं कालमपेच्य सूच्यः य तस्मात् प्रमुखः। महावधिवचनेन हि महतः कालस्य पूर्वाह्नले प्रमिते तदेक-देशस्थापि प्रमितमेव पूर्वास्तं, यथा हिमवत्कुहरादारभ्य पूर्वसमु-द्रसीचो जलप्रवाह्रविशेषस्य गङ्गाले प्रमिते प्रमितमेव तदन्तर्वर्त्तनः प्रवाहिकदेशस्थापि गङ्गालम्, कथमन्यया "गङ्गायां स्नानं कुर्याद-पराचेपित्यज्ञमाचरेत्" इति विचित्य तदेकदेग्रऽनुष्ठाने विचि-तिसद्धिः । दृष्यन्ते च केचित् ससुदायैकदेशयोः साधारणाः ग्रब्दाः। चदक्तमाचार्यः।

विन्दी च ससुदाये च तीयग्रब्दो यथाच्यते। संसर्गिद्रव्यक्ष्पलात् सूक्तवाक्तत्पदं तथा॥ इति।

श्रतोऽवान्तराविधवचनस्य महाविधवचनप्रसितपूर्वाचे करेशिन-वर्त्तकलेन वा खासिधेयस्थातिप्रशस्तप्रतिपादनपरलेन वा श्रर्थवन्तं वक्तयं, तचाद्यपचे महाविधवचनानामानर्थक्य-बाधो स्थातां श्रतो-ऽवान्तराविधवचनं प्रशस्तरलार्थमिति निस्तीयते।

### श्रय कुतपकालः॥

खान्द-वायुपुराणयोः।

'कुः' पृथिवी, तां, 'गोपितः' सूर्यः, 'गोभिः' खकीयेः करैः, 'कार्त्सन' समग्रां, यिसन् चणे 'तपित' उप्णां करोति, 'स कालः' कुतपसंचिको चियः, तदनेन कुतपग्रव्दिनिवनं कृतं "निकृपितः कुतपो-उयमसाविति । सर्वच्काथासङ्कोचाद्दिनसमध्य एव हि सूर्यः कृत्सां पृथ्वी तपित, त्रतो दिनसमधः कुतपः इत्येनमसे निर्द्धारितो भवित, स च सुङ्कर्त्तपरिमितोऽपि खल्पलमनुसन्धायोपचारहत्त्या चण्यव्देन नोकः। उक्तं हि वायुप्राण एव ।

सुह्रत्तात्मप्रमादूर्डं सुह्रत्तात्रवमादधः ।
स कालः कुतपो ज्ञेयः पित्रणां दत्तमचयम् ॥ इति ।
प्रभासखण्डेऽपि ।

त्रक्षोसुहर्त्ता विख्याता दण पञ्च च सर्वदा ।

तचाष्ट्रमो सुद्धर्त्ती यः स कालः कुतपः स्टतः ॥ खद्गपाचादिकं तु कुतपद्रमकं मध्याम्नवाऋिक्तात् प्रथक्कर्तु-मग्रकामिति मधाक्रंप्रमङ्गादि हैव सिखाते।

कालिकापुराणे।

ब्राह्मणाः कम्बलो गावो रूप्याम्यतिथयोऽपि च। तिला दभास मधाक्री नवैते कुतपाः सरताः ॥ प्रभासखख्डेऽपि ।

मधाक्रः खडुपात्रञ्च तथा नेपासकावसः। रूपं दर्भास्तिला गावो दौ हित्रश्वाष्टमः स्रतः ॥ पापं कुत्यितमित्याञ्चस्य यन्तापकारिणः। श्रष्टावेव यतस्तसात् सुतपा दति विश्रुताः॥ कौ भीतकी गांतु "तथान्यः कासकम्बस इति पठितं, इति कुतपः। श्रथैतेषामपराचादिकाचानां पार्वणादिश्राद्धेषु विनियोगः कथते।

तच भातातप-हारीती।

त्रामत्राद्धन्तु पूर्वाचे एकोदिष्टन्तु मध्यतः। पार्वणं चापराचे तु प्रातर्देद्धिनिमित्तकम् ॥ मनुर्याष् ।

पूर्वी है दिविकं श्राद्धमपराहे तु पार्वणम्। एकोहिष्टन् मधाक्रे प्रातर्रेद्धिनिमत्तकम् ॥ श्राच मार्कण्डेयः।

ग्रुक्तपचस्य पूर्वाचे श्राद्धं कुर्यादिचचणः। कृष्णपचापराञ्चेतु रौहिणन्तु न सङ्गयेत्॥ इति । श्रव ग्रुक्षपचे पूर्वाह्णान्नर्गतकुतपपूर्वार्द्ध एव पार्वणसेको दिष्टं वा श्राद्धमारस्थणीयं। कृष्णपचे च श्रपराह्णान्नर्गते कुतपोत्तरार्द्ध एव पार्वणसेको दिष्टं श्राद्धमारस्थणीयं। एतच वचनं पार्वणे कुतपस्थ पूर्वार्द्धसेको दिष्टे तु परार्द्धं प्रापिवतं, वेपरीत्येन हि पूर्वाह्णपराह्णयोः मध्याक्षापराह्णे विध्यन्तरादेव प्राप्तेः। श्रथ वा ग्रुक्षपचेत्यनेन तत्पचे विहितं दैविकं श्राद्धसुपलच्य पूर्वाह्णे विधीयते, कृष्णपचेत्यनेन पेटकसुपलच्यापराह्ण दति। एवच्च विध्यन्तराविरोधेन सत्याङ्गतो मध्याक्ष्णपराह्णे विधी वाधितौ न भविष्यतः। तत्रापराह्ण्य ताव-दिनियोगो विविच्यते।

ग्रातातपः।

दर्भश्राद्धन्तु यत्रोक्तं पार्वणं तत्र्यकीर्त्तितम् । त्रपराचे पित्वणान्तु तच दानं प्रश्रस्थते ॥ इति ।

यतिपाद्धिपित्यञ्चानुष्ठानरिह्तानि विक्रकार्तकं स्त्री-श्रद्धादिकार्तकं दर्भश्राद्धं तावत् दिधा विभक्तस्थापराक्षापरो भागः कुतपोत्तराद्धी-दारभ्य यथालाभं ग्राह्यः, श्रनग्रिकार्तके दर्भश्राद्धे कुतपयाप्तियुक्तकुइ-ग्रहणस्थापि श्रमावास्यादेधिनिर्णये दिभितत्वात्, यत्पुनः साग्निककार्तकं पिष्डिपित्यञ्चानुष्ठानयुक्तानग्निककार्तकञ्च दर्भश्राद्धं, तच "श्रमावास्यायमपराक्षे पिष्डिपित्यञ्चेन चरन्तीति कल्पसूचकारोक्तापराक्षका-लानुष्ठेयपिष्डिपित्यञ्चानुष्ठानोत्तरकालत्विधेस्तदनुसारेणेव विधा विभक्तस्थाङ्गः तत्वीयो भागो यथालाभमासन्ध्यं ग्राह्यः।

तथाचा इ मनुः।

पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं चीणे राजनि प्रस्ते। वासरस्य त्तीयांग्रे नातिसन्ध्यासमीपतः॥ इति। तथा ।

पित्यज्ञन्तु निर्वर्थ विष्रश्चन्द्रचयेऽग्निमान् ।

पिष्डान्वाद्यार्थकं श्राद्धं कुर्य्यान्मासानुमासिकम् ॥ दिति ।

न चैतदक्षयम् ।

पित्यञ्चन्तु निर्वर्त्य तर्पणाख्यन्तु योऽग्निमान् । पिण्डान्वाचार्य्यनं कुर्यात् त्राद्वमिन्दुचये यदा ॥

दित मत्यपुराणवचनात् पञ्चमहायज्ञान्तर्भ्ततर्पण-पित्वयज्ञान-नार्थ्यमेवान्वाहार्थकस्य न पिण्डपित्वयज्ञानन्तर्थ्यमिति। न तदनु-रोधेनापराद्वग्रहणमिति। यत श्राह खोगाचिः।

पचान्तं कर्म निर्वर्ध वैश्वदेवं तु साग्निकः।

पित्रयज्ञं ततः कुर्यात्ततोऽन्वाद्यार्थकं बुधः ॥ इति ।

त्रतः पिण्डपित्यज्ञादूर्ड्डमनुष्टेयस्य दर्भत्राद्ध-पित्यज्ञममाष्ट्रानु-सारेण नातिसन्ध्यासमीपपर्यन्तो वासरत्ततीयांग्रो ग्राह्यः।

इति पराच्चकाचविनियागः।

# श्रय पूर्वाक्कविनियोगः।

तच "पूर्वाचे दैविकं श्राद्धमिति दैविकश्राद्धाङ्गश्रते पूर्वाचे वक्तव्याभावादामश्राद्धाङ्गश्रतं प्रत्युच्यते । तच च "श्रामश्राद्धन्तु पूर्वाचे 
द्रित विधिर्दिजकर्रकामश्राद्धविषय एव न पुनः श्रूद्रकर्र्दकामश्राद्विषयोऽपौति कश्चिमिश्चकाय । च दि मन्यते उभयकर्र्दकामश्राद्धविषयत्वच एकचापराच्च्यात्यन्तिकं वाधं क्रलान्यच तु पाचिकं 
विनिविश्वमानस्य एकच नित्यलमन्यच पाचिकलमिति वैषम्यमापद्यते ।

तथा हि दिजामश्रा हो तावदाति दे शिको उपराकः शृद्रामश्रा हे श्रीप-देशिकः, तत्र दिजामश्रा हे पूर्वाको पदेशो भवक्ष ति देशा द्वली यखेना-ति देशिक खापरा कि कखात्य न्तवा धं कता पूर्वाकं निवेश येत्, शृद्राम-श्रा हे त्यपदेशान्तरेण तुद्धावलता दो पदेशिक खापरा हु खपा चिकं वा धं कता निवेश येत् श्रतो वेष स्थं। कथं पुनर्दि जामश्रा हे श्रपरा ख्या ति-देशिकः शृद्रा मश्रा हे लो पदेशिक दति। उच्यते। सुख्यन्तु पार्वणं श्राह्मण सोजनात्मकं नित्यन्त हि ज्ञाह्मण से जनात्मकं नित्यन्त हि ज्ञाह्मण से जनात्मकं नित्यन्त हि ज्ञाह्मण से विषय से व श्रद्ध कर्षिन विषय से व श्रद्ध विषय विषय से व श्रद्ध विषय विषय से विषय

### तथाच सुमन्तुः।

पाकाभावेऽधिकारः खादिप्रादीनां नराधिप। श्रपत्नीकानां महाबाहो विदेशगमनादिभिः। बदा चिव तु ग्रद्राणामामश्राद्धं विदुर्बुधाः॥

#### चत्रानाः ।

त्रात्मनो देश-कालानां विश्ववे ससुपिखते। श्रामत्राद्धं दिजैः कार्य्यं श्रद्रेण तु सदैव हि॥ प्रचेताः।

श्रापद्यनग्नी तीर्थे च चन्द्र-सूर्य्यग्रहे तथा। श्रामश्राद्धं दिजैः कार्यं ग्रहः कुर्यासदैव हि॥ तीर्थं पाकासामर्थी सित निमित्तं, चन्द्र-सूर्य्ययक्ता भोक्षुरभावे। तथा।

स्ती श्रद्धः खपचस्त्रेव जातकर्मणि चाण्य । श्रामश्राद्धं सदा कुर्यादिधिना पार्वणेन तु ॥ 'खपचः' खयं पचतीत्यपत्नीक दत्यर्थः<sup>(१)</sup> । जमदग्निः ।

यावत्यान्ताग्निसंयुक्तः उत्सन्नाग्निरयापि वा । श्रामत्राद्धं तदा कुर्याद्धस्तेऽग्नौकरणं भवेत् ॥ इारीतः ।

श्राद्धविन्ने दिजातीनामामश्राद्धं प्रकीर्त्तितं । श्रमावास्त्रादिनियतं मास-संवत्सरादृते ॥

'माय-संवस्तरादृत इति मासिकं संवस्तिकञ्च वर्जियिला विधिरित्यर्थः। एवञ्च सत्यपराच्चप्रस्तयः प्रकृतावुपिद्यमाना धर्माबाह्मणभोजनात्मकः नित्यस्वेगेपदेयतो भिवतुमर्छन्त नानित्यस्य
दिजकर्वकामश्राद्धसापि नित्यानित्यसंयोगिवरोधात्। यथा प्रकृत्तावुपिद्यमाना दीचणीयादयो धर्मा नित्यस्वेवाग्निष्टोमसंस्य
स्वोतिष्टोमसः उपदेयतो भवन्ति नानित्यसातिराचादिसंस्यसापि,
यथा क्रयादयः सामद्रव्यसाध्यस्य नित्यस्वेव स्वोतिष्टोमस्य नानित्यसः पत्तन्यसम्बद्धापि किन्सितदेयत एव भवन्ति। श्रतश्वानित्ये दिजकर्वकामश्राद्धे तस्थातिदेयत एवायमपराद्धः श्रद्धामश्राद्धे लनैभित्तिकलेन नित्यलादुपदेयत एवापराद्ध इत्यौपदेग्निकः

<sup>(</sup>१) 'सपचः' सयं पक्षेति ख॰।

पूर्वास्तिन सह तत्र विकल्प्यते, दिजामश्राद्धे लाति देशिकलात्तं बाधते, श्रतद्यायं पूर्वास्विधिरूभयत्र भवनेकत्र नित्योऽन्यत्र पाचिक-दृत्येवं विधिवेषस्याकुलीकतः सन्नेकमेव विषयमाश्रयित्मीहते। स चान्याय्यविकन्पदुर्खं शृद्धामश्राद्धं परिदृत्य दिजामश्राद्धमेव वि-ज्ञापयति, एवञ्च सति।

> मधाक्रात्परतो यसु कुतपः समुदाह्नतः । श्रामपाचेण तचैव पितृणां दत्तमचयम् ॥

दित यच्छातातपवचने पूर्वाच्चविरुद्धापराच्चर्यमं (१) तदिप ग्रूद्रा-मश्राद्धं परिच्त्य दिजामश्राद्धं प्रति नीयमानं समाचितं भवति, वच-नश्चेदमचापराचानुवादकं साधारणेनेव वचनेनाचाप्यपराच्चलाभात् । तसाच्चूद्रामश्राद्धं कुतपोत्तरार्द्धात् प्रस्ति प्रवन्तेऽपराचे, दिजाम-श्राद्धन्तु पूर्वाच्च दति ।

इति पूर्वाइविनियोगः।

### अय मध्याह्रविनियोगः।

तच च "एको दिष्टंत मध्याक्त दत्यच यद्यपि मध्याक्रलेन षष्टोपक्रमाः पञ्च मुहर्त्ता एको दिष्टका खलेनो पदिष्टा स्तथापि कुतप-च्यातिप्रा प्रस्थात्मयक्षेन कुतपे आद्वारकां सम्पादयेत्।

तदुक्तं मत्यपुराणे ।

मधाक्ते मर्वदा यस्मात् मन्दीभवति भास्तरः।

तस्मादनन्तपालदस्तवारको विभिन्नते॥

<sup>(</sup>१) पूर्व्यक्ति युद्धमप्राक्तदर्शनिमिति क॰।

यथा कुतपे श्राद्धारको विशिष्टक्तथा रौहिणे समाप्तिरपीत्याह

प्रारम्थ कुतपे श्राद्धं कुर्यादा रौहिणाद्वुधः।
विधिज्ञो विधिमास्थाय रौहिणं तु न लङ्घयेत्॥
'रौहिणः' नवमा सुह्रक्तः, 'न लङ्घयेदित्येतदपि रौहिणानःसमाप्तिप्रग्रंसार्थं न रौहिणातिक्रमनिषेधार्थं तस्थापि मध्याक्रलेनापरास्रलेन च श्राद्धाङ्गलात्। श्रतएव मत्यपुराणे कुतपात्प्रस्ति सुहर्क्तपञ्चकस्य श्राद्धाङ्गलसुक्तं।

सुह्रत्तीत्सुतपादूधें यसुह्नत्तेचतुष्टयं। सुद्धत्तेपञ्चनं ह्येतत्त्वधाभवनमिष्यते॥ इति।

खधाभवनमित्यस्थाभिप्रायः खधाग्रब्दवतः पार्वणस्थैको दिष्टस्य चायं कालो न पुनः खाहाग्रब्दवतो दैविकस्य नान्दीश्राद्धस्य चेति तयो हिं पूर्वा प्रातःकालयोरेव विधानात्।

इति सधाह्मविनियोगः।

### श्रय प्रातःकालविनियोगः।

तच "प्रातर्रद्धिनिमित्तकभित्ययं प्रातःकाखिविधिनं पुत्तजन्मिनिमित्तकरिद्धित्राद्धिविषयः। तथाहि पुत्तजन्मक्षे निमित्ते सित विधानादनन्तरमेवानुष्ठेयते जन्मनश्चानियतकाख्यात् तस्यानियतकाखतमेवावसीयते। ननु निमित्तविहितमिष श्राद्धं वैश्वानरीयावत्स्वकाखं
प्रति किं नोत्कथते, उत्कर्षकारणाभावादिति जानीहि, न लस्याग्रीचसुत्कर्षकारणं, न हि वैश्वानरीयेष्टिराभ्रोचदोषनिष्ठत्थर्यसुन्क-

र्षेक् िक्षता, किन्तु प्रयोजनविरोधात्। स्रयोच्यते।

दानं प्रतिग्रहो होमः खःध्यायः पित्वकर्म च। प्रेतपिण्डिकियावर्जमाग्रौचेऽपि निवर्त्तयेत्॥

द्रत्यादिनिषेधानुरोधादुत्कर्ष दति । तच "पुन्ने जाते श्राद्धं कुर्यादिति नैमित्तिकविधेर्विग्रेषग्रास्त्रत्वेन<sup>(१)</sup> निषेधवाधकत्वात्,श्रनि-वृत्तकाल्लेनास्त्याग्रौचिमत्येवंपरो वचनप्रपञ्चः ।

तच तावच्छङ्ख-लिखितौ।

पिता पितामस्थैव तथैव प्रपितामसः। भूयस्त्रच प्रजायन्ते तदस्वैदयन्ति च।

तसात्व दिवषः पुष्यः पित्वणां पुष्यवर्द्धनः ॥

त्रादित्यपुराणेऽपि।

देवास पितरसेव पुत्ते जाते दिजन्मनां । श्रायान्ति तसात्तदहः पुष्यं पूज्यस्च सर्वदा ॥ तत्र दद्यात्सुवर्णन्तु स्टिमं गान्तुरगं तथा । कृतं वस्तस्च साल्यस्च प्रयनस्चासनं ग्रहं॥

हारीतोऽपाह।

जाते च कुमारे पित्वणामामोदात्पुष्यं तद्इरिति । पित्वणां 'त्रामोदात्' त्रतिप्रयेन हर्षीत्पत्तेः, 'पुष्यं' पावनं, दानादेः पुष्प्रकाल इत्यर्थः ।

श्रव पुत्रजन्मादिदिवसस्याग्रीचदूषितंनाभावात्तत्काल एव जन्म-

<sup>(</sup>१) विश्रेषवाक्यत्वेनेति ग॰।

निमित्तं श्राद्धं कर्त्त्र्यं नाग्गौचोत्तरकालं प्रत्युत्कर्षणीयं। श्रव यद्यपि ग्रद्धादिवचने तदसःसमयमपि पुष्यमिति प्रतिभाति, तथापि ग्रिग्रद्धनालच्छेदात् पूर्व्वमेवेति वेदितव्यं।

तथाच हारीतः।

प्राङ्गाड़ी स्केदात् संस्कार-पुष्पार्थान् कुर्व्वन्ति नाद्यान्तु किन्नाया-स्नाग्री चिस्रति ।

'खंख्कारः' जातकर्म, 'युष्यार्थाः' गुड़-तिस्न-तेस-गो-स्-ि स्रिष्य-वस्त्र-धान्यादिदानानि ।

अनुर्षाच ।

प्राङ्गाभिवर्द्भनात् पुंसो जातकर्म विधीयत इति ।

'वर्द्धनं' केदः'।

जैिमिनिरिप ।

यावज हिद्यते नासं तावजाभ्येति सूतकम् ।

किने नाले ततः पश्चात् स्तकं तु विधीयते ॥ इति ।

विष्णुधर्मीत्तरे।

श्रिक्तनाद्यां कर्त्तवं श्राद्धं वे पुत्रजनानि।

श्राभौचोपरमे कार्यमथवा नियताताभिः॥

चत्यवतः ।

पुत्रजन्मन्यानाभिकर्त्तनात्पुष्यं तदष्ठस्व जातकर्मामश्राद्धं सुर्यात् पाचाणि यहिर्ष्यानि दधात्तेन तावस्नातःकालग्रह्धिकासापेचा ।

तथाचाचिः ।

पूर्वा से वे भवेदृद्धिर्विना जमानिमित्तकं।

पुत्तजन्मिन कुर्वीत श्राद्धं तात्कालिकं बुधः ॥ प्रजापतिरपि । नाभ्यां किन्नायामाग्रीचं श्रतो नालक्केदात्पूर्वमेव श्राद्धं। एतच्च नैमिन्तिकलाद्राचावपि कर्त्तव्यं। यथाइ व्यासः।

रात्री खानं न कुर्वीत तथा दानञ्च रात्रिषु ।

ग्रहणोद्दाह-संक्रान्ति-यात्रार्त्ति-प्रस्वेषु च ॥

दानं नैमित्तिकं ज्ञेयं रात्राविष न दुर्थात ।

पुत्रजन्मिन यात्रायां ग्रर्व्यथां दत्तमचयम् ॥ इति ।

एतच तत्काखसूतकान्तरनिमित्ताग्रीचसिन्नपातेनािष कर्त्तयं ।

तदाह प्रजापितः ।

स्तिके तु ससुत्पन्ने पुत्तजन्म यदा भवेत्। कर्त्तुस्तात्कालिकी शुद्धिः पूर्वाभीचेन शुद्धाति॥

'कर्त्तः' जातकर्मकर्त्तः, कर्मान्तरे तु पूर्वप्रवस्तान्याग्रीचिनवसी खटां कर्ता ग्रह्रो अवतीत्यर्थः। यदि पुनरेतत्काले दिज-द्रव्य-कर्त्ताच्यम्यस्तिवग्रादाग्रीचान्तर्रानपाताद्वा न कर्तं खात् तदा सूतक-निवस्ती किसांखिद्दिने प्रातःकाख एव कार्ये। ननु खकाखात्परिश्रष्ट-मिदं किमिति काखान्तरे कर्त्त्रवं, न खुपरागादिनिमित्तनिवन्ध-नानि कर्माणि तत्काखातिक्रमेऽपि क्रियन्ते। सत्यमेवं। दृदं तु वच-नात्क्रियते।

तथाच विष्णुधर्मीत्तरे । श्रिक्तनाद्यां कर्त्तव्यं श्राद्धं वे पुत्रजन्मनि ।

श्राभौचोपरसे कार्य्यमयवा नियतातासिः ॥ इति । ननाग्रीचोपरमोऽप्यस्य कालः, स तुं नालक्केदपूर्वकालेऽसम्भव-निवन्धन दत्येतत् कुतः, वैजवापवचनाद्भूमः।

> जन्मनी (नन्तरं कार्थं जातकर्म यथाविधि। दैवादतीतकालं चेदतीते स्तके भवेत्॥ इति।

> > इति प्रातःकालविनियोगः।

### স্বয় নিষিত্বকাল:।

तच व्याघ्रपादा ह।

स्मार्त्तकर्मपरित्यागी राहोरत्यच सूतके।

श्रीते कर्मणि तत्कालं स्नातः ग्राद्धिमवाप्रयात् ॥

राज्ञस्तकादन्यस्मिन् स्तके सान्तं श्राद्धादि कर्म न कुन्नीत, श्रोतं तु दर्भ-पूर्णमासाग्निहोचादि स्वाला सद्य एव कुर्यात् दत्यपरार्कः। स हि जन्मा भीचे राज्यस्तचन्द्रार्क्मोचात्पूर्वकाले च स्तक् भव्दपयो-गोऽस्ति दत्यभिप्रेतीवं व्याख्यातवान्।

त्रानी लेवं व्याचचते। 'स्तृतने' जन्माश्रीचे, सर्वनर्मपरित्यागः कर्त्तवः, स च "राहोरन्यच दर्भनमिति कान्यकर्माणि विहाये-त्यर्थः । तच प्रथमयाखाने जन्म-मर्णागौचयोर्दितीययाखाने जनात्रौरि श्राद्धं न कर्त्तव्यमिति सिद्धं भवति, कर्मग्रब्द्य प्रेत-पिष्डिक्रियायितिरिक्तकर्मविषयः।

तथाच पैठीनसिः।

दानं प्रतिग्रही होमः खाध्यायः पित्कर्म च।

प्रेतिपिष्डिकियावर्जमाप्रौचं विनिवर्त्तयेत् ॥ इति । सनु-प्रातातपौ ।

राचौ आहं न कुर्वीत राचियी की त्तिता हि सा।
सन्ध्ययोहभयोर्वापि सूर्व्य चैव तिरोहिते॥ इति।
रचांसि यसाञ्चरित्त वा बखविन्त भवन्तीति राचिसीत्युच्चते,
तस्यान्तु रचीभिः आह्ममवनुष्यते। पूर्वापरयोः सन्ध्ययोरिप न
कर्त्तेव्यं आहं।

खपसन्धं न तुर्वीत पित्तपूजां कणञ्चन ।

स कालञ्चासुरः प्रोक्तः श्राद्धं तच विवर्जयेत् ॥

श्रनेन सन्ध्यासामीणनिषधेन सायंकालात्पूर्वं श्राद्धारका-समाष्ट्रोरसमर्थं प्रति सन्ध्यासमीपयितिरिक्तः सायंकालांग्रोऽनुज्ञातो भवति ।

यन्तुः

षायाक्र स्त्रिमुहर्त्तम्तु मर्वनर्मवहिष्कृतः।

द्ति प्रभासखण्डवचनं,

चतुर्थे प्रसरे प्राप्ते श्राद्धं यः कुरुते नरः। श्रासुरं तद्भवेच्छ्राद्धं दाता च नरकं व्रजेत्। इति बौधायनवचनम्,

दिवसखाष्टमे भागे मन्दीभृते दिवाकरें।
श्रासुरं तङ्गवेत् श्राद्धं पित्वणां नोपतिष्ठते ॥
दिति हारीतवचनं तत्स्रयंकालात्पूर्वमेव श्राद्धार्रभ-समाप्तिसमधं
प्रति ।

एवमार बाजपात्।

विधिन्नः श्रद्धयोपेतः सम्यक्पाचित्रयोजकः (१)।

राचेरन्यच कुर्वाणः श्रेयः प्राप्तोत्यनुत्तमम्॥ इति।

राचि-सन्ध्या-तसमीपकाचिषध्यापवादमाच विष्णुः।

सन्ध्या-रात्योर्ने कर्त्तयं श्राद्धं खलु विचचणेः।

तयोरिप च कर्त्तयं यदि खाद्राज्ञदर्भनम्॥ इति।

'राज्ञदर्भनं' चन्द्र-सूर्योपरागः।

दति निषद्धकाखः

श्रय पिएडदाने निषिद्धकालः।

तत्र पुलस्यः।

श्रयमदितये श्राद्धं विषुवदितये तथा। युगादिषु च सर्वीसु पि निर्वपणादृते॥

<sup>(</sup>१) पात्रप्रयोजक इति स्ट॰।

एतेषु कालेषु श्राद्धं 'पिण्डनिर्वपणादृते' पिण्डदानेन विना, कर्त्त्रयमिति ग्रेषः।

मत्यपुराणे।

श्रयनदितये श्राद्धं विषुवदितये तथा।
संक्रान्तिषु च कर्त्तयं पिण्डनिर्वपणादृते॥
वैश्राखस्य दृतीयायां नवस्यां कार्त्तिकस्य तु।
श्राद्धं कार्य्यञ्च शुक्कायां संक्रान्तिविधिना नरें:॥

श्रव संक्रान्ति स्वित्यने नेवायनादी नामपि लाभे पुनस्तद भिधानं तत्कालकतस्य पिष्डदानस्याति निन्दितत्वचीतनार्थं। संक्रान्तिविधिनेत्यनेन पिष्डदानरा द्वित्यसुक्तं। "वैद्याखस्य त्तीयाया मित्यादिकं सर्वे युगाद्यपलचणं "युगादिषु च सर्वा खिति पुलस्यवचनात्।

ब्रह्मपुराणे "श्रयनदितये श्राद्धमित्यादिमत्यपुराणोक्तस्रोकौ<sup>(१)</sup> पठिलोक्तं।

चयोद्धां भाद्रपदे माघे चन्द्रचयेऽहिन ।
श्राद्धं कार्यं पायसेन दिचणायनवस्र तत् ॥
यदा च श्रोचियोऽभ्येति गेहं वेदविद्ग्निवित् ।
तेनेकेन तु कर्त्त्यं श्राद्धं विषुवदुत्तमं ॥
'विषुवदुत्तममिति विषुवश्राद्धादुत्तमं श्रेष्ठं श्रोचियाभ्यागमननिमित्तकमपि श्राद्धं प्रायः पाठादिपिण्डमेव भवितुमहिति ।

वृहत्पराग्ररः।

र्थुगादिषु मघायाञ्च विषुवत्ययने तथा ।

भरणीषु च कुर्वीत पिण्डिनर्वपणं न हि॥

मघायुक्तां भाद्रपदापरपच चयोदशीमधिकत्य देवीपुराणे।

तचापि महती पूजा कर्त्त्रं पिट्टवेतते।

खचे पिण्डिपदानन्तु च्येष्ठपुत्ती विवर्जयेत्॥

'तत्रापि' भाद्रपदापरपचनयोद ग्यामपि, 'पित्दैवत- खने' मधा-नचने जाते बति, 'महती' श्राद्ध चचणा पित्रपूजा कर्ज्ञा, व तु कर्ज्ञा च्येष्ठपुष्तवान् जीवत् प्रथमपुष्तस्वेत् भवेत् तर्षि तच श्राद्धं खुर्वन् पिष्डप्रदानं वर्ज्येत् पिष्डर्षितं श्राद्धं खुर्यादित्यर्थः। 'च्येष्ठपुष्ती-त्यनेन मधाका चिकस्य चयोदगीका चिकस्य तदुभयसमवायका चिकस्य च पिष्डदानस्य च्येष्ठपुष्तविना ग्रकल चचणो दोषः स्वितः।

तथाच महाभारते।

संक्रान्तावुपवासेन पार्णेन च भारत।

मघायां पिण्डदानेन च्येष्ठः पुन्नो विनम्यति॥ इति।

च्योतिःपरामरे।

विवाहे विहिते मार्षास्यजेदूईं द्मैव हि<sup>(१)</sup>। यपिण्डे पिण्डनिर्वापं मौस्नीवन्धे पड़ेव हि॥ श्रस्थापवादः।

महाखये गयात्राह्रे मातापित्रोः चयेऽहिन । यस कस्यापि मर्त्त्रंस सपिण्डीकरणे तथा । कतोदाहोऽपि कुर्वीत पिण्डनिर्वपणं सदा ॥ इति ।

<sup>(</sup>१) त्वनेयुदादणीव शीत कः।

### वृहक्तातपः<sup>(१)</sup>।

पिष्डिनिर्वापरिहतं यनु श्राद्धं विधीयते । खधावाचनकोपोऽच विकिरस्त न सुष्यते । श्रचय्य-दिचिणा-खिस्ति-सौमनस्यं यथाविधि ॥ द्रति पिष्डदाने निषिद्धकासः।

# श्रय प्रेतिकयासु निषिद्वकालः।

#### तचाह गार्ग्यः।

प्रत्यचग्रवसंस्कारे दिनं नैव विश्वीधयेत्। त्राग्रीचमध्ये क्रियते पुनः संस्कारकर्म चेत्। ग्रोधनीयं दिनं तच ययासभावसेव तत्॥ त्राग्रीचविनिष्टक्ती चेत्पुनः संस्क्रियते स्टतः। संग्रोध्येव दिनं याद्यमूर्ध्वं संवत्सराद्यदि॥ प्रतकार्याणि कुर्वीत श्रेष्ठं तचोक्तरायणं। हुष्णपच्य तचापि वर्जयेक्तु दिनच्यं॥

दृष्ठ दिविधः प्रेतसंस्कारः, एकः प्रत्यचग्ररीरस्थ, ग्ररीरप्रति-क्रतेरपरः। तच प्रत्यचग्ररीरसंस्कारे ग्रभाग्रअस्टिनपरीचानवकागः। प्रतिक्रतिसंस्कारस्य तु चयः कालाः, चाग्रीचमध्ये, संवत्सरान्तस्य, संवत्सराद्विद्यति। तचाग्रीचमध्ये प्रतिक्रतिसंस्कारः सति सक्षवे वच्छमाणतिथि-नचचादिवर्जिते काले विधेयः। यदा लाग्रीचाद्विः संवत्यरमध्ये प्रतिकृतिसंस्कारस्तदानीं बच्चमाणप्रकारेणारस्थकास-ग्रोधनमवयं कार्यं। संवत्पराद्विरिपि क्रियमाणे तिसानपि संग्रोध-नीय एव कालः। किन्तु तचोत्तरायण-ह्यष्णपची सम्पाद्यमानीगुणी-त्तरी भवतः। दिनचयदिनं तु वर्वच वर्जनीयं। 🥟

मरीचिः।

नन्दायां भागविदने चतुर्द्ग्यां त्रिपुष्करे। तच त्राद्धं न कुर्वीत रही पुज्ञ-धनचयात्॥

प्रतिपत् षष्ठी एकादश्री च 'नन्दा'। 'भार्गवद<mark>िनं' ग्रुक्रवास्दरः।</mark> क्तिका-पुनर्वसूत्तरा<mark>फाल्गुनी-विधाखोत्तराषाढ़ा-पूर्वाभाद्रपदाख्या-</mark> नि नचचाणि 'चिपुष्कराणि'। श्राद्धप्रब्देनाच प्रेतिकया विवचिता। नन्दादिखेन मधे दुष्टतमान्याह य एन।

एकादम्यान्तु नन्दायां िषनीवाच्यां सगोर्दिने। नभस्य चतुर्इमां क्रिकास निपुष्करे ॥

श्रव श्राद्धं न कुवीं तेत्यतुषङ्गः । सिनीवाच्यां सगोर्दिन दित सम्बद्धः।

#### महाभारते । प्राप्त प्राप्ता ।

नचनेण न कुर्नीत यस्मिन् जाती भवेसरः। न प्रोष्टपदयोः कार्य्यं तथाग्नेये च भारत। वार्षेषु च वर्वेषु प्रत्यरौ च विवर्जयेत्॥

जन्मनचनमन श्राद्धकर्त्तुः, 'प्रोष्ठपद्योः' भाद्रपदाञ्चयोः, 'त्राग्नेयं' हात्तिका, 'वार्षानि' त्रार्द्धा-ञ्येष्ठा-मूलानि, जन्मनच<mark>चात्पञ्चमं चतुर्दश</mark>ं चयोविंगञ्च 'प्रत्यरिः'।

#### च्योतिःपराग्ररः।

माधारण-ध्रुवोग्रे मैंचे च न ग्रस्थते मनुष्याणां।

प्रेतिक्रया कथिचित् चिपुष्करे यमस्थिष्णे च ॥

'साधारणं' कृत्तिका-विग्राखे, 'ध्रुवाणि' उत्तराचयं रोडिष्ण्य,
'उपाणि' पूर्वाचयं भरणी मघा च, 'मैचाणि' स्ग-चिचानुराधारेवत्यः, 'चिपुष्कराष्णुक्तानि, 'यमस्थिष्ण्यं' धनिष्ठा, "स्ग-चिच-योभैंचे चेत्युक्ततात्।

### दाराइपुराखे।

चतुर्घाष्ट्रमगे चन्द्रे द्वाद्यो च विवर्जयेत्।

प्रेतकत्यं यतीपाते विधतौ परिचे तथा॥

करणे विष्टिषंज्ञे च प्रनिश्चरदिने तथा।

चयोद्य्यां विग्रेषेण जन्मताराचये तथा॥

उत्पत्तिनचर्नं द्यममेकोनविंग्रश्चेति 'जन्मताराचयं'।

श्वाष्ट काष्ट्रपः।

भरणार्द्रा मघासेषा मूलं दिचरणानि च।
प्रेतक्रत्येषु दृष्टानि धनिष्ठाद्यस्य पश्चकं ॥
फाल्गुनीदितयं रोहिष्यनुराधा-पुनर्वस्य।
दे त्राषादे विश्वाखा च तानि दिचरणानि च।
एतानि किस्चित् दृष्टानि वर्जयेसिति सक्भवे ॥
तदेवमेतेषु प्रेतक्रत्यमात्रप्रतिषेधे प्राप्ते किचिद्यवादमाह गोभिलः।
नन्दायां ग्रुक्रवारे च चतुर्द्य्यां चिजन्यस्य।
एकादग्राह्मस्रति नैकोद्दिष्टं निषिधते ॥

'चिजन्मानि' जन्मताराचयम्। वैजवापः।

> प्रेतस्य याचाद्रम्थस्य प्राप्ते लेकाद्गेऽइनि । नचन-तिथि-वारादि ग्रोधनीयं न किञ्चन ॥ सुग-मन्त्रादि-सङ्गान्ति-द्ग्रें प्रेतिक्रिया यदि । दैवादापतिता तच नचचादि न ग्रोधयेत्॥

> > दति प्रेतिकयास निषद्धकासः।

# अयेदानीमिदं विचार्यते।

किं सपिण्डीकरणोत्तरका लिका नि स्ताहापरपचामावास्था-स्वा-स्वीपात-संक्रान्युपराग-मनु-युग-कल्पादि-गज्ञकायादिकास-युक्तानि श्राद्धानि प्रतिकासिम्यन्ते न वेति। तद्र्धमिदं चिन्यते। किं कालयुक्तानि वाक्यानि कर्मीत्पत्तिविधयः उतोत्पन्ने कर्मणि काला-स्थागुणविधय इति।

तच सोमदत्त श्राह ।

यद्यपि गुणविधौ भावार्षे विधिविष्यार्थविधियापद्यते तथापि विश्रेषणे विधिश्रित्तासंत्रमासाघवाच गुणविधय एवेति न कर्मभेद-मापादयन्ति, तेन कर्मैक्यादयुगपद्माविष्यपि वैकल्पिकेषु कालेषु कालिपदेकिसान् कालेऽनुष्ठानं न सर्वस्मिन्, सुतस्त युगपद्भाविषु प्रथमनुष्ठानमिति कालसमवाये सङ्देकमेव श्राद्धं कर्त्तव्यम्। न स्विक्षक्पगुणान्रोधेन प्रधानाद्यत्तिर्थुता, सायंप्रातरादिकासान्रोधेन

होमारित्तस्य तत्कालाविक्तिक्रजीवनक्ष्पनिमित्तारत्ते रिति । तदयुक्तम्। यन हि ग्रुद्धोत्पत्तिमित्तिधिरस्ति तत्र गुणयुक्तेषु वाक्येषु तत्प्रत्यभिज्ञानात् गुणमान्नविधिर्भवति । त्रन त्र ग्रुद्धोत्पत्त्यभावादुदगयनादिविधिष्टविधौ गौरवाद्यदोषः। ग्रुद्धोत्पत्तिकत्त्यनायां तु पर्वन
विधिष्टविधिलोपेन क्रिन्दुणाद्भेदः स्थात् । तेन विधिष्टविधिलात्
प्रतिकालं त्राद्धभेदः, निमित्तलाचोपरागादीनां तद्भेदे स्पष्टो भेदः।
त्रतस्त्रलालागमने तत्तस्त्राद्धमनुष्टेयमिति स्थितम् । त्रप्येदानीं
कालस्य समवाये निमित्तसमवाये च सन्दिद्यते, किं तदा तत्तत्कास्विकानां तत्तस्त्रित्तकानाञ्च त्राद्धानां मध्ये किञ्चदेकमेवानुहेयम्, स्त सर्वाणि प्रयक्, यदा तन्त्रिणवेति ।

तचाइ भिवदत्तः।

नैकः श्राद्ध्ययं कुर्यात् समानेऽहिन कुत्राति ।

इति हारीतवचनात् किञ्चिदेकमेवेति ।

गञ्जधरादयस्ताः नैतद्युक्तम् ।

एककाले गतास्त्रनां बद्धनास्यवा दयोः ।

तन्त्रेण श्रपणं छला कुर्याच्छाद्धं पृथक् पृथक् ॥

पूर्वकस्य स्तरसादी दितीयस्य ततः पुनः ।

हतीयस्य ततः कुर्यात्सिच्यातेस्वयं क्रमः ॥

दित सगुणा समानेऽप्यहिन भिन्ननिमित्तानामनेनेषां श्राद्धानां विधानात् एकादशाहादौ च नानानिसित्तानां भेतश्राद्धानां विधानात् । जदाहतनिषेधस्त श्रद्धयारभ्यमाणिकनिमित्तश्राद्धादिति-विषयः । ननूदाहतविशेषवचनविषययितिरिक्तविषयो भवतः । ततस्य

मासिकादिव्यतीपातादिश्राद्धकालसमवाये न श्राद्धानुष्ठानिमिति, न, शिक्वनिमित्तकश्राद्धेऽपि निषेधप्रवृत्ती श्राद्धोत्तरकालं पुत्तकसानि वृद्धिश्राद्धाभावप्रसङ्गात् । ततश्चाचारवाधसञ्चातिरिक्तविषय इति चेत्। न । कृतश्राद्धस्य सूर्ययदे श्राद्धाभावप्रसङ्गात् पूर्वाचारवाधः स्थात् । तद्धातिरिक्ताविषय इति चेत्। न । भिक्ननिमित्तकका-लिकश्राद्धविधीनामप्यस्तिलेन वाधप्रसङ्गात् । तानि सामान्यवचन्नानि श्राचारश्च दुवेल इति वाधो भविति चेत्। न । उदाइतवचनविषयव्यतिरिक्तविषयले वज्ञवचनाचारवाधौ स्थातां, मूलस्ततश्चन्यक्तविषयले वज्ञवचनाचारवाधौ स्थातां, मूलस्ततश्चन्यक्तविषयले त न वाधौ, नापि श्रुति-कल्पना च भवेत्। श्राद्धद्वयानुष्ठाने विद्यतक्ततपादिकालवाध-प्रसङ्गात्। युगपदनुष्ठाने तु "एकस्तिन् क्रियमाणे तु नानाकर्म समाचरेदित्यादीनां कर्ममध्ये कर्मान्तरानुष्ठाननिषेधकवचनानां वाधः स्थात्, प्रयोगविधिना च विलम्बनिषेधः। तेन सर्वाण्ययनुष्ठेयानि इति स्थिते प्रयगिति विष्णुधर्माभिमतः पचो ग्रद्धते।

यत्तु देश-काल-कर्त्तिक्यादिविश्रेषग्रहणाभावेनाग्नेयादियागाङ्गानां प्रयाजादीनां तन्त्रमनुष्ठानमुक्तं, तदेकप्रयोगविधिग्रहीतेस्बङ्गेस्वेवो-चितं, न तु स्वतन्त्रेषु प्रधानेस्वेव । यसु काम्यापूर्वार्थमनुष्ठितयोर्दर्भ-पूर्णमामयोः नित्यापूर्वे प्रमङ्ग उक्तः, मोऽपि कर्मेक्ये वक्तुमुचितः । यावेव द्याग्नेयादिममुदायौ काम्यापूर्वार्थौ तावेव नित्यापूर्वार्थौ उत्प-चित्ताक्ये तदैक्यावगमात् । यसु तच भेदयवहारः स कामक्पिन-मित्तक्त्पोपाधिमन्भिनिक्थनप्रतीतिकाल्यवस्थाभेदाश्रयौ न वस्तु-भदाश्रयः, श्रपूर्वभेदस्तु वास्तवोऽधिकारभेदात्। श्रतस्थायमौपाधिको-

ऽष्यपूर्वभेदाेऽनुनिष्यादनीय इति भेदलचणे विचारितः । ननु तत्तत्रक्वत्यर्थक्पोपाधिभेदावगमाच ते न, श्रव कर्मेक्यात्। काम्या-पूर्वार्थमनुष्टिताभ्यासेव दर्भ-पूर्णमासाभ्यां नित्यानुष्टानसिद्धी न पृथगनुष्ठानं क्रियते, भिन्ने तु कर्मण्यन्यापूर्वस्थान्येनासिद्धेस्तदर्थमन्य-<mark>स्थाप्यनुष्ठानमिति। तद्युक्तं। कर्मभेदेऽपि देश-कास्त-कर्ल्</mark>किले सहानुष्टानेन सर्वकर्मसिद्धेर्युगपदेव सर्वापूर्वनिष्यत्तिर्जायते । ग्टबाते हि तदा विश्रेषः, इदं निष्पन्नभेदमिति । यागभेदेऽपि देवतेको तन्त्रानुष्ठानस्य साम्राय्ये ऽभ्युपगतलाच । स्वप्ननदीतरणाभि-वर्षणामेध्यप्रतिमन्त्रणेषु चैविमत्यच युगपदनेकामेध्यदर्भनक्पिनिम-न्तरमवाये प्रतिनिमित्तवद्धं "मनोदरिद्धं चचुरित्येतन्त्रन्त्रजपरूप-नैमित्तिकारको प्राप्तायां विशेषग्रहणाभावात् सक्तन्नेमित्तिकानुष्टा-निमिति चैकाद्गे स्थितं। त्रतः श्राद्धनिमित्तसमवाये कालसमवाये च देगेको कर्नेको देवतेको च विग्रेषग्रहणाभावात्तन्त्रेण कर्त्तव्यमिति सर्वेत्राद्धानुष्ठानं, एवञ्च सङ्गान्तिनिमत्तकममावास्थानिमित्तकं व्यतीपातनिमित्तकं चेत्येतानि श्राद्धानि तन्त्रेण करिय इति . सदुःचं कुर्यात् ॥

इति कास्त्रसमवायनिर्णयः।

### श्रय वैश्वदेवकालनिर्णयः।

तच तदुपयोगितया वैश्वदेवपाकविचारः क्रियते, किं वैश्वदेवाद्यर्थः श्राद्धार्थस्वैक एव पाकः, उत भिन्न दति । तच तावत्पञ्चमहा-यज्ञान्तर्गतस्य नित्यश्राद्धस्य वैश्वदेवादेश्वैक एव पाकः, श्रान्वाहिकस्य पाकखान्यहमन्ष्ठीयमानान्ननिष्पाद्यमर्वकमार्थिलात् । त्रभौचिवषेशे लेकादभाहात् पूर्वं वैश्वदेवाद्येव नास्तीति तदानीं तेन नवत्राद्धेषु पाकिकानिकामञ्जेव नास्ति, ऐकादभाहिकेषु त्राद्धेषु वैश्वदेवस्य पा-कान्नरेणैवानुष्ठानं, "एकोद्दिष्टेऽन्नभेषं तु ब्राह्मणेश्यः समुत्स्रजेत्" दति देवलेन नवत्राद्धसंज्ञकेष्वेकोद्दिष्टेषु सर्वस्थायन्नभेषस्य ब्राह्मणेश्यो देय-लिवधानात् । प्रेतत्राद्धेषु चैतन्नवलं वन्त्यते । श्रमावास्थात्राद्धार्वे विश्वतेषु सांवत्यरादिषु प्रकृतिनिर्णयेनैव निर्णय दत्यमावास्थात्राद्धार्थे पाके संभयः । तच कर्कापाध्यायो वैश्वदेवार्थात् पाकाद्भिनेन त्राद्धं कर्त्तव्यमिति पूर्वपचं क्रला वैश्वदेवार्थनेव पाकेन कार्यमिति सिद्धा-नामुक्तवान् । तच तदिभमतपूर्वपचोत्तरपचचेत्रदूषणं त्राद्धकर्त्वे क्रतम्। यस्तु कर्कापाध्यायेन स्वसिद्धान्तचेत्रक्तः पृथक्पाकस्थावचनादिति स्व हीदानीमसिद्धलेन दुस्यते,

पित्यर्थं निर्वपेत् पाकं वैश्वदेवार्थकेव च। वैश्वदेवं न पित्यर्थं न दार्थं वैश्वदेविकम्॥

दति लोगाचिवचनेन पृथक्पाकस्याभिधानात्। श्रव यद्यपि पूर्वार्ट्के पृक्षमेव पाकसुभयार्थं निर्वपेदित्यपि प्रतिभाति, तथापि उत्तरार्द्धेन पाकभेदः स्पष्टीक्रियते, "वैश्वदेवं न पिद्यर्थमिति। वैश्वदेवास्थानित्यद्योमार्थं पक्षमन्नं वैश्वदेवं तत् न पित्यर्थं दर्भश्राद्धार्थञ्च न
भवति। न तु नित्यश्राद्धार्थमपि न भवति श्रन्वहमनुष्टीयमानानां
देव-पित्व-भृत-मनुष्योपपदानां यज्ञानामेकपाकसाधनलमिति निञ्चयात्, दर्भश्राद्धार्थं पक्षमन्नं दार्भं तद्देश्वदेवार्थं न भवति, दर्भश्राद्धेन
स्व दर्भश्राद्धेतिकर्त्तथताकलास्तित्य-नैमित्तिक-काम्यान्येकोदिष्टान्तानि

श्राद्धानि लच्छनो, वैश्वदेवप्रब्देन स्त्यज्ञ-पित्यज्ञ-सनुख्ययज्ञाश्रयणुपलच्छनो । कयं पुनर्न्यार्थस्य सतोऽन्यार्थग्रद्धाः श्रधिष्ठानलचणयापि विना कारणं विनियुत्तं विनियोगानस्युपगसात् । सत्यं ।
न लचान्यार्थस्य सतोऽन्यार्थलसाप्रद्धितं निषिद्धं वा, किन्तु निर्वापपाकयोस्तन्त्रताग्रद्धाः निराक्तता, श्रन्यार्थस्य सतोऽप्यन्यच प्रसङ्गिता चिति ।
तच प्रसङ्गग्रद्धाः च प्रत्यासन्त्रकालानां कर्मणासेकसाध्यलोपपत्तौ
साधनोपादानलाघवादिति । श्रच "न दार्घः वैश्वदेविकसिति यज्ञौगाचिवचनेकदेग्रेनोतं तदैश्वदेवस्य श्राद्धात् पूर्वः सध्ये वानुष्ठाने
कियसाणे सत्येव वेदित्यं, न तु तदुत्तरकालसपीति, यत श्राष्ट् पैठीनसिः ।

> पित्रपाकात्मसुद्भृत्य वैश्वदेवं करोति यः । श्रासुरं तद्भवेच्छ्राद्धं पित्हणां नोपतिष्ठते ॥ इति ।

नन्दुत्येत्यनर्थकं, न द्यनवदाय प्रक्यो होमः कर्त्तं, श्रवदानश्च मसुदायादेकदेप्रस्थाद्धरणमेव । मैवं । श्रव हि पित्रपाकप्रब्देन सङ्कल्पितपित्देवत्यत्वावस्थः पाकोऽभिधीयते, तदवस्थाचोद्धरणमेक-देप्रस्थ, तद्देवत्यता प्रच्यावनमेव न विभागमाचं। तद्देवत्यता प्रच्यावनश्च पूर्वदेवतासम्बन्धापनयने सत्येवापपद्यते। श्रवः पित्रदेवतास्थाऽपनयन-एवायसुद्धरतिना प्रतिपाद्यते । स चायं निर्वापक्षालीनं पित्रदेवत्य-मसुं पाकं करित्यामीत्येवं विधानुसन्धानरूपं सङ्कल्पविभेषं वाधित्वा श्राद्धात् पूर्वं तन्मध्ये वा श्रमक्यः, न द्वत्तरकालमपि, न हि पि-तृद्धिय त्यक्तस्य तत श्राच्छेदः प्रक्यः, तद्दैवत्यत्वस्य निष्यस्रतात् । न हि निष्यस्रमनिष्यन्नं प्रक्यं कर्त्तं । नन् न ब्रमो निष्यस्रमनिष्यन्नं प्रक्यं कर्त्तं । नन् न ब्रमो निष्यस्रमनिष्यन्नं प्रक्यं कर्त्तं । नन् न ब्रमो निष्यस्रमनिष्यन्नं

कियते इति, किं तर्हि तसायत दत्युचिते। मैवं। नामकासम-वात्। श्रन्थदेवतोद्देशेनोद्धरणं नामकमिति चेत्। न । तस्रोत्तर-देवतासम्बन्धसाचपर्लेन पूर्वदेवतासम्बन्धनाधकले प्रसाणाभावात्। ननु पूर्वसम्बन्धनाग्रमन्तरेणोत्तरसम्बन्धासिद्धः पूर्वनाग्रकत्मसनुमी-यते सम्बन्धदयस्थैकच विरोधात्, वचनोपदिष्ट श्राच्छेदो नामक-दति । मैनम्। तदुद्देशेन त्यञ्यमानलमेन हि तद्दैनत्यलं, तच त्या-गनिष्यन्युत्तरकालमेव अला विनष्टं, श्रतः किमाच्छेदेन विनार्थं किञ्चोद्धत्यवादस्थाभिप्रायः। नन्वेवं प्रतिमाद्यधिष्ठाददेवतोद्देशेन त्यक्तसापि द्रवस्य त्यागोत्तरकालमेव देवतासम्बन्धो भूला विनष्टः, तत्य तट्ट्यस्य प्रतिग्टहीतलेन तद्पहारे देवस्वापहारदोषो न खात्। मैवम्। यत्ताविन्नयं प्रतिमाद्युपभोग्यवाय द्रवां त्यतं तत्र तद्देवत्यत्वस्थोपभोगप्रसम्बन्धतायावदुपभोगम्विनामात् । विनामे हि निमित्तनिष्टत्तेर्नेमित्तिकानुष्टत्तिर्दुर्घटा स्थात्। यनु परिसमाप्तोप-भोग द्वं तत्र देवखत्तासुपलचणीक्रत्य निर्माखवद्यहणनिषेधोऽसु, श्रतः श्राद्धोत्तरकालं पाकस्य पित्सम्बन्धो भ्रत्वा विनष्ट इति कमा-च्छेदोविनाभयेत्, वस्तुतस्तु श्राद्धभेषे नास्येव पित्रसम्बन्धः कोविनाम्यः उपयुक्त ग्रेषे ह्युपलचणीस्त एवामी । न चायं तदवस्त ार्जनम-र्इति । श्रथ कसात्पिटपाकग्रेषादुद्भृत्य विभन्नेति न व्याख्यायते । न तुङ्खित्यानर्थक्यादित्युक्तप्रायमेव। अताऽवानारस्य एव पिचे प्रा-रक्षापरिसमाप्ते वा, यः पिचर्थपाकात् ससुद्भृत्य वैश्वदेवं करोति तस्य तच्छाद्धमासुरक्भवेदिति वचनार्थः। युक्तञ्चेतत्। यद्धं यदुपकस्छते तददत्त्वेव तसी परसी दीयमानं यत्किञ्चिको किकमणुपहतं मन्य- मानाः पृथग्जना ऋषि तस्य कर्मणोयुक्ततां मन्यन्ते, किसुत यत् पिक्तथं देवताथं वोषकस्प्यते तस्मिन् प्रागेव परस्मे दीयमाने। यदा तु तस्मे दत्ता श्रन्यस्मे दीयते न तदा कश्चिदुपहतलमयुक्ततां वा मन्यते। उक्तश्च श्राद्धोत्तरकाले श्राद्धार्थस्थापि वैश्वदेवे विनियोगः। तथाच पैठीनसिः।

श्राद्धं निर्वर्त्धे विधिवदैश्वदेवादिकं ततः।

कुर्यात् भिचां ततोदद्याद्धन्तकारादिकं तथा ॥ इति ।
श्रवाद्यततः श्रब्देन पूर्वश्चोकार्था हेत् लेनोच्यते । दितीयेन (१) श्राद्धाविश्वद्यादित्युच्यते । तेनायमर्थः, यतः श्राद्धात्पूर्वं पित्यपाकासमुद्भृतेनान्नेन वैश्वदेवे क्रियमाणे तच्छाद्धमासुरं स्थान्ततः कारणाच्छाद्धं निर्वर्त्यं ततस्वच्छाद्धाविश्वद्याद्यात् किञ्चिदादाय वैश्वदेवादिकं कुर्यादित्यर्थः । न चाचान्नस्थाप्रक्षतत्लेन तच्छब्दपरामर्यायोग्यलं वाच्यं । पित्यपाकात्समुद्भृत्येत्यस्मिन् पूर्वश्चोकेऽन्नप्रक्रमात् ।
सन्निहतं च सर्वनान्ना पराष्ट्रस्थते । न चोपन्यासेन सन्निधिरिति
नियमः, बुद्धिमन्निधिस्तु सन्निधिरित्यभ्युपगमात् । श्रचादिश्वब्देन
सर्वमन्नसाथं नैत्यकं कर्म ग्रद्धते, तेन नित्यश्राद्धमि श्राद्धोपयुकात्पाकग्रेषात्वर्त्त्र्यं । तदेवं यदि ब्राह्मणविसर्च्यनान्ते वैश्वदेवं
कुर्यात् तदा श्राद्धार्यनेव पाकेन, यदा तु वच्छमाणप्रकारेण ब्राह्मणविसर्जनात् प्राचीनकात्वचयान्यतमकात्रे वैश्वदेवं कुर्यात् तदा प्रथक्पाकेनेति । श्रच स्रतिचन्द्रिकाकारः "पित्रथें निर्वपेत्पाकमित्यादि "न दाश्चं वैश्वदैविकमित्येवं नौगाचिवचनं पठिला दर्भश्चाद्धार्थं

<sup>(</sup>१) दितीयततः शब्देनेत्वर्धः।

निरुप्तमसं कतेऽपि आद्धे न वैश्वदेवाधं भवतीति च बाखाचैतद्ग्नि-मद्रभेत्राद्धविषयमिति चाभिधायाच न्यायसुक्तवान्, साग्निकस्य हि दर्भश्राद्धात्प्रागेव वैश्वदेवविधानेन श्राद्धाने श्राद्धिमिष्टेन वैश्वदेवा-योगादिति । स एष न्यायस्तुदिवचितार्थविपरीतमेवार्थं साधयति, उत्तरकालं वैश्वदेवाभावे श्राद्धश्रेषमाध्यप्रम<mark>ितिवरहात्रिषेधानुपपत्तेः।</mark> पूर्वकास एवायं निषेध दति साग्निकानग्निकविषय एवायं खादिति। प्रसम्बभावानिषेधविधिलानुपपत्तावपि यदि नित्यानुवादः खादित्युच्यते तदा तावदनुवादलमानर्थकां चेति दोषद्वयं प्रमच्चेत। वैषम्यञ्च त्रयं हि साग्निकविषयोभवन् पूर्वकालीनसुत्तरकालीनञ्च वैश्वदेवमात्रयते। तच पूर्वकाखीने निषेधविधिः **उत्तरका**खीने निषेधानुवाद इति । श्रतो ब्राह्मण्विसर्जनात्प्राचीनेषु कालेषु वि-हितख वैश्वदेवख श्राद्धेन यह पाकैकां निषेधवसीगाचिवचनं साम्नि-कानग्रिकविषयमेवास्तु । यस्तु मन्यते "श्राद्धं निर्वर्त्यं विधिवत् वैश्वदेवा-दिकं ततः" दत्यादीनां श्राद्धभेषेण वैश्वदेवादिकर्त्तव्यताविधायकानां वचनानां दर्भश्राद्धविक्षतिभृतेषु प्रतिसांवस्परादिनेषु श्राद्धेषु नि-वेग्रः, "न दार्भं वैश्वदेविकमित्यादेसु दर्भश्राद्ध एव निवेग इति, स एवं प्रतिबोद्धवाः, सर्व एवेते सामान्यविधयो दर्प्रश्राद्धमेवारभ्या-बायने न कश्चिदनार्भ्यवादोऽस्ति, श्रस्तु वा सोऽपि, तथापि "प्रक्ततौ वा दिस्क्रावादिति न्यायेन यस पर्णमयी जुड़र्भवतीतिवत्तस प्रज-तिगामिलनियमाद्र्भश्राद्धं एव निवेगः। श्रथोच्येतारभ्याधीतविह-द्धधर्मावरुद्वायां प्रकृती त्रनार्भ्यवाद्ख विकृती निवेश इति, तष्र, पूर्वीक्रया विषयव्यवस्थया त्ररभ्याधीतविरोधस्य परिश्वतलात्। त्रती- ऽचायं दर्भश्राद्धिविषयो विधिरयं नेति न वक्तयं।
पिण्डदानात्प्राक् पाकभेदे स्वत्यन्तरं।
श्रातुरेभ्यः प्रहीणेभ्यो वालेभ्यो यच दीयते।
वैश्वदेवं न तत् कुर्याच्छाद्वार्यं यच पच्यते॥
तथा।

ग्रह्माग्नि-भ्रिग्यु-देवेभ्यो यतये ब्रह्मचारिणे। पित्रपाको न दातयो यावत्पिण्डास्न निर्वपेत्॥ प्रचेतमाप्युक्तं।

ग्रह्मपाकाद्वलिङ्गुला निर्वर्त्य पित्यज्ञियम् । ततो निरुप्तमनं यत्तेभ्योऽये तन्त्रिवेद्येत् ॥

ग्रह्मकर्मार्थः 'ग्रह्मः,' 'बिलः' श्रच वैश्वदेवः, पित्वयिश्चयं साङ्गं पिष्डिपित्वयः, 'निर्वर्त्य' समाप्य, 'ततः' तदनन्तरं, श्राद्धार्थं निरुष्तं यदसं तत्, 'तेभ्यः' श्राद्धोद्देग्येभ्यः, 'श्रये' पूर्वं, 'निवेदयेत्' दद्यात्, श्रायान्तदुत्तरकालमन्येभ्याऽपि दद्यात्।

इति वैश्वदेवपाकनिर्णयः।

# श्रय प्रक्षते। वैश्वदेवकालनिर्णयः क्रियते।

तच तावदनग्निकेन श्राद्धात्पूर्वं वैश्वदेवः कर्त्तव्यो न वेति संग्रये पूर्वपचः, वैश्वदेवहोमं कुर्यादिति वैश्वदेवविधिनेवानग्निककार्दकस्य वैश्वदेवस्य कस्तिंश्वित्काले कर्त्तव्यतायां प्राप्तायां श्राद्धात्पूर्वकालेऽपि पाचिकौ कर्त्तव्यता प्राप्तेव।

यसु षट्चिंग्रनाते पूर्वकालतायाः प्रतिषेधः।

प्रतिवासिरिको होमः श्राद्धादौ क्रियते यदि। देवा हवां न ग्रह्मिन कवानि पितर्ख्या॥ दति। यस द्वार्गोतमञ्जतः प्रतिषेधः।

पित्रश्राद्धमञ्जला तु वैश्वदेवं करोति यः। त्रञ्जतं तद्भवेच्छाद्धं पितृणां नोपतिष्ठते॥ दति।

स तु श्राद्धपाकेनैव वैश्वदेवस्य पूर्वकालमनुष्ठाने वेदितयः, न तु पाकान्तरेणायनुष्ठाने ।

त्रतएव वैश्वदेवे कतेऽन्नग्रेषस्थैव श्राद्धानर्हतामार विश्वष्टः। वैश्वदेवमक्तवेव श्राद्धं कुर्यादनश्चिकः।

खौकिकायों इते येषः पितृषां नोपतिष्ठते ॥ इति ।

दिशितञ्चासिनेवार्थे "श्राद्धपाकात्मसुद्भृत्येत्यादि पेठीनिविवय-नम् । न द्येतच्छाद्धोत्तरकाले श्राद्धपाकात्मसुद्भृत्य वैश्वदेवानुष्ठा-नस्य निषेधकं, "श्राद्धपाकात्मसुद्भृत्येत्यचोद्धरतेर्विभागमाचाभिधा-यकलं मन्यमानस्थापि मते "श्राद्धं निर्वर्त्यं विधिवदित्यादिवचनप्र-तिपादितश्राद्धभेषकर्त्त्यताविरोधापत्तेः। श्रतोऽनिश्वकस्य पाकान्तरेण

श्राद्धात्पूर्वं वैश्वदेवहोमो न केनचित् प्रतिषिद्धोऽतस्तेनापि कर्त्तव्यः।

उच्यते। यथा श्राद्धोत्तरकाले श्राद्धग्रेषेणान्नेन वैश्वदेवस्य विहितलात् श्राद्धपाकात्मसुद्भृतेनैकदेश्रेन कर्त्त्रथताया निषेधास्तदन्यकालविषया व्याख्यायन्ते, तथा श्राद्धात्पूर्वकाले वैश्वदेवस्य सर्वथा निषिद्धलात्तदन्यकालविषया श्रिप ते व्याख्येयाः। तथाचानिश्चिकेन श्राद्धोत्तरकालं श्राद्धपाकेनापि वैश्वदेवः कर्त्त्रवः, श्राद्धमध्ये तु न
कदाचिक्दाद्धपाकेन किन्तु पाकान्तरेणैव, श्राद्धात्पूर्वं तु सर्वथा न

कर्त्तव्य एवेति । ननु सर्वेषां कर्त्तव्यतानिषेधानां श्राद्धमध्यकालिक-वैश्वदेविकविषयले तदेकविषयलेऽनग्निकैकविषयले च सङ्कोचचय-मापद्यते । तथाहि क्रियामामान्याचिप्तमाख्याताभिधेयमञ्जाचिप्त-माख्याताभिहितं वा साग्निकानग्निकविश्रेषद्वययापककर्रसामान्यमन-ग्निककर्लक्ष एवैकस्मिन्तिभेषे व्यवस्थायते, साग्निककर्लकस्य वैश्वदेवस्य पूर्वकालल नियमेन मध्यकालला भावादिति कर्त्यक्कोचः। केवलवैश्व-देवग्रब्दावगतस्य पूर्वमध्यकासीनानेकवैश्वदेवकियायकियापकस्य वैश्व-दैवरूपिकयामामान्यस्य मध्यकालीनवैश्वदेवस्यक्रोकविषयले क्रियास-द्वीचः। त्रतएव कालमङ्कोच इति मङ्कोचनयमापद्यते। किञ्च एवं सति साम्रिककर्दकस्य वैश्वदेवस्य श्राद्धपाकसाध्यता न निवर्त्तेत, पूर्व-कालतानिषेधवाकास्य चानग्रिकेकविषयले कर्दसङ्कोचः स्थादिति। अचाभिधीयते । तचेदं ताविदचार्यते, किं श्राद्धात्पूर्वं वैश्वदेवसोमी न कर्त्त्रच द्रत्येष निषेधः कियासामान्याचिप्तकर्त्तृसामान्यलनिर्वाद्यार्थं "श्राद्वपाकादुद्वत्य न कर्त्तस्य दति वाक्यान्तरेण सहैकवाक्यतया श्राद्धपानेन न कर्त्तच द्रत्येवं साग्निकानिश्चिकेकविषयवेन व्याख्येयः, <mark>खत यथाश्रुतलानुग्रहाय वैश्वदेवखरूपमाचनिषेधतयानग्निकैकविषय-</mark> लेनेति, तत्र

> नैर्पेच्यात् श्रुतत्यागादिधेयान्तरसंक्रमात् । श्रामर्थक्यप्रसङ्गाच नान्येनास्येकवाक्यता ॥ न वास्याः पूर्वमेकस्य साग्निकेन सहान्वयः । पूर्वकालोपदेग्रेन बाधितलात् प्रतीयते ॥ श्रुन्योन्याश्रयदोषोऽत्र प्रसच्येतान्वये स्फुटः ।

श्रान्यथा ह्येकवाक्यं वे तद्यापि प्रसितेऽन्वये ॥ न च आव्येकवाक्यलप्रतिषम्धानतोऽन्वयः । प्रोग्यः कर्त्तुसुपन्यस्य दोषजातं विज्ञानता ॥ न च प्रत्यचिविधिना कस्प्यस्यानुग्रहो सतः । कस्प्यं हि कर्त्तृसासान्यं निषेधं बाधते श्रुतम् ॥

वैश्वदेवखरूपनिषेधेनाप्युपपद्यमानं वाक्यं वाक्यान्तरेण सर्है कवाका-नामपेचते, वाक्यान्तरमपि तथा, एकवाक्यले च मुतवैश्वदेवखरूप-निषेधपरलहानेन आद्धपाकमाध्यतानिषेधविधिः कर्स्यत । एवञ्च सत्यानर्थकामपि एकपाककर्त्तव्यतानिषेधकेरेव ह्नतार्थलादित्याद्यस्रो-कार्थः। दितीयादयसु यक्तार्था एव स्नोकाः, श्रतः श्राद्धात्पूर्वं वेश्व-देवो न कर्त्त व्य द्रत्येष निषेधस्तावद्नग्निकसेवाश्रयते । श्राद्धपाककर्त्त -व्यता निषेधास्तु सर्वे साम्रिकमनमिकश्चात्रयन्ते । तनानमिकं प्रति त्राह्न-पूर्वकाले सर्वथा वैश्वदेवस्य निषिद्धलादनग्निकं मध्यमकाले वैश्वदेव-कर्टभ्यतमाश्रयन्ते, साधिकन्तु पूर्वकाले कर्टभ्यतं। श्रती न पूर्वीकाः संकोचदोषाः। अनिधिकपूर्वकाले तु तेषां संकोची वचनायुक्त एव। श्रतोऽनग्निकेन सर्वथा श्राद्धात्पूर्वकाले वैश्वदेवो न कर्त्तवः, मध्यो-त्तरकालतानियमविधिभिरप्यनियक्तिकविषयेसाख पूर्वकाले वैश्वदेवो निवर्त्तितः। न चैवं सति निषेधस्थानर्थकां वाच्यं। स्रतियन्यान्तरे श्रुतलादखेति । तदेवं यच कर्द्धमामान्यान्वयवादिनापि वाक्यान्तरै-कवाकाता न लन्धा, कुतस्तचानग्निकस्पैकविश्रेषात्वयवादी ताम-मवास्यति।

41-3 श्राद्धमध्ये वैश्वदेवकर्त्तवता तु ब्रह्माण्डपुराचे।

वैश्वादेवाङ्कतीरग्नावर्वाक् ब्राह्मणभोजनात्।
जुड्मयाञ्चलयञ्चादि श्राद्धं कला तु मंस्प्रतम्। इति।
"श्रवीक् ब्राह्मणभोजनादित्यनेनाग्नौकरणानन्तरं वैश्वदेवाङ्कतीजुड्मयादित्युक्तं। "श्राद्धं कला भृतयञ्चादि स्पृतमित्यनेन भृतयञ्चस्यैवः
श्राद्धान्ते कर्त्तयतोक्तेति कलार्यादैश्वदेवानन्तरमेव बिल्डरणं कार्यमिति दर्भितमिति स्पृतिचित्रकाकारः। श्रयमेकोऽनिग्नकवैश्वदेवस्थः
कालः।

दितीयोऽपि भविष्यत्पुराणे।

पितृन् मन्नार्थ विधिवद्धालं दद्याद्विधानतः।
वैश्वदेवं ततः कुर्व्यात्पश्चाद्वाद्वाणवाचनम्॥
बिलाग्रब्दोऽपि तचैव व्याख्यायते।
श्रियद्येतिमन्त्रेण स्रमी विद्यविधः(१)।
जानीहि तं बिलां वीर श्राद्धकर्मणि धर्वदा॥ इति।
श्रिवेन विकिरमंज्ञिकविषप्रदानानन्तरं खिस्तवाचनात्पूवं वैश्वदेवं कुर्वादित्युकं भवति। श्रयं दितीयः कालः।

तियोऽपि स्मितिपुराणादावुक्तः । तत्राह मनुः । उच्छेषणन्तु तत्तिष्ठेत् याविद्यपा विसर्जिताः । ततो ग्रह्मालिङ्कर्योदिति धर्मे। व्यवस्थितः ॥

श्रस्य मेधातिथिकता व्याख्योच्यते। सुद्धानेषु दिजेषु यहुज्यधि-करणपात्रलग्नं मूमौ च पतितमलं तत्तसाद्यात्र तावत् मार्ध्यं याबद्वाह्मणा न निक्रान्ताः, ततो निष्यत्रे श्राद्धकर्मणि श्रनन्तरं वैश्व-

<sup>(</sup>१) यज्ञिच्चिपेद्बुध हति ग॰ 1

दैवहोमान्वाहिकातियादिभोजनञ्च कर्त्त्वं विज्ञब्द्ख प्रदर्भनार्थ-लात्। ऋन्ये लाइः स्त्रतयज्ञ एव बिलग्रब्देन प्रसिद्धतरः, ततशाग्रौ होमः श्राद्धात्प्राक् न विक्थत इति । न वैतदाच्यं पिश्चर्यं कर्मणि त्रनन्तरं वेश्वदेवे त्रारस्थे कथं तन्त्रध्ये कर्मान्तरस्य करणं यथैतत्-पूर्वेद्युर्निमन्त्रितेषु ब्राह्मणेषु श्राद्धमङ्गलेव सायं प्रातर्हीमकरणं न विरुध्यते। एवमेव मदाग्निक्ख वैश्वदेवहोमखायन्तराकरणं न विरु-ध्यत एव । श्रतो स्रतयज्ञे समुलायमाणे तदादालार्षनयात् स्रतयज्ञा-नन्तरा एव पदार्था उत्क्रयन्ते नार्वाञ्चोऽपि वैश्वदेवाद्य इति। श्रची-चाते, यदि श्राद्धालाग्वैश्वदेवहोमः क्रियते ततः श्राद्धं ततो बिल-हरणं तदा देवयज्ञ-भूतयज्ञो <mark>व्यवधीयेतां, तथाच "वैश्वदेवं प्रकुर्वीत</mark> भौतिकं बिलमेव चेत्यादिवचनप्रतिपाद्यमानस्त्योरव्यवहितपौर्वा-पर्यात्मकः क्रुप्तः क्रमो बाध्येत । तद्न्तापकर्षनयोऽपि हि क्रुप्तकमा-बाधायैवाश्रीयते, श्रतस्तद्बाधाय तदन्तोत्कर्षेऽपि कचिदाश्रय-णीयः। न चैवं सति तदाद्युत्कर्षनियमविरोधः, यत्र हि पूर्वस्थो-त्कर्षे तदीययोः क्रम-कालयोबीधस्त्रचासौ नियमः। न च इतेऽपि आद्धेऽनुष्ठीयमाने वैश्वदेवे तदीययोः क्रम-कालयोर्वाधः। तसात्पर्व-महायज्ञानुष्टानं श्राद्धोत्तरकालिकमिति, समाप्ता च सेधातिथि-शता याखा। हारूका अर्थना अर्थना प्रमहास हारू

त्रयमेवाची मत्यपुराणे। उच्छेषणन्तु तत्तिष्ठेद्यावदिपा विषर्जिताः। वैश्वदेवं ततः कुर्यान्निष्टत्ते पित्कर्मणि॥ इति। भविष्यत्पुराणे। हता श्राद्धं महावाही ब्राह्मणांस विसर्वे च। वैश्वदेवादिकं कर्म ततः कुर्यासराधिप॥ स्टायनारे।

श्राह्मं यदा पित्रभ्यस्त दात्मिक्कृति मानवः।
वैश्वदेवं ततः कुर्याश्विष्टत्ते श्राह्मकर्मणि॥ इति।
श्राष्ट्र पैठीनिसः।

त्राह्वं निर्वर्त्यं विधिवदेश्वदेवादिकं ततः।
कुर्याद्विचां ततो दद्याद्वन्तकारादिकं ततः॥ दति।
त्राह्वसमाप्ती सार्कण्डेयः।

ततो नित्यक्रियाङ्कर्याङ्कोजयेच तथातिथीन्।
ततसदसं भुष्कीत यह स्त्यादिभिनेरः॥
'नित्यक्रियां' वैश्वदेवहोम-बंलिहरण-नित्यश्राद्धादिह्रपां। तदेवमनग्निकर्द्वस्थ वेश्वदेवस्थ चयस्त कालाः। एकोऽग्नोकरणानन्तरः,
श्रन्थो विकिरादुपरि, त्तीयो ब्राह्मणविषर्जनात्पश्चादिति।
दत्यनग्निककर्दकवैश्वदेवकालनिर्णयः।

श्रय सामिककर्त्वक्य वैश्वदेवस्य कालिक्यः। श्रस न श्राद्धमध्ये श्राद्धान्ते वानुष्ठानं किन्वकृत एव श्राद्धे, यतः श्राद्धात्पूर्वं पिष्डपित्वयज्ञो विहितसस्मादपि पूर्वं वैश्वदेवः। तथाच देवसः।

> श्रकते वैश्वदेवे तु खालीपाकः प्रकीर्त्तितः। श्रन्थेच पिण्डयज्ञान्त् सोऽपराके विधीयते॥

श्रव खालीपाक्षाधानि कर्माणि खालीपाकप्रव्देनीचन्ते तानि पिण्डपित्यज्ञादन्यानि ऋतत एव वैश्वदेवे क्रियन्ते, पिण्ड-पित्यज्ञसु इते वैश्वदेवे पश्चादपराचे कियते।

पित्यज्ञस स्राद्धात्पूर्वसुको मनुना।

पित्यज्ञन्तु निर्वर्त्य विप्रसन्द्रचयेऽग्रिमान् । पिण्डान्वा हार्य्यकं श्राद्धं कुर्याना सानुसासिकम् ॥ इति । त्रमुमेवार्थं खष्टमार जौगाचिः।

पचान्नं कर्म निर्वर्त्यं वैश्वदेवश्व साग्निकः।

पिण्डयज्ञं ततः सुर्यान्ततोऽनाहार्यकं बुधः॥ इति।

'पचान्तं' श्रम्यनाधानं, 'श्रन्वाहार्यकं' दर्भश्राद्धं। ननु प्चान्त-पिण्डपित्यज्ञयोर्भधे विधानादेव वैश्वदेवस्य साम्निककर्दकलावग-मात् किमधं साग्निकग्रहणं, न, पचादिस्त्रालीपाक-पिण्डपित्यज्ञ-कर्त्तुर्निर्धिकस्य निष्टस्यथं। श्रतस्तेनायनधिकान्तर्-तत्पूर्वप्रकर्णी-केव्वेव कालेषु वैश्वदेवः कर्त्तवः। गोभिलेनापि "पिश्वस सस्य-यनस्य वाक्यार्थस्य चेत्यच सूचे सर्वप्रकारस्यापि आदृस्यादावेव वैश्वदेव दत्युनं। श्रुतावि साग्निक्यादावेव वैश्वदेवः श्रूवते, "नाज्जतसास्रीयुर्नाज्जतं द्युरिति । साग्निकसापि स्राद्धवि<mark>गेषे पद्</mark>या-देव वैश्वदेवः।

तथाच परिभिष्टे।

सन्प्राप्ते पार्वणश्राद्धे एकोहिष्टे तथैव च। त्रयतो वैश्वदेवः खात् पञ्चादेकाद्ग्रेऽहनि॥ श्रच पर्वयहण्मनेकदेवत्यश्राद्धोपलचणार्थं। ततस्रकाद् प्राह- व्यतिरिक्तेषु श्राद्धेषु साग्निकस्य पूर्वमेव वैश्वदेवः। एकादग्राहिक एव तु पञ्चादिति निर्णयः।

तदाह गालङ्कायनः।

श्राद्धात्रागेव कुर्वीत वैश्वदेवन्तु साग्निकः।
एकादणाहिकं सुद्धा तत्तु द्धन्ते विधीयते॥
दित साग्निककर्ववेश्वदेवकालनिर्णयः॥

### श्रय भूतयज्ञादिकालनिर्णयः।

तत्र कर्कीपाध्यायो मन्यते। यदैव वैश्वदेवस्तदैव तदनन्तरं भूत-यज्ञमंज्ञको बिलः। यस्तु "ततो ग्रहबिलङ्कर्यादिति मनुना श्राद्धान्ते बिलक्तः, स तु वास्तुदेवताभ्यः न भूतयज्ञस्य। श्रतएव ब्राह्मण्-विसर्ज्ञनमभिधायाह पारस्करः।

विस्टन्य बिन्हानेन पूजयेहुद्देवताः । दति । ग्रह्वधरोऽपि ।

यदैव वैश्वदेवस्तदैव तदनन्तरं भृतयज्ञोऽपि न कदाचिदपि वैश्व-देव-भृतयज्ञयोर्मध्ये कर्मान्तरानुष्ठानेन व्यवधानं कर्त्तव्यं श्रव्यवधान-वचनात्।

तथाहि।

देवयज्ञः स्टतः पूर्वं भूतयज्ञस्तथा परः। इति। तथा।

देवेभ्यस् इतादकाच्छेषाङ्गतविलं हरेत्। इति। यत् पुनः पूर्वकृते वैश्वदेवे श्राद्धान्ते भूतयज्ञस्य वचनं तदेश्वदेवा- मन्तरसेव स्तयज्ञे कतेऽपि श्राद्धाङ्गतया तावसात्रस्य पुनरन्षानं कर्त्त्रयमित्येवं परं। यदपि पूर्वकते वैश्वदेवे श्राद्धान्ते ग्रष्ट्वस्तेवं नं तदपि वैश्वदेवकाल पृव कतस्यापि ग्रष्टवलेः श्राद्धाङ्गतयेव तावसा-चस्य पुनः करणार्थमिति। तदेतदन्पपन्नं स्तयज्ञादेः पुरुषार्थस्य श्राद्धाङ्गलविरोधात्। श्रथ संयोगपृथक्षवदेकस्थोभयार्थता न विरुधत दिति मन्यसे, तन्न, श्रुत्यादेः श्राद्धाङ्गतापादकस्यादर्भनात्यंयोग-पृथक्षस्यासिद्धेः। श्रथ कर्मान्तरमेवेदं प्रकरणापादितश्राद्धाङ्गभावं विधीयते दत्युच्यते, तदपि न, पुरुषार्थस्येव च स्त्रयज्ञस्य वैश्वदेव-वत्रत्यभिज्ञानात्। श्रन्थया "वैश्वदेवं ततः कुर्यादित्यचापि श्राद्धाङ्गनत्या वैश्वदेवं ततः कुर्यादित्यचापि श्राद्धाङ्गनत्या वैश्वदेवं ततः वर्षादित्यचापि श्राद्धाङ्गन्तत्या वैश्वदेवान्तरविधेः प्रसङ्गः। न चैतद्युच्यते, गौरवात्। क्रममाच-विधी हि लाघवं प्रत्यभिज्ञान् ग्रह्यति गुणः। श्रतो वचनायवधान-मपि तथाविधमस्यपेयं। वचनञ्च स्त्रतिचन्द्रिकाकारेण दिर्णतम्।

वैश्वदेवाञ्जतीरग्नावर्वाग्जाह्मणभोजनात्।

ज्ङयाङ्कृतयज्ञादि श्राङ्कं कला तु तङ्गवेत् ॥ दति ।

न चाचाइतिमाचत्रवणादेश्वदेवाङ्गवित्तरणं पश्चात्कर्त्तव्यमिति मन्तव्यं, उत्तरार्द्धे स्तर्यज्ञादेरेव त्राह्वानन्तरकाले विधानात्। श्वत-एव "वैश्वदेवं प्रकुर्वीत नैत्यकं विलमेव चेति त्राह्मप्रकरण एव मत्योगानयोगैरन्तर्यमुक्तं।

इति भूतयज्ञादिकालनिर्णयः।

and a major a familiant to a salar (animine)

### श्रय नित्यश्राह्यकालनिर्णयः।

श्रुतयज्ञादिप्रकरणनिर्णीतं नित्यमपि श्राद्धं किञ्चिदिग्रेषाभि-धानाय पुनः प्रस्तुयते ।

तच मार्कण्डेयः।

ततो नित्यिकियाङ्कर्याङ्कोजयेच तथातिथीन्। ततस्तद्वं भुच्चीत सद सत्यादिभिनेरः॥

'ततः' तेन श्राद्धभेषान्नेन, 'नित्यिक्तियां' श्रन्नसाधां। श्रतो नित्यश्राद्धमिप तेनेव कर्त्त्र्यं। श्रय वा नित्यश्राद्धं पृथक्पाकेन कार्थ्यं
तस्य श्राद्धात्मक्तेन श्राद्धधर्मस्तस्य पाकस्य पृथकप्युक्तिसकावात्।
श्रत्य नित्यश्राद्धमधिकत्य सार्कण्डेयपुराणेऽभिहितं. "पृथक्पाकेन
नेत्यन्य दति। श्रस्यार्थः दर्भादिश्राद्धपाकात्पृथकपाकेन निराशाद्धं
कर्त्त्रस्यं, श्रन्ये लेतन्नेत्याद्धः, दर्भादिश्राद्धार्थपाकभ्रेषेण जित्यश्राद्धमिष्यर्थः। एतस्र श्राद्धान्तरे क्षते सत्यनियतं।

यदुक्तं तचैव।

नित्यिकियां पित्वणास्य केचिदि च्छन्ति मानवाः। न पित्वणां तथैवान्ये ग्रेषं पूर्ववदाचरेत्॥

'पित्णां', 'नित्यिक्तियां' नित्यश्राद्धं। श्रस्य च नित्यश्राद्धिवक्य-स्थैवं यवस्या, श्रमावास्यादिसाधारणका जिनेषु श्राद्धेषु तथा नान्दी-सुखतीर्थश्राद्धेषु च नित्यश्राद्धदेवताना मिष्टलात्मसङ्गसिद्धतया नित्य-श्राद्धं न कर्त्त्रयं, सांवत्सिरिकेको हिष्टादिषु तु सर्वासां नित्यश्राद्धा-दिदेवताना मिष्टल नियमाभावा सित्यश्राद्ध मवस्यं कर्त्त्रयं। 'ग्रेषं' वैश्वदेवादिकं, 'पूर्ववदाचरेत्' नियमेनेव सुर्थादित्यर्थः। तदुनं नागरखण्डे।

नित्यश्राद्धं न कुर्वीत प्रसङ्गाद्यन सिद्धाति। श्राद्धान्तरे क्रतेऽत्यन नित्यलात्तन हापयेत्॥

द्दित श्रीमहाराजाधिराज-श्रीमहादेवीयसमस्तकरणाधीश्वर-सकलविद्याविश्वारद-श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्वर्ग-चिन्तामणौ परिश्वेषखण्डे कालनिर्णये श्राद्धकालनिर्णयः॥

भिष्य प्रभा: पुरा चेक्वाचित्राचाः सम्बन्धाः।

### ऋष चयाद्याऽध्यायः।

# श्रय प्रतिपत्प्रसृतिक्रमेण पुर्व्वतिययः।

तच तावत् पुष्या प्रतिपत्।

#### पद्मपुराणे।

चैने मासि महावाही पुष्णा प्रतिपदा पुरा।
तक्षां यस्तपनं दृष्टा स्नानङ्गर्यान्नरोत्तमः ॥
न तस्य दुरिति द्विचिन्नाधयो व्याधयो नृप।
भवन्ति कुरुप्रादृंख तस्यां स्नानं समाचरेत् ॥
दिव्यनीराजनं तद्धि सर्वरोगविनाप्रकम्।
गो-महिव्यादि यत्किचित्तत्ववें भूषयेनृपः ॥
चूर्णवस्तादिभिः सर्वे स्तोरणाधस्ततो नयेत्।
बाह्मणानां तथा भोज्यं कुर्यात्कुरुकुलोदह ॥
तिस्र पुताः पुरा प्रोक्तास्तिथयः कुरुनन्दन।
कार्त्तिकाश्वयुने मासि चैने वापि तथा नृप॥

#### अविखत्पुराणे।

तिथीनां प्रवरा यसाहुद्धाणा समुदादता।
प्रतिपादिता यदा पूर्वे प्रतिपत्तेन चोच्यते॥
तिस्रो ह्येताः पुरा प्रोक्तास्तिथयः कुरुनन्दन।
कार्त्तिने वाश्विने मासि चैचे मासि च भारत।
स्तानं दानं ग्रतगुणं कार्त्तिने या तिथिभेवेत्॥
श्रिमिद्या च इत्ला च प्रतिपद्यपि भारत।

इविषा सर्वधान्यानि प्राप्नुयाद्मितं धनम्॥

कार्त्तिके सितपचादौ तिथौ तु कुसुमांग्रुकैः। याचार्चा यच राची खात्कार्या चेष्टमुखाय सा। वासो भिरहतेः पूज्य गच्छेद्वे ब्रह्मणः पदम् ॥ ब्रह्मपुराणे ।

कार्त्तिके ग्रुक्षपचे तु विधानं दितयं हि तत्। नारी निराजनं प्रातः सायं मङ्गलमा लिका ॥ श्रथ चेत् प्रतिपत् ख<mark>स्पा नारी निराजनं भवेत्।</mark> दितीयायां तदा कुर्यात् सायं मङ्गलमालिका॥

भविष्यतपुराणे।

श्रभ्येत्य यदि वा प्रातः प्रतिपद्घटिकाद्यम् । तस्यां नीराजनं कार्यं सायं मङ्गलमालिका॥ तथाच देवीपुराणे।

प्रातर्वा यदि सभ्येत प्रतिपद्वटिका ग्रुभा। दितीयायां तदा कुर्य्यात् सायं मङ्गलमालिका ॥ श्राश्विनान्ते यदा दर्भे नारीनीराजनं भवेत्। नारीणां तच वैध्ययं देग्ने दुर्भिचमेव च ॥ 🥕 कार्त्तिके ग्रुक्तपचादावमावास्याघटीदयम्। देग्रभङ्गभयाचैव कुर्यात् मङ्गलमा क्तिका <sup>(९)</sup> ॥

<sup>(</sup>१) ब्रह्मपुराण इत्यादिः मङ्गलमालिकेत्वन्तः पाठः क-चिक्रितपुस्तके the and belief the training belong in गास्ति।

#### ब्रह्मपुराणे।

कार्त्तिके ग्रुक्तपचे तु प्रथमेऽहिन सत्यवान्।
जितस्य ग्रद्धरस्य जयं लेभे च पार्वती ॥
ततोऽहं ग्रद्धरो दुःखी गौरी नित्यसुखोषिता।
तसाद्धृतं प्रकर्त्त्रस्यं प्रभाते तच मानवेः॥
तिसान्धृते जयो यस्य तस्य संवत्यरः ग्रुभः।
पराजयो विरुद्धस्य साभनाग्रकरो भवेत्॥
स्रोतयं गीत-वाद्यादि स्वनुक्तिः स्वलङ्गृतेः।
विग्रेषतस्य भोक्तयं प्रग्रस्तिर्वास्थवेः सह॥
तस्यां निग्रायां कर्त्त्रयं ग्रय्यास्थानं सुग्रोभनम्।
गन्धेः पुत्र्यस्त्रया वस्तिर्दियरत्नेरसङ्गृतम्॥
दीपमालापरिचिन्नं तथा धूपेन धूपितम्।
दियताभिस्य सहितेर्नेया सा च भवेन्त्रिगा।
नवैर्वस्तिस्य संपूज्या दिज-सम्बन्धि-बान्धवाः॥

#### पद्मपुराणे।

प्रतिपदि च ब्रह्माणं गुड़िसिश्नैः प्रदीपकैः । वासे सिरहतैः पूज्य गच्छेद्वे ब्रह्मणः पदं ॥ गन्धैः पुष्पैनेवैर्वस्त्रैस्तत्स्थानं स्र्षयेन्तरः । तस्यां प्रतिपदायान्तु स गच्छेद्वह्माणः पदम् ॥ महापुष्पा तिथिरियं विस्तराज्यप्रवर्त्तिनौ । ब्रह्मणो हि प्रिया नित्यं वासेयी परिकीर्त्तिता ॥ ब्राह्मणान् पूजयेशोऽस्थामात्मानस्य विशेषतः । स याति परमं खानं विष्णोरमिततेजसः॥

वामनपुराणे। विलं प्रति चिविक्रम खवाच।

वीरप्रतिपदा नाम तव भावी महोस्रवः।

तच लां नरप्रार्दूल ततो हृष्टाः खलङ्गृताः॥

पुष्प-धूषप्रदानेन श्वर्चिय्यन्ति तत्ततः (१)।

तचोस्रवो सुख्यतमो भवियति दिवानिष्रम्॥

इति पुष्यप्रतिपत्।

# श्रथ पुर्व्यदितीया।

तच देवीपुराणे।

उमां भिवं इताभञ्च दितीयायां तु पूजयेत्। इविष्यमन्नं नैवेद्यं देयं गन्धार्चनं तथा॥ श्रत्र चैत्रादौ दमनकपूजा प्रकान्ता स्कन्दपुराणे। श्राश्विने मामि वे पुष्णा दितीया ग्रुक्तपचजा।

दानं प्रदत्तमेतस्थामनन्तपालमुच्यते ॥

लिङ्गपुराणे।

वृश्चिके च दितीयायां ग्रुकायां प्रतिपूजनम् । यो न कुर्यादिनम्यन्ति भातरः सप्तज्कागाः॥

ब्रह्मपुराणे।

ब्रहस्पती दितीयायां विधिवदिधिपूजनम्।

<sup>(</sup>९) यत्नतः **इ**ति <mark>ग॰ ।</mark> ७८

€8€

क्रवा नकं समझीयासभते भृतिमी प्रिताम्॥ 'विधिः' ब्रह्मा। तत्पूजनञ्च गायञ्चा ब्रन्सप्रकरणोक्तेनान्येन सन्त्रेण

#### द्रित पुष्यदिनीया।

### श्रय पुर्वतिया।

वतीयायां यजेदेवीं ग्रङ्गरेण समन्वितां। सुगन्धपुष्प-धूपेञ्च दमनेन सुमालिना॥ श्रव चैत्रो मासः प्रकृतः। पद्मपुराणे।

वैशाखमासे यत्पृष्या त्तीया शक्कपचजा। श्रननपद्धरा सातु सान-दानादिकर्मसु॥ भविखोत्तरे।

या लेषा कुरुशार्दू ल वैशाखे तु महाति थि:। हतीया माचया लोके गीर्वाणैरभिवन्दिता॥ यिति चिहीयते दानं खन्यं वा यदि वा बक्त। तत् सर्वमचयं यसात्तेनेयमचया स्रता॥ अवणेन समायुका हतीया या विशेषतः। बुध-श्रवणसंयुक्ता त्तीया यदि लभ्यते । तखां खानोपवासाद्यमचयं परिकीर्त्तितम्॥

वारिदानं प्रमसं स्थान्मोदकानां तथैव च।

तथा।

वैशाखे साप्ति राजेन्द्र तिरीयायाञ्च चन्दनम्॥ देयमिति शेषः।

गुडापूपाञ्च दात्या मासि भाद्रपदे तथा।
पायसं वे तिवायां वामदेवस्य प्रीतये॥
माघे मासि तिवायां गुडस्य स्वणस्य च।
दानं श्रेयस्करं राजन् स्तीणाञ्च पुरुषस्य च॥
तेन सुता वाच्यमाना तिवायां रोहिणीयुता।
विश्रेषाद्वुधर्सयुक्ता तदा सा सुमहत्मला॥

इति पुख्यतीया।

# श्रथ पुरवचतुर्थी।

वराहपुराणे।

चतुर्थ्यान्तु गणेग्रस्य पार्वत्यास्य विभेषतः।
पूजा कार्य्यत्यनुवर्त्तते।
देवीपुराणे।

गणेमे कारयेत्पूजां लडुकादिविभावनम् । चतुर्थ्यां विघ्ननामाय सर्वकामप्रसिद्धये ॥ चैत्रमुक्तचतुर्थाञ्च दमनकेरियं पूजा । भवियात्पुराणे ।

शिवा शान्ता सुखा राजन् चतुर्थ्यां चिविधा मता। मासि भाद्रपदे शुक्का शिवा लोकेषु पूजिता॥ तखां खानञ्च दानञ्च उपवासो जपखणा।

भवेत्सइस्रगृषितं प्रसादाइन्तिना नृप ॥

तखां तु कुरु प्रादूं पूजयन्ति सदा स्तियः।

गुड-खवण-पूपेञ्च युश्रं युग्ररमेव च ॥

ताः सर्वाः सुभगाः खुर्वे विद्वेष्मच्य तु मोदनात्।

कन्यका तु विषेषेण विधिनानेन पूजयेत्॥

माघे मासि तथा ग्रुक्ता या चतुर्थी महीपते।

श्रेया सा प्रान्तिदा नित्यं प्रान्तिं कुर्यात्सदेव तु॥

स्वान-दानादिकं कर्म भवेत्साइस्तिकं स्रतम्।

विषेषतः स्तियो राजन् पूजयन्यो गुरुं नृप।

गुड-खवण-प्रतेवीर सुभगाः खुः कुरूदद्व ॥

यदा ग्रुक्तचतुर्थान्तु वारो भौमस्य वै भवेत्।

तदा सा सुखदा ज्ञेया सुखा नामेति कीर्त्तिता।

स्वान-दानादिकं कर्म सर्वमचयसुच्यते॥ इति।

यमः ।

चतुर्थ्यां भरणीयोगः ग्रनेञ्चरदिने यदि । जदाभ्यर्थ्य यमं देवं सुच्यते सर्वकि व्विषे:॥

इति पुण्यचतुर्थी।

### श्रय पुरवपचमी।

भविखत्पुराणे । किए कि कि कि कि कि कि

पञ्चमी दियता राजन् नागानन्दप्रवर्द्धनी। पञ्चम्यां स्नापयन्ती ह नागान् चीरेण ये नराः। तेषां कुले प्रयच्छन्ति श्रभयं प्राण्रचण्म्॥ ब्रह्मपुराणे।

ग्रुक्तायामय पञ्चम्यां चैत्रे मासि ग्रुभानना । 🥟 🥦 श्रीर्विष्णुलोकान्मानुष्यं मस्प्राप्ता केप्रवाज्ञया ॥ तस्मात्तां पूजयेत्तत्र यसं बच्चीर्न सुञ्चति । ™ एषा श्रीपञ्चमी कार्या विष्णुनोकगतिप्रदा ॥ भविष्यतपुराणे।

सुप्ते जनार्दने कृष्णे पञ्चम्यां भग्वनात्ततः । पूजयेनानसादेवीं खुडीविटपसंश्रयां॥ पिचुमईपलागानि खापयेड्मवनान्तरे। पूजियला नरो देवीं न मर्पेभ्यभाष्र्यात्॥ श्रावणे मासि पञ्चम्यां ग्रुक्तपचे नराधिप। <sup>आप्रमुख</sup> दार्खोभयतो लेखा गोमयेन विघोलणाः॥ पूजयेदिधिवदीर दिध-दूर्वाङ्करैः कुणैः। गन्ध-पुष्पोपदारेश्व ब्राह्मणानाञ्च तर्पणेः॥ ये तस्यां पूजयन्ती इ नागान् भित्तपुरः सराः। न तेषां धर्पतो वीर भयं भवति च कचित्॥ तथा भाद्रपदे मामि पञ्चम्यां श्रद्धयान्वितः।

समालिख नरो नागान् ग्रुक्त-क्वणादिवर्णकैः ।
पूजयेद्गन्ध-पुष्पेश्च सर्पिगृगुल-पायसैः ॥
तस्य तृष्टाः प्रयान्याग्र पन्नगास्त्रचकादयः ।
श्रा सप्तमात्कुलात्तस्य न भयं सर्पतो भवेत् ॥
भविष्यत्पुराणे ।

पुष्या भाद्रपदे प्रोक्ता पञ्चमी नागपञ्चमी। स्कन्दपुराणे।

ग्रुक्ता मार्गि घरे पुष्या श्रावणे या च पञ्चमी। स्नान-दानैर्वे इफला नागलोकप्रदायिनी॥ वाराहपुराणे।

माघाउक्कचतुर्थान्तु वरामाराध्य च श्रियम्।
पञ्चम्यां कुन्दकुसुमैः पूजा कौन्दी समृद्भये॥
इति पुष्यपञ्चमी।

### अय पुरव्यषष्ठी।

#### ब्रह्मपुराणे ।

जातः स्कन्दश्च षष्ठ्यान्तु गुइक्षायां चैत्रनामिन ।

मैनापत्येऽभिषिकश्च देवानां ब्रह्मणा खयम् ।

जितवांस्तारकं दैत्यं क्रौङं ग्रक्ता विभेद च ॥

तस्मात् सर्वत्र विधिना स्कन्दो मास्यैः सुगन्धिभिः ।

दीपालङ्कार-वस्तान्न-कुकुटैः पूज्य एव हि ।

सकुक्दकीडनकैर्घण्टा-चामर-दर्पणैः ॥

सर्वासु गुज्जषष्ठी स्वित्यवधेयमिति । अस्ति ।

येयं भाद्रपरे मासि षष्ठी तु भरतर्षभ।
स्वान-दानादिकं सर्वमस्वामचयमुच्यते ॥
षष्ठ्यां फलाग्रनो राजन् विग्रेषात्कार्त्तिके नृप।
स्वष्णा-ग्रुक्तासु नियतो ब्रह्मचारी समाहितः॥
षष्ठ्यां फलाग्रनो यसु नकाहारो भविष्यति।
दह चामुत्र सोऽत्यर्थं सभते स्थातिमुत्तमाम्।
राज्यच्युतो विग्रेषेण स्वं राज्यं सभतेऽचिरात्॥
तथा।

षष्ठी भाद्रपदे भानुप्रीत्यै पुष्णाचयाय च।

येयं भाद्रपदे मासि षष्ठी खाद्गरतर्षभ ॥

इयं पुष्णा पापहरा प्रिवा प्रान्ता ग्रुभा नृप।

खान-दानादिकं किञ्चित् सर्वमचयसुच्यते ॥

येऽखां पग्यन्ति गाङ्गेयं दिचणापथवासिनम्।

बद्धादिपापेस्त सुच्यते नाच संप्रयः ॥

तखां तखां सदा पश्चेत् कार्त्तिकेयं सदैव हि।

विःक्रला दिचणामाणां गला यः श्रद्धयान्तितः।

पूजयेद्देवदेवेगं स गच्छेच्छान्तिमन्दिरम् ॥

प्रायद्वदवम् स गच्छ प्राणामाण्यस्य ॥ चि:क्षला दचिणामाणाङ्गलेत्युकेर्विन्धोत्तरतो गच्छतामेतत्मलं। भविष्यत्पुराणे।

या षष्ठी शुक्तपचस्य मार्गशीर्षे हरिप्रिया।

## महाषहीति सा स्वाता यस्थां होने इतायनः॥ इति पुष्यपष्टी।

## ज्जय पुर्व्यसत्तमी।

भविष्यत्पुराणे।

षद्यासुपोख यः सम्यक् सप्तम्यां कूर्ममर्चयेत्।
रोगसुको वित्तवांख सम्प्राप्तोतीप्रितं फलम्॥
मासि भाद्रपदे ग्रुक्ता सप्तमी या गणाधिप।
श्रपराजितेति विख्याता महापातकनाभिनी॥
या तु मार्गभिरे मासि ग्रुक्तपचे तु सप्तमी।
नन्दा सा कथिता वीर सर्वानन्दकरी ग्रुभा।
खान-दानादिकं कर्म(१) तस्यामचयसुच्यते॥

तथा।

नन्दा मार्गिशिरे ग्रुक्ता सप्तम्यानन्ददायिनी। जयन्ती नाम सा प्रोक्ता पुष्या पापहरा स्टता॥ मत्यपुराषे

यखां मन्वन्तरखादौ रथारूढो दिवाकरः।
माघमायख यप्तम्यां या तसाद्रययप्तमी॥
दत्येषा कथिता वीर रथाङा यप्तमी परा।
महायप्तमी विखाता महापातकनाणिनी॥

विष्णः।

<sup>(</sup>१) सर्व्धमिति खं।

सूर्ययहणतुः तु शुक्ता माघस धप्तमी । त्रक्णोदयवेलायां तस्यां खानं महापलम् ॥ तथा।

माचमास्य सप्तम्यासुद्यत्येत्र भारकरे। विधिवत्तच च खानं महापातकनामनम् ॥ माघमायित पचे यप्तमी कोटिभास्करा। कुर्यात्ज्ञानार्घदानाभ्यामायुरारोग्यसम्पदः ॥

भविष्यत्य्राणे। कि अवस्था कि एक्टोर्कि कि

प्रदक्षपचच्च सप्तम्यां रविवारी भवेद्यदि । गाम्मार्थाः षप्तमी विजया नाम तच दत्तं महापलम् ॥ भविष्यत्पुराणे । 🥫 ह<u>िल्ल</u> (१८८) (१८८८)

ग्रुक्षपचस्य सप्तम्यां नचनं पञ्चतार्कम् । रोहिष्यस्रेषा-हस्त-पुष्य-मघाः।

ग्रक्तपचे तु सप्तम्यां नचनं सवितुर्भवेत्। चाचे पादे तु देवेग तदा सा भद्रतां वजेत्। खपनं तच देवस्य प्रतेन कथितं व्धेः॥ द्रत्येषा कथिता वीर भट्टा नामेति सप्तमी। यासुपोष्य नरो भीड्ब्रह्मलोकमवाप्रुयात्॥ 'सवितुर्नचनं' इस्तः, तस्य प्रथमपादयोग इति । तथा।

प्रदक्षपचे तु सप्तम्यां यद्यचं तु करो भवेत्। तसात्मास्त महापुष्या वप्तमी पापनाणिनी॥ 79

तस्यां सम्यूच्य देवेग्रं चित्रभानं दिवाकरम्।
सप्तजन्मकतात्पापान्मुच्यते नात्र संग्रयः॥
यञ्चोपवासं कुरुते तस्यां नियतमानसः।
सर्वपापविश्रद्धात्मा स्वर्गकोने महीयते॥
श्रक्तपचे तु सप्तम्यां यदा संक्रमते रविः।
महाजया तदा स्थाद्धि सप्तमी भास्करिषया॥
स्नानं दानं जपो होमः पित्र-देवादिपूजनम्।
सर्वं कोटिगुणं प्रोक्तं भास्करस्य वचो यथा॥
श्रादित्यपुराणे।

रेवती रविसंयुक्ता सप्तमी खान्महाफला । रेवती यत्र सप्तम्यामादित्यदिवसे भवेत् ॥ इति पुष्यसप्तमी ।

# श्रय पुर्वाष्ट्रमी।

तत्र विष्णुः।

पुनर्वमौ बुधोपेता चैत्रमासि सिताष्ट्रमी।

प्रातस्तु विधिवत् स्नाला वाजपेयफलं लभेत्॥

त्रप्रोकैर्चयेद्धुर्गां त्रप्रोककितां पिवेत्।
चैत्रे मासि सिताष्ट्रम्यां ये पिवन्ति पुनर्वसी।

त्रप्रोकस्वाष्ट्रकितां न ते प्रोकमवाप्रयुः॥

लामप्रोक प्रिवाभीष्टं मधुमासससुद्भवस्।

पिवामि प्रोकसन्तिते । मामग्रोकं सदा कुरु॥

<sup>(</sup>१) क्वचित् शोकसन्तप्रमिति दितीयान्तीऽपि पाठो वर्त्तते।

द्गति पानमन्तः। कचित् इराभीष्टेति पाटः। भविष्यत्पुराणे।

पौषे बुधाष्टमी ग्रुक्ता महामद्रा महाफला।

ब्रह्माण्डपुराणे महादेव खवाच।

पौषे मासि यदा देवि ग्रुक्ताष्टम्यां बुधो भवेत्।

तदा सा तु महापुष्या महाभद्रेति कीर्त्तिता॥

तस्यां स्नानं जपो होमस्तर्पणं विप्रभोजनम्।

मस्रीतये कृतं देवि ग्रतसाहस्त्रकं भवेत्॥

कि चित्तस्यां स्वानं तथा दानिमिति पाटः ।

तस्मात्तस्यां मदा देवि पूज्योऽहं विधिवन्नरैः ।

गन्ध-पुष्पोपहारेश्च ब्राह्मणानाञ्च तर्पणैः ॥

पौषे मासि यदा देवि श्रष्टम्यां यमदैवतम् ।

नचनं जायते पुष्यं ।

यमलोकलात् 'यमदैवतं' भरणी।

तदा तु सा महापुष्णा जयन्ती चाष्टमी स्थता।
तस्यां स्वानं तथा दानं जपोहोमञ्च तर्पणम्।
सर्वं कोटिगुणं देवि कृतं भवति कृत्स्त्रणः॥

भविष्योत्तरे।

सिंहगेऽर्के हि रोहिष्यां यदा हृष्णाष्टमी भवेत्। तस्यामभ्यर्चनं सौरेईन्ति पापं चिजनाजम्॥ वाराइपुराणे। ग्रुकाष्टम्यां तु माघस्य दद्याङ्गीमाय यो जलम् । संवत्सरकृतं पापं तत्चणादेव सुञ्चति ॥

कचित्तन्यथा पचते।

माघे मासि सिताष्ट्रम्यां सिलालं भीषावर्भणे । श्राद्धं च ये नराः कुर्युक्ते खुः सन्तिभागिनः ॥ वैयाप्रपद्यगोत्राय साङ्गृत्यप्रवराय च<sup>(१)</sup> । श्रुप्ताय द्दाम्येतत् सिलालं भीषावर्मणे<sup>(१)</sup> ॥

द्वित जलमन्तः।

श्रव केचिदाइः। प्राद्मुखः श्राद्धं कुर्योद्भीश्रख वखवतार-लाद्देवलस्थाणुपपत्तेः। न च वाच्यं वखवतारलेऽपि तस्य चित्रयस्य सतः सकलजनपिटलावगमाद्दिणामुखः श्राद्धं कुर्य्यादिति, चित्र-यलपुरस्कारेण प्रकृतौ शिष्टाचार्विरोधप्रमङ्गात्।

> बाह्यणो हीनवर्णस्य यः करोत्यौर्द्धदेश्किम् । स ताङ्गतिमवाप्नोति इह लोके परच च॥

द्त्यादिना मरीचादिभिर्नाह्मणस्य चित्रयोर्द्धदेश्वितानुष्ठानप्रतिषेधात् देवलपुरस्कारेणानुदृत्तौ न प्रिष्ठाचारिवरोधः, दृष्यते
च प्रिष्ठाचारः ब्राह्मणा श्रिप भीषास्य श्राद्धं कुर्वाणा इति । तदयुक्तं, "भीषावर्मण इति मन्त्रवर्णपर्याकोचनया चित्रयलपुरस्कारावगमात् "वर्मान्तं चित्रये प्रोक्तमिति प्रञ्चन्सारणात् ।

माचे मासि सिताष्टम्यां सिचनं शीमवर्मणे।

<sup>(</sup>१) साङ्ग्रातपवराय चेति रघुनन्दनभट्टाचार्याधतः पाठः।

<sup>(</sup>२) जलं भी याय विस्मेणे इति कः।

इति विधिवाक्याद्येवमेवावगम्यते। न चाप्राप्त एव देयप्रब्दे वर्मप्रब्दो विधीयते दति वाच्यं। चित्रयप्रब्दे भारत्याचादिप्रब्दानामपि
विधाननिषेधस्य तदन्यचित्रयविषयतेति वाच्यम्, चित्रयप्राद्धे
बाह्यणक्षपकर्रं विभेषनिषेधाद्भीषाण्याद्धविषयतमिति यदि तिर्च वैपरीत्यप्रयङ्गः। न चास्य निषेधस्य चैव प्राप्यपेचलादिकच्योपपत्तौ
भीषाण्याद्धे बाह्यणस्याप्यधिकार दति वाच्यं। विकन्यभयादेव तन्न,
"त्रनुयाजेषु ये यजामहं करोतीतिवत् पर्युदासाण्यणात्। प्रिष्टाचार्ञ्च नियतो न विद्यते, विद्यमानलेऽपि बाध्यते "श्रुति-स्रितिवहितो धर्मस्वद्वाभे प्रिष्टाचारः प्रमाणमिति विप्रष्टसर्णात्।

सङ्गते भास्करे कन्यां हृष्णपचे विशिष्यते । श्रष्टमी साष्टका नाम श्राकेनापि न हापयेत्॥ श्रिकाण्य प्रस्थेते ॥ श्रिकाण्य ॥ श्रिकाण्य प्रस्थेते ॥ श्रिकाण्य प्रस्येते ॥ श्रिकाण्य प्रस्थेते ॥ श्रिकाण्य प्रस्थेते ॥ श्रिकाण्य प

श्रायहायण्याः परतस्त्वष्टकास्तिसः, कृष्णपचे पूर्वा ऐन्द्री, प्राजा-पत्था दितीया, वैश्वदेवी त्रतीया, श्राद्या प्राक्तेः, दितीया मांसेः, त्रतीया पूर्पः।

भिवरहर्षे । विद्यो विकास स्व विकास स्वाप्त विकास विकास

त्रायलायनः।

इसन्त-श्रिशिर्योञ्चतुर्णामपरपचाणामष्टमी व्यष्टका इति देवता-इति ।

श्रतपर्थे तु । अस्त अभिविद्यान्यम् विषयः

दादण पौर्णमास्थो दादणाष्ट्रकाः दादणामावास्था दति।
'त्रष्टका दति हम्पाष्टम्य दत्यर्थः।
महाभारते।

श्रष्टकासु च यह्तं तदनन्तसुदाह्नतम्। प्रिप्राप्तसमायुक्ता परिपूर्ण सिताष्टमी। तस्यां नियमकर्त्तारो न स्युः खण्डितसम्पदः॥ 'प्रिप्रिपुत्तः' बुधः।

द्रति पुष्पाष्टमी।

## श्रय पुर्या नवसी।

वाराइपुराणे।

नवस्यां हि बदा पूज्या गौरी देवी बमाधिना। वरदा बर्वजोकस्य भविष्यति न संग्रयः॥

के चित्ताश्वनग्रक्तनवसी ग्रहीतखेत्याङः। "त्तीया चैव वैशाखे नवस्याश्वयुं तथिति भविष्यत्पुराणे प्राणस्यश्रुतेरिति। तद्युक्तम्। प्राणस्यश्रवणे फलाधिक्यमवगम्यते न तु नवसीविशेषपर्तं, सङ्गोचे प्रमाणाभावात्।

देवीपुराणे।

नवम्यां पूजयेदेवीं महामहिषमर्दिनीं। कुङ्कमागुर-कपूर-धूपान-ध्वज-तर्पणैः<sup>(१)</sup>। दमनैर्मरूपनैस्व विजयाखं पदं सभेत्॥

<sup>(</sup>१) कुङ्गमागुरु-कर्पूर-मद्दाझ-ध्वज-तर्पयोहिति गः।

## 

चैत्र ग्रुक्तनवम्यां च<sup>(१)</sup> भद्रकाली महावला। योगिनीनान्तु सर्वासामाधिपत्ये निषेविता॥ तस्मात्तां पूजयेत्त<mark>च मोपवामो जितेन्द्रियः। 💛 🤍</mark> विचिनेर्विलिभिभंक्या सर्वासु नवसीषु च ॥ देवीपुराणे। कामामहीएक एकी सहारक्षामहरू

श्राश्विने नवमी ग्रुक्षा तथां कोटिगुणं फलम्। तथा ।

त्राश्विनस्य तु मामस्य नवमी ग्रुक्तपचना। जायते कोटिगुणितं दानं तस्यां नराधिप ॥ । 🔎 🥍 ग्रुक्षपचे नवम्यां यः कार्त्तिकस्य समाहितः। द्वायाद्द्यानमस्तुर्याद्चयं नभते फनम्॥

### पद्मपुराणे ।

कार्त्तिके नवमी ग्रुक्ता पितृणामुत्यवाय च । तस्यां स्नानं इतं दत्तं अनन्तफलदं भवेत्॥ द्रित पुष्या नवसी।

श्रय पुर्या दशमी। च्चैष्टस्य ग्रुक्तद्यमी संवत्सरसुखी स्रता। तस्यां खानं प्रकुवीत दानच्चेव विशेषतः॥ बाह्य।

ज्येष्ठे मासि सिते पचे दगमी इस्तसंयुक्त

<sup>(</sup>१) चैननवन्यां युक्तायासित ग०।

हरते द्य पापानि तस्माद्यहरा स्रता। तस्यां स्नानं प्रकुर्वीत दानच्चेव विश्रेषतः॥

#### द्रापापान्याच् मनुः।

पार्ष्यमनृतञ्चेव पेशून्यञ्चापि सर्वगः।
श्रमनद्भगलापञ्च वाद्मयं स्थात् चतुर्विधम्॥
श्रदत्तानासुपादानं हिंसा चैवाविधानतः।
परदारोपसेवा च कायिकं चिविधं स्रतम्॥
परद्रयोव्यभिधानं मनसानिष्ठचिन्तनम्।
वितथाभिनिवेगञ्च चिविधं कर्ममानसम्॥

#### भविखे।

च्चेष्ठे ग्रुक्तदशम्यां च भवेद्गीमदिनं यदि । ज्ञेया इस्तर्चसंयुक्ता धर्वपापहरा तिथिः॥ विष्णुधर्मीत्तरे ।

द्यम्यां ग्रुक्तपचे च च्येष्ठे मासि कुने दिने।
गङ्गावतीर्णा इम्तर्चे सर्वपापदरा स्टता॥

इस्तान्तिता च्येष्ठग्रुक्ते दममी दमपापहरा सेव गङ्गास्तानान्मङ्गस-दिनसंयुक्ता सर्वपापहरेत्यर्थः । "प्रमस्ता तु इस्तर्च दत्यस्थानन्तरसेवं पचते, "सेवा दमहरा स्त्रता" ।

> गङ्गास्ताने कतार्थः स्थादस्मिन्योगे सक्तन्रः। इरेदै द्रमपापानि गङ्गा तच न संग्रयः॥

बघुपापचयश्चाच द्रष्ट्यः न तु गुरुपापपरिचयः, तिद्वषयगुरु-प्रायिक्तिविधानर्थकाप्रसङ्गात् । तथाच गौतमः।

एनांसि गुरूणि सघूनि।

क्रिकाण्डपुराणे

कार्त्तिकस्य तु मायस्य दममी गुज्जपचनाः।
तस्यां वतादि कुर्वाणो सभते प्रसमुत्तमम्॥
इति पुष्यदममी।

# त्रय पुर्धेकाद्भी।

वाराइपुराणे।

एकादश्यान्तु नकेन नरः कुर्य्याद्यथाविधि ।

सार्गश्रीर्षश्चकपचादारभ्यान्दं विचचणः ॥

तद्वतं धनदश्रेष्ठः कतं वित्तं प्रयच्कति ।

तस्यो बच्चा ददौ प्रीतिस्तिधिमेकादश्रीं प्रभुः ॥

तस्यामनश्चिपकाश्री यो भवेन्त्रियतः श्रुचिः ।

तस्यासी धनदो देवः तृष्टो वित्तं प्रयच्कति ॥

देवीपुराणे ।

पुर्व्यक्तें ताद्यी शक्का सुपुष्वा पापनाणिनी।
विष्णुधर्मीत्तरे।

एकाद्यां ग्रुक्तपचे यद्चे वे पुनर्वसु।
नामा सा विजया खाता तिथीनासुत्तमा तिथिः॥
यो ददाति तिचप्रसं यस्त मंवसरं तथा।
उपवासपरस्तस्यं तथोसुख्यफ्लं स्रतम्॥

तस्यां जगत्पतिर्देवः सर्वटेवेश्वरो हिरः।
प्रयात्याश्च तमायान्तं तेनानन्तफलं स्थतम्॥
एकाद्य्यां सिते पचे पुर्य्यचं यत्र सत्तमः।
तियो भवति सा प्रोक्ता विष्णुना पापनाशिनी॥
तस्थामाराध्य गोविन्दं जगतामीश्वरेश्वरम्।
सप्तजन्मकतात्पापान्मुच्यते नात्र संग्रयः॥
यश्चोपवासं कुरूते तस्यां स्वातो हि सर्व्वतः(१)।
सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते॥
दानं यहीयते किञ्चित् ससुद्दिग्य जनार्दनम्।
होमो वा क्रियते तस्यां श्रचयं क्यितं फलम्॥
दित पुष्येकाद्यी।

## श्रय पुर्व्यदाद्शी।

वाराइपुराणे।

एकादश्यासुपवसन् पचयोरुभयोरिप । दादश्यां योऽर्चयेदिष्णुमनन्तफलभाग्भवेत् ॥ ब्रह्मपुराणे ।

दादम्यां ग्रक्षपचस्य चम्पकेरर्चयेद्धरिं। विष्णुधर्मात्तरे।

दादगीषु च यह्तं श्रुकासु च विशेषतः। श्रवणेन तु युकासु तचापि दिजसत्तमाः॥

<sup>(</sup>१) सत्तम इति ख़ ।

विशेषाद्बुधयुक्तासु श्रक्तपचासु सर्वधा (१) ।
भाग्यर्चसंयुता चैंचे दादशी खान्महाफला ॥
'भाग्यर्चं' पुर्वाफाल्गुनी ।
हस्तयुक्ता तु वैश्वाखे ज्येष्ठे तु खातिसंयुता ।
ज्येष्ठया च तथाषाढे मूलोपेता च वैष्णवे ॥
'वैष्णवे' श्रावणे मासि ।
तथा भाद्रपदे मासि श्रवणेन तु संयुता ।
श्राश्विनेकादशी पुष्णा भवत्याजर्चसंयुता ॥
'श्राजर्चं' पूर्वाभाद्रपदा ।

कार्त्तिके रेवतीयुक्ता श्रचय्यप्रखदायिका।

विष्णुः । मार्गशीर्षं श्रुक्तैकादश्चासुपोषितो दादश्यां भगवन्तं वासुदेवमर्चयेत् वस्त-गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-नैवेदीर्वक्ति-ब्राह्मणतप्णैः वतमेतत्सुसंपूणं कला पापेन पूतो भवति, यावज्ञीवं कला श्वेतदीप-मवाप्नोति, उभयपचे दादशीत्येवं संवत्सरेण स्वर्गलोकं प्राप्नोति, यावज्ञीवं विष्णुलोकं।

गारुडपुराणे ।

मासि भाद्रपरे ग्रुक्ता दादग्री सा महापता।
पानं दत्त-ज्ञतानाञ्च तस्यां नचगुणं भवेत्॥
विष्णुधर्मे।

माध्यान्तु समतीतायां श्रवणेन तु संयुता । दादग्री या भवेत्क्षणा प्रोक्ता सा तिलदादग्री॥

<sup>(</sup>१) विश्रेषाद्बुधसंयुक्ता खुक्तपचा एनक्तथेति कः।

तिलै: खानं तिलैईं। तर्पणञ्च तिलोदकै:। दीपस तिस्तेलेन तथा देयं तिसोदकम्। तिचाञ्च देया विप्रेभ्यस्तस्मिन्हिन पार्थिव ॥ मूलर्चगे प्रप्रधरे माघे मासि प्रजापते । एकादम्यां कृष्णपचे सोपवासी जितेन्द्रियः। दाद्यां षट्ति जा चारं कला पापैः प्रमुचाते ॥ तिबोदर्सी तिबद्धायी तिबदोमी तिबोदकी। तिसभुक् तिसदाता च<sup>(१)</sup> षट्तिसाः पापनामनाः ॥ श्रमकत् षट्तिलान् कला सर्वपापैः प्रमुच्यते । चीणि वर्षमहसाणि खर्गजोने महीयते॥

च्योति: ग्रास्ते।

पञ्चाननस्त्री गुर्-अमिपुत्ती मैंचे रविः खाद्यदि ग्रुक्षपचे। समाभिधाना करभेण युका तिथिर्थतीपात इति प्रयोगः॥ श्रिक्तं गी-भूमि-हिरख-वस्त-दानेन संव प्रविहाय पापं। **सुरत्विमन्द्रत्यमनामयतं** मर्त्याधिपत्यं लभते मनुष्यः॥

'पञ्चाननः' सिंहः, 'समाभिधाना' पार्णाभिधाना, 'तिथिः' दादगी, 'करभेण' इस्तनचत्रेण।

इति पुष्या दादगी।

<sup>(</sup>१) तिबदाता तिबभोक्तिति ख॰।

# श्रय पुरवचयादशी।

खन्दपुराणे।

चैचे चयोदग्री पुष्या तस्यां द्रग्रग्णं फलम्। पद्मपुराणे।

यस्त चैचे चयोद्यां सानं दानं समाचरेत्। फलं दश्रगुणं तस्य कर्मणा सभते नरः॥

तथा।

चैचे ग्रुक्तचयोदम्यां मदनं चम्पकात्मकम् । क्तला संपूच्य यहोन वीजयेद्यजनेन तु। ततः सन्धृचितः कामः पुन्न-पौन्नसम्हिद्ध्ः ॥

देवीपुराणे।

कामदेवस्तयोद्यां पूजनीयो यथाविधि। रतिपत्नीसमायुक्तः श्रामोकगुणस्रितः ॥ कुम्भेन सितवस्ते वा लेखा वस्त-फलादिभिः। खण्ड-प्रक्रंर-नैवेद्यः सौभाग्यमतु सं सभेत्॥

कमाच दमनकपूजेत्यवधेयम्। बह्मपुराणे।

चयोद्यां यथाकामं कामः पुज्यस्तया जनैः। च्योतिः ग्रास्ते।

कृष्णपचे चयोद्यां मघाखिन्दुः करे रविः। थदा तदा गजकाया त्राह्वे पुषीरवाषते ॥ इति पुण्यचयोद्गी।

# त्रय पुरायचतुर्दशी।

#### वाराइपुराणे।

चैचे सितचतुर्द्यां भवेत् काममहोत्सवः ।
जुगुप्तितोक्तिभिष्तच गीत-वाद्यादिभिर्नृषां ॥
भगवान् सृच्यते कामः पुन्न-पौन्नसमृद्धिदः ॥
चैचे सितचतुर्द्य्यां यः खायाच्किवसिन्धो ।
गङ्गायाञ्च विश्वषेण स न प्रेतोऽभिजायते ॥
चैचक्रप्णचतुर्द्य्यां श्रङ्गारकदिनं यदि ।
पिश्वाचनं पुनर्न स्थाद्गङ्गायां खान-भोजनात् ॥

#### ब्रह्मपुराणे।

श्राषाढे मासि अतेऽिक्त भिवं संपूच्य मानवः। सर्वेपापविनिर्सुकः सर्वेसम्पदमाप्नुयात्॥

#### मत्खपुराणे।

त्राराधिते महेन्द्रे च ध्वजाकारासु यष्टिषु।
ततः शक्तचतुर्द्रश्यां त्रनन्तं पूजयेद्वरिम् ॥
कला दर्भमयचैव वारिधानीसमन्वितम्।
धूप-दीपादिभिः(१) देवमीपातं काममाप्तुयात्॥

### जिङ्गपुराणे।

विश्वे ग्रुक्तपचे च या पाषाणचतुर्दग्री।
तस्यामाराधयेद्गौरीं नक्तं पाषाणभचणैः॥
पाषाणाकारिपष्टकैरित्यर्थः।

<sup>(</sup>१) पुष्प-धूपादिभिरिति ख॰।

#### बाह्ये।

कार्त्तिके भीमवारेण चिचा ह्यण्यतुर्द्गी। तखामाराधितः खाणुर्यच्चे च्छिवपुरं भुवम् ॥ खन्दपुराणे।

चैने चतुर्दशी शुक्का श्रावण-प्रोष्टपादयोः। माघस्य या कृष्णपचे दाने बक्रवला हि सा॥ मत्यपुराणे।

यां कांचित्सरितं प्राप्य क्रष्णपचे चतुर्दग्री। या पुनर्याति तस्यां तु नियतस्तर्पयेद्यमम् ॥ यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च। वैवखताय कालाय सर्वभूतचयाय च॥ दधाद्धराय दण्डाय प्रेताधिपाय पात्रिने। त्रीद्ग्वराय घोराय चित्रगुप्ताय ते नमः॥ एकेकस्य तिलैमिंश्रान् दद्यात् चींस्वीश्वसाश्वसीन्। संवत्धरकतं पापं तत्चणादेव मधाति॥

#### देवीपुराणे।

तथा कृष्णचयोद्यां भौमाई पित्रतर्पणम् । 'भौमाइ दति प्रायस्यातिययं दर्भयति। सर्वासु च चतुर्दशीषु नदीजले खातो धर्मराजं पूजियला पापेभ्यः पूतो भवति।

द्रति पुष्पचतुर्दग्री।

affiliars of the statement of the set for

# श्रय पुखपीर्णमासी।

संवर्तः।

माघे मासि तु सम्प्राप्ते पौर्णमाखासुपोषितः।

प्राम्ह्यपेश्वस्तिसान् दत्त्वा सर्वपापैः प्रसुच्चते ॥

प्रम दानं पौर्णमाखां विधीयते प्रधानमात्। ततसार्थास्तरईक्षासुपवासः।

विष्णुधर्मात्तरे।

पौर्णमासीषु सर्वाषु मघर्चमहितासु च।
दत्तानामिह दानानां फलं दश्रगुणं भवेत्॥
महती पौर्णमासी सा युक्ता पूर्णन्दुना गुरौ।
वैश्वाखी कार्त्तिकी माघी पूर्णिमा तु महाफला॥
स्कन्दपुराणे।

यखां पूर्णेन्दुना योगं याति जीवो महावजः।
पौर्णमाषीति या जेया महापूर्वा दिजोत्तम।
बानं दानं तथा जयमनन्तपाबदं स्प्रतम्॥
ब्योति:प्रास्ते।

हुग्येते बहितौ यद्याः दिवि<sup>(१)</sup> चन्द्र-वृहस्पती । पौर्णमासी तु महती प्रोक्ता संवत्वरेण सा । तद्यां दानोपवासाद्यमचयं परिकीर्त्तितम् ॥ मासाद्यर्चे चन्द्र-गुरू तस्मात्पञ्चद्ये रविः । पूर्णिमा जीववारे तु महन्क्रव्दा हि सा तिथिः ॥

<sup>(</sup>१) दिश्रीति ष०।

( OP 90 1]

विचेचे च गङ्गायां ससुद्रे नैमिषे तथा।

महाप्रव्हितियौ सानं दानं त्राह्मनन्तकम्॥

ऐन्द्रे गुद्दः प्राप्ती चैव प्राजापत्ये रविस्तथा।

पूर्णिमा व्येष्ठमासस्य महाव्येष्ठीति कीर्मिता॥

'ऐन्द्रं' व्येष्ठा, 'प्राजापत्यं' रोहिणी।

पद्मपुराणे।

त्राग्नेयं दि यदा खर्चं कार्त्तिकां तु भवेत् कारित्।

महती सा तिथिर्जीया खानदानादिषूत्तमा ॥

'त्राग्नेयस्चं' हत्तिका।

यहा यान्यं भवेदृचं तदा तखां तियौ कित्। तियाः सापि महापुष्या चिमिः परिकीर्त्तिता॥ 'यान्यम्हचं' भर्षी।

प्राजापत्यं यदा खर्चं तिथौ तखां नराधिय। या महाकार्त्तिकी प्रोक्ता देवानामिष दुर्बभा॥ 'प्राजापत्यस्त्रचं' रोहिणी।

मन्दे वार्क गुरौ वापि वारे खेतेषु च चिषु ।
ची खेतानि च खचाणि खयं प्रोक्तानि महाणा ॥
प्रचायने धिकं पुष्टं खातस्य भवतो नृप ।
दानमचयतां याति पित्रणां तर्पणं तथा ॥
कित्तिका-रे हिणी-याम्ययुक्ता या कार्त्तिकी भवेत् ।
सा महाकार्त्तिकी प्रोक्ता देवानामपि दुर्बभा ॥

पुषा महाकार्त्तिकी खाळीवेन्दी खालकास प।
मधास्त्रवीस जीवेन्दोर्भहामाघीति कस्त्रते ॥
स्वीति:प्रास्ते।

भेषपृष्ठे वहा बीरिः विष्टे च गुरु-चन्द्रमाः ।

भाखारः अववर्षे खान्मदामाचीति वा स्तता ॥

प्रावपाने अदान्येष्ठकता पुंषां मदापाला ।

गणायां वैव वैप्राखी न्येष्ठी वे पुरुषोत्तमे ॥

पाषादी वे कनखले केदारे आवणी तथा ।

मदाभादी वद्यांख कुलायामेव चाश्विनी ॥

पुष्करे कार्त्तिकी कान्यकुले मार्गिप्रिरी तथा ।

प्रावायां मदापोषी कताः खः समहापालाः ।

मदामाची प्रयागे तु नैमिषे पाल्गुनी तथा ॥

सिक्चपुराणे ।

श्वासिने पौर्णमाखां च श्रचैर्जागरणं निशि ।
कौ मुदी सा समाख्याता कार्या जोकविश्वतये ॥
कौ मुद्यां पूजये ज्ञच्यों इन्द्रमेरावते खितं ।
सुगर्ने निश्चिते: सर्वे रचैर्जागरणं भवेत् ॥
फाज्या पोर्णमासी च सदा बाजविज्ञासिनी ।
श्रेया फाज्युनिका सा च श्रेया जोकविश्वतये ॥
वाराइपुराणे ।

पास्तृते पौर्णमास्यां तु पटवासविसासिनी । त्रीया सा पास्तृती स्रोके कार्या स्रोकसम्द्रद्वये ॥ दति पुष्यपूर्णिमा ।

# त्रय पुर्यामावास्या।

ग्रातातपः।

त्रमावास्या भवेदारे यदा भूमिस्तस्य वै। जाक्रवीसानमाचेस गोसहस्रमसं सभेत्॥

महाभारते।

श्रमा बोसे तथा भौमे गुरुवारे यदा भवेत्। तन्तीर्थं पुष्करं नाम सूर्यपर्वमताधिकं॥

विष्णुपुराणे।

श्रमावास्य यदा मैच-विश्वास्वा-स्वयोगिनी। श्राद्धे पित्रगणसृप्तिं तदाप्तोत्यष्टवार्षिकीं॥ कचित्तु 'विश्वास्वा-स्वातियोगिनीति पाठः। 'मैचं' सनुराधा।

श्वमावास्था यदा पुखे रौद्रर्चे वा पुनर्वसौ। दाद्याब्दीं तदा दृप्तिं प्रयान्ति पितरोऽर्चिताः॥

'रौद्रचें' त्रार्द्रा ।

वासवाजेकपादर्च पित्वणां त्वितिमिक्ता । वार्षणे चाण्यदैवत्धे देवानामिष दुर्णमा । 'वासवं' धनिष्ठा, 'त्रजेकपादं' पूर्वभाद्रपदा, 'वाद्यं' यतिभवक्, 'त्राणं' पूर्वाभाद्रपदा ।

> माघासिते पश्चद्यी कदाचि-दुपैति योगं यदि वाद्येन । खनेण कामः स परः पितृणां न द्यान्पपुर्यम् प सम्बतेऽसौ ॥

### 'वार्णमृचं' जततारका।

## द्रति पुष्णामावास्या।

## श्रय नाना पुर्खाः।

## वाराइपुराणे।

प्रतिपद्यपि पूजा तु षष्ट्यां प्रोक्ता यहस्य तु। भविस्थत्पुराणे।

ग्रुक्षपचे हतीयायां चतुर्थां चैव भारत । जण्णपचे च पञ्चम्यां चातः किमनुग्रोचित ॥ ग्राम्बपुराणे ।

ग्रुक्षा वा यदि वा कष्णा षष्ठी वा सप्तमी तथा। रविवारेण संयुक्ता तिथिः पुष्यतमा स्रता॥ सौरपुराणे।

सोपवासस्तुई ग्यामष्टम्यां च सुरेश्वरं।

यस्तु पूजयते नित्यं तस्य तुम्यति ग्रह्नरः ॥

त्रष्टम्यास्य चतुई ग्यां यः ग्रिवं ग्रंसितवतः।

सुसुचुः पूजयेश्वित्यं स सभेदी पितं पासं॥

वारास्युराणे।

श्रष्टम्यां च चतुर्द्घां राचसादिपपूषनं । नवम्यां माल्यागन्तु पञ्चम्यान्तु जनार्दनं ॥ पौष-माघाष्टमी पुष्या चैने मासि चयोदणी ।

कार्त्तिकी पौर्णमासी च दादणी कीर्त्तितोत्तरा॥ 'बत्तरा' मार्गप्रीषीं। 💯 किल्लास विवास सम्बद्ध

स्कन्दपुराणे। विश्व विश्व के कि विश्व विश्व विश्व विश्व

च्येष्ठस्य ग्रुक्तदम्मी दादमी प तपाविधा। चतुर्थी पौर्णमाधी च नित्यं पुष्यतमा स्रता ॥

**उपवासादेव** । <u>विशासमानुष्य क्रिया व्यक्तां</u>ह

पौर्णमाखाममावाखामष्ट्रम्यामष्ट्रकासु च। चतुर्देग्यां कृतं चानमष्टम्यां भिवसिष्धौ ॥

सार्कपडेयः । अस्तिकार विवास विवासकी विकास एकादम्यां सिते पचे पुर्खर्चे यदि सत्तम ।

दादम्यां वा यदाभेषपापचयकरं स्वतं॥

व्यासः।

ग्रुक्ते वा यदि वा कृष्णे चतुर्थी वा चतुर्दभी। भौमनारेण पुष्णामौ मोमनारे कुह्मर्यथा॥ श्रमा वै योमवारेण रविवारेण यप्तमी। 💴 💴 चतुर्ची भौमवारेण विषुवसाहुग्रं फर्चं॥

and: I is tareful tales laturale a setua

श्रमावाच्या तु योमेन यप्तमी भानुना यह । चतुर्थी भूमिपुत्रेण वुधवारेण चाष्ट्रमी ॥ षतस्रक्षिथयः पुष्याः तुःखाः खुर्यस्णादिभिः। सर्वमचयमचोक्तं खान-दान-जपादिकं ॥

गातातपः।

श्रमावास्य सोमवारे सूर्यवारे च सप्तमी। श्रङ्गारकदिने प्राप्ते चतुर्यो वा चतुर्द्यी॥ तच यः कुरुते कर्म ग्रभं वा यदि वाग्रभं। षष्टिवर्षसङ्खाणि कर्त्ता तत्फलमञ्जुते॥

## बह्याण्डपुराणे।

दुर्गीत्सवस्य नवमी विष्णुस्थापनदाद्यी। विक्रस्थापनपष्टी च मचत्यो माघसप्तमी(१)॥

## विष्णुः।

पश्चद्यी पौर्णमासी पश्चमी दादगीदयं॥ संवत्तरमभुद्धानः सततं विजितेन्द्रयः। सुच्यते सर्वपापैस स्वर्गसोकं स गच्छति॥

# लिङ्गपुराणे।

वज्ञास्ववं सिते पर्चे माघे माखाईभे निणि । दादम्यामय कर्त्तवः पौर्णमाखां महोस्ववः ॥

#### पितामहः।

प्रतिपद्धनद्खोक्ता दितीया तु त्रियः स्ता।

हतीया तु भवान्यास चतुर्थी तत्तुतस्य च।

नागानां पश्चमी प्रोक्ता षष्टी प्रोक्ता गुष्ट्य तु॥

सप्तमी भास्करे प्रोक्ता दुर्गाया श्रष्टमी स्ता।

मादृषां नवनी प्रोक्ता द्यमी वासुकेः स्ता॥

एकाद्यी खरीणांनु दाद्यी चक्रपाणिनः।

<sup>(</sup>१) माधनाच्य कप्तमीति पा॰।

चयोद्गी द्वानङ्गस्य ग्रिवस्थोक्ता चतुर्दगी ॥

पौर्णमासी तथा धातु खिथीनासुत्तमा स्तृता ।

श्रमावास्या सर्वदेव पिश्चे कर्मस्युदाद्वता ॥

श्रीमदाराजाधिराज-श्रीमदादेवीयसमस्तकर एाधीश्वरसक्त स्विद्याविग्रारद-श्रीहेमाद्विवर्षिते चतुर्वर्ग
चिन्नामस्री परिग्रेषस्रस्थे कास्तिर्पये

प्रतिपदादिपुष्यतिषयः॥

of all for the proper property of the state

with the A with the party of the control of

I par justen fon the billion are

# श्रय चतुर्दशोऽध्यायः।

# श्रय नम्रचयुक्ततियिनिर्णयः।

## खान्दपुराणे।

प्राजापत्यर्चमंयुका कृष्णे नभि चाष्टमी । सुद्धक्तमिप सभ्येत सोपोय्या सा महाफला॥ अवणदादस्थामयेवसेव ।

#### 图制署 1

दादगी अवषस्पृष्टा कत्त्वा पुष्यतमा स्वता।

न तु सा तेन संयुक्ता तावत्वेव प्रग्रस्थते ॥ दति।

श्रान्यच तु यावता कास्तेन यत्कर्म समाप्येत तावति कास्ते

नचनादियुक्तापेचणीया। यदुक्तं ग्राह्मरगीतायां।

कत्तिकादिभरष्यनां वारा वा रविसप्तमं(१)।

नैते संयोगमाचेष पुनन्ति सकसां तिथिम् ॥ दति।

कक्तस्च ब्रह्मवैवर्क्ते।

पूर्वभागिक्विषेः खादृचयोगानितो भवेत् । बा तिषिः बनना ज्ञेया नान्ते खचेण संयुता ॥ यावत्वा तिष्ठते ब्रह्मंस्तावत्कानः प्रश्रखते । दान-पूजादिकं बन्नं तखां तत्कानदं भवेत् ॥ दति नचचयुक्ततिथिनिर्णयः ।

<sup>(</sup>१) रविसप्तकामिति ख॰ ग॰।

# श्रय युगादिनिर्णयः।

स्कन्दपुराण-भविष्यतपुराणयोः।

नवम्यां ग्रज्जपचस्य कार्त्तिके निर्गात्कृतं। राधे सितहतीयायां चेता वे समपद्यत ॥ दर्भे तु माघमामस्य प्रवृत्तं द्वापरं युगं। कि कि ज्वा नयोद ग्यां नमस्ये मासि निर्गतः। युगादयः स्रता ह्येता दत्तस्याचयकारकाः॥ नागरखण्डे।

श्रधुना ग्रट्णु राजेन्द्र युगाद्याः पित्ववसभाः। यामां मंकीर्त्तनेनापि चीयते पापमञ्चयः ॥ नवमी कार्त्तिके ग्रुका त्तीया माधवे सिता। त्रमावाचा तपसे च नभसे च चयोद्शी॥ चेता-कृत-कचीनान्तु दापरस्थोदयः क्रमात्। खाने दाने जपे होसे विशेषात् पिलतर्पणे। क्रतस्याचयकारिष्यः सुक्रतस्य महाफलाः॥ 'माधने' वैशाखे, 'सिता' शुक्का, 'तपखे' माघे। मत्यपुराणे।

वैशाखख हतीया या नवसी कार्त्तिकस्य तु। पञ्चदश्वपि माघस नमसे च चयोदशी। युगादयः स्रता ह्येता दत्तास्याचयकारकाः॥ देवलः।

ल्यीया रोहिणीयुका वैणाखस्य सिता तुया।

मघाभिः सहिता हाणा नभस्ये तु नयोदगी। युगादयः स्टता होता दत्तस्याचयकारकाः॥

विष्णुपुराण-भविष्यत्पुराणयोः ।

वैशाखमायस्य तु या दिनीया नवस्ययो कार्त्तिकग्रुक्तपचे। नभस्मायस्य तु कृष्णपचे चयोदशी पञ्चदशी च माघे॥ एता युगाद्याः कथिताः पुराणे श्रमन्तपुष्णास्तिथयञ्चतस्यः।

'पञ्चद्गी च माघे' इत्यच कृष्णपचपदमनुषज्यते। त्रत एव नारदीयपुराणे।

दे ग्रुक्ते दे च कच्चे तु युगाद्याः कवयो विदुः।

ग्रुक्ते पूर्व्वाचिके ग्राह्ये कच्चे चैवापराचिके॥

ब्रह्मपुराणे।

माघस पौर्णमासी युगादिरित्युक्तं।
वैशाखे श्रक्तपचस्य तिरीयायां कतं युगं।
कार्त्तिके श्रक्तपचे तु चेता च नवमेऽहिन ॥
श्रय भाद्रपदे कृष्णचयोदश्यान्तु दापरं।
माघे तु पौर्णमास्याञ्च घोरं किलयुगं तथा॥
युगारस्थास्तु तिथयो युगाद्यास्तेन विश्रुताः।
फलं दत्त-इतानाञ्च श्रनन्तं परिकीर्त्तितं॥

एताञ्चतस्रा<mark>त्रययो युगाद्या-</mark> दत्तं ज्ञतञ्चाचयमाशु विन्दात् । युगे युगे वर्षप्रतेन यच युगादिकाले दिवसेन तत्थात्(१) ॥

भविष्यत्पुराणे । 📉 📉 📆 📆 📆 📆 📆

वैक्राखस्य त्तीया या समा क्रतयुगेन तु। नवमी कार्त्तिके या तु चेतायुगसमा तु सा॥ चयोदगी नभस्ये तु दापरेण समा तु सा। माघे पञ्चद्गी राजन् किकालसमा तु सा॥

कचित्तु क जिका जा दिरुच्यत इति पाठः । 💮 🥌

एताञ्चतस्रो राजेन्द्र युगानां प्रभवाः ग्रुभाः। युगादयस्तु कथ्यन्ते तेनैताः पूर्वसूरिभिः॥ **जपवासस्तपोदानं श्राद्धं होमो जपस्तदा**। यदा तु क्रियते किञ्चित् सर्वे कोटिगुणं अवेत् ॥

'कतयुगेन समेति समग्रेऽपि कतयुगे प्रत्य हं क्रियमाणेन कर्मणा यावत्पृष्यं भवति तावदस्थामेकस्थामेव तियावित्यर्थः।

प्रभासख्छ ।

यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च यदा तिष्य- वृहस्पती । एकराग्रौ<sup>(२)</sup> समेय्यन्ति प्रवेच्यति तदा हतं॥

त्रत्र केचिदाइः।

<sup>(</sup>१) तद्भवेदिति ग॰।

<sup>(</sup>२) रकरात्र इति ख॰।

न गवादिप्रब्दविष्ठाखादिप्रब्दा लुप्तावयवार्थाः किन्तु भौरचा-द्रमायवचना इति प्रागुक्तं, तथा सति वेष्राखस्य दिलात् उभयचापि तिथिदेधात् तच युगादिदयप्रसिक्तः, तथा सति चतस्र इति परि-सञ्चानमनुपपन्नं, एकले सति सौरचान्द्रमासविनिगमनार्थे(१) इस केचिदाद्यः । चान्द्रमासममाश्रया(१) युगादिरनुष्ठानार्हा पित्वकार्थ-प्रधानलात् युगादीनां पित्वकार्थेऽपि चान्द्रमासप्रारक्शात् ।

यदुर्ता।

श्राब्दिने पित्नार्थं च मासञ्चान्द्रमसः स्रतः इति ।
सितासितपचचपदेशे पचदयात्मकलात् चान्द्रमासाश्रयतेव
युच्यते । किञ्च ।

माघासिते पसदगी कदाचि-दुर्पाते छोगं यदि वारुणेन । खचेण कालः स परः पित्रणां न द्यान्पपुर्ण्येनुंप सभ्यतेऽसौ ॥

दति खतेः "याषौ वैशाखखामावाखा रोहिष्यां समपद्यत" दित श्रुतेः चान्द्रमासगता एव युगादयः समवगम्यन्ते (१) न हि सक-रादित्ये माघे श्रतभिषायोगोऽमावाखायां सक्षवति, तथाले हि रिवमण्डलान्तर्निवेशाचन्द्रख रिवसंयुक्तलात् श्रशिनोऽपि सकरगा-मिता खात्, तथा सित श्रतभिषायोगो न खात् कुस्नसम्बन्धिलात्

<sup>(</sup>१) खौर्चान्द्रमासविभागार्धमिति क॰।

<sup>(</sup>२) चान्द्रमानमासाख्येति कः ।

<sup>(</sup>३) चान्त्रमासगताया एव ति चैर्युगादित्वमवर्गम्यत इति ख॰।

तखाः, कुम्भादित्ये रवि-चन्द्रमसोरेकराणिवर्त्तिले वार्ण्योगोऽनु-बन्धेयः, तथा प्रौष्ठपद्यूर्ड<mark>्वं कृष्ण्ययोदग्रीति विग्रिष्ट्युगादौ चान्द्र-</mark> मासं दर्भयति, नैवं सति <mark>युगादिषूत्कर्षप्रसिक्तः, पिलकार्य्यपरतया</mark> सौरमासागोचरायास्तियेरयुगादिलेनोत्कर्षप्रसकेः। 📂 📂

> उत्कर्षः कालरङ्क<mark>ौ सादुपाकर्मादिकर्मणां । प्राप्तापाय</mark> श्रभिषेकादिरुद्धीनां न दल्लाषा युगादिषु ॥

दति निषेधात् । त्रथवा सत्यपि युगादि दिले चैव पिहका-र्थाङ्गलात् तिथेः सौरमानता "तिधिर्दैवकार्याग्निवक्<mark>षोके चान्द्रमसौया</mark> पित्वकार्याभिमता अर्ध्वमनु<mark>याजैश्वरन्तीत्यपरः कालः पित्वणामिति</mark> वचनात् तत्पूर्वकालमम्बन्धिपित्वकार्यात्कर्षा नानुपपन्नः, तेन कुमा-दिराधिगतरविमाचेऽपि माघादिलाभादमावास्त्रादि<mark>तिथीनां युगा</mark>-दिलं सौरमासगतानान्तु देवकार्यं चतस्रो युगाद्या इति श्राह्मका-खाभिधानपरं भवति । <u>अधिकाशीकारमार्ग्यशीकार के अपन</u>

एतानि श्राद्धकालानि नित्यान्या प्रजापतिः। इति। तच युगादिचतुष्टयं तथाच यदक्णमाघिषत द्रत्यादि तत्चाद्र-मासगतयुगादिप्रतिपाद्नपरं व्याख्यातं, तथोक्तं "स एव कालः पद्ग-यचयलात् पुष्यो युगादिलात्पुष्यतरो नचचयोगात्पुष्यतम इति ।

दग्रहरासु नोत्कर्षश्चतुर्खिप युगादिषु । **उपाकर्म-महाषष्ठ्योर्द्धितहुं हुषादितः** ॥ 😘 😘 🥠

इति पठन्ति, तद्यमूल्लादुप्रवच्ण्लादुपेचणीयमिति। अप

पण्डितपरितोषद्वता दूषणमभिहितमनुपपस्रमेतत्, चान्द्रमास एव मासे वैशाखादिव्यपदेशभागिता तच च गौणी ग्रब्दप्रदित्ति, तावत्पूर्वमेव निराह्नतं।

यन्तु पित्नकार्यप्रधानलाद्युगादीनां पित्नकार्येऽपि चान्द्रमासः स्तितस्त्रतयुगादिग्रहणिमिति, तन्न, सौरे चान्द्रे पित्कार्ये विधि-रित्युक्ता प्रोक्तं। न च पित्वकार्ये प्राधान्यं युगादिषु देव-पित्वकार्य-सम्बन्धिलात्। तथाचोक्तं। "म्ननन्तपुष्णास्तिययस्रतसद्वति। तथा व्यासः। "स्नान-दानादिकं सर्वे युगादावचयं भवेत्" दति। न च सितासितपचमेव तावचान्द्रस्य, सौरेऽपि तस्रक्षवात्।

यनु "माघासिते पञ्चदशीत्युदाह्नतं न तेन चान्द्रमासादिगतामावाखादिका तिथिर्थुगादिरित्युच्यते, किन्तु चान्द्रे मासे नचचयुक्ता सिनीवाली पित्रत्वप्रये भवतीति न तु योऽयं कालः (१) पित्रवत्तमः स युगादिर्मघापरपचादिष्यभावात्। माघे श्रमावाखा युगादिश्चान्द्रेऽपि सा तिथिर्युगादिरिति चेत्। नेवं। सौर-चान्द्रमासविनिगमहेतोरभावात्। न चोभयचापि युगादिलं, चतच्च द्दति परिसश्चानानुपपत्तेः। न च श्राद्धकालाभिप्रायेणैतद्वचनं, "चतच्चो युगाद्य'
दिति वाष्टका न्नीहि-यवपाकादिति वचनाद्युगाद्यश्चतस्रस्विथय दिति
गस्यते, तथापि का युगादिरित्युच्यते सौरमासगतेति, श्रन्यथोत्वर्षः स्थात् (१)। न च पित्रकार्थात्वर्षां वचनादिति मन्त्रयं, वचना-

<sup>(</sup>१) यतः यायः काल इति ख॰।

<sup>(</sup>२) जन्याद्युव्कर्षः स्यादिति कः।

भावान्तूत्कर्षी युगादि स्विति तिथय्य सर्वथोत्कर्षे प्रतिषेधन्ति, दृषा-दिराग्रिगतरविभागे दग्रहरादि<mark>तिथिपूच्यलापदेग्रात्<sup>(१)</sup>।</mark>

च्यारङ्गेण । 🖰 💛 🖰 🚾 अन्य अन्य अन्य अन्य अन्य अन्य

दग्रहरासु नोत्कर्षः चतुर्घिप युगादिषु 邝 💯 खपाकर्म-महाषष्ठ्योर्द्<mark>धीतदुक्तं रुषादितः॥ अर्</mark>गा

दति उत्कर्षनिषेधाच । "परः कालः पितृणामिति पर्ग्रब्दः श्रेष्ठतावचनः न तु पूर्व्वकालगतकार्यीत्कर्षप्रतिपादकः। न च वा ' दशहरास्ति वचनममूलं, वचनात् समस्तशास्त्रवित्परियहान्यूलोप-न्यासाच। यत्तु गाङ्खाधरं व्याख्यानं नैतदैदिकं वचनं येनाविचारितसु-पाददीमहे, तस्नात् सक्जनप्रसिद्धानुगुष्णादनुष्ठानादराच सौरमा-सगतैव युगादिरूपा देया, न चान्द्रमासगता, न हि मियुनादित्ये गड्कादगमी दग्रहरा कुमादित्ये चामितपञ्चदगी श्रमावासा इति विधानेऽपि श्रद्धते, तस्मात् सौरमासगता युगादिरिति सिद्धानाः। वयन्तु ब्रूमः यद्यपि वैभाखादिभव्दाश्चान्द्रमासवचना एवेति मास-प्रस्तावे निरूपितं, तदापि प्रागुदाइतयुगोत्कर्षनिषेधकवचनपर्यासी-चनप्रसिद्धानुगुष्यानुष्ठानादरार्थं <mark>मौरमामगतेव युगादिर्गाच्चेति ।</mark>

दति युगादिनिर्णयः।

वर्षकार्यकार्य दानं भन्न हरा। व्याप

<sup>(</sup>१) दभ हरादिति चिपूर्वलो पदेशादिति ख॰।

## श्रय युगान्ताः।

ब्रह्मपुराणे ।

सूर्यस्य सिंहमंक्रान्यामन्तः क्षतयुगस्य तु।
त्रथ दृश्चिकसंक्रान्यामन्तस्त्रेतायुगस्य तु॥
ज्ञेयस्तु दृषसंक्रान्यां दापरान्तस्तु संज्ञया<sup>(१)</sup>।
तथा तु कुभसंक्रान्यामन्तः कित्युगस्य तु॥
त्रादित्यपुराणे।

दिनचें रेवती यच गमनच्चेव राभिषु।

युगान्तदिवसं विद्धि तच दानमनन्तकं॥

यहणे विषुवे चैव सौस्ये वा मिहिरो यदि।

सप्तमी भ्रुक्त-कृष्णा वा युगान्तदिवसं विदुः॥

'सौम्ये वेत्युदगयनं।

ब्रह्मपुराणे ।

युगाचेषु युगान्तेषु श्राद्धमचयसुच्यते । पद्मपुराणे ।

चुगादिषु युगान्तेषु स्नान-दान-जपादिकं। यत्किञ्चित् क्रियते तस्य युगाद्याः फलमाचिणः॥

मनुः।

संहस्रगुणितं दानं भवेद्दत्तं युगादिषु । कर्म श्राद्घादिकच्चेव तथा मन्वन्तरादिषु॥ दति युगान्ताः।

<sup>(</sup>१) सङ्ख्या इति ख॰।

# श्रथ नानायुग्धमीः।

तचोपकात्यायनः ।

श्रुतिश्च ग्रौचमाचारः प्रतिकालं विभिद्यते। नानाधर्माः प्रवर्त्तन्ते मानवानां युगे युगे ॥ मनुः।

श्रन्ये कतयुगे धर्माः चेतायां दापरे परे। 📨 श्रन्ये कित्रुगे नूणां युगच्चासानुरूपतः॥ तपः परं क्षतयुगे चेतायां ज्ञानसुत्तमं। दापरे यज्ञमेवाज्ञर्दानमेव क्लौ युगे॥ 'तपः' क्रच्कृचान्द्रायणादि, 'ज्ञानं' ध्यानं । 💎 💯 महाभारते।

तपः परं क्रतयुगे चेतायां ज्ञानसुत्तमं । द्वापरे यज्ञमेवाज्ञर्दानमेव कसौ युगे ॥ तथा।

तपः परं इतयुगे चेतायां ज्ञानसुच्चते। दापरे यज्ञमेवाज्ञः कलौ दानं दया दमः॥ 💴

**रहस्पतिः**।

तपोधर्भः क्षतयुगे ज्ञानं चेतायुगे स्रतं। दापरे चाध्वरः प्रोक्तः तिय्ये दानं द्या दमः॥ 'तियाः' कलिः।

चिङ्गपुराणे।

ध्यानं परं कतयुगे चेतायां ज्ञानसुच्यत । 83

प्रवक्तं द्वापरे युद्धं दानमेव कली युगे॥ भिवपुराणे।

ध्यानं परं कृतयुगे चेतायां इवनिकया। ऋदिंसा दापरे चेव<sup>(१)</sup> कली ग्रवीत्सवः स्टतः॥ दति॥ तथा।

धानं परं हतयुगे चेतायां खिङ्गपूजनं। दापरेऽध्ययनं तिथे महादेवस्य कीर्त्तनं॥

तथा।

ध्यानं परं कतयुगे चेतायां यजनं तथा। दापरे चिङ्गपूजा च कजौ ग्रद्धरकीर्त्तनं ।: विष्णुधर्मीत्तरे।

ज्ञानं परं क्रतयुगे चेतायाञ्च तपः परं । दापरे च तथा यज्ञः प्रतिष्ठा च कली युगे ॥ मनु-चहस्पती ।

कते यदब्दाद्धर्मः स्थात् तत्चेतायास्त्रत्चयात् । दापरे तु चिपचेण कसावज्ञा तु तङ्गवेत्॥ ब्रह्माण्डपुराणे।

चेतायामाब्दिकोधर्मी दापरे मासिकः स्टतः। यथाप्रकि चरन् प्राज्ञस्तदङ्का प्राप्नुयात्कलौ॥ विष्णुपुराण-ब्रह्माण्डपुराणयोः।

यत्कते दग्रभिवंषे चेतायां हायनेन तु।

<sup>(</sup>१) धर्म इति ग॰।

दापरे तत्तु मासेन चाहोराचेण तत्कलौ । क्वन्दप्राणे । । अलीकंग्रवंत्रम हर्षमधीकी क्राहित

ब्रह्मा क्रतयुगे देवः चेतायां भगवान् रविः। दापरे भगवान् विष्णुः कलौ देवोमहेश्वरः॥ 

क्वते नारायणः ग्रुद्धः सूक्तमूर्त्तिर्पाखते । ా चेतायां यज्ञक्षेण पाञ्चराचेण दापरे ॥ श्रीभागवते । का विकासिक सामग्री साउपकी

क्ततं चेता दापरच्च कलिरित्येषु नेभवः। नानावर्णीभिधाकारो नानैव विधिनेच्यते ॥ कते ग्रज्ञ<mark>यत्</mark>रवीद्वर्जटिको वन्जनाम्बरः। कृष्णाजिने।पवीताचान्विभ्रह्ण्ड-कमण्डलून् ॥ मनुष्यासु तदा ग्रान्ता निर्वेराः सुद्दः समाः। यजन्ते तपसा देवं समेन च दमेन च ॥ हंसानुवर्णी वैकुण्डो वर्षीयोगे<mark>यरोऽमजः।</mark> द्रश्वरः पुरुषोऽव्यक्तः परमात्मेति गीयते ॥ चेतायां रक्तवर्णाऽसौ चतुर्वाइस्तिमेखलः। हिर्ण्वनेप्रस्वयातमा सुन्सुवाद्यपन्नचणः॥ तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं इरिं। यजन्ति विद्यया चय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः ॥ विष्णुर्यज्ञः प्रस्निगर्भः सर्वदेव उरुक्तमः। वृषाकिपर्जयंत्रस्य उत्गाय दतीर्यते ॥

दापरे भगवान् रामः पीतवामा निजायुधेः ।
श्रीवत्मादिभिरद्भेश्च लचणैरुपलचितः ॥
तं तथा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलचणं ।
यजन्ति वेद-तन्त्राभ्यां परं जिज्ञामवो नृप ॥
नमले वामुदेवाय नमः मंकर्षणाय च ।
प्रयुष्तायानिरद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ॥
नारायणाय स्वयं पुरुषाय महात्मने ।
विश्वेश्वराय विश्वाय मर्वभूतात्मने नमः ॥
दिति दापर जवीं म स्ववन्ति जगदीश्वरं ।
नानातन्त्रविधानेन कलाविष यथा ग्रहणु ॥
स्रणविषं लिषा स्वयं माङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् ।
यज्ञैः संकीर्तनप्रायेर्यजन्ति हि सुसेधसः ॥
एवं युगानुरूपेण भगवान्युगवर्त्तिभः ।
मनुजैरिज्यते राजंश्केयसामीश्वरो हरिः ॥

## श्रपराजितपृच्छायाम्।

सोमं वासेन इस्तेन द्विणेन रिवं वहेत्। विक्तं इदयमध्ये यो वासुदेवं प्रकीर्तयेत्॥ श्रादिम् र्र्त्तिंदेजेः पूच्यः श्वेतवर्णः क्रते युगे। संकर्षणो वहत्येवं खाङ्गचं सुघवं तथा॥ रक्तवर्णः प्रपूच्येत चेतायां चचजातिभिः। प्रदुक्तो दापरे पूच्यो वेग्येः श्वरधनुर्धरः॥ पीतवर्णः पीतवासाः श्विष्णज्ञानप्रदायकः।

कलौ युगे निरुद्धाखः पूज्यते ग्राट्रजातिभिः॥ हाष्णवर्णी वहत्येव चर्म खड्गं करद्वें। चासयस्रखिलं विद्गं पापरुन्दं विनाप्रयेत् ॥ त्रपराजितपृच्छायाम्।

च्छम्बेदादिविभेदेन कतादियुगभेदतः। विप्राद्विष्भेदेन चतुर्वज्ञश्चतुर्भुजः॥ ब्रह्मा पितामस्यैव विरिञ्चः कमलायनः। चतस् द्रति संप्रोक्ता सूर्त्तयः परमेष्ठिनः ॥ पुस्तकं चाचसूचञ्च स्वा चैव कमण्डलः। ब्रह्मण्य भवेन्यूर्त्तः इते तु सुखदायिनी ॥ सुवन्नश्च सुवाइस्य कर्णनुष्डलमण्डितः। मालायुकः सुभोभाक्यो मांमलाङ्गः सुकेमकः ॥ तप्तकाञ्चनवर्णाभो रत्नहारो च्चच बंदुतिः। केयूरकटकप्रायः सर्वाभरणस्रुषितः ॥ क्रवयञ्चात्रिताः कार्या देवतानाञ्च पार्श्वतः। चतुर्वेदसमायुक्तो ब्रह्मा स्थात् सर्वप्रान्तिदः॥ दिचिणाधः करक्रमादायुधानि वेदितवानि । सिद्धार्थप्रच्छायाम् । पुस्तकाच-सुवी-कुष्डी हते ब्रह्मा चतुर्मुखः(१)।

<sup>(</sup>१) पुस्तकाच्ती सुवं कुखी कृते ब्रह्मा चतुर्सुंखः इति ख॰। पुस्त-कान्त अखी सते ब्रह्मा चतुर्वा इसतुर्मुंख इति ग॰। पाठदयमपि न समीचीनं विभाति ।

ब्रह्मनामा च ऋग्वेदप्रधानः पूज्यते दिजेः॥ कमलाचौ स्वृबद्धेव पुस्तकञ्च पितामहः। चेतायाञ्च चतुर्वेदप्रधानः चनपूजितः॥

## त्रपराजितपृच्छायाम्।

कमण्डलुं चाचसूचं सुवच्च पुस्तकं तथा । पितामहो भवेन्यूर्त्तिस्त्रेतायां सुखदायिनी ॥

# सिद्धार्थपृक्कायाम् ।

संपूज्यो दापरे वैश्वेर्विरिच्चः ग्रुक्तसामस्त् (१) । श्रवसूत्रं पुस्तकच्च सुवं कुण्डच्च धारयन् ॥ श्रव-सुवौ पुस्तकच्च कुण्डी च कमलासनः । कलावथर्वसुख्योऽसौ सर्ववर्णैः प्रपूज्यते ॥

## श्रपराजितपृच्छायां।

श्रवसूत्रं करे दचे सुक् तस्शोपरि संस्थिता । वासे तु पुस्तकं इस्ते तस्थाधश्च कमण्डलुः । कमलासनं करे तु स्थात् सर्ववर्णसुखप्रदः॥

# विष्णुधर्मी तरे।

पुष्करन्तु कते सेव्यं चेतायां नैमिषं तथा। दापरे तु कुरुचेचं कली गङ्गां समाअयेत्॥

#### पराश्वरः॥

क्वते तु मानवो धर्मः चेतायां गौतमस्य च। दापरे ग्राह्म लिखितः कलौ पाराग्ररः स्वतः (१)॥

<sup>(</sup>१) शुक्कसूत्रभरदिति ख॰। (२) पाराभरी स्रुतिरिति ख॰।

कालोत्तरपविचारो हणप्रकरणे युगभेदेन पविचद्रवाण्यभिहि-तानि।

> कृते मिण्मयं कार्यं चेतायां हमसभवं। पइजं दापरे सूत्रं कार्पायन्तु कलौ हितम्। यति भिर्मानमं कार्यं दानवं वास्कलं हितम् ॥

इति नानायुगधर्माः। थिए वा खावित्रसे वाचि कौत्रक चिचित्रांक

# श्रय युगभेदेन वर्चानि।

तच प्रातातपः । अवस्य विकास अवस्थान

त्यजेदेशं कतयुगे चेतायां गामसुत्युचेत्। दापरे कुलमेनन्तु कर्तारन्तु कलौ युगे॥ कते सभाष्य पति चेतायां स्पर्भनेन तु। दापरे लन्नमादाय कलौ पति कर्मणा॥ कचित्तन्यथा पाठः दापरे लन्नसुचाते। इति युगभेदेन वर्ज्यानि।

# श्रय कलिय्गधर्भाः।

महाभारते।

यस्तों नमः प्रिवायति मन्त्रेणानेन ग्रङ्गरम्। सक्रत्कालं समभ्यर्च सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ सर्वावस्थां गता वापि युक्तो वा सर्वपातकैः। यस्त्रों नमः भिवायेति सुच्यते स कलौ नरः॥ भायेनापि नमस्कारः प्रयुक्तः ग्रस्तपाणये। संसारदोषसन्धानसुद्दिष्टो न करः कलौ॥

#### तथा।

सदा तं यजते यसु अद्भया सुनिपुङ्गव। लिङ्गे वा स्थण्डिले वापि कौतुकं विधिपूर्वकम् युगदोषं विनिर्जित्य रुद्रलोके प्रमोदते॥ लिङ्गपुराणे।

कलो रुद्रो महादेव: ग्रङ्करो नीललोहित:।
प्रकागते प्रतिष्ठार्थं धर्मस्य विक्रताकृतिः॥ .
ये तं विप्रास्त सेवन्ते येन केनापि ग्रङ्करम्।
कलिदोषं विनिर्जित्य प्रयान्ति परमं पदम्॥

#### व्यासः।

ध्याय कते यजन्य ज्ञेस्त्रेतायां दापरेऽर्चयन्। यदाप्तोति तदाप्तोति कस्ती सङ्गीर्त्य केश्रवस्॥ भागवते।

कलौ सभाजयन्यार्था गुणज्ञाः सारभागिनः।
यत्र सङ्गीर्त्तनेनेव सर्वस्वार्थीऽभिलभ्यते॥
'सङ्गीर्त्तनेन' हरिसङ्गीर्त्तनेनेत्यर्थः।

न द्यतः परमा लाभो देहिनां श्वाम्यतामिह। यतो विन्देत परमां प्रान्तिं नम्यति संस्कृतिः॥

## चिश्रपुराणे।

नास्ति श्रेयस्करं नृणां विष्णोराराधनानाने। युगेऽस्मिन् तामसे घोरे यज्ञ-वेदविवर्जिते ॥ 📨 कुर्वीताराधनं राजन् वासुदेवे कखौ युगे। यदभ्यर्च इरिं भक्ता हते वर्षप्रतं नृप । 🚃 😘 📂 विधानेन फलं लेभे श्रहोराचात्कलाविति ॥

कलौ कलिमकधंसं सर्वपापदरं दिरम्। येऽर्चयन्ति नरा नित्यन्तेऽपि वन्द्या यथा हरिः ॥ धर्मीत्कर्षमतीला<sup>(१)</sup> तु प्राप्नोति पुरुषः कली। खल्पायाचेन धर्मज्ञाखेन तुष्टोउस्यहं कलौ। धन्ये नखी भवेदिपा ऋराक्षेप्रैर्महत्पत्तम्॥

# विष्णुधर्मीत्तरे।

देवतावेश्मपूर्वाणि नगराणि कत्नौ युगे। कत्त्रेयानि महीपार्वैः खर्गबोकमभीपुभिः॥

इति किलयुगधर्माः।

<sup>(</sup>१) जतीलेति प्रयाग जार्मः।

# श्रय निलयुगवच्यानि ।

त्राहित्यपुराणे।

यस्त कार्त्तयुगो धर्मी न कर्त्तयः कसौ युगे।
'कार्त्तः' कृतयुगसम्बन्धी।
तथा नियोगं प्रकृत्योक्तम्।

श्रयं कार्तयुगो धर्मी न कर्तयः कलौ युगे। दीर्घकालं ब्रह्मचर्यं धारणञ्च कमण्डलोः॥ गोचान्मात्सपिण्डाच विवाहो गोवधस्तथा। नराश्वमेधो मद्यञ्च कलौ वर्ज्यं दिजातिभिः॥

तथा।

जढ़ायाः पुनरुदाहं चोष्टांग्रं गोवधन्तथा।
कालो पञ्च न कुर्नीत भारजायां कमण्डलुम्॥
स्मर्यनारे।

देवराच सुतोत्पत्तिं गोवधच कमण्डलुम् । श्रचतां पौरूषं मेधं कलौ पच्च विवर्जयेत्॥ तथा ।

यथानियोगं धर्म्याणां निह धेन्ता वधोऽपि च।
तथोद्धारिवभागोऽपि नैवं सम्प्रति वर्त्तते॥
श्रादित्यपुराणे।

ग्रपथाः ग्रकुनाः खप्ताः सासुद्रिकसुपश्रुतिः। उपयाचितमादेगाः सन्भवन्ति कली कचित्॥

तस्मात्तन्याचलाभेन कार्यं पञ्च न कार्येत्। तथा धर्मसमावेग्रादन्यान्यपि काली युगे॥ वर्चानि ।

विह्नितान्यपि कर्माण<mark>ि धर्माकोपभयाद्वुधैः<sup>(१)</sup>।</mark> समयेन निरुत्तानि साच्यभावात् कत्नौ <mark>युगे॥</mark> विधवायां प्रजात्यत्ती देवरस्य नियोजनम्। बालिकाचतयोन्यासु नरेणान्येन संस्कृतिः॥ कन्यानामसवर्णानां विवाह्य दिजनाभिः। त्राततायिदिजायाणां धर्मयुद्धेन हिंसनम्॥ दिजसाओं तु नौयातुः ग्रोधितसापि मङ्गदः। सनदीचा च सर्वेषां कमण्डलुविधारणम् ॥ www.w महाप्रस्थानगमनं गोसंज्ञतिश्व गोसवे। सौचामण्यामपि सुराग्रहणस्य च सङ्घरः॥ श्रिहोत्रहवण्यास्य लेहोलीट्रापरियहः। वानप्रखाश्रमखापि प्रवेशो विधिचोदितः॥ व्रतस्वाध्यायसापेचमघसङ्क<del>ोचनं</del> तथा। प्रायस्चित्तविधानस्य विप्राणां मर्णानिकम् ॥ 📁 🕬 संसर्गदोषस्तेषाञ्च महापातकनिष्कृतिः। वराति चिपित्रभ्यस्य पर्य्युपाकर्णिकया ॥ 📑 👏 💮 💮 दत्तौरसेतरेषान्तु पुत्रलेन परियदः। सवर्णान्याङ्गनादुष्टः संसर्गः ग्रोधितैरपि।

<sup>(</sup>१) कर्मभौगभयाहुधैरिति ग॰।

श्रयोनी संग्रहे वृत्ते परित्यागे। गुरुस्तियः ॥
परोद्देशात्मसम्याग उद्दिष्टस्थापि वर्जनम् ।
प्रतिमाभ्यर्जनार्थाय कङ्कल्पस्य सधर्मकः ॥
श्रास्तिमस्ययनादूर्ध्वमङ्गस्पर्धनमेव च ।
सौमित्रं चैव विप्राणां सोमविक्रयणं तथा ।
पद्भक्तानग्रनेनान्नहरणं हीनकर्मणः ॥
एतानि लोकगुष्ट्यर्थं कलेरादौ महात्मभिः ।
निवर्त्तितानि विदङ्किर्यवस्थापूर्वकं बुधेः ।
समयस्थापि साधूनां प्रमाणं वेदवद्भवेत् ॥

सर्वज्ञसमयः प्रमाणं वेदाश्चिति।

त्रापस्तम्बोऽपि ।

नन् किल्युगे यद्वर्ञ्यन्तदाक्याधाहाराधं दृष्टाधं वा । न च तावदृष्टाधं, ऋन्ष्ठानानुपयोगितया तद्धावनोधस्य प्रयोजनलानुप-पत्तेः । नाप्यन्यया, वैरूप्यापत्तेः । उच्यते । तदाक्याधाननुष्ठानेऽपि भेदप्रकृतिज्ञानाद्युपयोगितया दृष्टार्थलाददोषः । ऋन्यया ब्राह्मणस्य राजस्यादिवाक्याध्ययनमपि न स्थात् । यदा राजस्यादौ धा गतिः सैवेहापि । किञ्चेवं पदता किल्युगवर्जनस्यत्यन्तराप्रामा-प्यसुच्यते । ऋध्ययनविधिदृष्टार्थलाभावान्त तावदप्रामाण्यं स्यत्य-न्तरवद्चापि प्रिष्ट्चैवर्णिकदृढपरिग्रहस्थाविभेषात् । ऋध्ययनविधि-दृष्टार्थलाभावञ्चेत्प्रकृते किमायातमिति ।

इति कलियुगवर्चानि।

## श्रथ मन्बन्तरादयः।

## मत्यपुराणात्।

श्रम्ययुक्षाज्ञनवमी दादभी कार्त्तिकस्य तु । चैच ख तु हतीया या तथा भाइपद्ख च॥ फाल्गृनस्य लमावास्या पौषस्यैकादभी तथा। श्रावणसाष्ट्रमी कृष्णा तथाषादृस्य पुर्णिमा ॥ त्राषादृख तु दगमी माघमामस मप्तमी। कार्त्तिकी फाल्गुनी चैंची चौही पञ्चद्रशी तथा<sup>(१)</sup>। मन्वन्तरादयश्वेता दत्तस्वाचयकारिकाः॥ चानं दानं जपादोमः खाधायः पित्तर्पणं। सर्वमेवाचयं विम्हात् इतं मन्यमरादिषु ॥

श्रनामावास्थार्यातरेकेण सर्वाः ग्रह्मा एव। पुराणान्तरे श्रावणामावास्था भाद्रपद्**रुणाष्ट्रमी युगादिरिति** प्रतिपादितं। तंपाचि।

> श्वाश्विने दणमी ग्रुका श्रावणे कार्त्तिकी तथा। मन्ननरादयो द्वाता दत्तसाचयकारिकाः॥

#### मनुः।

यचसगुणितं दानं भवेह्तं युगादिषु। कर्म श्राद्धादिकश्चेव तथा मन्ननरादिषु ॥ इति मनन्तराद्यः।

<sup>(</sup>१) स्रुतेति का ।

## श्रय नल्पाद्यः।

तच नागरखखे ।

श्रय कल्पादयो राजन् कथ्यने तिथयः ग्रुभाः। यासु श्राद्धे कते विशः पितृणामचया भवेत्॥ चैच ग्रुक्तप्रतिपदि श्वेतक च्यः पुराभवत्। तखां ग्रुक्तचयोदम्यासुदानः समजायत॥ कल्पस्त नार्सिं हाखाः कल्णायां प्रतिपद्यभृत्। श्रय ज्ञष्यचयोद्यां गौरीक च्योऽयक स्थात ॥ वैप्राखस्य त्तीयायां ग्रुकायां नीससोहितः। चतुर्देग्यान् गुज्जायां प्रवत्तो गार्डाभिधः॥ यमानसु हतीयायां कृष्णायासुद्पद्यत । माहेश्वरञ्चतुर्देश्यां कृष्णपचे समागमत्॥ च्येष्ठग्रुक्तदतीयायां महादेवस्य सभावः। पौर्णमाखान्त् तखैव कौर्मः प्रवद्यते न्प ॥ कृष्णपचे त्तीयायामाग्नेयः समगच्चत । तखां तखेव कृष्णायां सोमकल्पः समापतत्॥ श्रावणि ग्रुक्तपञ्चम्यां रौरवः समवर्त्तत । तस्वेव कृष्णपञ्चम्यां मानवः प्रत्यपद्यत ॥ षष्टीं प्रोष्ठपदे गुक्के प्राप्य प्राणाधिपोऽभवत् । सितेतरायां षष्ट्यान्तु तस्य तत्पुरुषाभिधः<sup>(१)</sup> ॥ वृष्ट्रकारपसु सप्तम्यां ग्रुक्तायामाश्विनस्य तु ।

<sup>(</sup>१) तत्पुरवाइयः इति ख॰।

कार्णायामिप वैकुण्डः प्रविवेश विशासते ॥
कार्त्तिकस्य सिते षष्ट्यां कस्यः कन्द्रपंषठ्वकः ।
श्रसितायां पुनर्जचे सस्तीकस्यस्य कस्यना ॥
मार्गे ग्रुक्तनवन्यान्तु कस्यः सचोऽभ्यपचत ।
श्रसितायाञ्च साविचीकस्यः प्रारम्भमभ्यगात् ॥
पौषे दश्रम्यां ग्रुक्तायामीश्रानः प्रादुरास इ ।
श्रसितायामघोरस्य कस्पस्थापक्रमोऽभवत् ॥
एकादम्यान्तु ग्रुक्तायां माघे व्यानः प्रजिव्वान् ।
तस्यामेव तिमस्तायां वारादः प्राप भ्रतये ॥
सारस्वतस्तु दादम्यां ग्रुक्तायां फाल्गुनस्य तु ।
कृष्णायामिप वैराजो विरराज महामनाः ॥
दिति चिग्रदमी कस्पास्तिथयः परमेष्टिनः ।
श्रारम्भे तिथयस्तिष्टाः ग्रुक्ताः पुष्पतमा मताः ।
तासु श्राद्धे कते पुष्पमाकस्पस्य विकस्पने ॥
मत्यपुराणे।

ब्रह्मणो यहिनादर्वाक् कल्पसादिः प्रकीर्त्ता। वैश्राखस्य त्तीयायां कृष्णायां फाल्गुनस्य च॥ पश्चमी चैत्रमासस्य तस्वेवान्त्या तथापरा। ग्रह्मत्रयोदशी माघे कार्त्तिकस्य तु सप्तमी॥ नवमी मार्गशीर्षस्य सप्तेताः संसराम्यहं(१)। कल्पानामादयोद्योता दत्तस्याचयकारिकाः॥

<sup>(</sup>१) सप्त वाराः स्तराम्य इमिति ग॰।

श्वन 'त्रन्या' त्रमावास्ता, वैश्वाखे त्तीया, फाल्गुने त्तीया, वैश्वेषस्त्री, वैश्वामावास्त्रेति कृष्णा । माघनयोदश्री, कार्त्तिने स्त्रमी, मार्गश्रीर्षं नवमी होताः श्रुक्षाः ।

द्रित कस्पाद्यः।

## श्रय व्यतीपातः।

तच याज्ञवस्यः।

यतमिन्दुचये दानं सहस्रन्तु दिनचये। विषुवे दमसाहस्रं यतीपाते लनन्तनं॥

वाराइपुराणे।

द्र्ये यतगुणं दानं तच्छतन्नं दिनचये ।

यतन्नं तच्च संकान्तौ यतन्नं विषुवे तथा ॥

युगादौ तच्छतगुणं त्रयने तच्छताहतं ।

योमग्रे तच्छतन्नं तच्छतन्नं रिवग्रे ।

त्रमञ्जीयं यतीपाते दानं वेदविदा विदुः ॥

'यतन्नं' यतगुणं, यतीपातोऽच विष्कुमादियोगेषु सन्नद्रशोयोगः ।

चुखोत्पत्तिमाच गाखवः।

चन्द्रार्कयोर्नयनवीचणजातमृर्त्तः कालानलचुतिनिभः पुरुषोऽतिरौद्रः । ऋकोचतो भुवि पतंश्च निरीच्यमाणः सङ्गातयेऽद्यमिति च यतिपातयोगः॥

श्रस्य चोत्पत्ति-भ्रमण-पतनसमयेषु पतनानन्तरं च क्रियमाणं श्राम-दान-श्राद्वादिकं महाफलं भवति । तदाइ याज्ञवलकाः।

जत्यन्तो खचगुणं कोटिगुणं अमणनाष्ठिकायान्। अर्वुदगणितं पतने जप-दानाद्यचयं पतिते॥

नृसिंहपुराणे।

फलं लचन्नमुत्पत्ती अमणे कोटिक्चते। पतने दणकीव्यस्त पतिते दत्तमध्यं॥

जत्यन्यादिमानञ्च ज्योतिः गास्ते।

.विंग्रति दियुतीत्वतौ समणे चैकविंग्रति।

पतने दर्भां डास्तु पतिते सप्तना डिकाः॥

दृद्भनुना प्रकारान्तरेण खतीपातो दर्शितः।

अवणाश्वि-धनिष्ठाद्दां नागरैवतमस्तने ।

यद्यमा रविवारेण व्यतीपातः म उच्यते॥

'नागदैवतं' श्रक्षेषा। 'मस्तकं' प्रथमचरणः। मस्तक इति श्रवणादिभिः प्रत्येकं सम्बध्यते। केचित्तु मस्तकं स्वणिष्र इति बाच्यते। 'श्रमा' श्रमावास्ता, बदैतेषु नचनेष्वादित्यवारयुक्ता भवति तदा स एव योगो व्यतीपातमंत्रो भवति।

## ग्रास्तान्तरे।

पञ्चाननस्त्री गुरु-स्रमिपुत्ती नेषे रिवः स्वाद्यदि ग्रुक्तपचे। पात्राभिधाना करभेष युक्ता तिथिर्वतीपात दती द योगः॥ श्रीसन् दि गो-स्रमि-दिरख-वस्त- दानेन सर्वं प्रविद्याय पापम्। सुरविनद्रवमनामयवम् मर्व्याधिपत्यं सभते मनुष्यः॥

'पञ्चाननः' सिंहः। 'गुरु-स्टिमपुत्री' वहस्यवाङ्गारको। 'पाप्रा-भिधाना' दाद्शी। 'करभं' इस्तनचनं।

इति व्यतीपातः।

# श्रय वैधृति-व्यतीपाती।

तच सगुः।

कान्तिसाम्यसमयः समीरितः
सूर्य्यपर्वसदृग्रो सुनीयरैः ।
तत्र दत्त-ज्ञत-जन्न-पूजनम्
कोटिकोटिगुणमाइ भार्गवः ॥

श्रवार्थः सूर्याचन्द्रमधोः क्रान्तिधाम्ये कुतपकाले दयं सक्षवित । यतीपाते वैधितः सा तच सङ्गान्तिधाम्यनचणयतीपातस्य गण्डो-न्तरार्द्वाद्रार्भ्य क्रमात्, सार्द्वेषु भयोगेषु सक्षवोऽस्ति, वैधतस्य तु एक्कयोगादारभ्य क्रमात् सार्द्वेषु पञ्चयोगेषु सक्षवः।

श्रव यतीपाते श्राद्धं कर्त्तव्यमित्याच पितामचः।

श्रमावास्था-यतीपात-पौर्णमास्यष्टकासु च।

विदान् श्राद्धमतुर्वाणः प्रायश्चित्तीयते तु स इति ॥
श्रव प्रायश्चित्तीयत इति वचनं श्राद्धस्थावस्थकतां गमयति ।
तत्पर्वकास्त्रस्थाः च द्रमघटिकाभ्यः समारभ्य एकसप्तत्यधिकम्तनपर्यानं सभायते ।

तथाच वेदाङ्गे च्यातिषि । अवस्थित विकास

गर्डोत्तरार्द्वयतिपातसभावः शुक्तादिको वैदिकसकावो भवेत्। बाई वु पञ्चखपरेषु चेयते एवं दयं तत्सुक्तिकसाधकम्॥

विष्णः।

वैधते च व्यतीपाते दत्तमचयक्क वेत्।

भारदाजः

चतीपाते वैधते च दत्तसानो न विद्यते। व्यतीपाते विश्रेषेण स हि सूचाः प्रकीर्तितः॥ खूलप्रकारेण प्रसिद्धस्य सप्तविंग्रतितमो योगो वैधत इति। द्रति वैधति-व्यतीपातौ । 📜 🕬 🕬

# श्रय प्रकीर्णपुरविकालः।

तच विष्णुः।

श्रमावास्था-व्यतीपातौ यहणं चन्द्र-सूर्य्ययोः। मन्वादयो युगादिस मंक्रान्तिवैधितिस्तया॥ दिनचयं दिनच्छिद्रमवमञ्च तथापरम्। द्वेऽयने विषुवद्युगां षड़ग्रीतिसुखं तथा ॥ चतस्रो विष्णुपद्यस्य पुत्रजन्मादि चापरम्। त्रादित्यादियहाणाञ्च नचनैः सह सङ्गमः॥ विज्ञेयः पुष्णकालोऽयं ज्योतिर्विद्विर्विषारिभिः।

तच दानादिकं कुर्यादात्मनः पुष्यदृद्धे ॥ दिनचयनचणसुकं पद्मपुराणे ।

दौ तिष्यन्तावेकवारे यस्मिन् सः खाह्निचयः। वसिष्ठः।

एकस्मिन् सावने लिक्क तिथीनां चितसं यदा । तदा दिनचयः प्रोक्तस्तच साहस्तिकं फलम्॥

दिनिक्दिइलचणमाच सगुः।

तिष्यर्द्ध-तिथि-योगर्चवेदादी प्रशिपर्वणः। सदृशौ दिवसच्चिद्रसमाख्या प्राप्त भागवः॥

श्रस्थार्थः, 'तिथ्यर्द्धः' करणं, करण-तिथि-योग-नचचाणामन्ते श्रादी पर्वकाल-सोमग्रहणतुन्त्रे, स च दिनन्त्रिद्रसंज्ञ इति ।

कालमानमपि स पुवाह ।

केदादिकालः कथितिसिथि-कत्योर्घटौदयम् । नाग-विक्रपलोपेतं तद्भे-तत्त्वपलैर्धतं ॥ पलैः षोड्गभिर्धकं नाड्किादितयं युतौ । केदादिसमयः प्रोक्तो दानेऽनन्तफलप्रदः ॥

'कितिः' करणं। 'नागाः' श्रष्टौ। 'वक्नयः' चयः। 'भं' नचनं। 'तत्त्वानि' पञ्चविंग्रतिः। 'युतिः' योगः। तेनायमर्थः तिथि-कर-णयोरायन्ते घटिकादयं श्रष्टचिंग्रत्पलानि पुण्यकालः। नचनस्य तु पञ्चविंग्रतिपलेयुक्तं घटिकादयं। योगस्यापि षोड्ग्रभः पलेयुक्तं घटिकादयमिति।

त्रवमलचणसुतं विष्णुना ।

तिथिचयं सुप्रात्येको वारः सादवमं हि तत्। चिवारस्पृक्तिथिर्थंच चिदिनस्पृत्तदुच्यते ॥

त्राच दिन्ह्ययावसयोरियान् भेदः । यच तिथिदयावसाने वारावसानं स दिनच्यः। यत्र तिथिदयेऽपि वारानुवृक्तिः सोऽवस-इति । विषुवादीनि संक्रान्तिनिर्णयेऽपि दर्शितानि ।

पद्मपुराणे।

मन्दे वार्के गुरौ वापि वारेखेतेषु च चिषु। ची खेतानि च चचाणि स्वयं प्रोक्तानि ब्रह्मणा ॥ त्रयमेधाधिकं पुष्यं चानस्य तु भवेनृप। दानमचयतां याति पितृणां तर्पणं तथा॥ 'त्रीणि ऋचाणि' त्राग्नेय-याम्य-प्राजापत्यानि । मात्खे।

यदा स्गितिरे ऋचे प्राप्ती सूर्यी रहस्पतिः। तिष्ठन्ति सा तिथिः पुष्पा अचया परिगीयते॥ ब्रह्मप्रोक्ते।

एकादश्ययमावास्या पूर्णिमा पुत्रजनम च। बैधतिञ्च व्यतीपातो भद्रा चावमवासरः॥ युग-मन्तादयस्ते स्वृरिन्दुपर्वसमानकाः। क्रान्तिसाम्यं दिनिच्चिद्रं ग्रहणभगमस्तया ॥ 'भगमः' राणिनचनगमनम्। देवीपुराणे। चतीपातो विष्णुदिनं षड़शीतिसुखं तथा। कान्तिसाम्यममावास्या ग्रहणं वेधतिस्तथा ॥ संक्रान्तिस्र दिनस्किद्रं तिथिटद्धिर्दिनचयः । द्रत्यादिपुष्यकासस्य होम-दानादिकर्मणः॥

# स्कन्दपुराणे।

यहणं चन्द्र-सूर्याभ्यां उत्तरायणसुत्तमम्।
विषुवञ्च व्यतीपातः षड्गीतिसुखं तथा॥
दिनच्छिद्राणि संक्रान्तिर्ज्ञेयं विष्णुपदं पुनः।
दिति कालः समाख्यातः पुंसां पुष्यविवर्द्धनः॥
श्रिसिन्दानानि दत्तानि खान-होम-तपांसि च।
श्रानन्तपालदानि खाः खर्ग-मोचप्रदान्यपि॥

#### चावनः

श्रमावास्था-संक्रान्ति-व्यतीपात-विषुवायन-षड्ग्रीतिसुख-विषु-वादि वैधतिग्रहणान्तं स एव पुष्यकालः ।

त्रादित्यपुराणे<sup>(१)</sup>।

यहणे षड़ भीतौ च चन्द्र-सूर्ययहे तथां। युगादौ वैधते चैव दत्तं भवति चाचयम्॥

#### तथा।

तिथयञ्च प्रवच्छामि<sup>(२)</sup> यासु दत्तं महाफलम् । यहोपरागे संक्रान्तो गमने चैव राश्चिषु ॥ मिहिरे वे चतुर्द्ग्यां दादग्यां सप्तमीषु च ।

<sup>(</sup>१) जादिपुराख इति ग॰।

<sup>(</sup>२) प्रवच्यन्त इत्ययं पाठः समीचीना भवितुमईति ।

षड्गीतिसुखे पर्वष्ययने दचिणात्तरे। ग्टहामि नित्यं भन्नानां विशेषात्तु प्रकीर्तिताः॥ तिथिषु दशगुणं वदन्ति दानम् श्रतगुणितं लयनावसाने । द्रश्रम् णितं यहोपरागे विष्वति चाचयं युगान्ते॥

#### ग्रातातपः।

त्रयनेषु तु यह्तं षड्गीतिसुखेषु च। चन्द्र-सूर्यीपरागे च दत्तं भवति चाचयम्॥

## श्चिवरहस्थे।

महच्छन्द्रप्रयुच्या या या च सोपपदा तिथिः। चमावास्थासमा ज्ञेया दानाध्ययनकर्मसु ॥

च्या विष्टिर्वतीपातो भानुवारेण धंयुतः। पदाकं नाम तलोकं श्रयनाच चतुर्ग्णम् ॥ थट्। षड्यां यतीपातो भानुवारस्त्रयेव च। पद्मनं नाम तत्रीक्तमयनाच चतुर्गुणं॥ विग्राखासु यदा भानुः क्रितासु च चन्द्रमाः। ब योगः पद्मको नाम पुष्करेष्यपि दुर्नभः॥ इति प्रकीर्णपुष्यकालः।

# अय निमित्तानुरोधेन सदा पुर्व्यकानः।

## विष्णुधर्मीत्तरे ।

कालः सर्वोऽपि निर्द्धिः पात्रं सर्वसुदाइतम् । श्रवाप्तस्य प्रदाने तु नाच कार्य्या विचारणा । तदैव दानकालस्तु यदोभयसुपस्थितम् ॥

#### तथा।

न कालनियमो दिष्टो दीयमाने प्रतिश्रये। तदैव दानमस्थोकं यदा पान्यसमागमः॥ न हि कालं प्रतीचेत जलन्दातुं त्ववान्विते। श्रकोदकं सदां देयमित्याह भगवान् मनुः॥

## स्कान्दे।

श्रर्द्वप्रस्तां गां दद्यात् कालादि न विचारयेत्। कालाः म एव ग्रहणे यदा वै विसुखी तु गौः॥ व्यासः।

श्रासन्तस्त्युना देया गौः सवत्सा तु पूर्ववत् । तदभावे च गौरेव नरकोद्धारणाय वै ॥ तदा यदि न ग्रकोति दातुं वैतरणीं तु गां। ग्रकोऽन्योऽक्कदा दत्ता श्रेयो दद्यात् स्टतस्य च ॥

## वाराइपुराणे।

यतीपातोऽय संक्रान्तिस्त्रचैव ग्रहणं रवेः । पुष्यकालास्त्रथा सर्वे यदा स्त्युरुपस्थितः । तदा गो-भू-हिरण्यादि दत्तमचयतामियात् ॥ श्रवृष्टमश्रुतं दानं शुक्का चैव न दृष्यते । इति व्याषस्यतिवचनविश्रेषः (१) शास्त्रावरुद्धे विषये प्रवर्त्तते, सूर्यीपराणेण तमाजः समयं समं।

विष्णुधर्मीत्तरे।

श्रिक्तनाद्यां यहत्तं पुत्ते जाते दिजोत्तमाः।
संस्कारेषु च पुत्तस्य तदचयं प्रकीर्त्तितम् ॥
विष्णुपुराणे।

यदा वा जायते वित्तं चित्तं श्रद्धाममन्तितं। तदेव दानकालः स्थाद्यतोऽनित्यं हि जीवितं॥ दति निमित्तानुरोधेन मदा पुर्स्ककालः।

# श्रय तिथिविशेषेण वर्ज्यानि।

त्रय चतुर्थीवन्यं। तत्र मार्कण्डेयः।

सिंचादित्ये कण्णपचे चतुर्था चन्द्रभ्रमम्।

मिथ्याभिदूषणं कुर्यात् तसात्पश्चेष तं तदा॥

दति चतुर्थीवर्थः।

# श्रय सप्तमीवर्चानि।

## भविष्यत्पुराणे ।

<sup>(</sup>१) इति व्यासस्य तिवचना दिशेष इति ग॰। 86

सप्तम्यां न स्पृत्रेत्तेलं नीसवस्तं न धारयेत्। न चाप्यामलकैः स्नानं न सुर्यात् कलहं नरः। सप्तम्यां नेव सुर्वीत तास्रपात्रेण भोजनम्॥

ब्धः।

निम्बस्य भचणं तेसं तिसेस्तर्पणमञ्जनम् । सप्तम्यां नेव सुर्व्वीत तास्रपाचेण भोजनम् ॥

इति सप्तमीवर्चानि।

# अय पर्वानुष्टेयम्।

तच मनुः।

साविचान् ग्रान्तिहोसां सुर्यात्पर्वसु नित्यगः।

'साविचाः' स्विद्धदेवताकाः।

श्रिसंश्व होसे गायची सन्तः, श्रचतश्च द्रव्यं।

यदाह ग्रङ्घः।

ग्रान्तिकाससु जुड्डयाद्गायच्या चाचतेः ग्रुचिः।

'ग्रान्तिश्च धर्मेणैहिकानिष्टनिष्टत्तिः।

वर्द्धानि तु विष्णुपुराणे दर्गितानि।

चतुर्द्देश्यष्टमी चैव श्रमावास्था च पूर्णिमा।

पर्वाण्वेतानि राजेन्द्र रविसङ्गान्तिरेव च।

तेख-स्ती-मांसस्कोगी पर्वस्तितेषु नो भवेत्॥ दति।

'नित्यम इति वचनात् पर्वखवम्यं कर्त्तवोऽयं होमः, श्रस्य च सावित्रहोमस्य मान्तिः फलं।

पर्वखवण्यं तिलहोमान् कुर्याद्लङ्गतिलष्टेदेवमाचार्षेवी स्थात्। कात्यायनः।

पौर्णमासीममावासां श्रधः खापो विधीयते । श्रेनाहिताग्नेरप्येष पश्चादग्नेर्विधीयते ॥ 'त्रनाहितायिः' सार्तायिमान्।

दिवादित्यस सत्तानि गोपायति नकं चन्द्रमाससादमावासा-निप्रायां साधीयसीमातानोगुप्तिमिच्छेत्। प्रायतान्वाचर्यकालेन च जायया बहैतां राचिं सुर्याचन्द्रमसौ वसतः। 💛 🌃 🧺

'बाधीयसी' स्रगं। 'गुप्तिः' रचा। षट्चिंग्रनाते कात्यायनस्ततो च । विकास

माचे नभसमावास्या दर्भा गास्त्रो नवः स्टतः। त्रयातयामास्ते दर्भा नियोज्याञ्च पुनः पुनः इति ॥ तथाच कात्यायनेनामावाखायां दर्भच्छेदं विधायोक्तम् । पित-देवजपाधं च वासमादद्यादिति।

तथा।

ते दिनेन नियोक्तया दैने पित्रो च कर्मणि । इति । तस्मात्पिचादिकार्याधं कुप्रा याच्चा एव। मरीचिना तु श्रावणामावास्थायां दर्भापादानमुक्तम्। मासे नभस्रमावास्या तस्यां दर्भी ह्यो मतः। श्रयातयामास्ते दर्भा विनियोच्याः पुनः पुनः॥

यख्तमावाखायां कुग्रच्छेदनिषेधः स ह्यक्तव्यतिरिक्तविषयः।

दिति पर्वानुष्ठेयम्।

# श्रय पर्ववज्यानि।

तत्र बौधायनः।

पर्वसु च नाधीयीत, न मांसमस्रीयात्, न च स्त्रियसुपेयात्, पर्वसु हि रच:-पिशाचयभिचारिविस्तिमिनीति ।

विष्णुः।

पर्वसु न त्णमपि किन्द्यात्।

पैठीनिसः।

न पर्वसु तैलं चुरं मेचुनं मांसमित्युपेयात् । 'डपेयात्' उपयुद्धीत ।

विष्णुपुराणे चतुर्दम्यादिपञ्चपर्वाण्यभिधायोक्तम् ।

तैलस्त्रीमांसभोगी यः पर्वस्त्रेतेषु वे पुमान्।

विष्मूचभोजनं नाम प्रयाति नरकं नृप ॥

मनुः।

चतुर्द्रश्रष्टमी दर्गः पौर्णमास्वर्तमंत्रमः।
एषु स्ती-तेष-मांमानि दन्तकाष्टानि वर्जयेत्॥
पञ्चद्रश्यां चतुर्द्रश्यामष्टम्यां च विद्यारदः।
तेषं मांमं स्ववास्व (१) चुरस्वेव विवर्जयेत्॥

हारीतः।

<sup>(</sup>१) 'खवायं' स्त्रीसंसर्गमिलयः।

तेलं मांसं भगङ्गीरं पर्वकालेषु वर्जयेत्। एतेव्बबच्मीर्वसति पुष्पकालेषु नित्यमः॥ स्रिपातके तथा जन्मी नित्य मेव हता जया। भगे मांसे चुरे तेले नित्यं पर्वसु तिष्ठति॥

वृद्धभातातपः।

दन्तकाष्ट्रममावास्थां मैयुनं च चतुर्दग्रीम्। इन्ति यप्तकुलं तस्य तैलयइएमष्टमीं॥

यमः।

त्रायप्तमं कुलं इन्ति गिरोऽभक्ताचतुर्दगी। मांचा ग्रने पञ्चद भी कामधर्मे तथा हमी॥ मत्यपुराणे।

क्रिनित्त वीरुधी यसु वीरुतंस्य निप्राकरे। पचं वा पातयत्येषां ब्रह्महत्यां स विन्दति॥ 'वीहतांखें' वनस्पतिगते।

पैठीनिशः।

त्रमावखायां न हिन्दात्<sup>(१)</sup> कुणांश्व मिधस्तया। सर्वचावस्थिते सोसे हिंसायां ब्रह्महा भवेत्॥ कचिद्मावाखायां न हिंखादिति पाटः। पिचादिकार्याधं कुणा याच्या एवेति पर्वानुष्ठेयप्रसावे दर्णितम्।

तथा।

<sup>(</sup>१) नामावाखायां इरितानि हिन्दादिति ख॰-ग॰-चिक्रितपुक्तक-पाठः, परन्वयं न समीचीनः।

बायं बन्धां पराज्ञञ्च तिस्तिपष्टं तथेव च। श्रमावास्थां न सेवेतं राची सेयुन-भोजने ॥ स्रितिससुचयात्।

मायं मन्धां परालञ्च परभोजन-मैथ्ने। ते<mark>नं मांसं प्रिनापिष्टममावाखां</mark> विवर्जयेत्॥ सूर्य्य चनते सोसे परानं यो हि अचयेत्। तस्य मासगतं पुष्यं यस्यानं तस्य तङ्गवेत्। श्रमावास्तासु सर्वासु नववस्तं न धार्येत्॥ इति पर्ववर्चानि।

## श्रय कालविश्रेषेण नानावर्ज्यानि।

खन्दपुराणे।

ग्रिर:-कपालमान्त्राणि नख-चर्म-तिलांखया। एतानि क्रमग्रो नित्यमष्टम्यादिषु वर्जयेत्॥ 'ग्रिरः' नारिकेलं । 'कपालम्' श्रलावु । 'श्रान्तं' पटोलीफलं । 'नखं' निष्पावा:। 'चर्म' मसूर्यः। 'तिलाः' वार्त्तानं, द्वित रहा-व्याकुर्वते ।

> चतुर्विंग्रतिमते त्र्त्तरार्ड्डमेवं पचते। यदीच्छेदुर्द्धगमनमष्टम्यादिषु वर्जयेत्।

व्यासः।

षष्ट्राष्ट्रमी लमावाच्या पचदयचतुर्दशी। श्रव सिविहितं पापं तेले मांसे भगे चुरे॥ चच नेचिदाङः। वचादिषु क्रमानेसादीनां निषेधः।

पद्यां तेसमनायुव्यमष्टन्यां पिप्रितं तथा।

कामभोगञ्चतुर्द्य्याममावात्यां चुरिक्रिया॥

इति स्वर्णात्। ततस्वान्यच तेसादौ दोषाभाव इति।

तद्युक्तं। श्रन्यचापि तेसादिनिषेधात्।

तच मनुः।

मांबायने पञ्चद्यी तेबाम्बङ्गे पतुर्द्यी। श्रष्टमी ग्राम्बधर्मेषु ज्वलन्तमपि पातयेत्॥ 'ग्राम्बधर्मः' मैथ्नम्।

चुरकर्म चतुर्दम्यां श्रमावास्यां च मेथुनम्। इति। षट्चिंग्रन्मते।

सङ्गान्यां पञ्चद्यां च दाद्यां त्राद्धवासरे। वस्तं संपीड्येमैव न चुरेणापि हिंस्ते॥ तिस्तेसिनिषेधस्य तिय्यन्तरप्रसावे दर्भितः। व्यासोऽपि।

तैलच्च न स्पृप्रोह्म- रुचादीन् केंद्रयेष च।

पचादी च रवी षष्ट्यां रिक्तायां च तथा तिथी ॥

चतुर्दश्यष्टमी चैव श्रमावास्था च पूर्णिमा।

वर्च्यान्येतानि पर्वाणि रिवसङ्गान्तिरेव च॥

तेल-स्ती-मांससभोगी पर्वस्तेतेषु यो भवेत्।

विष्मूचभोजनं नाम प्रयाति नरकं नृप॥

रुस्यातिः।

त्रमावाखेन्द्रवङ्गान्ति-चतुर्दछ मीषु च । नरञ्चण्डाखयोनौ स्थानेख-स्ती-मांषवेवनात्॥

युराणात्।

कुह्र-पूर्णेन्दु-सङ्गान्ति-चतुर्दश्चष्टमीषु च।
श्रवीत्तराङ्कें पूर्वस्वोकस्व तस्मादचापि तैसादिनिषेधे सिद्धे तिथिविशेषसन्त्रेन तैसादिविशेषनिषेधो दोषविशेषार्थः। श्रव च यावस्टिश्चादितिथिकासं तैसादिनिषेधः, न तु षष्ट्यादिसन्त्रश्चाद्दीराचादिस्रचणं प्रमाणाभावात्।

वामनपुराणे।

नन्दासु नाभ्यक्षसुपाचरेत
चौरस्व रिकासु जयासु मांसम् ।
पूर्णासु योषित्परिवर्जनीया
भद्राणि सर्वाणि समारभेत ॥
नाभ्यक्षमर्के न च भ्रमिपुचे
चौरस्व ग्रके च कुने च मांसं ।
बुधेषु योषां न समाचरेत
ग्रेषेषु सर्वाणि सदैव कुर्यात् ॥
चित्रासु इस्ते त्रवणे च तेलम्
चौरं विग्राखा-प्रतिपत्सु वर्च्यं ।
मूले म्हमे भाद्रपदासु मांसम्
योषिनाचा-क्रिक्सोत्तरासु ॥
चतुर्दस्यष्टमी-दर्ग्य-पौर्णमास्थर्तसङ्गमाः ।

एषु स्ती-तेख-मांसानि दन्तकाष्टं विवर्जयेत्॥ देवलः।

पञ्चद्यां चतुर्द्यां ऋष्ट्रसाञ्च विचारद। तैलं मांमं व्यवायञ्च च्रञ्च परिवर्जयेत्॥

यमः ।

यथा सिताखष्टमीषु भूताहेन्दुचये तथा। तैलाभ्यङ्गं चौरकर्म स्तीमङ्गञ्च विवर्जयेत्॥ वाराहपुराणे।

चतुर्देश्यां तथाष्ट्रम्यां पञ्चद्रम्यां च पर्वसु । तेलाभ्यङ्गन्तया भोगं योषितस्य विवर्जयेत्॥ न म्हञ्च नोदकञ्चापि न निगायां तु गोमयम्। गोम् तञ्च प्रदोषे च ग्रहीयाद् बुद्धिमानरः॥ निशायामपि सदुद्काभामिति सम्बधते। श्रयं चादृष्टकर्मा-र्थलेन निशायां ग्रहणनिषधः।

स्कान्दे ।

द्यानचीव महादानं खाधायं पिलतर्पणम्। प्रथमेऽब्दे न कुर्वीत महागृहनिपातने॥

माण्डयः।

श्रुतिवेध-जातकान्नप्राप्तन-याचा-प्रतिमार्चाः । र्विभवनस्थे कार्या जीवे न कार्यी विवाहसु॥ अविखत्पुराणे।

सुप्ते विष्णौ निवर्तनो क्रियाः सर्वाः ग्रुभादिकाः। 87

विवाह-वृतवन्थादि-चूड़ा-संस्कारदीचणम् ॥
यज्ञो ग्रहप्रवेशस्य प्रतिष्ठा देव-भूस्ताम् ।
पुष्णानि यानि कर्माणि न खुः सुप्ते जगत्पतौ ॥
दति कालविशेषेण नानावर्ज्यानि ।

# श्रय श्रीर्कर्मनिषिडकालः।

तच व्यासः।

चौरे भनैश्वरादित्य-भौमाहोरात्रमेव च।
तथा प्रतिपदं रिक्तां तिथिञ्च परिवर्जयेत्॥
च्योतिःभास्ते।
नाभ्यक्तभुक्तरणकालनिराभनानाम्
न स्नातसुप्तगमनांभ्रजस्रिषतानाम्।
सन्ध्या-निभार्क-कुज-सौरदिनेश्वराणाम्
चौरं हितं भवति चाक्ति न चापि विद्यां॥ दति॥
मार्कण्डेयः।

श्रष्टमी च तथा षष्टी नवमी च चतुर्दशी। चुरकर्मणि वर्च्या च पर्वसन्धिस्त्यैव च॥ दति चौरकर्मणि निषद्धकालः।

श्रथ सम्युकर्मणि निषिद्वकालः। मरीचिः।

निराग्रनस्य सप्तस्य तिष्ठतस्य तथैव च। सायं भुक्तवतस्यैव सातस्य रुषितस्य च। याचायुद्धौद्यतस्यापि सामुकर्माणि वर्जयेत्॥ दति साशुकर्मनिषद्धकातः।

श्रय मांसवर्जनकालः।

नन्दिपुराणे ईश्वरवचनं।

यदि नाम चतुर्द्यां बदा मां विवर्णयेत्। वर्जयेदयने सुख्ये कृतखर्गमित्निरः॥ चतुर्थी चाष्टमी चैव दादगी च चतुर्दगी। तथा पञ्चदग्री चार्याः षड्गीतिसुखानि च॥ संक्रमं चापि सूर्यस्य विषुवे चापि वार्षिके। मांबान्त विरतो मर्ची याति खर्गे दिनचयं॥ श्रयवाश्वयुजं मासं वर्जयेकांसभचणं। वज्जमायकतं पुर्णं लभेताश्वय्जान्तरः॥ मांसभोजनसन्यागात् पुरूषः ग्रुद्धमानसः। यो नरः कार्तिके <mark>मासे मांसन्तु परिवर्जयेत्।</mark> संवत्सर्स्य सभते पुष्यं मांसविवर्जनात्॥ द्वित मांसविवर्जनकालः।

षय ग्रयने विहित-निषिद्वकालः। तच द्वः।

प्रदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासरतो नयेत्। यामद्यं ग्रयानस्तु ब्रह्मभ्रयाय कल्यते॥ **ग्रंब-**सिबितौ। चयाणां वर्णानां पूर्वराचे जागर्णम् । प्रचेताः । न सन्ध्यायां न चायने । श्रिङ्गराः ।

नोच्छिष्टो न दिवा सुष्यात् सन्ध्ययोर्न च असानि । व्यासः।

न दिवा प्रख्येच्जातु न पूर्वापरराचयोः। मनुः।

न निप्रान्ते परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य ॰ पुनः खहेत्।
परिश्रान्तः पुनर्न खपेदित्यर्थः।
गौतमः।
श्रपर्रात्रमधीत्य पुनर्न संविभेत्।

हारीतः।

ब्राह्मये सुहर्ते प्रतिबुध्य खाध्यायमावर्च्य न प्रतिसंविशेदित । श्रापसम्बः।

मिथुनीस्य न च तथा सह सर्वा राचि गयीत।
इति गयने निषद्धकालः।

श्रय दन्तधावनकालनिर्णयः।

तत्र कात्यायनः।

उत्थाय नेचे प्रच्याच्य ग्रुचिर्भूला समाचितः। परिजय च मन्त्रेण भचयेद्दन्तधावनम्॥

श्रायुर्वेलं यश्रो वर्चः प्रजाः पश्र-वस्त्रि च । ब्रह्म प्रज्ञां च मेधाञ्च लक्नो धेहि वनस्पते ॥ इति मन्तः।

शुद्धार्थं प्रातक्त्याय भचयेद्दन्तधावनम् । श्राद्धे यज्ञे च नियमानाद्यात् प्रोविनभर्दका ॥ व्यामः।

श्राद्धे जन्मदिने चैव विवाहे सुखदूषिते। व्रते चैवोपनासे च वर्जयहन्तधावनं ॥ संवर्त्तः ।

त्राद्यतिथौ नवस्याञ्च चये चन्द्रमसत्त्रथा। श्रादित्यवार-त्राग्रौचे <mark>वर्जयेद्दन्तधावनम् ॥</mark>

कात्यायनः।

प्रतिपद्र्भ षष्टीषु नवस्याञ्च विभोषतः। दन्तानां काष्टसंयोगो दह्त्यासप्तमं कुलम्॥

व्यामः।

प्रतिपद्र्य-षष्ठीषु नवस्यां दन्त्रधावनम् । पर्णन पत्रकाष्ट्रेस्त जिझोसेखं सदैव त् ॥ व्याप्टिक

व्यतीपात-संक्रान्ति-नन्दा-पर्वसु दन्तकाष्ट्रनिषेधः कालविशेषेण नानावर्ज्यपस्तावे दर्शितः। हार्निक्षणा क्रिक्षणा क्रिक्षणा

> अलाभे दन्तकाष्टानां निषिद्धायां तथा तिथौ। 🥟 श्रपां दादग्रगण्ड्रवैर्विद्धाद्दनधावनम् ॥

किचित्त्त्तरार्द्धमेवं पठिन्त ।

श्रपां द्वाद्रश्रगण्डूषैः पनैर्वा श्रोधयेन्मुखं ।
तथा ।

योमोहात् खानवेखायां भचयेह्नाधावनं।
निराण्णास्य गच्छन्ति देवताः पितरखाया ॥
पाखाण्णमासनं यानं दन्तकाष्टञ्च पादुके।
वर्जयेन्तु प्रयत्नेन सर्वमाश्रत्यमेव च ॥
मध्याक्रखानविषयमेतत् प्रातःखाने विधानात्।
यदाह पराण्णरः।

दन्तान् पूर्वमधो घर्षत् प्रातः सिञ्चेच लोचनं ।
तोयपूर्णसुखो ग्रीभे ग्रीते न ग्ररिट स्टतः ।
प्रचाच्य भचयेत् पूर्वं प्रचाच्येव तु तत्त्यजेत् ।
दृति दन्तधावनकालनिर्णयः ।

## श्रय सन्याकालनिर्णयः।

तत्र गौतमः ।
तिष्ठेत्पूर्वमासीतोत्तरां सञ्ज्योतिषो दर्भनाद्दाग्यतः ।
सञ्ज्योतिषः काले प्रारमः ज्योतिरन्तरदर्भनात्त्रिवृत्तिरित्यर्थः।
संवर्तः ।

प्रातः सन्ध्यां सन्चत्रासुपासीत यथाविधि । श्रय ब्राह्मणपरञ्च कर्माभिधायोक्तं । ग्रातातपः । सनचर्ना तु यः पूर्वा सादित्यां चैत पश्चिमां। नोपासीत दिजः सन्ध्यां स भष्टो ब्राह्मणः स्मृतः॥ योगियाच्चवल्याः।

सायं सन्ध्यासुपासीत नास्तगे नोद्गते रवौ ।

ळासः।
स्वर्ध्ये तमसि संप्राप्ते पादगौचिक्तयान्तितः।
बिहः सन्ध्यासुपासीत कुप्रपाणिः समाहितः॥

मनुः ।

पूर्वसन्ध्यां जपन् तिष्ठेत्साविचीमार्कदर्भनात्।
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगर्चविभावनात्॥

कचित्त सूर्येऽस्ताचलसंपाप्ते इति पाठः।

याज्ञवस्कः ।

जपनासीत साविनीं प्रत्यगातारकोदयात्। सन्ध्यां प्राक् प्रातरेवं हि तिष्ठेदासूर्यदर्भनात्॥ श्रहोराचस्य यः सन्धिः सूर्य-नचचवर्जितः। सा तु सन्ध्या समाख्याता स्विभिस्तन्तदर्भिभिः॥

द्ति ज्ञा "तत्र मन्धामुपामीतेत्युक्तं, तत्पूर्वद्धितवचननिचय-पर्याकोचनयेवं व्याख्येयं, पूर्वमन्ध्योपाक्तिः सूर्यदर्भनावधिका पश्चिम-मन्ध्योपाक्तिनेचत्रदर्भनावधिकेति।

श्रुतिः : एवं विद्वान् सायं प्रातस्य सन्ध्यासुपास्त दति । श्रुव सायंग्रब्देन पूर्वीका एव सन्ध्याकालो ग्रह्मते । यदा तु । नचनदर्भनात् सन्ध्या सायं तत्परतः खितः।
तत्परा रजनौ ज्ञेया तत्र धर्मान्विवर्जयेत्॥
दति वचनात् नचनदर्भनोर्ध्वकालस्य सायंभ्रब्देनोपादानं तदा पूर्ववचनपर्यालोचनया कथि चिसूर्यकालातिकम एव वेदितयः।

योगियाज्ञवल्यः।

ह्राम-रही तु सततं दिवसानां यथाक्रमं । सन्ध्या सुहर्त्तमात्रन्तु ह्रासे रही समा स्थता ॥

विष्णुपुराणात्।

सर्वकालसुपस्थानं सन्ध्यायाः पार्थिवेस्यते । श्रव्याच स्ताकाभीचिविश्वमातुरभीतितः ॥

पुलस्यः।

मन्ध्यामिष्टिं चर होमं यावज्जीवं समाचरेत्। न त्यजेत्यूतके वापि त्यजन् गच्छेदधोगतिं॥ एवंविधे सति व्यवस्थामाह।

स्ति स्ति चैव सन्धाकर्म न सन्धजेत्। सनसोचारयेन्सन्तान् प्राणायासस्ते दिजः॥

ण्वञ्च यानि स्नतकादो सन्ध्यानिषधपराणि वचनानि तानि सन्त्रप्रयोगनिष्टित्तिपराणीति सन्तयं, श्रञ्जलिप्रचेपश्च उचार्यसाणयेव सावित्रा कार्यः।

तथाच पैठीनसिः।

स्रतने तु सावित्राञ्जलिं प्रचिष्य प्रदक्षिणं छला सूर्यं धायन्नमस्कुवीत ।

इति सन्ध्याकालनिर्णयः ।

## श्रय सन्याकालवर्चानि।

## तचा इ मनुः।

चलारीमानि कर्माणि मन्धायां परिवर्णयेत्। भ्वाहाराच्चावते वाधिः गर्भीरौद्र्य मैयुनात्। निदातो जायतेऽनचीः खाधायादायुषः चयः ॥

जाहारं मैथुनं निद्रां सन्धाकाले विवर्जयेत्। वर्क चाध्ययनं वापि तथा दान-प्रतियहौ ॥ त्राहाराच्चायते वाधिः गर्भी रौद्रश्च मैयुनात्। खपनात्स्यादलस्त्रीकः कर्म चैवाच निष्फलं॥ त्रधोता नरकं याति दाता नाप्नोति तत्फलं। प्रतियाची भवेत्पापी तस्मात् सन्ध्यां विवर्जयेत्। दाता वे नर्कं याति यहीताधी निमच्चित ॥ द्रति सन्धाकालवर्ज्यानि ।

# श्रय राचिकरणीयवर्ज्यानि।

राजी दानं न कर्त्तवां कदाचिद्पि नेनचित्॥ इर्न्ति राचसा यसात् तसादातुर्भयावहम् ॥ विग्रेषती निग्रीये तुन ग्रुमं कर्म ग्रर्मणे। त्रतोऽपि वर्जयेत्राज्ञो दानादिषु महानिशाम्॥

## देवसः ।

राज्जदर्भन-संक्रान्ति-विवाहात्यय-रहिषु।

श्रनदानादिकं सुर्यासिश्चि काम्यवतेषु च॥ वसिष्ठः।

यहणोदाह-संकान्ति-प्राणार्क्ति-प्रसर्वेषु च ।
दानं नैमित्तिकं ज्ञेयं रावाविष तदिखते॥
धावादाविति पाठः।

यज्ञे विवाहे याचायां तथा पुस्तकवाचने । दानान्येतानि प्रस्तानि राचौ देवाखये तथा ॥ महाभारते ।

राजौ दानं न ग्रंसन्ति विना लयनदिष्णां। विद्यां कन्यां दिजश्रेष्ठा दीपमन्नं प्रतिश्रयम् ॥ विष्णुधर्मीत्तरे।

पूजनञ्चातिथीनाञ्च पान्यानामिष पूजनं ।
तच राचौ तथा ज्ञेयं गवासुकञ्च पूजनं ॥
मार्काखेयपुराणे ।

महानिशात विज्ञेया मध्यस्यं प्रहरद्वयं। स्वानं तत्र न कुर्वीत काम्य-नैमित्तिकादृते॥ विश्वामित्रः।

महानिगालं विज्ञेयं रात्रौ मध्यमयामयोः।
नैमित्तिकं तदा कुर्यानित्यन्तु न मनागिष ॥
कित् 'न तु काम्यं मनागपीति पाटः।
भविष्यत्पुराणे।

रात्री खानं न कुर्वीत दानं चैव विशेषतः।

निमित्तिकं तु कुर्वीत सानं दानञ्च राचिषु ॥ यहणोदाह-संकान्ति-यात्रार्त्ति-प्रसवेष् च। अवणे चेतिहासस्य राचौ दानं प्रमस्यते॥ इति। विवार-वत-संकान्ति-प्रतिष्ठा-स्तु-जनासु । तथोपराग-पातादौ खाने दाने निमा ग्रुभा ॥ 'ऋतुः' गर्भाधानं, 'पातः' व्यतीपातः। पुत्रजन्मिन यज्ञे च तथा संक्रमणे रवेः। राही ख दर्भणे खानं प्रमसं नान्य निमि॥ तथा।

पुत्रजन्मिन याचाचां प्रविधां दत्तमचयम्। इति राचिकरणीयवर्षानि।

## श्रव चतुष्ययासेवनकालः।

THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN

तच व्यासः।

मध्यन्दिन उपःकाले ऋईराचे च सर्वहा। चतुष्पयं न सेवेत उभे सन्ध्ये तथैव च ॥ सनुः।

मध्यन्दिनेऽर्द्धराचे च श्राद्धं भुक्ता तु सामिषं। सन्ध्ययोक्भयोश्चेव न सेवेत चतुष्पणं॥ श्रथ कालविश्रेषावलोकनीयानवलोकनीयानि । कात्यायनः ।

श्री नियं सुभगं गाञ्च श्रियमियि चितं तथा।

प्रात्तर्त्याय यः पद्येदापद्भ्यः स प्रसुच्यते॥ वैयाच्रपादः।

श्रोत्रियं सुभगं गाञ्च श्रीयमियितं तथा। यः पर्यवेदायतप्राण त्रापद्माः स प्रमुच्यते ॥ कात्यायनः।

रोचनं चन्दनं हेम स्ट्रङ्गं दर्पणं मणिं। गुरुमग्निं तथा सूर्थं प्रातः पश्चेत्समाहितः ॥ लोकेऽसिन्मङ्गलान्यष्टौ ब्राह्मणो गौर्फ्टतामनः। हिरणं सर्पिरादित्य श्रापो राजा तथाष्ट्रसः। एतानि यततं पर्याचमखेच यमाहितः॥ यज्ञमिष्टान्नदं यत्रं ग्रतायुर्धार्मिकान् ग्रुचिः। ज्ञानसिद्धांस्तपःसिद्धान् दृष्टा पापात् प्रसुच्यते ॥ त्रियित्किपिसा सची राजा भिनुमें होदिधिः। दृष्टमाचाः पुनन्येव तस्मात् पर्यते नित्यगः॥ पापिष्ठं दुर्भगं मत्तं नग्नमुत्कत्तनासिकं । प्रातरुत्याय यः प्रयोत्तत्कलेरुपलचणं ॥ इति कालविग्रेषेणावलोकनीयानवलोकनीयानि।

श्रय नदीनां रजःकालनिर्णयः। तच मार्कण्डेयः।

दिमामं सरितः सर्वा भवन्ति हि रजखलाः । श्रप्रमासं ततः स्नानं वर्षादौ नववारिणा॥ कात्यायनः।

मायदयं त्रावणादौ सर्वा नद्यो रजससाः। तासु चानं न सुर्वीत वर्षियना समुद्रगाः॥

नभोनभखयोर्मभे वर्वा नद्यो रजख्वाः। तासु सानं न कुर्वीत देवर्षि-पित्तर्पणं॥ धनुः यह साखा हो च गतिर्यामां न विद्यते । न ता नदीम्रब्दवहा गर्ताखे परिकीर्त्तताः॥ सिंह-कर्कटचोर्मध्ये बर्वा नही रजखबाः। न जानादीनि कर्माणि तासु सुर्वीत मानवः॥ योगियाञ्चवल्यः । अधि अस्य विकास विकास

त्रयाद्याख्वागता द्यापो नद्याः प्रथमवेगिकाः। **मंचोभिताञ्च केनापि याञ्च तीर्थादिनिःसृताः**॥ कचित्त्वियमा इति पाठः । 'तीर्थः' जलावतार्णमार्गः। तथाच सरत्यनारे।

त्रजा गावो महियस ब्राह्मणस प्रस्तिकाः। दग्रराचेण ग्रुध्यन्ति भूमिष्ठञ्च नवोदकम्॥

## याज्ञवल्काः।

यावनोदिति भगवान् दिचणागाविस्रषणः। तावद्रेतोवहा नद्यो वर्जियला तु जाइवीम् ॥ प्रथमे कर्कटे देवि यहं गङ्गा रजखला। सर्वा रक्तवहा नद्यः करतोयाः प्रकीर्त्तिताः(१)॥

<sup>(</sup>१) करते।याम्बवाहिनीति कः।

#### कात्यायनः।

प्राव्टद्काले महानद्यः सन्ति नित्यं रजखलाः।
चतुर्चेऽहनि संप्राप्ते ग्रद्धा भवति जाक्वते॥
च्यादित्यदुष्टिता गङ्गा अच्छा च सरखती।
रजसा नाभिभ्रयन्ते ये चान्ये नदसंज्ञकाः॥
च्यादित्यदुष्टिता गङ्गा अच्छा च सरखती।
च्यपर्युषितपापाखे नदीस्तिस्यः पिवन्ति ये॥
गङ्गा च यवुनाचेव अच्छा च सरखती।
रजसा नाभिभ्रयन्ते ग्रोणसापि महाद्भदः॥
कालिन्दी गोमती गङ्गा पविचा देवनिर्मिता।
सामान्यादुण्योगाच रजो नाभिभवत्यतः॥
गङ्गा धर्मद्रवी पुष्णा यसुना च सरखती।
चन्तर्गतर्जोयोगाः सर्वाहेष्यपि चामलाः॥

### निगमः।

प्रतिस्रोतोरजोयोगो रय्याजलनिवेशनं ।
गङ्गायां नैव दुय्यन्ति सिह धर्मद्रवः खयं ॥
याः श्रोषसुपगच्छन्ति ग्रीमे सुसरितो सुवि ।
तासु स्नानं न सुवीत प्राष्ट्रपेष्याम्बुदर्शनात्॥

#### कात्यायनः।

याः ग्रोषसुपगच्छन्ति ग्रीमे सुमिरितो सुनि । तासु प्राष्टिष न स्वायादपूर्णे दग्रवासरे ॥ कर्कटादौ रजोदुष्टा गौतमी वासरचयं । चन्द्रभागा सती सिन्धुः ग्रर्यूर्नर्भदा तथा॥
उपाकर्मणि चोत्सर्ग खानाधं ब्रह्मवादिनः।
पिपासवस्तु गच्छन्ति संसिष्टाश्च ग्ररीरिणः॥
विच्छन्दांसि च सर्वाणि ब्रह्मण्याश्च दिवीकसः।
जलार्थिनोऽथ पितरो मरीच्याद्यास्त्रथर्षयः॥
समागमस्तु यनेषां तनास्ते द्वद्योऽमलः।
नूनं सर्वे चयं याति किसुतैकं नदीरजः॥
उपाकर्मणि चोत्सर्गे प्रेतस्ताने तथैव च।
चन्द्र-सूर्यग्रङ्गे चैव रजोदोषो न विद्यते॥
खर्धुन्यमाःसमानि खुः सर्वाण्वंसांसि भ्रतस्ते।
कूपस्थान्यपि सोमार्कग्रहणे नाच संग्रयः॥
'खर्धुनी' गङ्गा।

नवाम्बु ग्रांचि स्वितं ग्रहादूर्ध्वमिति स्थितं। प्रवाद्यवेगेन समं पुराणं सततं शुवि॥ दति नदीनां रजःकालनिर्णयः।

श्रयाश्वत्य-सागरस्पर्शास्पर्शनालः।

श्रश्वत्थ-सागरी सेखी न स्पृष्टची कदाचन। कालवारे स्पृणेत् पूर्वं उत्तरं पर्वणि स्पृणेत्॥ कचित्तु मन्दवारे इति पाटः।

द्रत्ययत्य-सागर्स्यशस्पर्धकालः।

# श्रय सानकालनिर्णयः।

#### तत्र कात्यायनः।

यथाइनि तथा प्रातिनित्यं खायादतिन्द्रतः।
श्रत्यन्तमितः कायो नविक्तद्रसमितः॥
खवत्येव दिवाराची प्रातः खानं विश्रोधनम्।
प्रातः खानं प्रश्रंसिन दृष्टादृष्टकरं हि तत्॥

## वैयाच्रपादः।

प्रातः बह्वेपतः खानं ग्रीचार्यन्तु तिद्यते ।

मन्तेषु विधिनिष्पाद्यं मध्यक्ते तु सविखरम् ॥

प्रातःखायी भवेत्रित्यं मध्यखायी भवेत्यदा ।

सप्तजन्मकृतं पापं चिवर्षेण व्यपोद्दति ॥

उषसुषि यत्नानं चन्द्र-सूर्यग्रदे तथा ।

प्राजापत्येन तन्तुः नृणामनुदिते रवौ ॥

चतुर्विंग्रतिमते ।

खषसुषि यत्झानं सन्ध्यायासुदिते रवी।
प्राजापत्येन तत्तुः सद्दापातकनाधनम् ॥
प्रातमध्याक्षयोः स्वानं वानप्रस्थ-ग्रहस्थयोः।
यतेस्विषवणं प्रोतं सकत्तु ब्रह्मचारिणः॥

### योगियाज्ञकस्काः।

डभे मन्धे तु स्नातयं ब्राह्मणैसु ग्रहात्रितैः। निस्म्यपि च मन्धासु स्नातयं च तपस्निना॥ दादश्यां हृष्णपंचे तु न खातयं कयञ्चन।

ग्राभयन्तानिष्कद्भिर्धन-धान्यपरेरिप ॥

दग्रमी पुलनाग्राय खनाग्राय चयोदगी।

दितीयोभयनाग्राय खाने चैतानि वर्जयेत्॥

कचित्तृतीयपादोऽन्यथा पयते "हतीया भर्त्तृनाग्रायेति।
विग्रष्टः।

प्रतिपद्यनपत्यः स्थानृतीयायां कपत्यकः । इमस्यामधनः(१) स्नाने सर्वे इन्ति चयोदग्री ॥

स एव।

द्यमी नवमी चैव हतीया च चयोद्शी।
प्रतिपच विशेषेण खाने तास्त विवर्णयेत्॥
चट्चिंश्रन्मते।

दर्जे खानं न कुर्वीत मातापिनोस्त जीवतोः। नवम्याञ्च न चेत्तन(२) निमित्तान्तरसभवः॥

यमः।

दर्भे खानं न कुर्वीत मातापित्रोख जीवतोः।
पुत्तः कुर्वित्राचष्टे मातापित्रोख जीवितं।
कुर्यादन्यतमेऽतीते राज्यस्ते दिवाकरे॥

गर्ग-जावाली।

चयोद्यां त्तीयायां द्रप्रम्यां चैव सर्वेषः।

<sup>(</sup>१) दश्रन्थामधम इति ख॰।

<sup>(</sup>२) न वा तचेति ग॰। 89

ग्रःद्र-विट्चिचयाः खानं नाचरेयुः, कदाचन ॥ स्रत्यन्तरात् ।

भोगाय कियते यत्तु खानं यादृष्टिकं नरैः।
तिविषद्धं दमम्यादौ नित्ये नैमित्तिके न तु॥
गर्ग-जावाजी।

क्रियते वा न वा यत्र प्रास्त्रयन्त्रणया विना ।

सञ्ज्यपोद्दनपञ्जं स्नानं चादृ स्क्रिकन्तु चत् ॥

तत् न कुर्यात् दतीयायां चतुर्देग्यां तथा तियो ।

प्राप्ततीं स्रतिमन्त्रिक्कन् दप्रम्यामपि पण्डितः ॥

तथा ।

नित्यं न हापयेत्वानं काम्यं नैमित्तिकञ्च यत् । दमम्बामिप कर्त्तयं न तु यादृष्टिकं कचित्॥ बीधायनः।

विना तु सततस्तानं न सायाद्यमीषु च।
विग्रष्ट-पैठीनसी।

पुत्रजन्मिन सङ्गान्यां त्राह्वे जन्मिदने तथा। नित्यं खान्य कर्त्त्वं तिथिदोषो न विद्यते॥ वर्जयेदित्यनुष्टत्तावापस्तम्नः। यस्तिमिते च खानं।

प्राप्तरः।

दिवाकरकरेः पूतं दिवा खानं प्रश्रखते। अप्रश्रखं निश्रि खानं राहोरन्यत्र स्तकात्॥ यथा खानस दानस सूर्यस ग्रहणे दिवा।
सोमस्थापि तथा राची खानं पूतं विधीयते ॥
श्रिप्रसस्तं निणि खानं राहीरन्यच दर्भनात्।
पराक्षसि तथैवान्यैनीणिरस्तं कथश्चन ॥
विणिष्टः।

पुत्तजन्मिन यज्ञे च तथा संक्रमणे रवेः। राहोश्च दर्भने स्नानं प्रमस्तं नान्यथा निम्नि॥ व्यासः।

खानं दानं जपः श्राद्धं श्रननां राष्ट्रदर्भने । श्रासुरी राचिरन्यच तस्मान्तां परिवर्जयेत् ॥ तथा ।

राची खानं न कुर्वीत दानश्चेव विशेषतः। नैमित्तिकन्तु कुर्वीत खानं दानश्च राचिषु॥ पराश्चरः।

खपरागे परं खानं स्ते दिन खदाइतं।

महानिया तु विज्ञेया मध्यसं प्रहरदयम् ॥

प्रदोष-पश्चिमौ यामौ दिनवत् कर्म चाचरेत्।

दिवा यदाइतं तोयं ज्ञला खर्णयुतन्तु तत् ॥

राचिखाने तु संप्राप्ते खायादाऽनसम्बद्धौ।

खच्छिष्टाद्युपघातादौ खानं नैमित्तिकं स्रतम्।

चन्द्र-सूर्ये।परागे च तथैव यहस्तके॥

न खानमाचरे हुका नात्रों न संदानिधि। न वासीभिः सदाजसं नाविज्ञाते जलायये॥

'शुक्रीत न नित्यखानस्य निषेधः तस्य भोजनानन्तरप्राष्ट्र-भावात्। नापि चाण्डाखस्यप्रैनिमित्तस्य "नाग्रुचिः चणमपि तिष्ठे-दिति वचनविरोधप्रमङ्गात् विधिप्राप्तनिषेधासभावस्य तैखाभ्यङ्ग-नाखनिर्णये द्रितत्वाच। तस्माद्यादृष्टिकस्याननिषेधोऽयं, त्रातु-रस्य तु सर्वदा वार्णसाननिषेधः। 'त्रजसं' त्रनवरतं।

> न खायादुखनेऽतीते माङ्गच्यानि निवर्त्य च। ऋतुवच्य सुद्धदम्भून् पूजयिलेष्टदेवतां॥

मार्काखेयः।

महानिप्रालं विज्ञेयं राजी मध्यमयामयोः। नैमित्तिकं तदा कुर्यात् काम्यं न च मनागृपि॥ किचित्रियन्तु न मनागपीति पाठः।

श्राम्य वचनाचित्यं खानं कय चिद्दितकान्तस्वकालं महानि-भावनं राचावपि कर्त्तव्यं, न तु कर्मणो खोप दति गम्यते।

> महानिशा तु विज्ञेया मधसं प्रहर्दयं। स्वानं तत्र न कुर्वीत काम्य-नैमित्तिकादृते॥

श्रव काम्यग्रब्देन फजायं सानसुच्यते, पूर्ववाक्ये तु यादृष्किक-मित्यविरोधः।

विश्वामिनः।

महानिशा तु विज्ञेया राजी मध्यमयामयोः। तखां खानं न कुर्वीत काम्यमाचमनकियाम्॥ त्रच काम्यं यादृच्छिकमभिमतं। श्राचमनखापि न नैमित्तिकख प्रतिषेधः।

मूचीचारे महाराची तुर्याचाचमनं वुधः। प्रायिश्वनीयते विप्रः प्रायिश्वनार्द्धमर्हति ॥

प्रलस्यः।

रवाङ्गार्यानेवरि सानं सुर्वन्ति ये नराः। व्याधिभिन्ते न पीडान्ते मृगैः नेसरिणो यथा॥ श्रपरञ्च श्रूयते।

यसुद्रमवगाइयेत नान्यनावगाइयते।

पुलस्यः।

पुर्ये च जन्मनचने यतीपाते च वेधती। त्रमावाखां नदीचानं पुनात्यासप्तमं कुलम्॥ त्रष्टमी रेवतीयोगे तथा चैरावतेऽस्रासः। श्रावणं समनुप्राप्य यत्र कचन सङ्गमे ॥ 💮 💮 सर्वा चतुर्देशी पुष्या देविकायास्त्रथास्त्रि। वैन एक चयोद यां यः चाया च्छिवस निधी। न प्रेतलमवाप्नोति गङ्गायान्तु विश्रेषतः॥ 🍍 🥌

चमः।

प्रालगामे यथा चैत्री प्रदुरे च चतुर्दभी। ग्रुक्तदग्रम्यां स्नानन्तु पुष्ड्ररीने <mark>तथैव च॥</mark> यनिरुत्याममावास्यां प्रभावे च तथा पुनः।

श्रञ्जसैव नरः स्नाला सुच्यते सर्व्यकि स्विषेः॥ पुस्तस्यः।

च्येष्ठमाचे तु चन्त्राप्ते दश्यम्यां चन्त्रसंयुते । दश्यम्याघचा गङ्गा तेन पापचरा स्तृता । श्राषाद्यां सर्यूयोगे श्रावष्यां सततं तथा ॥

#### यमः

प्रौष्ठपद्ख माघस ग्रुका या च चयोदगी। तस्यां स्नाला वितस्तायां सर्वीः पापैः प्रमुखते ॥ यदौक्केदिपुनान् भोगान् चन्द्र-सूर्ययहोपसान्। प्रातः स्वायी भवे सित्यं मासी दी माघ-फाल्गुनी ॥ प्रातः खायी तु सततं मासी दी तु च फाल्गुनी। देवान् पितृन् समभाचा मुचाते सर्व्यकिन्निषे:॥ वासस्तरनको रुद्धो नर-नारी-नपुंचकाः । स्ताला माघे ग्रंभे तीर्थे प्राप्नुवन्ती पितं फलम् ॥ माघमासे रटन्यापः किञ्चिदभ्युदिते रवी । ब्रह्मम्नं वा सुरापं वा कं पतन्तं पुनीम है॥ प्राषादा यच गीवणीस्त्रियञ्चापरगोपमाः। तच ते यान्ति मञ्जन्ति ये माघे भारकरोद्ये॥ संयतः पणि मच्छेत मौनी पैश्र्न्यवर्जितः । यदी के दिपुलान् भोगान् चन्द्र-सर्वीपमान् श्रुभान् ॥ माच-पालुनयोर्मधे प्रातः खायी मदा अवेत् श्रप्रावतप्ररीरस्तु यः कष्टं स्नानमाचरेत्।

पदे पदेऽसमेधस्य फलं प्राप्तीति मानवः॥

पिचा पितामहैः साईं रद्धमातामहैस्तया।

एकविंग्रकुकेः साईं भोगान् भुक्ता यथेपितान्।

माघमासाभिषि स्नाला विष्णुकोकं स गक्किति॥

## नारदीयपुराणात्।

सम्माप्ते साघमासे तु तपिस्तजनवस्तमे ।

क्रीमिन सर्ववारीणि ससुद्गतिद्वाकरे ॥

पुनीमः सर्वपापानि चिविधानि न संग्रयः ।

ब्रह्मिन्नेऽपि चि यानि खुस्तीवकर्मकतानि च ॥

दुर्वभौ माघमाससु बद्धपुष्यः प्रकीर्त्तितः ।

देवैस्तेजः परिचिप्तं माघमासे जलेषु व ॥

श्रतः पविचं चि जसं श्रमेषाघीघनाम् ।

नड्बलेषु तु न खायात् कौपेऽभीजश्रिते तथा।

न सुखास्त्रभते पुष्यं पुष्यं कच्छेण सम्भते ॥

तथाच कात्यायनः ।

यच खालाक्ष्रभ्रयस्वं त्रेयमोऽपि मनी विणः। भ्रयस्वं वृवते तच कक्ष्राक्ष्रेयो ह्यवायते॥ तस्मात्।

खातो विक्तं न सेवेत श्रद्धातो वा कथञ्चन।
सेवेतापि दि होमार्थं न श्रीतार्थं कथञ्चन॥
सिर्त्तोयं महावेगं नवकुकास्थितं तथा।
वायुना ताड़ितं राची गङ्गास्थानफलं स्वतम्॥

माघमासे वरारोहे ग्रसं वे निक्रगाजसम्।
माघसायी नरोयः खाहुर्गतिनेह प्रश्नि॥
तचास्ति भानुषे लोके किल्विषं नैव ग्रोधयेत्।
श्रिक्षप्रवेशाद्धिकं माघसानं वरानने॥

विष्णुः।

दर्भ वे पूर्णमासं वा प्रारभ्य स्नानमाचरेत्।
पुष्यान्यद्वानि चिंग्रत्तु मकरस्थे दिवाकरे॥
दिति स्नानकालनिर्णयः।

# श्रय उष्णोद्वसानकालनिर्णयः।

নৰ মন্ত্ৰ:।

स्तानस्य विक्तितेतेन तथैव पर्वारिणा।

परीरग्रुद्धिविंचीया न तु स्नानफलं सभेत्॥
योगियाच्चवस्त्रः।

खभावदूषिताहिस उद्घृताभिस मानवः।
उष्णाभिराचरन् स्नानं न विग्राद्यति मानवः।
वृषा द्वष्णोदकस्नानं वृषा जाष्यमवैदिकम्॥
पट्चिंग्रन्मतात्।

श्वापः खभावतो मेध्या विशेषादश्चितापिताः।
तेन सन्तः प्रशंसन्ति खानसुष्णेन वारिणा॥
यसः।

त्राप एव यदा पूच्यास्तामां विक्वितिशोधकः।

तस्रात् सर्वेषु कालेषु उष्णाकाः पावनं स्वतम् ॥ श्रनोष्णदकनिषेधः काम्य-नित्य-नैमित्तिकविषयः, विधिस्त तद्यतिरिक्तविषयः।

तथाच गार्ग्यः।

कुर्थानेमित्तिकं स्नानं ग्रीताद्भिः काम्यमेव च।
नित्यं यादृष्णिकश्चेव यथाक्ति समाचरेत्॥
कियास्नानमणुष्णोदकेन न कार्यम्।
तथास व्यासः।

क्रियास्तानं विना सुर्यादुक्तोद्क-परोद्कैः।
तथा स्नातस्य नास्तीस पतं किस्तिहिष्ठकानः॥
स्तर विभेषमास यमः।

नित्यं नैमित्तिकञ्चैव क्रियामङ्गलकर्षणम्। तीर्याभावे तु कर्त्त्वयमुष्णोदक-परोदकैः॥ श्रातुरस्य तु सर्वदोष्णोदकस्तानमेव। तदाह स एव।

श्रादित्यकिरणैः पूतं पुनः पूतन्तु विक्रना।
श्रामातमातुरस्नाने प्रयस्तन्तु ग्रुतोदकम् ॥
श्रीताद्भिश्वाभिषिच्योष्णं मन्त्रसंस्कारयोगतः।
ग्रेड्ऽपि श्रस्तते स्नानं तिद्दना न फलं सभेत्॥
ग्रेते जन्मनि सङ्गान्तौ ग्रह्णे चन्द्र-सर्थयोः।
श्रस्पृश्वस्पर्शने चैव न सायादुष्णवारिणा॥

रुद्धमनुः।

सङ्गान्यां भानुवारे च सप्तम्यां राज्ञदर्भने ।
श्वारोग्य-पुत्त-मिनार्थी न खायादुष्णवारिणा ॥
पौर्णमास्यां तथा दर्भे यः खायादुष्णवारिणा ।
स गोहत्याकृतं पापं प्राप्तोती च न संभयः ॥
दत्युष्णोदक्षचानका जनिर्णयः ।

## श्रयामलकसानकालनिर्णयः।

तच बहस्यतिः।

तुष्यत्यामचकैविष्णुरेकाद्यां विश्रेषतः।

व्यासः।

श्रीकामः सर्वदा खानं कुर्वीतामसकैनेरः।
सप्तमीं नवमी द्वीव पर्वकासं विवर्जयेत्॥
श्रव केचिदाद्यः पर्वाचामावास्येति।
यदाद्व यासः।

श्रमावास्था नवस्थोस सप्तस्थां च विशेषतः।
धाचीफलानि यह्नेन दूरतः परिवर्जयेत्॥
'धाची' श्रामलकी।

वीर्यहानि प्रजाहानि यग्नोहानि तथैव च।

करोति चितयं जन्म तस्माद्धाचीं विवर्जयेत्॥

तदयुक्तम्। श्रीकामवाक्येन सप्तमी-नवमी-पर्वकालयितिरिक्ते

काले फलार्थं विहितं, श्रमावास्थादिवाक्यानाममावास्थादिस्व-

निष्टपरिहाराधं प्रतिषिद्धं, श्रतो नित्यविषयनात्रोपसंहारः। योगियाज्ञवस्काः।

धानीफलेन न खायात् सप्तमी-नवमीषु च। यः खायात्तस्य चीयन्ते तेज त्रायुर्द्धनं सुताः॥ षट्चिंग्रस्ति।

सप्तम्यास नवम्यास सङ्गान्ती रविवासरे। चन्द्र-सूर्यीपरागे च सानमामसकेस्यनेत्॥

कतुः।

स्वाचादेव।

षष्ठी स्र नवमी स्रेव सप्तमी स्व चयो द्यीम्।
सङ्गान्ती रविवारे च स्नानमाम स्व केस्य जेत्॥
यदा लेका दथ्यां चादित्य वारस्तदा विष्णुतु स्वर्थमाम सकेः

श्रामलकत्वानं प्रक्रत्योक्तम् षटचिंग्रन्मते । तुष्यत्यामलकेर्विष्णुरेकाद्ग्यां विभेषतः । इति ॥

न चादित्यवारे त्रामलकत्वाननिषेधादेकादश्वामामलकत्वानविधेर्वारान्तरविषयता, एकादश्वामामलकत्वानविधेरादित्यवारामलकत्वाननिषेधस्य तिष्यन्तरविषयताया त्र्र्यपुपपत्तेः। कथन्तिर्दि
निर्णयः उच्यते। निषेधो रागप्राप्तवानविषयः विधिप्राप्तविषयले
विकल्पापत्तेः तस्य चान्याय्यलात्। तस्यादादित्यवारस्थेकादस्यां
न्रामलकत्वानं कार्यमिति सिद्धम्।

द्रत्यामजनज्ञानकाजनिर्णयः।

# श्रय तिल्लानविहित-निषिद्वकाली।

तच वृहस्पतिः।

सर्वकालं तिलैः स्नानं पुष्यं व्यासोऽनवीन्मुनिः।
पट्चिंगनाते।

तथा सप्तम्यमावास्था-सङ्गान्ति-यहस्रिषुं। धन-पुत्त-कलचार्थौ तिलिपष्टं न संस्पृप्रेत्॥ इति तिलस्वानविहित-निषेधकालौ।

# श्रयाभ्यक्रविहित-निषिद्यकाली।

तच मार्कख्डेयः।

श्रपुष्टिः कान्तिर्द्यायुर्धनी सीभाग्यवर्जितः। निर्धनेऽत्मपतिस्रव वारेष्यभ्यङ्गक्रसरः॥ श्रादित्यादिषु वारेषु यथाक्रमेणाभ्यङ्गे फलविश्रेषो ज्ञेयः। ज्योतिःपराग्ररः।

सन्तापः कान्तिरस्पायुर्धनं निर्धनता तथा।
त्रवारोग्यं सर्वकामा त्रभ्यङ्गाद्वास्करादिषु॥
यः सदा कुरुतेऽभ्यङ्गं प्रोक्तान्मुक्का तु वासरान्।
न तावदपस्रत्युः स्थाद्यावदन्योऽर्कनन्दनः॥
वीधायनः।

त्रष्टम्यां च चतुर्द्घ्यां नवम्याञ्च विशेषतः।
शिरोऽभ्यङ्गं वर्जयेन्तु पर्वष्यपि तथैव च॥
दत्यभ्यङ्गविह्ति-निषिद्धकालौ।

# श्रय तैलाभ्यङ्गादिकालनिर्णयः।

तच कात्यायनः।

पाचादौ च रवौ षष्ट्यां रिक्तायां च तथा तिथौ। तैलेनाभ्यव्यमानस्त चतुर्भः परिचीयते॥

या तिलोद्धवं तेलं न तु कुसुभादिप्रभविमित तस्य विकार दित पाणिनिस्यितः, ततस्य पाणिनिकते निष्यतः तैल्यास्यो नान्य-दिभिधातुं प्रक्रोति । केचिदाः सिपप्राणुद्धवन्ने हान्य लेखन्य कि प्रव्यापि प्रयोगादिति । तद्युक्तम् । केवलस्य तैल्यास्य तिल-विकारान्य वाच्याच किलाभावान् । यन्तु वार्तिक क्रता स्रे है तेलिमिति तेल-प्रययोविहितः, स स्रे हमाचवाचकः त्रति तेलिमित तेल-प्रययोविहितः, स स्रे हमाचवाचकः त्रति तेलिमित्यादि । तस्याचायुर्वेदप्रणेतारस्यरक-हारीत-सुत्रुत-पाराध्रराध्रिवेध-जादक-णाद्यो न स्रे हमाचं केवलेन तेलिधस्य निष्याक्षादिस्य तिलिविकार एव त्र प्रयुक्तत दित । न च तिलविकारवचनेले पिष्याकादिस्यपि तेल-प्रव्याक्षतिलिकोधे तिलिविकारवचनेले पिष्याकादिस्यपि तेल-प्रव्याक्षतिलिकोधे तिलिविकार्यक्ष स्रे हे निक्दलवात् यथा पद्धजधन्यः पद्ध एव निक्दलवार्क्तते न तु मण्डूकादौ । यस्तु काचित्वेवक्षतेलाध्रव्यः स्रे हान्तरेऽपि प्रयोगः स सादृश्याद्पपनः ।

त्रतएवाडः ग्रब्दविदः।

निष्यन्नस्तद्गुणस्थोऽच तैनलमितरेस्वपि।
याति तस्मात् तिनविकार एव सेहसीनं न तु सेहमानमिति।
विद्यां तैनमनायुष्यं चतुर्व्वपि च पर्वसु।
सप्तस्यां न सुग्रोत्तैनं नवस्यां प्रतिपद्यपि॥

ष्मष्टम्यास्य चतुर्दभ्याममावास्यां विभेषतः।
रजोऽभ्युपगमे काले भजन् सत्स्या प्रचीयते॥
तथा।

उपोषितस्य व्यतिनः कत्तनेयस्य नापितेः। तावस्त्रीसिष्ठते प्रीता यावत्तेसं न संस्पृयेत्॥ नसस्टेदे क्वते याश्रु-प्रिरोक्डनिवर्त्तने। न सायीत नरः ग्रेषे तैससानं विधीयते॥

भविद्यत्पुराचे ।

**बप्तम्यां बंखुग्रेन्तेलं खिग्धा भार्या विन**म्यति । सुमन्तुः ।

> तैनाभ्यक्को नार्कवारे न भौने नो बद्धान्ती वैधती विष्टि-षष्ट्योः। पर्वसाहस्याच्च नेष्टः स द्रष्टः प्रोक्तान्युक्का वासरे सूर्यस्नोः॥

नर्गः।

पद्यमी दममी चैव तिया च चयोदभी।
एकादभी दितीया च पचयोर्भयोरिप ॥
प्रभयद्मन-स्पर्भनायैर्योऽच तैलं निषेवते।
चतुर्णां तस्य दृद्धिः स्याद्धनापत्य-बलायुषाम्॥

याच्चवस्काः।

पश्चमी दग्रमी चैव पूर्णिमा च चयोदगी।

हतीया चैव यसेलं नरः समुपसेवते॥

श्रम्बङ्गात् सार्शनादापि भचणाच तथैव च । चतुर्णां तस्य रहिः साद्धनापत्य-वसायुषाम् ॥ योगियाज्ञवस्याः ।

द्यान्यां तेलमस्पृद्धा यः खायाद्विचचणः।
चलारि तत्य नम्मान्त त्रायुः प्रज्ञा यमोधनम्॥
मोचात्मितपदं षष्ठौं कुद्धं रिक्तां तिथिं तथा।
तेलेनाभ्यञ्चयेचस्य चतुर्भः यह हीयते॥
पञ्चदम्यां चतुर्दम्यां सप्तम्यां रविसङ्गने।
दादमीं सप्तमीं षष्ठीं तेलस्पमं विवर्जयेत्॥
चयोदम्यां दतीयायां प्रतिपन्नवमीदये।
तेलाभ्यङ्गं न कुर्वीत कुर्युवां नवसीं विना॥

त्रच कासु तिथिषु तैलाम्बङ्गोविष्टितः प्रतिषद्धस्य, तच केषि-दाञ्जविषिः पक्षतैलविषयः निषेधस्तपक्षतैलविषयः। तदुक्तं षट्चिंश्रमाते।

> सूर्य-प्रकादिवारेषु निषिद्धाषु तिथिव्यपि। चाने वा यदि वाचाने पक्तीसं न दुव्यति॥

नवस्यां त्भयोरिप निषेधः "कुर्युवां नवसीं विनेति वचनाहिति। तद्युक्तं, निषेधस्य रागप्राप्ततेसाम्बङ्गविषयतात् विदिततेसाम्बङ्ग-विषयते विकस्पप्रसङ्गात्। न च विधिप्रास्तात्तेसमानप्राप्ताद्पक-तेसक्पविष्येषनिषेधास विकस्प दित वाष्यम्। "ये यजामद करण-स्थाप्येष वे सप्तद्याः प्रजापतिर्येष्ठे च यज्ञे नायत दित वास्त्रात् सर्वय-ष्योषु प्राप्तावनुयाजादेरिष विश्रेषनिषेधासिषेधपचे विकस्पाभावप्रस- क्वान् तच च यः परिहारः बोऽचापीत्यदोषः। रागप्राप्तविधिप्राप्तीअविषयले च निषेधस्थेकच प्रास्तान्तरबाधसापेचो निषेधः प्रन्यच निरपेच दति विधिवेषस्यं प्रसच्यते। न च विधिवेषस्यपरिहारार्थाः विधिप्राप्तस्थेव प्रतिषेध दति वाच्यम्। प्रास्तान्तरबाधं विना निषेधस्य स्थावे तद्बाधस्यानुपपत्तेः। तस्ताचिषेधो रागप्राप्ततेस्वविषयस्तच च सर्वतेस्निषिधप्राप्तौ "सूर्य-ग्रकादिवारेस्वितिवाक्येन निषेधो न पक्षतेस्न दति क्रियते। तस्तादपकं तेसं विहिततसाभ्यक्वे उपादेय-मिति सिद्धम्।

**रहस्पतिः**।

बङ्गान्यां रविवारे च षष्ट्यां भौमदिने तथा। द्रव्यान्तरगतं तैलं न दुर्व्यात कदाचन॥

त्रच केचिदाइः 'कदाचनेत्यनान्यसिद्धापि निषिद्धकाले द्रवानारगतस्य तैनस्यादुष्टलसुच्यते त्रन्ययास्य नैयर्थापत्तेरित । तद्युक्तं।
यदि सर्वसिद्धापि निषिद्धकाले द्रव्यान्तरगतस्य तैनस्यादुष्टलं निनचितं स्थात्तदा उत्तर्राह्मेनेव तिसद्धेः पूर्वाद्धेनैयर्थं प्रसन्धते, पूर्वानुवादपचाच 'कदाचनेत्येतावन्माचानुवादलसुक्तम् । तस्मात् सङ्गान्यादिषु द्रव्यान्तरगतं तैनं कदाचिदिप न दुखतीत्यस्थार्थः ।
त्रतः सङ्गान्यादिचतुष्टय एव द्रव्यान्तरगतस्य तैनस्यादुष्टलं नान्यचेति
सिद्धमित्यन्ये। तदयुक्तं। सर्वस्मिन्कान्ते द्रव्यान्तरगतस्य तैनस्य
वचनान्तरेणादुष्टलाभिधानात्। सङ्गान्यादिग्रहणस्य वा निःग्रेषप्रदर्ग्नार्थलात् सङ्गान्यादाविप न दुख्यति किसुतान्यचेति।

तहाइ प्रचेताः।

यार्षपन्न अतेषञ्च यत्तेषं पुष्पवासितम् । श्रन्यद्रव्ययुतं तेषं न दुष्यति कदाचन ॥

यमः।

हतज्ञ वार्षपं तेषं यत्तेषं पुष्पवास्तिम् । न दोषः पक्तेतेषेषु चानाभ्यक्षेषु नित्यमः॥ कात्यायनः।

माङ्गस्यं विद्यते सानं रिद्ध-पर्वास्ववेषु प । स्रोचमायमायुक्तं मधाक्रात् प्रविशिस्वते ॥ इति तैसाम्यङ्गादिकासनिर्षयः।

श्रय तिखतपंगिविद्यकाणः। यप्तन्यां रिववारे च ग्रहे जन्मदिने तथा। स्रत्य-पुत्र-कलचार्यों न कुर्यात्तिसतपंग्रम्॥ कचित्तु ग्रहीति पाठः।

पचयोर्भयो राजन् सप्तम्यां निश्चि सन्ध्ययोः। विद्या-पुच्च-कलचार्यौ तिलान् पद्मसु वर्जयेत्॥ इति तिलतर्पणनिषद्भकाषः।

जय मैयुनकालनिर्णयः।

तप पाचवरचः।

षोड़मर्द्धनिमाः सीषां तसिण् षुसास वंविभेतु । महाचार्येव पर्वचारास्तरस्य वर्षसेत् ॥ एवं गच्छं खियं चामां मघां मृखश्च वर्जयेत्। सुख दन्दौ सकत्पुत्रं खचण्यं जनयेत्पुमान्। यथाकामी भवेदापि स्तीणां वरमनुखारन्॥ रजोदर्भनप्रस्ति 'षोड्म निमाः', 'स्तीणां', 'खतः' गर्भग्रहण-

रजाद्यनप्रसात 'षाड्या नियाः', 'स्ताणा', 'स्ततः' गमग्रहण-कालः, तिसन् 'युग्मासु' समासु राचिषु, 'संविधेत्' गच्छेत् यदि पुचार्थो । कन्यार्थी लयुग्मासु ।

यदाइ मनुः।

युगास पुत्रा जायने स्तियोऽयुगास राचिषु। तसायुगास पुतार्थी संविभेदार्त्तवे स्तियं "

श्रहनः।

स्तौ सङ्गस्तः पुंसौ यावत् वोड्गमं दिनं। युग्मासु पुत्ता जायन्ते स्तियोऽयुग्मासु राचिषु । युग्मास्तिप उत्तरोत्तरैव प्रमस्ता। यदाद्दापस्तम्यः। यत्यीप्रस्त्याषोड्मसु उत्तरासुत्तरां युग्मां। प्रजापतिः।

श्रये ग्रम्हतुगमनं इत्युपदिग्रति । यासः ।

राची चतुर्था पुत्तः खादन्यायुर्धनवर्जितः।
पञ्चन्यां पुत्तिणी नारी षष्ट्यां पुत्तन्तु मध्यमः॥
सप्तन्यामप्रचा थोषिदष्टम्यामीश्वरः पुमान्।
नवन्यां सुभगा नारी द्रश्यमां प्रवरः सुतः॥

एकादस्थामधर्मा स्ती दादस्यां पुरुषोत्तमः।
चयोदस्थां ग्रठा पापा वर्षमद्भरकारिणी।
जायते वर्वदुष्टा स्ती दुःख-ग्रोक-भयप्रदा॥
धर्मध्वजः कृतज्ञः स्थादात्मवेदी दृदृवतः।
प्रजायते चतुर्दस्यां गुणाद्येजंगतः पतिः॥
राजपुची महाभागा सा राजवग्रगाय वा।
जायते पञ्चदस्थान्तु बद्धपुत्ता पतिवता॥
विद्या-खचणसम्पूर्णः सत्यवादी जितेन्द्रियः।
न्त्रात्रयः सर्वभ्रतानां षोड्स्थां जायते पुमान्॥

निप्रायच्णाहिवसनिषेधः ।

त्रत त्राहतुः ग्रञ्ज-सिखिती।

न दिवा मैथुंनं वजेत् क्षीवा ऋत्ववीर्यास्य दिवा प्रस्तयने ऋत्वायुषस्य तस्त्रात्यरिवर्जयेत्।

च्योतिः ग्रास्ते।

श्वस्पायुरस्पवीर्थां वा क्षीवीवाष्यच जायते। एवं प्रदुखते गर्भा दिवामेथुनसम्भवः॥

चन्तावधेतत् ।

ंबदाचायसम् ।

ग्रहमिधिनां जतमहन्यसंवेशम्हतौ ज्ञातार्थीव पर्वणीति। जहमी चतुर्दश्री पूर्णिमा श्रमावास्था रविसंकान्तियेति पर्व पर्वाचि पर्वानुहेचप्रस्तावे द्र्शितानि। तच ज्ञातार्थीव स्तियं नोपे-यादित्यर्थः। पैठीनिसः।

च्छतुसुपासीत तिसासपि पर्वाणि वर्जयेत् पुमांससुपपादयेत्। मनुः।

श्चतुकालाभिगामी स्थात् खदारनिरतः ग्रुचिः। पर्ववर्जे मजेसेनां न स्थती रतिकाम्यया॥

वसिष्ठोऽपि।

च्हतुकालाभिगामी स्थात् पर्ववर्जं। पर्वग्रहण्य कालान्तरोपलच्छार्थं। मनुः।

श्रमावास्थामप्टमीश्च पौर्षमाधौं चतुर्दशौं।
श्रद्धाचारी भवेचित्यमणृतौ सातकोदिजः॥
श्रद्धामावास्थासास्चर्याद्ष्यमी-चतुर्दश्योः पचयोर्नाणृतौ।
विष्णुः।

नाष्ट्रमी-चतुर्दशी-पञ्चदशीषु स्तियसुपेयात् न श्राद्धं शुक्का न दत्ता स्ततुषन्ध्ययोः।

ग्रिवरच्खे ।

दिवा जन्मदिने चैव न सुर्यान्मेथुनं बती। श्राद्धं दला च भुक्ता च श्रेथोऽथीं न च पर्वसु॥ सौरपुराचे।

प्राचिती पञ्चदगी श्रमावास्था चतुर्दगी।

जातारी भवेचित्यं जन्मर्चे च विभेषतः॥
वाराष्ट्रपुराणे वैष्णवं प्रकृत्य वराष्ट्र खवाच।

षष्ठ्यष्टमीममावास्थासुभे पचे चतुर्दशीं।
मैथुनं नैव सेवेत दादशीश्च मम प्रियां॥
तथा।

त्रश्रमाञ्च चतुर्द्ध्यां षष्ठ्याञ्च द्वाद्यों नृप ।
त्रमावाखां पञ्चद्यों मैथुनं यो न गच्छति ।
तिर्य्वग्रोनिं न गच्छेत्म मम खोकं हि गच्छति ॥
'त्राद्याञ्चतन्व दति रजोद्र्यनादारभ्य चतस्रोराचीर्वर्जयेत् ।
तथाच पैठीनिसः ।
प्रथमे न दितीये न दतीये न चतुर्थं त्राङ्गयेत ।
न्नन्ये लाजः ।

चानादारभ्य चतस्रो वर्जयेत्, पूर्वं तस्याः स्पर्धननिष्धेनैव गमनस्यापि निषद्धलादिति । तद्युक्तं । स्पर्धनिषधाद्धि स्पर्धात्मत्यवायः गमननिषधे तु तस्माद्पीति फलभेदात् । श्रतएव रजस्बलास्पर्धे गमने च भिन्नं प्रायस्वित्तमानातं ।

चतुः खाभाविकः स्त्रीणां राचयः षोड्ग स्तृताः । चतुर्भिरितरैः षार्द्धमहोभिः सर्विगहितैः ॥ इति मनुवचनविरोधाच खानादुर्ध्वं गर्हितरात्र्यसभवात् । तथाच कात्यायनः ।

रजखना चतुर्घेऽक्कि खानाच्छुद्धिमवाप्रुयात्।
"त्रवीक् पुनर्गर्हिता राज्यः सभाविन ग्रेषा ब्रह्महत्या खीणां
यिसामासि रजोदर्भनं यसावास जायते सोऽभिग्रसः" रत्यादिभिवीक्येर्गर्शत्रवणात्। तसाद्रजोदर्भनादारभ्य चतस्रोवर्ज्याः।

देवलेन तु तिस्रोराचयोवर्च्या दृत्युक्तं।

ऋगुद्धदिवसेस्रोतां मेथुनार्थं यदि ब्रजेत्।

ऋगुद्धदिवसेस्रोतां मेथुनार्थं यदि ब्रजेत्।

ऋगुः प्रजा च धर्मञ्च तस्य पुंसः प्रहीयते।

तस्माचिराचं दारान्वे पुष्पितान्परिवर्जयेत्॥

ऊर्धं चिराचात् सभव दृत्येने।

हारीतेनापि चतुर्थां राचौ गर्भाधानसुक्तं।

चतुर्थेऽह्रनि स्नातायां युग्मासु वा गर्भाधानवदुपेतं ब्रह्म गर्भं

सन्दधाति।

ततस्य विकल्पः य च व्यवस्थितः चतुर्घेऽहनि रजोनिवन्तौ विधिवैपरीत्ये तु निषेधः।

श्रतएव गोभिनः।

यदर्तुमती भवति उपरतश्रीणिता तदा सक्षवकासः।

तथाच मनुः।

रजखुपरते बाध्वी खानेन स्त्री रजखला। 'बाध्वी' गर्भाधानादिकर्मयोग्या।

मनुः।

नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्तियमार्त्तवदर्भने । रजमाभिष्ठतां नारीं नरस्य द्युपगच्छतः । प्रचा तेजोयग्रस्वनुरायुसैन प्रहीयते ॥ तां विमर्जयतसस्य रजमा समभिष्ठतां । प्रचा ससीर्यग्रस्वनुरायुस परिनर्द्वते ॥

देवसः।

त्रश्रद्धां दिवसेम्बेतां मैथुनार्थं यदि व्रजेत्। त्रायुः प्रज्ञा च धर्मस तस्य पुंसः प्रहीयते। तस्मात् चिराचं चाण्डासीं पुष्पितां परिवर्णयेत्॥ 'त्राद्यास्रतस दत्युपस्चणं एकाद्य्यां चयोद्य्यामपि निषिद्धसात्। तथाच मनुः।

त्रासासाद्यास्तत्रस्य निन्दितेकाद्यी तथा।
चयोद्यी च येषाः खुः प्रयस्ता द्यराचयः॥
श्रचेकाद्यी-चयोद्याद्यतोर्न पच्छ।
तथा।

निन्दाखाद्यासु पान्यासु स्तियोराचिषु वर्जयेत्।

ब्रह्मचार्थेव भवति यच तचात्रमे वचेत्॥

'निन्दाखाद्यासु' श्राद्यास्ततस्य एकाभी चयोदभी च एतासु

वर्सु श्रन्यासु श्रनिन्दिताखिष यासु कासुचिद्राचिषु स्तियोवर्जयेत्,

राचिदय एव स्तियोऽभिगच्छेदित्यर्थः।

देवनः ।

नाम्चाष्या दादमाहं खादेषोक्ता खतुधारणा।
दमाष्ट्री षट् च मेषाणां विधीयन्तेऽनुपूर्वमः॥
एतेष्विप यहं पूर्वं वर्जयिला रजखलां।
ग्रद्धां खातां ततो आर्थां बनेयुः पुचकारणात्॥
रद्ध नाम्चाष्यादीनां दादमादिचतुधारणवचनं गन्यलाभिमायं,
न खतुकाखाभिमायं, "खतुः खाभाविकः खीणां राचयः षोडम स्रताः" इति मनुवचनविरोधात्। "ग्रद्धां काखतः ग्रस्य इन्दा- विति चन्द्रवर्षे सित मघा-मूले विदाय गच्छन् सचलयुक्तं पुनं सच्चनयेदित्यर्थः।

च्योतिः ग्रास्ते।

पिश्चं पौषां नेक्तिञ्चापि धिष्णं
त्यक्षा नारीं सुप्रसनः प्रसन्नां ।

पुष्टां चामां पुनकामोहि गच्छन्

सन्नच्छं पुनमाप्तोति सम्यक् ॥

स्तियां तु सङ्गतः पिश्चे पौष्णे वा नेक्तिऽच वा ।

यः ससुत्पद्यते गर्भा न सन्नेमो गुणैर्युतः ॥

पुमान्निंगतिवर्षश्चेत्पूर्णघोड्गवर्षया ।

स्तिया सङ्गच्छते गर्भागये ग्रुद्धे रजस्यपि ॥

वीर्यञ्च साह्मापत्यं तयोर्न्युनाब्द्योः पुनः ।

रोग्यस्पायुरधन्यो वा गर्भा भवति नेव वा ॥

चत्यौगपद्ये तु गमने कममाह देवसः ।

यौगपद्ये तु तीर्यानां विप्रादि कमभो क्रनेत् ।

रचणार्थमपुनां वा ग्रहणकमभोऽपि वा ॥

'तीर्थं' चतुः, तद्यौगपद्ये, वर्षकमेण विवाहकमेण वा गच्छेदपुनां वा पूर्विमत्यर्थः ।

काय्यपः।

यौगपधे तु तीर्घानां विवाहकमग्री वजेत्। रचवार्घनपुनां वा यहणकमग्रीऽपि वा॥ इति॥ जन 'यहणकमः' चतुपहणकमः, एतच चतुगमनमावस्थकं। तथाच यमः।

चित्रसाताञ्च योभावां सिन्धी नोपगच्छति। घोरायां भूणहत्यायां युच्यते नाच संग्रयः॥ पराग्ररः।

ऋतुस्नाताञ्च योभार्था यिनधी नोपगक्कति। य गक्केस्नरकं घोरं ब्रह्महेति तथोच्यते॥ बीधायनः।

ऋतुस्तातान्तु यो भावां यसिधौ नोपगच्छति।

पितरस्तस्य तं मायं तस्मिन् रेतिय ग्रेरते॥

तथा।

नीणि वर्षाणृतुमतीं यो भार्यां नानुगक्ति। म तुन्यं ब्रह्महत्याया दोषम्बक्कत्यमंत्रयं॥ देवनः।

यः खदारानृतुद्धातान् सिवधौ नोपगच्छिति।
भूणहत्यामनाप्नोति गर्भप्राप्तिविनाम्यसौ ॥
सिवधानेऽप्यमक्तस्य न दोषः।
तथाच स्वत्यन्तरे।

यः खदारानृतस्वातान् खखः सन्नोपगच्छति। भूणहत्यामवान्नोति प्रजां प्राप्तां विनाधः सः॥ श्रव केचिदाज्ञः।

एतदजातपुत्रविषयं "जायभानो वै ब्राह्मणस्तिभिर्च्<mark>णवान् जायते</mark> ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पित्रभ्यः क एष वा-92 श्रृनुषो यः पुत्री यञ्चा ब्रह्मचारी वा" दत्यस्याः श्रुतेरेकपुत्रोत्या-द्नेनेव चरितार्थलात्।

**उत्तञ्च कूर्मपूराणे।** 

स्तुकासाभिगामी स्वात् यावत्पुचोऽभिजायते।
नतु पुचान्तरोत्पत्तिविधायिकायस्ति श्रुतिः "दग्रास्वां पुचानाधेसीति, सत्यं, यदीयं विधायिका स्वात् किन्तु वह्नपत्यप्रग्रंसार्था।
श्रुत्वे लाहः नैतद्जातपुच्चविषयम्।

एष्ट्या बहवः पुत्रा घद्येकोऽपि गयां त्रजेत्। यजेत वास्रमेधेन नीलं वा दृषसुत्मृजेत्॥

द्रत्यादिभिर्वचनैर्वे इपुदाश्रयणात् कूर्मपुराणवचनस्य लयमर्थः। स्वतुकाल एव यावद्गर्भसक्षवो भवति तावद्गन्तयं गर्भसक्षवे न गन्तयमिति।

गर्भमभविक्वानि सुत्रुते दर्शितानि।

मद्योग्टहीतगर्भायाः श्रमोग्लानिः पिपामा मिक्यखन्दनं ग्रक-श्रोणितयोरनुवन्धः स्कुरणञ्च योनेरिति ।

चतुकालगमनञ्च स्तीणामपावय्यकं।

चतुद्धाता च या नारी भर्त्तारं नोपगच्छति । तां गाममध्ये विख्याय भूणज्ञीन्तु विवासयेत्॥

तथा "यथा कामीत्यनेन श्रनृताविष स्त्रीणामिक्शानितक्रमेण गक्केदिति विधीयते।

गौतमः।

स्तानु पेयासर्वन वा प्रतिषिद्धवर्जं।

देवनः ।

स्तुकालेऽभिगमनं पुंचा कार्यं प्रयक्षतः । यदेव पर्ववर्जञ्च स्तीणामभिमतं हि तत् ॥ यत्तु बौधायनवचनं । स्तौ नोपेति योभार्यामनृतौ वोपगस्कृति । तुस्यमाञ्चलयोदीषमयोनौ यञ्च विञ्चति ॥ तिस्तीणामिस्काभावे वेदितयं । श्रव केचिदाज्ञः ।

वा प्रब्दो खतुगमने वैक खिकमाइ तत्र गक्कतोऽपि स्तीरचण-यामधें यखायादतावेव गक्केदिति, तथाच हेतुहकः "स्तियोरच्या-यतः खता इति, तद्युक्तं, यदि स्तीणामिक्कायां यत्यामपि न गमनं तदा "यथा कामी भवेदिति विहथते, वा प्रब्दः पूर्वीकानु-तुगमनापेचया, देधे चार्यन हेतुवप्रात् व्यवस्था, "स्तीणां वरमनु-सार्वित्येतत्पर्याकोचनयायेवमेवावगम्यते।

तथाच तैक्तिरीयके दन्द्रस्तियस प्रकृत्योक्तं।

ता त्रज्ञुवन् वरं रूणवामहा खिलया प्रजां विन्दामहै काम माविजनितोः सम्भवासेति तस्मादृलिया स्त्रियः प्रजां विन्दन्ते का समाविजनितोः सभावन्ति वरे। रूत्तं द्वासामिति ।

तथाच विशिष्टः ।

श्रिप च काठकैर्वचनैर्विश्वायते, श्रिप नः श्रोविजनिष्यमाणान् पतिभिः संयत इति स्तीणामिन्द्रदत्तो वरः।

चतुविश्रेषेण गमने कास्तविश्रेष उत्तः श्रायुर्वे है।

ह्य हादमन्ते तसान्ते ततः पचाहनोद्ये।

बेवेत कामतः कामं हेमन्ते शिशिरेऽपि च॥

यन्यान्तरे पूर्वार्द्धमन्यया प्रवते "प्रचेवसन्त प्ररहोर्माचे यीश-नदाचयोरिति ।

थाच ग्राह्मपेचया व्यवखेति।

त्रापस्तवः।

प्रवचनयुक्तीवर्षा-प्रारदी सेयुनं वर्जयेत्।

एतच समारुत्तविषयं।

त्रतएव ग्रीनकः।

श्रधीयीत समाद्यतो ब्रह्मचारिकच्पेन यथा न्यायमितरे जायोपेयीत्येकेऽपत्यं प्राजापत्यं तदिति ।

'तत्' जाचोपयोगनान्मा प्राजापत्यमित्यर्थः।

इति मैथुनकाखनिण्यः।

## श्रय पुंसवनकालः।

तच याजवस्यः।

चमः।

गर्भाधानम्हतौ पुंसः सवनं खन्दनात् पुरा । प्राग्मर्भचसनात्पुंसवनाख्यं कर्म कार्ष्यमित्यर्थः ।

ग्रहीतगर्भायां प्रथमे मासि दितीये ततीये वा घदहः पुंसा नचेंचेण चन्द्रमा युक्तः स्वादिति। धूंनचवाणि च रत्नकोग्ने दर्शितानि।

इस्तोमूलं अवणः पुनर्वसुर्म्हगिशास्त्रणा पुखः। पुंगंजितेषु कार्येष्वेतानि शुभानि धिष्धानि॥ 'धिष्णानि' नचत्राणि । प्राप्तिक लिएक हिंहि

वृह्रस्पतिः ।

पुंसवनं खन्दति शिशाविति ।

द्रित पुंचवनकासः।

7

# श्रयानवलीभनकालः। 🧼 🧰

पूर्व की सम्मानिवासं गा वि बार्च

ग्रह्नः ।

गर्भस्य स्कृटताज्ञानेऽभिषेकः परिकीर्त्तितः।

विष्णुः ।

गर्भस स्कृटताज्ञानेऽभिषेकः कर्म ।

सोमः ।

चतुर्चे गर्भनचणं।

त्राश्वलायनग्रह्मपरिभिष्टे ।

चतुर्चेऽनवसोभनं।

वैजवापग्टह्यं ।

श्रथ पुंसवनानवज्ञोभने करोति मासि दितीये हतीये वा पुरा खन्दत इति पूर्यमाणपचे यथा पुंसा नचनेण चन्द्रमा युक्तः खात्।

द्रत्यनवस्रोभनकासः।

## त्रय सीमन्तोन्वयनकालः।

तच जीगाचिः।

द्वतीये गर्भमाचे चीमन्तं कार्येत् श्रद्धपचच्च पुष्पाचे पर्वणि वा। चापसम्बः ।

बीमनोषयनं प्रथमे गर्भे चतुर्थे मासि।

वेजवापः।

च्चच सीमन्तीच्चयनं मासि चतुर्चे पञ्चने घष्टे वा ।

सोमः ।

वहे सीमनोस्थनं।

बाङ्यायनग्टह्ये।

यप्तमे मासि प्रथमे गर्भे सीमन्तीनयनं।

वृहस्पतिः।

मीमा बहेऽहमे मासि।

विष्णुः।

षष्टेऽष्ट्रमे मासि सीमन्तोन्नयनं ।

ग्रह-याज्ञवस्त्री।

षष्ठेऽष्टमे वा सीमनाः।

ग्रीनकः।

चतुर्चे गर्भमाचे घीमन्तोज्ञयनं षष्टाष्ट्रमयोर्वा पूर्यमाणपचे यदा पुंचा नचनेण चन्द्रमा युक्तः स्थात् ।

पुंनचनाणि पुंसवनकालप्रसावे दर्भितानि ।

गोभिषः।

त्राय वीमन्तकरणं प्रथमे गर्भ चतुर्घ मासि षष्टेऽष्टमे वा। ग्राह्मः। गर्भस्यन्दने सीमन्तोत्रयनं यावदा न प्रस्रवः। ज्योतिःग्रास्ते।

बीमन्तीन्यनं नुर्यानाचे षष्ठेऽष्टमेऽपि वा। पुत्रामर्चगते चन्द्रे बिलिम्ब्बवबोकिते॥ 🎺 🚧 मासे षष्ठेऽष्टमे वा बिलिन तद्धिपे ग्रीतगा चेष्टदृष्टे पुनामर्चीपयाते नरभवननवांश्रीदये कामिनीनां। कार्यां सीमन्तकर्भ चिद्यपितगुरी केन्द्रगे कीणगे वा कूरै: केन्द्र-चिकोण-व्यय-निधनविर्धर्भपृष्टिं करोति॥ गर्भपुष्पादिप्रब्दार्थाः प्रासादाद्यारस्थकाले दर्भिताः। एतच बीमन्तोबयनं चेचसंस्कारपंचे सहदेव कार्यं, यदाच हारीतः। यहात्मत्हात्यंस्काराः मीमन्तेन दिजस्तियः। यं यं गर्भे प्रसूचन्ते स गर्भः संस्कृती भवेत् ॥ गर्भसंस्कारपचे तु प्रतिगर्भमावर्त्तनीयं। तथाच विष्णः। **यीमन्तीवयनं कर्म न स्तीसंस्कार द्रायते।** केचिद्रभेख यंस्काराद्रभें गभें प्रयुद्धते ॥ श्रक्तत्वीमन्ताचाः प्रसवे तु सत्यवत श्राइ। खी यदाऽज्ञतसीमना प्रस्येत कथञ्चन। ग्रहीतपुषा विधिवत् पुनः संस्कारमईति ॥

इति सीमन्तोषयनकाषः।

# श्रय जातकर्मकालः।

तचच ग्रङ्कः ।

जाते जातकर्म ।

विष्णुः ।

जाते वे दारके तु जातकर्म ।

विष्णुः ।

यञ्चाते जातकर्म च ।

स्तोकविष्णुः ।

जातकर्म ततः कुर्यात् पुन्ने जाते यथोदितं । 'यथोदितं' खग्टच्चोम्नं, 'ततः' खानानन्तरं । तथाच संवर्त्तः ।

जाते पुत्रे पितुः स्वानं यसेसन्तु विधीयते । मनुः।

प्राङ्नाभिवर्द्धनात् पुंचो जातकर्म विधीयत इति । 'नाभिवर्द्धनं' नाभिच्छेदनं।

हारीतः।

प्राक् नाभिक्केदात् संस्कार-पुष्णार्थान् कुर्वन्ति किन्नायामा-ग्रीपमिति।

'संस्कारः' जातकर्म, 'पुष्यार्थाः' दानानि । वैजवापः ।

जनानी जनारं कार्यं जातकर्म यथाविधि

दैवादतीतकालचेदतीते सूतके भवेत्—इति ॥ एतचाप्रीचमध्देऽपि कार्यं। यदाइ प्रजापतिः।

त्रायौचे तु समुत्पचे पुत्तजना यदा भवेत्।
कर्त्तुस्तात्कास्तिकी ग्रह्माः पूर्वायौचेन ग्रह्मात ॥
व्योतिःयास्ते।

ख्दु-भृत-चर-चिप्रभेषु तारचये ग्रुभे<sup>(२)</sup>। गुरौ ग्रुकेऽथवा केन्द्रे जातकर्म च नाम च ॥

'स्ट्रूनि' चिचानुराधा स्गित्रिर उत्तराच्यं रोहिणी च। 'चराणि' पुनर्वसु-खाति-श्रवण-धनिष्ठा-श्रतिभणाः। 'चिप्राणि' इस्ताश्विनी-पुष्याः। 'भानि' नचचाणि। केन्द्रसु प्रासादाद्यारक्षकाले दिर्शितः।

द्दति जातककर्मकां ।

## श्रय नामवर्णवालः।

त्रव पाराभरः।

दग्रम्यासुत्याष ब्राह्मणान् भोजयिवा पिता नाम करोति। विष्णुपुराणे।

ततस्तु वाम सुरुते पितेव द्रममेऽइनि।

योमः ।

द्रमयां प्रकामनामकर्षं।

विष्णुः ।

<sup>(</sup>१) वारचयेऽपि चेति वः। । 93

त्रागीचव्यपगमने नामधेयं।

ग्रहः।

श्राभीचे तु व्यतिकान्ते नामकर्म विधीयते। याज्ञवल्का-वृहस्पती ।

श्रहन्येकाद्ये नाम।

यमः।

नामधेयं दग्रम्यान्तु दादम्यां वास्य कारयेत्। पुष्ये तिथी सुहर्त्ते वा नचने वा गुणान्विते ॥ इति । श्रव च पितुः कथश्चिवामकरणायोग्यले कार्येहिति विधीदते। त्रत एव प्रह्नः।

कुलदेवता-नचत्राभिषम्बद्धं पिता कुर्यादन्यो वा जुलरुद्ध दति। पितुः कथि इदयोग्यले श्रभावे वा कुल रहः कुरोत्, न तु योग्यस्य सद्भावे प्राग्दर्भितविष्णुवचनविरोधप्रसङ्गात् । ऋच केचित् 'कार्येत्' कुर्यादिति व्याचचते, तदयुक्तं, खचणायां कारणाभावात् । "पितेव कुर्यादिति वचनविरोधसापि परिपूरितलात्, लचणातस संकीचस युक्तलात्।

भविष्यत्पुराणे।

नामधेयं दग्रम्यान्तु नेचिदिच्छन्ति पार्थिव। दाद्यां परराची वा माचे पूर्णे तथापरे। त्राक्षदं गाइनि तथा वदन्येने मनी विषः॥

ग्टखापरिभिष्टे।

मननाइमराचे युष्टे मतराचे संवतारे वा नामकर्णं।

श्रच च खरुद्धानुसारेण व्यवस्था, येषां तु तच कासविशेषो नोक्त-स्तेषां विकस्प एव । तच तच पूर्वकासासभवेऽयुत्तरोत्तरो याद्धाः । व्योतिःशास्त्रे ।

म्हदु-भुव-चर-चिप्र-भेम्बेषासुद्येऽपि वा । गुरौ प्रज़िऽयवा केन्द्रे जातकर्म च नाम च ॥ म्हदादीनि नचचाणि जातकर्मकाले प्रदर्भितानि । केन्द्रप्रम्हार्थः प्रासादाद्यारभाकाले दर्भितः।

द्रति नामकर्णकाखः।

## श्रय निष्क्रमणकालः।

तच वाराइपुराणे।

दादग्रेऽहिन कर्त्तयं ग्रिगोर्निकामणं ग्रहात्। ग्रह्य-चिखितौ। त्रत ऊर्द्धे दतीये माचि निकामणिका। याज्ञवस्का-वृहस्यती।

मासे चतुर्यं कर्त्तवां श्रिशोनिक्रमणं ग्रहात्। तच किं कार्यामित्याकाङ्गायामाह जोगाचिः। त्रतीये वर्द्भगासे दर्शनमादित्यस्। यमः।

ततस्तृतीये कर्त्तवं मासि सूर्यस दर्भनं । विष्णुः । पतुर्चे माखादित्यस दर्भनं।

ग्रङः ।

चतुर्चे मासि कर्त्त्रं वालखादित्यद्र्यनं।

यमः ।

चतुर्धे मासि कर्त्तवं शिशोस्र इस दर्शनम् ।
श्रापि खग्रह्मानुसारेण व्यवस्था । येषान्तु ग्रह्मे कालविशेषो
न श्रूयते तैः सर्वे एते काला विकल्पेनोपादेयाः । तचापि पूर्वकालासभवे सत्युक्तरकालग्रहणम् ।

इति निकामणकाखः॥

#### त्रयानप्राण्यनवासः।

तच विष्णु-सोम-प्रह्ल-रहस्यति-याज्ञवस्काः। षष्टेऽन्नप्राप्तनं मासि यदेष्टं मङ्गलं कुले।

यमः।

ततोऽलगामनं मासि षष्ठे कार्यं यथाविधि । श्रष्टमे वाय कर्त्तवं यदेष्टं मङ्गलं कुले ॥

सौगाचिः।

षष्ठे मार्चेऽन्त्रप्राणनं जातेषु दन्तेषु वा पूर्णे वा संवत्सरे प्राणन-मर्द्धसंवत्सर रत्येने ।

श्रीचापि नामकरणवत्ख्यः चार्चात्सारेण व्यवस्था वेदितव्या। इत्यन्नप्राणनकालः।

# श्रय वर्णवेधवालः।

## च्योतिः ग्रास्ते।

कार्त्ति पौषमासे वा चैचे फाल्गुनकेऽपि वा ।
कर्णवेधं प्रग्रंसन्ति ग्रुक्तपचे ग्रुमे दिने ॥
पुंनचचे ग्रुमे चन्द्रे सुखे ग्रीमेंद्येऽपि वा ।
दिनच्छिद्र-व्यतीपात-विष्टि-वैधितवर्जिते ।
ग्रिग्रोरजातदन्तख मातुरूतक्षक्षसपिणः ।
सौचिको वेधयेत्कणौ सूच्या दिगुणसूचया ॥ दति ।
चलाश्वनी-खाति-पुनर्वसौ च
तिखेन्दु-चिचा-चरि-रेवतीषु ।
चन्द्रेऽनुकूले गुरू-ग्रुक्रवारे
कणौ तु वेधावमरेद्यलग्ने॥

'त्रमरेदाः' रहस्यतिः।

#### तथा।

पुर्येऽनुराधा श्रवणे च मैंचे
पौष्णादितौ लाब्दसवासवार्की ।

ग्रुव्यन्ति वेधादिक्जो भवन्ति
नो पौद्यते जातु ग्रिग्रः कदाचित् ॥

ग्रुव्यत्यर्कदिने दुतं ग्राग्रस्टित खादाईता कर्णयोः
सौरे बन्धुविभिन्नता श्रवणयोः षष्ठे सुते चुत्र्यति ।

दित कर्णवेधकालः ॥

# षय पूड़ाकर्मकालः।

तच योमः।

संवत्सरे चूड़ाकरणं।

विष्णुः ।

त्तीयेऽच्दे चूड़ाकरणं।

सौगाचिः।

हतीयवर्षस अस्त्रिष्ठे गते चूड़ां कारयेत्।

**रहस्यतिः**।

चूड़ाकका चिवार्षिके।

वैजवापः।

चिवर्षे चूड़ाकरणम्।

पारस्करः।

यंवत्सरस्य चूड़ाकरणं हतीये वाऽप्रतिहते।

मनुः।

चूड़ाकको दिजातीनां सर्वेषासेव धर्मतः। प्रथमेऽब्दे हतीये वा कर्त्तयं श्रुतिचोदनात्॥

षाञ्चायणग्रह्मे ।

संवत्सरे चूड़ाकमा हतीये वा वर्षे।

यमः।

ततः संवत्सरे हत्ते चूड़ाकर्म विधीयते। दितीये वा हतीये वा कर्त्तयं श्रुतिचोदनात्॥ श्रुष्ट-चिखितौ। हतीये वर्षं चूड़ाकर्षं पश्चमेऽपि वा।

ग्रञ्ज-याज्ञवस्क्यौ ।

चूड़ाकर्षं यथाकुलं ।

ग्रायकायनग्रह्मे ।

हतीये वर्षं चौलं यथाकुक्षधमं वा।

कौगाचिः।

ग्रञ्जपचस्य पुष्पाहे पर्वणि वा चूड़ाकरणम्।

वैजवापग्रह्मे ।

उदगयने त्रापृर्यमाणपचे पुष्पाहे चूड़ाकर्मे ।

ग्रायकायनग्रह्मे ।

उदगयने त्रापृर्यमाणपचे कब्याणे नचने चूड़ाकर्मे ।

न्रायकायनग्रह्मे ।

जन्माविध हतीये वर्षं चौलं पुनर्वमाविति ।

न्रामः।

श्राश्विनं श्रवणं खाती चित्रा पुष्य-पुनर्वस् ।
धिनष्ठा-रैवती-च्येष्ठा-स्ग-इस्तेषु कार्येत् ।
वार-नचत्रयोगेषु ग्रुभेषु करणेषु च ॥
इस्तत्रयं स्गिश्चिरः श्रवणत्रयञ्च
पुष्याश्विनी-ख-ग्रुभभानि पुनर्देशै च ।
चौरे तु कर्षाण हितान्युद्यचणे च
युक्तानि चोडुपतिना यदि श्रखतारा ॥
विषयविश्रेषः सर्वे नचने श्वेषः ।

तथाच ज्योति: ग्रास्ते ।

नृपाज्ञया ब्राह्मणसम्मते च

बन्धस्य मोचे क्रतु-दीचणे च ।

विवाहकाले स्टत-स्रतके च

सर्वेषु ग्रस्तं चुरककं तेषु ॥

'तेषु' नचनेषु ।

इति चूड़ाकरणकालः॥

# श्रय चूड़ाकर्मानिषिद्वकालः।

व्यामः।

नचने न तु कुर्व्वीत यिखान् जातो भवेज्ञरः। न प्रोष्टपदयोः कार्य्यं नैवाग्नेयेषु भारत। दाक्षेषु च सर्वेषु दुष्टतारन्तु वर्जयेत्॥ वारं प्रनैश्वरादित्य-भौमानां राचिमेव च। तिथिं प्रतिपदं रिक्तां विष्टिश्चेव विवर्जयेत्॥

इति चूड़ाकर्मनिषद्धकालः।

### श्रय विद्यारभकालः।

तच मार्कछ्यः।

प्राप्ते तु पश्चमे वर्षे श्रप्रसुप्ते जनाईने। षष्टीं प्रतिपद्श्वेव वर्णियला तथाएमीं॥ रिक्तां पञ्चद्योश्चेव सौरि-भौमदिनं तथा।

एवं सिनिश्चिते काले विद्यारम्भन्तु कारयेत्॥

पूजियला हरिं लच्नीं देवीं चापि सरस्कतीम्।

स्विद्यास्चकारांश्च खां विद्याञ्च विग्रेषतः॥

ततः प्रस्त्यविध्यायान् वर्जनीयान् विवर्जयेत्।

श्रष्टमीदितयं चैव पचान्ते च दिनचयं॥

श्रामीच दन्द्रयाचायां स्वक्तमे राष्ट्रदर्भने।

व्यतीते चायहोराचसुक्कापाते तथेव च॥ दति।

दति विद्यारभकालः।

## अयोपनयनकालः।

श्रव जोगाचिः।

सप्तमे वर्षे ब्राह्मण्खोपनयनं, नवसे राजन्यस्वैकाद्गे वैश्वस्य। बौधायनः।

गर्भादिसंख्या वर्षाणां तदष्टसेषु ब्राह्मणसुपनयेत्, तद्धिनेषु च राजन्यं, तस्माद्धिनेषु च वैद्यं।

ग्रह्व-चिखितौ ।

गर्भाष्ट्रमे ब्राह्मणसुपनयेत् राजन्यमेकाद्गे दाद्गे वैश्वम्। पैटीनसिः।

गर्भपञ्चसे ब्राह्मण्सुपनयेत् गर्भाष्टमे वा, गर्भेकादग्रे राजन्यं गर्भदादग्रे वैग्धं गर्भषोड्ग्रे वा।

देवलः ।

प्रथमं मातापित्थां गर्भाधानादिभिः संक्रतो गर्भाष्टमे वर्षे उपनयनार्षे भवति ।

मनु-ग्रंखी।

गर्भाष्ट्रसेषु कुर्वन्ति ब्राह्मणस्थोपनायनं। एकादमे चनियस्य वैष्यस्य दादमे स्टतं॥

विष्णुः।

गर्भाष्टमान्दे कुर्वीत ब्राह्मणखोपनायनं । गर्भखैकाद्भे राज्ञो गर्भख दाद्भे विष्यः॥

विश्वामिच-याज्ञवस्क्यौ।

गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे ब्राह्मणखोपनायनं। राज्ञामेकाद्ग्रे मैके विद्यानेके यथाकुलं॥

उपनयनं ब्राह्मणस्य गर्भग्रहणादारस्य जनातो वाष्टमे वर्षं कार्यं, एकेन सह वर्त्तते इति सेकं तिसान्नेकाद्ये दाद्य इत्यर्थः, एके ला-चार्या मन्यन्ते, यथाकुलं उपनयनं कार्यमित्यर्थः, श्रन्ये लेवं व्याचचते, कुलिस्तिया गर्भाष्टमादिव्यवस्थां केचिन्यन्यन्ते, श्रच केचिदुपनायन-ग्रन्देनेहोपनयनमिभधीयत इत्याद्यः, तद्युक्तं, उपनयन्तिषयप्रयो-जक्यापारस्थोपनायनप्रब्दवास्थलात् जचणायाञ्च कारणाभावात्।

त्रत एवाइ वुधः।

गर्भाष्टमे वर्षे वसन्ते ब्राह्मणा श्रात्मानसुपनाययेत । एकाद्भे खिचो ग्रीमे दाद्भे वैक्शोवर्षासु । तस्मादुपनायनादुपनयनसपि विधीयते ।

रुखतिः।

गर्भाष्टमेऽब्दे विप्रस्य चनस्येकाद्ये तथा।
वैष्यस्य दाद्ये वर्षे कार्यं मौच्चीनिवन्धनं ॥
उपनयनं प्रकृत्य प्रञ्च-सिखितौ।
दिजातीनां वसन्तो ग्रीमः प्रदितिकासः।
वसन्तोग्रीमः प्रदिति स्तत्वोवर्णानुपूर्वेष।
त्रापस्तम्यः।
वसन्ते ब्राह्मणसुपनयेत् ग्रीमे राजन्यं प्रदि वैष्यं।
तथा साधादयः पञ्च सासा उपनयने ग्राह्माः।
तथाच च्योतिःग्रास्ते।

माघादिषु तु मारेषु मौद्धी पञ्चस ग्रस्ते। एतच वर्णनयसाधारणं, तन युक्तं, तनैव।

चतुर्वसनाः ग्रुभदोऽयजानां
योग्गोनृपाणाच प्ररिद्याच ।

वतस्य बन्धे यदिवाखिलानां
साघादयः पञ्च भवन्ति सासाः॥

एतच धर्ववर्णेषु चातुविषयं। यत जन्नं रव्नकोग्रे।

यदि मासिविभेषेण सर्वन्येष्ठस्य पुनकः । उपनीतस्य विभस्य जड़लं स्टत्युरेव च ॥ यजुःग्रास्तिनां सर्वत एवोपनयनं पुनर्वसम्बग्रहणं नियमार्थता-

दित्युनं।

धर्मभाखे ।

चैचे वैशाखे वसनो च ।

तथाच श्रुतिः ।

मधुश्र साधवश्र वासन्तिकारृत यदा सीन-सेषयोर्वसन्तः ।

तथाच ज्योतिः शास्त्रे ।

स्रगादिराणिद्वयभानुभोगात् षड्र्न्नः स्युः णिणिरो वसन्तः। योषास्य वर्षा च ग्ररच तदत् इमन्तनासा कथितोऽच षष्टः॥

'सृगः' मकरः। बौधायनः।

मीन-सेषयोर्मेष-तृषभयोर्वा वसन्तः ।
काम्योपनयनकालमाह गौतमः ।
नवमे पञ्चमे वा काम्यं गर्भादिमङ्खा वर्षाणां ।
एतच बाह्यणविषयं ।
यदाहाङ्गिराः ।

ब्रह्मवर्चसकामस्य पञ्चमेऽन्देऽयजन्मनः । श्रायुःकामस्य नवमे कार्यं मौश्चीनिवन्धनं॥ मनुः।

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्थं विष्रस्य पञ्चमे । चिच-वैष्ययोस्त काम्योपनयनकासमाहाक्तिराः । षष्ठे तथा दाद्गे च राज्ञो दृद्धिवसायुषोः । ईष्हायुषोस्त वैष्यस्य श्रष्टमे च चतुर्दग्रे ॥

'ईहा' कथादिविषयचेष्ठा । श्रव पूर्वार्द्धन कम श्रादरणीयः । तथाच मनुः।

राज्ञी बलार्थिनः षष्ठे वैष्यस्येदार्थिने। उष्टमे ।

श्रय काम्या:, सप्तमे ब्रह्मवर्चसकामं, श्रष्टमे श्राय:कामं, नवमे तेजःकामं, द्रममे श्रवाद्यकामं, एकाद्मे दुन्द्रियकामं, दाद्मे पशु-कामं, एतच वर्णचयसाधारणं तदुपनयनानन्तरमस्य विधानादित्युकं तद्भाय्ये। तद्युनं। ब्रह्मवर्चसनामस्थेत्याद्यपूर्वप्रदर्शितमन्वङ्गिर-सोर्वचनविरोधात्तसात् ऋचाद्यविधिद्वयमत्राह्मणविषयसुत्तरन्तु वि-धिचतुष्टयं बाधकाभावाद्वर्णच<mark>यसाधारणमिति द्रष्टयं।</mark>

च्योतिः शास्ते।

इस्तचये पुष्य-धनिष्ठयोश्च पौष्णाश्व-मौम्यादिति-विष्णुभेषु । गस्ते तिथौ चन्द्रवलेन युक्ते कार्थे। दिजानां व्रतबन्ध-मोची ॥

ग्रर्सग्यतो समिपुतः ग्रग्धराताजः। खुरेते ऋग्यजुःसामायर्वणामधिपाः क्रमात् ॥ प्राखाधिपे विलिनि नेन्द्रगते तु मौज्ञी-बन्धस्तदीयदिवसेऽय सुखाप्तये च। श्रस्थिन् बलेन रहिते <mark>तु पुनर्दिजानां</mark> स्यादणीमद्भरद्गि प्रवदन्ति सज्ञाः॥

केन्द्र ग्रब्दो व्याख्यातः प्रामादाद्यारमाकालनिह्पणे।

च्छाच्ये ग्रुभितिषौ व्रतवत्थराधिवलेन खाद् दिवानां मौची-वत्थः स्नरभवेदमञ्च क्रियाष्टीनः<sup>(१)</sup>।

भवेकूरैर्जड़ेः पापः पाण्डु-यच्यामयान्वितः । मूर्खः ग्रजादिभोगेषु जमेणोदयवर्त्तिषु ॥ षद्वर्मकलवरधीः सुरराच्यपुच्यः खादीचितो धगुस्रतेऽतिसुखी धनी च। प्रधापकः प्रिमाते रविनेऽन्यसेवी राजोपजीव्यचिमरोचिष कर्कटखे॥ ग्रस्तास्त्रजीवी निपुणोवैष्यवृत्तिस्त जायते । कष्टकस्यायिनि चोणीनन्दने व्रतवन्धने ॥ गुरौ केन्द्रे गते ग्रुके नव-पञ्चमवर्त्तिन । चन्द्र-ग्रुकां प्रगे सर्वे सर्ववेदी भवेचरः॥ यप्तांत्रगे कतन्नोविषयात् साचाद्भवेगुरुट्रोची । विद्यार्थी ग्रीसमंयुक्तः षष्ठेऽष्टमगे व्यसुः ग्रिगिनि ॥ जीवे सार्के निर्मुणो वित्तहीनः कूरः सौरेञ्चान्यगञ्चापि सौन्यः। भानोः पुत्रे नाभाषः खा-च्कुक्रेन्दुः सौम्यवसर्वदा से<sup>(१)</sup>॥

## रत्नकोग्रे।

<sup>(</sup>१) इन्तचय इत्यादिः क्रियाचीन इत्यन्तः पाठः सर्व्येष्यसाख्यादर्श-प्रक्तिषु एकजातीय एव वर्त्तते परन्वयं सर्व्वां श्रे न परिश्रद्धः।

<sup>(</sup>२) सप्तांश्रम हत्वादिः सर्व्वदा मे इत्यन्तः पाठः खादश्रेपुस्तकानामः परिश्रद्धत्वेन न सन्यक् परिश्रोधितः।

नष्टे चन्द्रेऽस्तगे ग्रुके निरंग्रे चैव भास्करे।
कर्त्तवां चोपनयनं नानधाये गसग्रे ॥

राग्रेः प्रथमभागस्तितः सूर्यः 'निरंग्रः'।

चयोदगीचतुष्कञ्च सप्तम्यादिचयं तथा।

चतुर्थे काकिनी प्रोक्ता चष्टावेते गसग्राः॥

इत्युपनयनविद्यित-निषेधकासौ।

## श्रयोपनयनगौणकालाः।

तच मनुः।

त्रा वोङ्ग्राद्बाह्मणस्य साविची नातिवर्त्तते। त्रा दाविंग्रात् चचवन्थोरा चतुर्विंग्रतेर्विग्रः॥ त्राङयमभिविधौ।

त्राह वासः।

श्रीपनायनिकः कासः परः षोड्यवर्षिकः । दाविंग्रितिपरोऽन्यः खाद्यतुविंग्रितिमः परः ॥ श्रवन्तिमिहिरोऽपि । इन्दःसुपदाचरवद्य समुदाय उपनयनं । ब्राह्मणख गायश्रोपनयनं तखाश्रीकस्मिन् पादेऽष्टाचराणि एवं च समुदाये षोड्ग्रे वर्षे पूर्णे उपनयनं । एतद्याभिविधौ उपपद्यते । श्रखायितिकमे पातित्यं यत्तदाह यमः । साविचीपतिता ब्रात्याः परिहार्याः प्रयक्षतः ।

#### याज्ञवस्यः।

त्रा षोड्गाद्वाविंगाचतुर्विंगाच वसरात्। ब्रह्म-चच-विग्रां काल उपनायनिकः परः॥ त्रत ऊर्ध्वं पतन्येते सर्वधर्मवहिष्कृताः। मावित्रीपतिता वात्या वात्यस्तोमादृताः क्रमात् ॥

ग्रङ्ख-चिखितौ।

श्रा षोड़ग्राड्बाह्मणखानतीतः कालो भवति श्रा दाविंग्राद्रा-जन्यस्य त्रा चतुर्विं प्रादेश्वस्थातो निष्कान्तकासाः पतन्तीति सुतिः। पूर्वपूर्वीत्तरकाखातिकमेषु पतिता भवन्ति वात्याः।

### যান্ত্র:।

षोड्गाब्दानि विप्रख राजन्यख दिविंगतिः। विंग्रतिः सचतुद्दा च वैग्यस्य परिकीर्त्तिता। नातिवर्त्तेत साविची श्रत ऊध्वं निवर्त्तते ॥ विज्ञातवास्त्रवोऽयेते ययाकालमसंस्त्रताः। साविचीपतिता बात्याः सर्वधर्मविष्क्ताः॥

## गौतमः ।

मा षोड़गाद्वाह्मणस्य नात्ययः मा दाविंगात् चित्रयस मा चतुर्विगाच वैग्यस ।

बौधायनः।

श्रा षोज्ञाद्दाविंगाचतुर्विंगादनत्ययः ।

पैठीनिमः।

दाविंग्र-षोड्ग्र-चतुर्विंग्रतिसेत्यतीता विद्युकाला भवन्ति।

ब्राह्मण-चित्रविद्यासीट्काली व्याख्यातः। यमः।

न्ना षोड़ग्रात् तथा वर्षाद्वाह्मणस्थाकतातानः ।
साविची नातिवर्त्तेत त्रत ऊर्ध्वं निवर्त्तते ॥
न्ना दाविंग्रात् चिचयस्य चिष्टुप्च्छन्दो निवर्त्तते ।
न्रत ऊर्ध्वं चयोऽप्येते यथाकालमसंक्षताः ।
साविचीपतिता बात्या भवन्यार्थविगर्हिताः ॥

दत्युपनयनगौणकालः।

# त्रयानधायनिर्णयः।

तचानधायाध्ययने दोषमा ह लिखितः।

किद्राणितानि विप्राणां येऽनधायाः प्रकीर्त्तताः। किद्रेभ्यः सवति ब्रह्म ब्राह्मणेन यदर्जितम्॥ तत्कासे तस्य रचांसि त्रियं ब्रह्म यग्नोवसम्। सर्वमादाय गक्कन्ति वर्जयन्ती प्रितं फलम्॥

### ग्रहः।

किंद्रेय्वेवावतिष्ठन्ति ये केचित्युक्षादयः। तत्रस्या व्रन्ति तद्वस्त ब्राह्मणस्यान्यमेधसः॥ तत्काले तस्य रचांसि त्रियं ब्रह्म यग्नोवसं। सर्वमादाय गच्छन्ति येऽनधायेष्वधीयते॥

### हारीतः।

किद्राष्ट्रेतानि विप्राणां येऽनधायाः प्रकीर्त्तिताः।

रिंसन्ति राचसास्तेषु तस्मादेतानि वर्जयेत्॥ विष्णुः ।

यसादनधायादधीतवेदमाचं न फलप्रदम् तचानधायेऽध्ययने-नायुषः परिचयो गुर-प्रिययोश्च तसादनधायान् वर्जयेत्। इन्द्र-नारदसंवादे।

> श्रनधायेष्वधीयानान् ग्रक किंन इनिष्यसि । श्रमुरास्ते दुरात्मानो ब्रह्मद्वा ब्रह्मदूषकाः ॥ श्रनधायेष्वधीयन्ते न ते यान्ति खवैदिकं । स्ताः खगें न गक्कन्ति किंनारद न ते इताः॥

#### चमः।

किंद्राण्याक्षदिंजातीनां श्रनधायान् मनी विणः। किंद्रेभ्यः स्वति ब्रह्म ब्राह्मणेन यदर्जितं॥ श्रायुः प्रजां पश्चिधां क्षतिमत्यक्षतञ्च तत्। श्रनधायेष्यभ्यसता तेन ब्रह्म दतन्तथा॥

#### तथा।

त्रनधायेखध्यने प्रज्ञामायुः प्रजां स्तियः।

ब्रह्म वीर्थं त्रियन्तेजो निक्वन्ति यमः खयं॥

मन्त्रवीर्यचयभयादिन्द्रो वज्रेण हन्ति च।

ब्रह्मराचमतां याति नरतं न पुनर्भवेत्॥

त्रायुरस्य निक्वन्तामि प्रजां मेधां हराम्यहं।

य उच्छिष्टाः प्रवदन्ति खाध्यायान् वाष्यधीयते॥

त्रष्टमी हन्युपाध्यायं ग्रिष्यं हन्ति चतुर्दशी।

प्रकापती पि तिष्ठिक्त पर्वा पर्वाण वर्षयेत् ॥ प्रकापती पि तिष्ठिक्त पर्वा विद्याः सुपर्वस । तस्माद्धर्मार्थकामो वा नैताः पर्वस कीर्त्तयेत् ॥

मनुः।

श्वमावास्था गुरं हन्ति श्रियं हन्ति पतुर्दश्री। ब्रह्माष्ट्रमी-पार्णमास्था तस्मात्ताः परिवर्षयेत्॥

गौतमः।

श्रमावास्थायाञ्चाहोरानं ह्यहं वा यदा हे श्रमावास्थे तदा ह्यह-मनध्यायः ।

हारीतः।

प्रतिपत्सु चतुर्द्देम्यामष्टम्यां पर्वणोर्दयोः । म्बोऽनभ्यायेऽय सर्वर्यां नाधीयीत कयञ्चन ॥

सरत्यनारे च।

श्रीऽनध्याये मत्यय राचावनधायः एकानधाययुग्मेषु लपरराचे नानधायः त्रनधाययुग्मात् पूर्वदिनात्परराचे चेत्येके ।

पार्करः।

वाते श्रमावाखायामिति।

षर्वानधाये चुनिम्मित्यनुहत्तौ याज्ञवन्तः ।
पञ्चदम्यां चतुर्द्ग्यां श्रष्टम्यां राज्ञसूतने ।
च्छतुषन्धिस् भुक्ता वा श्राद्धिनं प्रतिग्रह्म वा ॥
'राज्जसूतने' चन्द्र-सूर्यीपरागे ।

श्रच च चिराचाकालिकाहोराचाणां विकल्पः।

## तथाच मनुः।

प्रतिग्रह्म दिजोविद्दानेको दिष्ठस्य केतनं।

श्वहं न कीर्त्तयेद्ब्रह्म राहोरन्यच स्त्रके॥

यावदेको दिष्ठसन्थी गन्थोलेपस्य तिष्ठति।

विप्रस्य विद्षोदेहे तावद्ब्रह्म न कीर्त्तयेत्॥

धूप-चन्दन-गन्धादि यावत्तिष्ठति तावदनधायः, 'केतनं' निम-न्त्रणं, एकसुद्दिश्य एकोहिष्टं।

## ग्रञ्जः ।

खपाधाये राजनि च श्रोतिये च स्टते सब्ह्यचारिणि चन्द्रा-क्योः राज्ञदर्भने प्रक्रध्यजप्रयतने श्राचार्ये च स्टते तिराचं। गौतमः।

श्रकालिकनिर्धात-भूकम-राज्ञदर्शनोल्कापातेषु स्त्रसन्धिषु ग-स्तास्त्रमिते श्रहमनधायमाज्ञः ।

'खत्यस्थिषु' खत्नां वयनादीनां यस्थिषु प्रतिपत्सु ।
तथाच रामायणे रामं प्रति इनुमदाखां ।
या खभावेन तन्बङ्गी लदियोगाच कर्षिता ।
प्रतिपत्पाठगीलख विद्येव तनुताङ्गता ॥
क्षोकगीतमः ।

प्रदेशि च चयोद्धां नाध्येयं प्रतिपत्तु च । त्रमावास्थाष्ट्रकायुखे सन्ध्ययोह्भयोर्षि । त्रमावास्थाप्रतिपदि चिप्रं विद्या प्रणस्थति ॥ श्रब्दथोः सन्धिः 'त्राब्दिकं', तद्गतं प्रतिग्रह्म चुनित्रमनधाय दत्यर्थः (९)। तथाच विश्वाष्टः।

फलान्यापिसला भच्या यचान्यच्छाद्विकं भवेत्। प्रतिग्रह्माप्यनध्यायः पाष्मास्याः ब्राह्मणाः स्वताः ॥ एतचैकोहिष्टव्यतिरिक्तविषयं तच पूर्वीदाइतमनुवचनेन चिरा-

चविधानात्।

गौतमः ।

त्राद्धिनामका सिकं भोकृषां प्रतिग्रही हणां च त्रहता सत्राहु-योगे च ततसाका लिका होराचयो विंक स्यः।

सरत्यन्तरे।

नवश्राद्वभुक्ती तु श्रवजर्णपर्यन्तं।

मनुः।

प्राणि वा यदि वाप्राणि यत्नि श्चिच्छा द्विनं भवेत्। तदालभ्यायनभ्यायः पार्खास्याः हि दि<mark>जाः स्रताः ॥</mark>

गुनातपः।

५ इट्यां चतुर्द्याम् हकासु महोत्ववे। प्रदोषे च चयोदम्यामष्टम्यां प्रतिपद्यपि ॥

पुराणात्।

मेधानामस्तयोदयां चतुर्याञ्चैव सर्वदा। सप्तम्यान्तु प्रदोषे तु न सारेकाणि कीर्त्तयेत्॥

<sup>(</sup>१) अत्राब्दिक प्रब्दयाखानेन पूर्वं बाब्दिक प्रब्द घटितः षाउः पतितः प्रतिभाति ।

प्रजापतिः ।

षष्टी च दादग्री चैव ऋईराचीननाडिकाः।

प्रदोषे न लधीयीत हतीया नवनाडिकाः॥

ऋईराचघटिकायां नेत्यर्थः। नवनाडिका निषायामिति ज्ञेयं।

'प्रदोषे' निशाप्रथमप्रहरे।

गौतमः।

निगायां चतुर्मुहर्त्तं।

एतच चयोदग्रीविषयं।

तथाचोग्रनाः।

चयोद्यां प्रथमांञ्चतुर्थामान् नाधीयीतेति ।

द्वः।

प्रदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासरतो न्येत् । यामदयं प्रयानस्त ब्रह्मस्याय कल्पाते ॥

त्रापस्तवः।

श्रावणां पोर्णमाखां श्रधायसुपासत्य मासम्पदीवे नाधीयीतेति।

उद्येऽस्तमये वापि सुज्जर्त्तचयगामि यत् ।

भेदितं तदहोराचं श्वनधायविदोविद्रिति॥

साम्यविषयमेतत्।

दिनान्तेक मुद्धर्मं या या तिथिः चयगामिनी ।

्त्रिस<mark>ुहर्त्ताधिका ह्येषा या तिथिर्दद्धिगामिनी ।</mark>

नचनं तिथिवद्गाद्यं विपरीतमथोद्ये ॥

इति वचनात्।

के चिदा इक्ष्मं क्षावद्गे दितना डिकाः ।
तावदेव लनधायोन तिकाश्रदिनान्तरे ॥
खपवास-त्रतादीनां तियीना इक्षयेव ते ।
चतुर्थ्यां पूर्वराचेषु नवना डिषु दर्भने ॥
नाध्येयं पूर्वराचे स्थात् सप्तमी च चयोदगी ।
श्रद्धराचात्परं स्थाचे दध्येयं पूर्वराच के ॥

नाधीयीतेत्वनुदत्तौ ग्रङ्खः।

श्रष्टम्यां प्रदोष इति ।

पैठीनिसः।

प्रदाकात् । प्राणात् ।

महानवमी दादशी च माघसासस्य सप्तमी। प्रपठन्तं तथा कृष्ण भुवं विद्या विनाशयेत्॥ नृसिंहपुराणात्।

महानवस्यां दादम्यां भरण्यामि चैव हि। तथाचयहतीयायां भिष्यं नाधापयेदुधः। माघमाचे तु सप्तस्यां रथाख्यायान्तु वर्जयेत्॥

'महानवमी' श्रश्चयुक्शक्षपचस्य। 'महादाद्गी' कार्त्तिकशक्षपचस्य। स्यत्यन्तरे।

भाइपदे मधा-भरक्षोरनधायः समयक्ष्योरेकाद्गी-दादक्षोस्य न्याधाढी-कार्त्तिकी-फाल्गुनीसमीपस्यदितीयास न न्यपरपचान्ते तथा दितीयायां च।

नाधीयीतत्वनुहत्ती गौतमः।
कार्त्तिन-फाल्गुन्याषाढीपौर्णमाषीप्रश्वितित्रराविमत्वर्थः (१)।
प्रष्ठकाप्रब्देनाष्टकाकर्माङ्गभ्रतसप्तम्यादि चिरावसुपलच्यते।
प्रवाष्टकां मघान्तामेवानध्यायनिमित्तामेवाङः।
पैठीनिषः।
प्रौष्ठप्रभ्रतयः कृष्णे भवास्तिचोऽष्टका मार्गिप्ररःप्रस्तव द्रत्येके।
प्रौनकस्त ।
हेमन्त-प्रिप्रियोश्चतुर्णामपरपद्याणामष्टमीव्यष्टका द्रत्याह ।
मनुः।

श्रष्टकासु लहोराचस्वनासु च राचिषु । नारदीये ।

श्रयने विषुवे चैव ग्रयने बोधने हरे: ।
श्रनधायस्त कर्त्तव्यो मन्तादिषु युगादिषु ॥
मन्तादयो युगादयञ्च तित्रिणये दिर्गिताः ।
निग्नादयं दिवा रात्रौ संक्रमे दिवसदयं ।
श्रनधायं प्रकुर्वीत यावत्सोपपदा तिथिः ॥

तथा।

सिता ज्येष्ठे दितीया तु त्राश्विने दममी सिता। चतुर्थी दादभी माघे एताः सोपपदाः स्टताः॥ चहमित्यनुवृत्ती याज्ञवल्काः।

<sup>(</sup>१) ईटम्चाखानेन पूर्वं गौतमात्तः पाठः विपिकरप्रमादात् पतितः इखनुमीयते ।

उपाकर्भणि चोतार्गे खगाखात्रोत्रिये सते इति । सारायनारे।

वेदसमापने प्रथमसन्धास तदहोराचं परेद्युरनधायः, दितीया-दिसन्धास त द्युनिगं काण्डोपक्रमणे वामादकस्य काण्डसमापने वापित्कस्य मनुष्यप्रकृतीनाच्च देवानां यजुर्भुक्तेत्येकपर्युषितेसाण्डुलैरा-समासेन वानधायेन, तथौषधिवनस्यतिमूलफलैर्यस्काण्डसुपायं कुर्वीत यस्य वानुवाक्यं कुर्वीत न तदहरधीयीतोपाकरण-समापनयोख ।

मनुः।

यथाप्रास्तन्तु क्षतिवसुत्तर्गं क्रन्दमां विहः।

विरमेत् पिचणीं राचिं यदायेकमहिनंप्रम्।

उपाकर्मणि चोत्तर्गे चिराचं चपणं स्थतिमिति॥

उभयतोदिवसा राचिः पिचणी, एतेषां पचाणां खग्रद्धानुसारेण व्यवस्था।

मनुः।

विद्युत्स्तनितवर्षेषु महोष्णानाञ्च संप्तवे । श्राकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरव्रवीत् ॥

एतेषु विद्युदादिषु प्रत्येकमाकालिकं निमित्तकालादारभ्य श्रापरेद्युद्यावत् ष एव कालस्तावदनधाय दत्यर्थः। श्रन्न विद्युदादिन्त्रये वर्षाभ्योऽन्यन सन्ध्याकालेऽनधायः।

यदाइ स एव।

एतानभ्युदितान् विन्द्यात् यदा प्रादुष्कृताग्निषु । तदा विन्द्यादनध्यायं त्रनृतौ चाश्वदर्भने ॥ 'प्रादुष्करणं' विस्रणं, तेन न सन्ध्याकासस्यणा । श्राकास्त्रिकेत्यनुरुत्ती गौतमः ।

सन्यित्ववर्षविद्युतस्य प्रादुष्कृताधिषु उस्कायां च सर्वदाकाशिक एवानध्यायः ।

यदाचापस्तमः।

<mark>ज्यायामम्युत्पाते च धर्वासां विद्यानामाकास्तिकः।</mark>

मनुः ।

चौरैरुपद्रुते ग्रामे मंत्रासे चाग्निकारिते। श्राकालिकमनध्यायं विन्द्यात्सर्वाद्घतेषु च॥

'श्रद्धतेषु' रुधिरवर्षेषु ।

यथा इविश्वाहः ।

दिक्पर्वतानां दाहाखेदभङ्गपपातेषूपल-क्धिर-पांग्रुवर्षेखाका-लिकं। एतत् प्रवलपांग्रुविषयम्।

याज्ञवक्याचननात्का किकानधायप्रतिपादकमन्पपांश्रुविषयं। स्मृत्यन्तरे।

श्रम्युत्पाते चाकालवृष्टी चाकालिकोऽनध्यायः।

ग्रह्नः ।

निर्घात-स्विगोल्कापात-दिग्दाइ-पांग्य-ग्रोणित-मांसास्थि-क-सद्धिलाज-गौरवर्षेषु खल्ययनं क्षलाभ्यञ्जनाकुष्टवान्तश्रमदुःखप्तद र्घनेम्बेको दिष्टसूतकम्टतकेम्बाद्यं प्रायस्थित्तं क्षला ब्राह्मगमनेष्यादीनि दत्त्वानुज्ञापाधीयीरन्।

विदुदादिचययोगपद्ये तु ऋहमनध्यायः।

तथाच चिराचिम्यिनुष्यतौ गौतमः।
वर्षविद्युत्द्वनियमुषिम्पात दित।
एतद्विषाकाखादन्यच।
यदाचापसम्बः।

विद्युत्सनियमुरिष्यपत्ती यन समिपातेषु श्रह्मनधायः यावद्भमिर्युदनेत्येने<sup>(१)</sup> एनेन दाम्यां चैतेषामानासम् ।

श्रव भरदाजोऽपि।

श्वम्युत्पाते पांग्र्वर्षे ग्रामेऽनध्ययनं भवेत् । श्राकालिकं चिराचन्तु सविद्युत्स्तनियत्नुके ॥ पैठीनसिः।

एकादग्रा हं भुक्ता राचाविन्द्रधनुर्दृष्टा वज्रपतनादाचार्यमरणात् सूर्याचन्द्रमसोरूपञ्चवात्केतुद्र्यन-निर्घात-भूमिचलनोदकेष्वेकस्मिन् चिराचं। श्रोचियमरणे सन्ध्यास्त्रमिते करकापतने नीललोहित-प्रादुर्भावे च।

यदा तु वर्षास्त्रेव सन्ध्यायां विद्युत्स्त्रनितञ्च तदा सन्धोतिर-नध्यायः ।

तथाच मनुः।

प्रादुष्कृतेष्वग्निषु तु विद्युत्स्तिनितिष्यने । सञ्चोतिः स्वादनधायः प्रेषे राचौ यथा दिवा ॥ प्रातःसन्ध्यायां निमित्तोत्पादे सञ्चोतिर्यावसूर्यस्वावदेवानधा-

<sup>(</sup>१) यावद्रभूमिरत्यनुदनेत्वेन इति ख॰।

योदिवैवेत्यर्थः । श्रपरस्थां तु यावन्नचत्राणि तावदेव । 'ग्रेषे' वृष्टी, यथा दिवानधायस्तया रात्रावपीत्यर्थः ।

हारीतः खनिते विशेषमा । सायंसन्ध्याखनिते राची नाधीयीरन्, प्रातःसन्ध्याखनिते वहीराचम् ।

त्रापस्तवः।

सन्धी घनस्ति राची खप्तपर्यन्तं विद्युत्युषि यावता वा कृष्णा रोहिणी वा सपंते प्रम्याप्रासादिजानीयादेतस्मिन् काले विद्योतमानायां सप्रदोषमहरनध्यायोऽक्लोऽपरराचे स्तनियत्नुनार्द्धरा-चादित्येके गवाञ्चावरोधा दति।

'सन्धो' त्रहोराचसिखिलचितकाले, 'घनस्तिते' सेघधाने, रात्रिमनन्तरां नाधीयीत 'खप्तपर्यन्तं' खप्तान्तं यावत्, त्रन्येद्युद्द-त्यानादित्यर्थः। 'उषि अं उषस्परराचे, 'विद्योतमानायां तिद्युतिः', त्रयवा प्रम्यास्त्रपासपरिमिते देशे स्थिता गौः कृष्णा लोहिता वा सर्पते यदा तदा प्रदोषसहितमहरनधायोऽक्कोऽपरराचे स्तनियत्नुना गर्जितेन निमित्तेन सप्रदोषमहरनधाय द्रत्यर्थः (१)।

निर्घातादिषु वर्षाखाकालिकोऽनध्यायो मनुनोक्तः। निर्घाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपवर्जने। एतानाकालिकान् विन्ह्यादनध्यायानृतावपि॥

<sup>(</sup>१) खापक्तम्बग्रस्थादुड्वृतः पाठः तद्याख्यापाठख खादर्शानुरूप एव सुदितः, परन्वयं न सम्यक् परिश्रद्धत्वेन प्रतिभाति ।

'निर्घातः' श्रान्तरिचोध्वनिविश्रेषः, 'च्योतिषासुपसर्जनं' सूर्या-चन्द्रमसोः परिवेषः, ग्रह्युद्धादि वा।

याज्ञवल्यः।

सन्ध्यागर्जितिनिर्घानस्कम्पोल्कानिपातने।
समाप्य वेदं द्युनिप्रमारखकमधौत्य च॥

'द्युनिग्रं' श्रहोराचं। ततश्चाकालिकाहोरावयोरच विकल्पः।
यन्तु सनुवचनं।

ग्रक्रध्वजनिपाते च उल्कापाते तथैव च । श्रनध्यायस्त्रिराचन्त् भूमिकम्पे तथैवच ॥ दति ।

तदुक्का-विद्युतोः षद्दभावे वेदितद्यं, उक्का-विद्युत्समापे विराचं, "कर्णश्रवेऽनिले राचौ दिवा पांग्रुपमूहने। एतौ वर्चावनध्यायावध्या-यज्ञाः प्रचचते"॥ कर्णमन्तरेण श्रवणाषभावादितिशयोऽच विविचितः, दिवा वातषमूहन इति वा पाठः।

याज्ञवल्यः।

या हं प्रेतेष्वनध्यायः प्रिष्यर्तिगुर-वन्धुषु ।

गुरुरचाचार्यान सुख्यः तच द्याहिवधानात्, "चिराचमाइन् राग्रीचं त्राचार्यं संस्थिते सित"। बन्धवीचासिपण्डा याद्याः सिपिछिषु द्याहिविधानात्।

शिव्यर्तिगादिषु विषष्ठेनाहोरात्रमुतं।
श्वाचार्यपुत्तशिव्यभार्याखहोरात्रमृतिगयोनिषम्बद्धेषु।
'श्रयोनिषम्बद्धाः' मातुलादयः।
श्रहोरात्रमित्यनुदृत्तौ गोभिलः।
51-3

सब्रह्मचारिणि प्रेते प्रेते स्वामिषताविति ।
स्वत्यन्तरे प्रवानुगमनपरिचरणेषु चकोर् प्रवदर्भने चार्होराचं।
यमः ।

न गर्जिते नास्तिमिते तथा चटचटायिते।
न चन्द्रार्कीपरागे तुन राज्यसने तथा।
समानिवद्ये च स्टते तथा सब्रह्मचारिणि॥
श्वादीनामध्येटमध्यगमनेन गौतसेनानध्ययनसुक्तं।

श्रन्तरा गमने पुनरूपसदनं नकुलसर्प-मण्डूक-मार्जाराणां श्रह-सुपवासी विप्रस्थ प्राणायामी घतप्राश्रनं चेतरेषां स्वश्रानाध्ययने चैवं येन केनचिदन्तरा गमने क्षते उपसदनं कार्थं।

'उपसद्नं' पाणिना पाणिसुपसंग्रह्मेत्यादिना यत्रत्यहं विहितं पुनस्तदेव कार्यं, श्वाद्यन्तरागमने श्रिक्योपाध्याययोस्त्यहसुपवासाः सहवासौ भवतोऽपि चिराचमेव।

तथाच हारीतः।

श्व-गोमायु-मार्जार-मर्प-नकुल-मूषिकानुदृत्तावेतेषासेवाधीया-नानामन्तरा गमने चिराचसुपवासः श्रवञ्च विनिवसेदित्युक्तलात्। तथाच श्रवस्मनधायः।

च्यहसुपवासासमर्थे तु वसिष्ट श्राह ।

मार्जार-नकुल-व्याघ्राणां लहोराचमचाभोजनिमिति प्रकृत उप-वासः मार्जारान्तरगमने एतं प्राग्ध श्राहमुपवसेत्।

त्रापस्तम्बः चाण्डालादिव्यवाये वण्तासमनध्ययनमारः। चण्डाल-खपाक-ग्राम्य च वण्तासान् त्रमधाय दत्यनुवर्त्तते। हस्तिव्याच्रयोस्तन्तरा गमने संवत्सरमनधाय द्रत्याह स एव। यदि हस्ती संवत्सरो व्याचस्त्रयेव च। याज्ञवल्काः।

पश्चादिगमनेनाहोराचमनध्ययनमाह ।

पश्च-मण्डूक-नकुल-श्वाहिः मार्जार-मूषकैः ।

कृतेऽन्तरे लहोराचं प्रक्रपाते तथोच्छ्रये ॥

प्रक्रपातोच्छ्रयकालश्च पूर्व्वं दर्प्रितः ।

पुराणात् ।

मासि भाद्रपरे राजन् ग्रक्रयष्टिप्रवर्त्तनं। जत्यापनं प्रसिद्धं यत् तदानधाय उचाते॥ मनुः।

पद्य-मण्डूक-मार्जार-श्व-सर्प-नकुलाखुभिः। श्रन्तरा गमने विन्द्यादनध्यायमहर्निष्रं॥

त्रान्ये लाइः।

काको लूक-कुकुट-मूषक-मण्डूका चन्तरागमने सित दिनदितयं दिनान्ते राची चेद्राञ्चन्तमनधायः। ग्रुद्र-मूषक-सर्प-नकुलादी श्रहोराचं श्व-मार्जारयोश्च, प्रथमाध्यये तु श्व-नकुल-सर्प-मण्डूक-मार्जाराणां श्चहमुपवासो विप्रवासञ्च। श्रारण्डमार्जार-सर्प-नकुल-पञ्चमजात्यादी चिराचं। खर-वारा हो द्वादिचण्डा लादिसूतिकोद-च्योत्सवादी मासं। श्रवि-गवयाजा दिव्याप्त-ना स्विकादी चिमासं। गज-गण्ड-सारस-सिंह-व्याप्त-महापापि-कृतप्तावेचणमनधायः, खा-ध्यायस्य प्रवचने प्रवर्त्तमानेऽन्तरा गतौ श्राधि-व्याधि-स्त्यु-विप्त-

# पापानि गुरु-शिखयोः।

### स्रात्यनारे।

सर्वकुत्सितगन्धे च परिखाते सभास च ।

श्रभ्यङ्गे खानकाले च महावेदेऽतिकम्पने ॥

गो-विप्ररोधने सर्वराष्ट्रेषु श्राद्धपङ्किषु ।

श्राल्मलस्य मधूकस्य कोविदार-किपत्ययोः ।

स्रेमातकस्य च्छायायाञ्चेति तात्कालिकान्विदुः ॥

#### याज्ञवल्काः।

य-क्रोष्टु-गर्दभोलूक-साम-वाणार्त्तनिखने।
त्रमेध्यप्रवस्द्रान्यस्प्रप्रानपतितान्ति ॥
देग्रे ग्रुचावात्मनि च विद्युत्स्तनितसंग्नवे।
शुक्तार्द्रपाणिरक्षोऽन्तरर्द्धराचेऽतिमास्ते॥
पांग्रुवर्षे दिग्रां दाचे सन्ध्यानीचारभीतिषु।
धावतः पृतिगन्धे च ग्रिष्टे च ग्टइमागते॥
खरोष्ट्र-यान-इस्त्यय-नौ-वचेरिणरोहणे।
सप्तिचंग्रदनधायानेतांस्तात्कास्तिकान् विदुः॥

श्वादीनां ग्रब्दे श्रूयमाणे तावत्कालमनध्यायः, 'क्रोष्टा' गोमायुः, सामग्रब्दे तु स्रग्यजुषोरनध्यायः ।

### यदाह यमः।

सामग्रब्देनग्-यजुषी .मारुते वाति चायति। मनुरपि।

सामध्यनी ऋग्यजुषी नाधीयीत कदाचन ।

श्रव हेतुमाह।

च्छावेदो देवदेवत्यो यजुर्वेदसु मानुषः।

सामवेदः स्टतः पि**त्रास्तसात्तसात्रहार्यर्भनः** ॥

श्रिक्षाः ।

याप्रानिकानां देवानां सामवेदेन नित्यप्रः।

क्रियते यजनं यसात् तसात् तसायु विर्ध्वनः ॥

त्रर्थवादमात्रमेतत् । जन्म जन्म जन्म किन्नि

तदाह स एव।

यसात् ध्वनिरमूर्त्तीऽचं सुखार्थी नैव विद्यते। तस्य तस्यान्त्रिदानमाचं प्रोक्तमिद्मर्थवादेन निदानं प्रतिषेध-

निमित्तमाचं।

एवन्द्रगाहिनिस्तने सामामनधायः।

तथाचापस्तम्बः।

ग्राखान्तरध्वनौ च सामामनधायः।

'वाणः' वीणाविश्रेषः । 'श्रार्त्तः' दुःखितः । 📁 🊃

मन्रपि।

नी हारे वाण्यब्दे च सन्ध्ययो हभयोरपि।

'नीहारे' ध्मिकायां।

गौतमः ।

वाण-भेरी-स्टङ्क-गर्दार्चप्रब्द्षु ।

'गर्दः' प्रकटं।

श्रनधायानुहत्ती <mark>बौधायनः।</mark>

नृत्य-गीत-वादित्र-हितग्रन्थेषु तावन्तं कालमार्त्ते च । गोभिलः । गीत-वादित्रहितानि वा तेषु तत्तत्कालं । त्रापस्तवः ।

श्व-गर्दभनादाः ग्रांखाद्यक-दिन्ति-काको जूक्यञ्दाः पृथुवादिच-ग्रव्हा रोदन-गीतमामग्रव्हाञ्च एतेषु तत्कालमनध्यायः। श्वमेधादीनां 'त्रन्तिके' समीपे, 'त्रन्याः' ग्रह्रनिक्कष्टाः।

विष्णुरपि।

न श्र्ट्र-पतितयोः समीपे न देवायतने सामाने चतुष्यये श्रुची-दंकानो पीठोपहतपादोनाचानो न विरुक्तोनाजीर्णः ।

प्रचेताः।

चतुष्यय-महापथसंक्रमोद्यानेषु न देवसमीपेऽधीयीत। मनुः।

नाधीयीत सामानाने ग्रामान्ते गोवजेऽपि च । विस्ता मैथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिग्रह्म च ॥ 'श्रनः' समीपं, 'मैथुनं वासः' येन सह मैथुनमाचित्तं तद्दासः परिधायेत्यर्थः, एतद्निर्णिक्तवासोविषयं ।

त्रतएव यमः ।

वासस्यपि द्यानिर्णिके मैयुनाचरिते सदा। वसिष्ठः।

मधुनव्यपेतायां प्रय्यायां वाससा मैथुनव्यपेतेनानिर्णिक्तेन ग्रामा-नारे हर्दितस्य हर्दिते लहीराचमनध्यायः । गौतमः।

सक्लोपा हित-वेदसमाप्ति-क्हर्दि-श्राद्ध-मनुख्यक्<mark>च-भोजनेव्यहो</mark> राचं। ऋम्यृत्यातः 'डपाहितः', 'मनुखयज्ञः' याचादिनिमत्तं गाम-भोजनं । मनुखप्रस्तीनाञ्च भुक्ती चाहोराचं खप्नानामित्येके ।

चतं प्राय्य वाधीयीतेत्या हापस्तम्वः । क्रदे यिला खप्नानो सर्पिर्वा प्राग्य । 'खप्तान्नं' त्रोदयादित्यर्थः । मनुः।

नित्यानधाय एव खार्यामेषु नगरेषु च। धर्मनेपुर्णकामानां पूतिगन्धेषु सर्वतः॥

ये ग्टहीतविद्याखे धर्मनेपुष्यकामाः, इतरे विद्यानेपुष्यकामाः तेषां यामेऽयध्ययनं विरुद्धं।

त्रतएव वसिष्ठः। 🥌 🥛 नगरे तु कामं गोमयपर्युचिते परिखिखिते वेति। त्रतएव मनुराह.

त्रन्तर्गतप्रवे यामे ट्रष्णस्य च मिन्नधौ। त्रनधायोहचमाने समवाये जनस च ॥ 'तृषतः' श्रनाधार्मिकः "न शृह्जनम्<mark>षिधाविति शृह्यविधा-</mark> नेऽध्ययनस्य तेनेव निषिद्धलात्।

वसिष्ठोऽपि। सन्ध्याखाग्रीचे दिवाकीर्चन इति। 'दिवाकी चर्चन्ते' चाण्डालगामे नाधीयीतेत्वर्थः। गौतमः।

नित्यमें नगरे।

प्रचेताः।

चतुष्यय-महापथेषु राजोद्यानेषु न देवसमीपेऽधीयीत।

गौतमः।

यागान-गाम-महापथाग्रीचेव्विति ।

स्मग्राने तु विशेषमाद्यापस्तम्वः।

आगाने सर्वतः ग्रम्पाप्रासाद्ग्रासेणाध्यवसिते चेत्रेण वा नान-धायोज्ञायमाने तु तस्मिनेव देग्रे नाधीयीत । आगानवत् चुद्र-पतितौ समानागार दत्येके । श्रद्रायान्तु प्रेचण-प्रातप्रेचणयो-रेवानध्यायः । तथान्यस्यां स्त्रियां वर्णव्यतिकान्तायां सेथुने विद्युत्-स्त्रम्बस्त्नितसंग्रवे ।

> न रचस्वो न तीर्थस्थो नापा नोषु सभास च। बद्धमंकीर्णमध्ये च नाधीयीत कदाचन ॥

ग्रह्नः:।

नाधीयीतासियुक्तोऽपि यानगी न च गोगतः। देवायतन-वल्मीक-अग्रान-वनम्त्रिधी॥

मनुः।

नाधीयौताश्वमारूढ़ो न टचं न च हिस्तनं ! न नावं न खरं नोष्टं नेरिणस्थोन यानगः ॥ ग्रयानः प्रौढ़पादश्व कला चैत्रावसिक्यकां । नाधीयौतामिषञ्जग्धा स्तकान्नाद्यसेव च ॥

न विवादे न कलाई न सेनायां न सङ्गरे। न भुक्तमाचे नाजीर्षे न विमता न स्तके ॥ 'देरिणं' कषरं। 'प्रौढ़पादः' श्रवसक्यिका-जान्वोर्मध्यस्य च वस्तादिना वेष्टनं। 'भुक्तमाचे' यावदाईपाणिरित्यर्थः।

खदके तु न धर्माधें जपनिषेध: किं तर्हि अपूर्वग्रहणार्थं, एते लादरार्थाः, नान्धेव्यनध्यायेषु मानसाभ्यनुद्यति केचित्। श्रपरे तु मान्समन्विक्कृन्ति ।

तथाच बौधायनः। श्रन्येषु चाङ्गृतोत्पातेव्यनध्यायोऽन्यत्र मानसात्। 'मानसः' विजन-मर्णयोरनधायः। मनुः।

खदके अध्यराची च विष्मूचे परिवर्जयेत्। विच्छिष्टः श्राद्धभुक्तौ च मनसापि न चिन्तयेत्॥ गौतमः

ऊर्ड भोजनादुत्सवे प्राधीतस्य च उत्सवे उपनयनादूर्धं भोजनादहोराचमनधायः।

'प्राधीतस्य' ऋध्ययने प्रथमं प्रवृत्तस्य, भोजनादूर्द्धमनुत्सवेऽपि व्याजीयीत, सम्रा क्षेत्रियाणाणां त्रीम पूर्ववदनधायः ।

स्रत्यन्तरे।

ग्रोभनग्रहे ग्रोभनदिवसे वानधायः विवाह-मौज्ञीबन्धन-प्रतिष्ठोद्यापनादिषु मार्जनमंमार्धः मपिष्ड-सगोत्राणामनध्यायः। यज्ञे चानुबन्धात् ऋलिजामाचार्याषाञ्च ।

मनुः।

पांग्रुवर्षे दिशां दाई गोमायुविदते तथा।

श्व-खरोद्रे च दवति पङ्कौ च न पठेत् दिजः॥

यमः।

शिवारतं तथा श्रुवा सन्ध्ययोर्न दिजोत्तमः।
नापराचे न सधाक्ते नार्द्धराचे कदाचन॥
श्रिष्टे च ग्रहमागते तदनुज्ञाविधरनधायः।
तथाच यमः।

त्रागतञ्चातिषिं दृद्धा नाधीयीतेव वृद्धिमान्। त्रभ्यनुज्ञापिते तस्मिन्धियं तु प्रयत्नतः॥ मनुः

श्रितिथञ्चानतुज्ञाय मार्ते वाति वायति । रूधिरे च श्रुते गाचात् ग्रस्तेण च परिचते ॥ ब्राह्मणागमनेऽर्घादौनि दत्ताभ्यनुज्ञायाधौयौरन् । श्रापस्तमः ।

ब्रह्म घोषमाणो मलवदाससेच्छन् समाषितं संसतोऽश्चेतुर्जा-ह्मणान् समायतया समाषित समाषिता ब्राह्मणा नेव समा-व्याधीयीत, तथा त्रोचियाधागमेऽधिजिगांसमानोऽधीयानोवानु-ह्माणाधीयीताधापयेदा गुरुसिन्धी बाधीहि भो दत्युक्तोऽधीयी-ताधापयेदोभयतः उपसंग्रहणमधिजिगांसमानस्थाधीत्य वाधीया-नेषु वा यचान्योखपेयादेतसेव प्रब्दसुत्मृच्याधीयीत ।

तथानृतावश्रदर्भनेऽप्यनध्यायमा ।

गौतमः ।

श्रुअद्रर्भने चापत्तीविति ।

'त्रभं' जलधरोमेघः।

यमः ।

स्रेमातकस्य कायायां प्रात्मलेर्मधुकस्य च। कदाचिदपि नाध्येयं कोविदार-कपित्ययोः॥

यत्तु मनुनोत्तं।

दावेव वर्जयेनित्यमनधायौ प्रयत्नतः । खाध्यायभूमिञ्चाद्यद्धामात्मानञ्चाद्यवि दिजः॥ दति । तद्वस्यञ्जाध्यनविषयं ।

तथाच ब्रह्मयज्ञं प्रकृत्य तैत्तरीयकाः समामनित ।
तस्य वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य दावनधायौ यदात्माऽग्रुचिर्यदेश-

त्रातएव मनुर्पि।

वेदोपकरणे चैव खाध्याये चैव नैत्यिके। नानुरोधोऽस्थनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि॥

'वेदोपकरणानि' श्रङ्गानि, 'नित्यखाधायः' ब्रह्मयज्ञसम्बसी,

होममन्त्रयहणं बिचकादिमन्त्राणामणुपलवणं।

नैत्यिके नास्यनधायो ब्रह्मसचन्तु तत् स्मतं । ब्रह्माङितिङ्कितं पुष्यमनधायवषट्कतं । श्रपूर्वयद्यार्थे वानधायो न तु कर्मणि॥

प्रयोगगौनकोऽपि।

नित्ये जपे च काम्ये च कतौ पारायणेऽपि च। नानध्यायोभवेदेवं ग्रहणे चाह यो स्प्रतः (१) ॥ इति।

### पुराणात्।

शिखोऽधयनञ्च सुर्वन्ननधायान् विवर्जयेत्। त्रधापनञ्चापि सुर्वन् त्रनधायान् विवर्जयेत्॥ मनुः।

द्रमान्नित्त्यमनधायानधीयानो विवर्जयेत्। त्रधापनञ्च कुर्वाणः प्रिष्याणां विधिपूर्वकं॥

#### तथा।

प्रणविश्वाह्तीनाञ्च साविश्वाः शिर्सः सदा । नित्ये नैसित्तिके कार्ये व्रते यज्ञे क्रतौ तथा ॥ प्रकृते कामकार्ये च नानधायाः स्ततास्तथा। देवतार्चनमन्त्राणां नानधायः स्ततस्तथा ॥

#### तथा।

चतुर्दश्यष्टमी-पर्व-प्रतिपत्खेव सर्वदा । दुर्मधसामनध्यायखन्तरा गमनेषु च । तत्र विस्तृतिशीलानां बज्जवेदप्रपाठिनां ॥ चतुर्दश्यष्टमी-पर्व-प्रतिपद्धितेषु च । वेदाङ्ग-न्याय-मीमांसा-धर्मशास्त्राणि चाभ्यसेत् ॥

## गौतमः।

प्रतिविद्यं यावस्मामनन्ति तथा चतुष्यथे भोजनोत्तरकालं

<sup>(</sup>१) "ग्रहणे चाह यो स्मृतः" इत्ययं पाठः न समीचीनो विभाति ।

क्ट्रीगानामनधायः, तथाच प्रामोजनीयात् प्रादादधीयारख-गेयानि ।

त्रापस्तम्बः । यथोक्तमन्यद्त्तपरिषत्स्वपि ।

द्रित श्रीमहाराजाधिराज-श्रीमहादेवीयममस्करणाधीश्वरमक-स्वविद्याविश्वारदश्रीहेमाद्रिविर्चिते चतुर्वर्गचिन्नामणौ परिश्रेषखण्डे कास्निर्णये श्वनधायकास्निर्णयः।

THE HEAVE THE PARTY OF THE PARTY.

## श्रय केशान्तकर्मकासः।

तच याज्ञवलकाः।

केणान्तस्वेव षोड्गे।

'केग्रानाः' गोदानाखं कर्म, एतच ब्राह्मणविषयं।

घदा इ मनुः।

केंग्रान्तः षोड्ग्रे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते । राजन्यवन्थोदीविंग्रे वैग्यस्य द्यधिके ततः॥

च्योतिः शास्ते।

यान्युकानि चौरेषु भानि तान्येव चूड़ाकरणे। खपनयने गोदाने केशान्ते च श्रस्तानि॥ इति केशान्तकर्मकासः।

# श्रय ब्रह्मचर्यकालविधः।

तचापस्तम्बः।

खपेतस्थाचार्यकुले ब्रह्मचारिवासोऽष्टाचलारिंग्रदर्षाण पादी-नमर्द्धेन चिभिर्वा दादगावराद्धें न ब्रह्मचारिणोवरोपवासोऽस्ति । चिभिः पार्देक्नं दादग्रवर्षाणीत्यर्थः, एतचाग्रक्तविषयं ।

यदाच देवलः ।

श्रतः परमष्टाचलारिं श्रदार्षिकों वेदन्नतच्यामातिष्ठेत श्रश्रक्षेत् षट्चिंशदार्षिकों चतुर्विंशतिवार्षिकों चेति ।

एतत्प्रतिवेदविषयं।

चदा इ यमः।

वसेद्वाद ग्रवधाणि चतु विंगतिमेव वा।

षट्चिंग्रतं वा वर्षाणि प्रतिवेदं व्रतं चरेत् ॥ बौधायनोऽपि।

श्रष्टाचलारिंग्रदर्षाणि वेदब्रह्म<mark>पर्यमाचरेत्, चतुर्विंग्रति दादग्र</mark> वा प्रतिवेदं संवत्सराङ्कं वा प्रतिग्रहणादा जीवितस्थास्त्रिरलात् इष्णिकेग्रोऽग्रीनादधीतेति श्रुतेः।

पैठीनसिः।

दाद्र प्रवर्षा खेकवेदे ब्रह्मचर्था इरेत् प्रतिदाद्यं वा सर्वेषु यह-'शन्ते वा।

ग्रह्म-चिखितौ।

दाद्य दाद्यवर्षाणि वा प्रतिवेदं यावद्यहणं वा वेद्ख सावत् ब्रह्मचर्यमाचरेत्। 💛 🔭 🚾 🚾

मनुः।

षट्चिं प्रदाब्दिकं चर्यं गुरी चैविद्यकं व्रतं। तदर्द्धे पादिकं वापि यहणान्तिकमेव वा ॥ श्रस्यार्थः ।

चैविद्या ऋग्यजुःसामास्यवेदच<mark>यविषयं, तत् षट्चिंप्रदाब्दिकं</mark> कार्यमेव प्रतिवेदं दाद्यवर्षाणि ब्रह्मचर्यमित्युकं भवति, श्रद्धिकपचे प्रतिवेदं षड्वर्षाणि, पादिकपचे तु चौर्ष्वेव।

या जावलकाः i

प्रतिवेदं ब्रह्मचपं दाद्याब्दानि पश्च वा। यहणान्तिक मित्येके।

द्ति ब्रह्मचर्यकासनिर्णयः।

# श्रय समावर्त्तनकालः।

तच दचः।

तथा।

स्वीकरेति यदा वेदं धन्ते वेदवतानि च।

बह्मचारी भवेत्ज्ञातस्ततः पञ्चाद्ग्रही भवेत् ॥
वेदस्वीकरणं वेदार्थविचारस्थायुपलचणं।
तथाच स्रत्यन्तरे।
वेदमधीत्य च्छन्दोविषयानर्थान् बुद्धा स्वायात्।
तथाच व्यासः।

न वेदपाठमाचेण मन्तोषं कारयेद्गुरुं।

पाठमाचावसानस्त पक्षे गौरिव सीदित॥

यथा पग्रुभीरहारी न तस्य सभते फलं।

दिजस्तदर्थानभिज्ञो न वेदफलमञ्जुते॥
वेदस्याध्ययनं सर्वं धर्मग्रास्तस्य चापि यत्।

श्रजानतोऽधं तस्त्रवं तुषाणां कण्डनं यथा॥

थोऽधीत्य वेदविदिप्रो वेदार्थं न विचारयेत्।

स सान्वयः पग्रुसमः(१) पान्ततां न प्रपद्यते॥

श्रधीत्य यत्किञ्चिद्पि वेदार्थाधिगमे रतः।

स ब्रह्मसोकमाप्नोति ब्रह्मानुष्ठानसिद्धितः।

श्रुतहीनधनः सोऽपि थन्नेहासुच तद्भवेत्॥

ज्ञानं कर्माच संयुक्तं श्रद्धया कल्पितं यथा।

श्रधीतं श्रुतमंयुक्तं तथा श्रेष्टं न नेवलं॥ पाठमाचरतान्नित्यं दिजातीं यार्थवर्जितान् । 💛 🥕 पश्रमिव च तान्प्राज्ञो वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्॥ च्टक्पादमणधीत्यान्तर्गायतस्त तदर्यवित्। सम्यग्त्रतानि संसेच्य समावर्त्तनमहिति ॥ एतत्समर्थविषयं एकैकसमाप्ताविष स्नानविधानात्। हा तत्र हारीतः।

चयः खातका अवन्ति विद्यास्वातको वतस्वातको विद्या-व्रतस्वा-तकश्चेति ।

यः समाप्य वेदमसमाप्य व्रतानि समावर्त्तते स विद्यासातकः, यसु समाप्य वतानि श्रममाप्य वेदं स वतस्वातकः, यः पुनर्भयं समाप्य स विद्या-वतस्त्रातकः।

याज्ञलकाः ।

गुरवे तु वरं दला खायीत तदनुज्ञया। वेदं व्रतानि वा पारं नीला त्र्भयमेव वा॥

त्रापस्तुम्बेद्ययाचायीत्येके<sup>(१)</sup> तथा व्रतेनाष्टाचलारिं<mark>ग्रत्परिमाणेन</mark> विद्यावतेन चेत्येके, श्राधानाद्यपरिज्ञालाच्छ विषवणसुदकसुपस्पृत्रज्ञ-नियपक्तरिद्धर्यायोगस्थानायतिकः संवत्यर्मेतद्वतञ्चरेत् एतद्ष-चलारिं ग्रत्मितमित्याचचते ।

व्यामः ।

गुरुश्रश्रूषया विद्यां मन्त्राण विधिवत् दिजः।

<sup>(</sup>१) पाठोऽयं न समीचीनो विभाति।

<sup>52-3</sup> 

स्वायीत तदनुज्ञातो दत्त्वास्त्रे दिचणां हि गां॥ तसः।

विद्यान्ते गुरुर्घेन निमन्त्यः क्तानुज्ञातस्य सानमिति ।
विद्यान्ते गुरुर्घेन हेतुना 'निमन्त्यः' प्रष्टयः, कोऽर्घस्तुभ्यन्दातयः
इति पृष्टः स खलु यं ब्रूयात्तमर्घमाचार्याय दत्ता सायादग्रको तदनुज्ञया वेत्यर्थः ।

बुधोऽपि।

गुरुणानुजातः खायादिति ।

इति समावत्त्वनकालः ।

## 

तच।

चतुर्णामाश्रमाणां वसुचयो विकल्पय तच वसुचयं प्रक्रत्य मनुराह ।

बद्धाचारी ग्रहस्थय वानप्रस्थोयतिस्तथा ।

एते ग्रहस्थप्रभवाय्यलारः प्रथगाश्रमाः ॥

सर्वेऽपि क्रमग्रयेते यथाग्रास्त्रनिषेविताः ।

यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमाङ्गतिं ॥

'ग्रहस्थप्रभवाः' तदुपजीविनः। 'क्रमग्र इति प्रातिकोम्यं निषिद्धं ।

तथाच दचः ।

चयाणामानुकोम्यन्तु प्रातिकोम्यन्न विद्यते । प्रातिकोम्येन यो याति न तस्मात्पापकत्तमः॥ यो ग्टहात्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेत्पुनः। न चतिनं वनस्थस्य सर्वे। श्रमविवर्जितः ॥

तेन म्हतभार्येण पुनर्विवाहासामर्थ्येऽपि न ब्रह्मचारिणा भार्यं, तच च ब्रह्मचारि-ग्रहाश्रमणब्दावुत्तरोत्तराश्रमिणः पूर्वपूर्वाश्रमाना-श्रथणप्रतिपादनपरौ, श्रन्थथा "प्रातिलोग्धं न विद्यते" दित ग्रहण-स्मविविचितं स्थात् ।

कूर्मपुराणे।

ब्रह्मचारी ग्टहस्थश्च वानप्रस्थायितस्त्रया । क्रमेणेवाश्रमाः प्रोक्ताः कारणादन्यथा भवेत् ॥ वानप्रस्थाश्रमङ्गला न ग्टहं प्रविधेत्पुनः । न सन्यासी वने वासं ब्रह्मचर्यास्य साधकः ॥

पुराणात्।

ब्रह्मचारी यष्टस्यस्य वामप्रस्यस्य भिचुकः । चाप्रमत्तो दिजातेन मागाः पुत्र कुवर्त्मना ॥

त्रापस्तम्बः।

चलार त्रात्रमा गाईस्थमाचार्यं कुलवासः संन्यासोवानप्रसमिति। तिषु सर्वेषु यथोपदेशमययोवर्त्तमान त्रात्रमं गच्छति, तेषु सर्वेषु वर्त्तमान इति समुचयोदर्शितः।

जावालश्रुतिश्च चतुर्णां त्याणां द्योवा समुद्य दत्याह ।

बह्यचर्यं परिसमाप्य ग्रही भवेत् ग्रही भूला वनी भवेदनी

भूला प्रवजद्यदि वेतर्या ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेद्ग्रहादा वनादेति ।

समुद्यये कालविश्रेषाकाङ्कायामाह मनुः ।

चतुर्थमायुषोभागसुषिला खगुरादिंजः ।

दितीयमायुषोभागं कतदारोवसेद्ग्रहे ॥ वनेषु च विद्यत्येवं हतीयं भागमायुषः । चतुर्थमायुषोभागं त्यक्ता सङ्गान् परिव्रजेत् ॥

"न्नतायुर्वे पुरुष दति श्रुत्याभिहितमायुषश्चतुर्थोभागः पञ्चवि-न्नतिवर्षाणि ।

गौतमसु विकल्पमाइ।

तखाश्रमविकल्पमेके जुवते ।

श्रयन्तु विकस्पाव्यतपर्याश्रमयतिरिक्तविषयः।

विषष्टः।

चतार श्राम्रमा ब्रह्मचारी ग्टहः खोवानप्रखः परिवाजक स्तेषां वेदमधीत्य वेदौ वेदान् वा विश्रीर्णब्रह्मचर्यमि च्हेत्तमाविश्रेत्।

वेदान् वेदौ वेति पचौ फलस्यस्वमभिप्रेत्य, वेदमधौत्यावि-भुतब्रह्मचर्यसेषामात्रमाणां मध्ये यमिच्छेत्तं 'त्राविग्रेत्' त्रात्रवेत्तचेव निष्ठां यायादित्यर्थः ।

वामनपुराणे।

गार्हस्यमिक्कन् स्वपाल कुर्याद्वारपरिग्रहम् । ब्रह्मचर्येण वा कालं नयेसाद्वस्पपूर्वकम् ॥ वैखानमोवाय भवेत्परिवाड्य वेक्क्या । गुरवे तु वरं दत्ता स्वायाद्गुर्वनुमोदितः । गुरहं वनं वोपवसेद्वजेदापि दिनोत्तमः ॥

चत्रानाः ।

षाचार्येणाभ्यनुद्वातसृतुर्णासेकसात्रमं ।

त्रा विमोकाक्करीरस्य मोऽनुतिष्ठेद्ययाविधि ॥
त्रयञ्च विकस्पः समुख्यानुष्ठानर्हितानां वेदितस्यः ।
दत्यात्रमकालनिर्णयः ।

## श्रयोदाइविवल्पः।

तच रहस्पतिः।

वेदानधीत्य विधिना समाव्त्तीऽसुतन्नतः ।
समानासुद्दहेत्पत्नीं यगः-ग्रील-वयो-गुणैः॥
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमं।
श्रविसुतन्नद्वाचर्या ग्रह्स्थाश्रममाविभेत्॥
गुरं वा समनुज्ञाप्य प्रदाय गुरुद्विणां।
सदृग्रानाहरेद्दारान् मातापित्वमते स्थितः॥
वेदं वेदौ च वेदान् वा ततोऽधीत्य यथाविधि।
श्रविभीर्णन्नद्वाचर्या दारान् कुवीत धर्मतः॥
श्रव नैष्ठिकानन्तरं ग्रङ्ख-लिखितौ।
श्रयानुज्ञातो सुञ्जाद्युपनयनं कृता सवर्णां परिणीय न्नाह्यादि-

दचः।

खीकरोति यदा वेदां खरे देद हतानि च।

श्रह्मचारी भवेत्तावदू हैं खातोग्रही भवेत्॥

श्रमधीत्य दिजावेदान् खालोदास्य यथा तथा।

श्रधीते ब्रह्मचर्येण साङ्गं वेदं गुरोर्ग्रहे॥

य्गोऽच्दे सस्प्रदा विद्या-धर्म-कामायुषां सदा। भर्त्तिष्टाभवत्योजे वर्षे कन्या लमंग्रयम्॥ माघमासे भवेदूढ़ा कन्या सीभाग्यमंयुता । फालानोढ़ा भवेत्याध्वी वैशाखे पुचिणी भवेत्॥ धर्मयुक्ता भवे उच्चेष्ठे धनिनी कार्त्तिके भवेत्। देवपूजारता नित्यं मासे खात् सोमदैवते ॥ उत्तवर्क्तितेव्वन्येषु मासेषु प्राप्नुयाद्यदि ! विवाहं कन्यका मा स्थात् सुत-भीलार्थवर्जिता॥ सितपचे तु यशसा प्रकाशयित सा कुलस्। कन्योदा लिसताचे च ऋगेषे चेन्निदर्शना (१/॥

तथा।

ग्रुक्षपचं प्रशंसन्ति विश्वेषेणोत्तरायणं । विषष्टः।

श्रापूर्यमाणपचे तु विवाहो ब्राह्मणस्य तु । इतरेषां तु वर्णानां कृष्णपचे विधीयते॥ व्यामः।

उगासनोगरिकासु तिथिष् स्थादमर्दिता । दुर्भगा चेति श्रेषासु सुत-सौभाग्यसंयुता ॥ तथा।

कच्चाणभाविता प्रीतिः सौभाग्यं धनषंचयः ।

<sup>(</sup>१) पाठो द्वं जाद भें सम्मतोसुनितः परन्वयं न समीचीनः।

सुखार्थी बद्धविद्वानि ग्रील-सौखप्रकीर्त्तयः॥ ग्रोकामयौ सुदः सौखं भाग्यमेवाताजादयः। उपद्रवाः पूर्णपालं भुद्धते प्रतिपदादयः ॥ 🕬 🕬

#### तथा।

गुर-गडुकेन्दुपुत्राणां दिनेषु परिणीयते । या कन्या सा भवेचित्यं भर्त्तुश्चित्तानुसारि<mark>णी॥</mark> त्रर्क-तत्पुत्त-भौमानां दिनेषु कलहप<mark>्रिया //</mark>/// सापत्यं समवाप्तीति तुषार्करवासरे॥ त्रष्टवर्गगतोऽनिष्ट्खानप्राप्तश्चभग्रहः । यदा तदा तद्दिवसे विवाहो न प्रमस्तते ॥ यदास्य दिवसे प्रोत्तं ग्रहस्य सदसत्पालं। तद्रेषं तदीयायां होरायामपि निर्द्धित्॥ प्रमस्तं जन्मतारासु नेचिदा इस्तथापरे। दितारं जन्मनचने त्यक्ता होषां (१) फलप्रदं ॥ श्रकी दौनां दिने युक्तं यत्फलं तदिलयगे। तदर्गेऽपि भवेत्कालं होरायान्तु विश्वेषतः॥ त्रादित्याद्यन्यवारेण स्वतोरकायनस्य च । सग्रहोऽधिपतिस्तस्य वदन्तीति महर्षयः॥ दिवसे फलमेतेषां यहणे यदिहोदितं। तन्मासर्वयनाब्देषु सदैवाविकलं भवेत् ॥

<sup>(</sup>१) त्यक्षा होषां इत्ययं पाठी न समीचीनः।

तिर्यक्षिधंगाः पञ्च रेखे दे दे च कोणगे।
गङ्गरेखादिभिर्न्यस्य भानि तच प्रदिचणं॥
कित्तिकादौनि यत्तिस्मिनेकराभिस्थितं ग्रहं।
नचत्रमम्बुना विद्धं विवाहे स्वादग्रोभनं॥

#### तथा।

मैनं पिद्यं तथा वैश्वं ब्रह्म-नैर्ऋतदेवतं। श्रहिर्नुध्रार्थमा वापि पोष्ण-धाट-निशाकराः॥

#### तथा।

त्राद्ये मघाचतुर्भागे नैन्हतस्थाद्य एव च । षड्भागग्रेषेव्यन्येषु नचनेषु न ग्रस्थते । रेवत्यर्चचतुर्भागे विवाद्यः प्राणनाग्रनः । स्वान्यनेषु निषु मदा पाणिग्रहणमिय्यते ॥

#### तथा ।

हस्तोत्तराणि वायवं मैत्रमूले च रेवती। रोहिणी मौम्य-मैत्रच ग्रुमं पाणियहे मदा॥ त्यजेदिषुवतं यत्नाद्यतीपातायनं तथा। उत्पातदूषितच्चचें वैधतिच विग्रेषतः॥

#### वात्खः।

षाविद्यानिलमंयुकान् सुहर्त्तानिप निर्द्दिशेत्। समानदैवतैसुल्यं नचनैः फलमादिशेत्॥ सुहर्त्तेष्वभिजिद्दर्जं शुद्धाहे कालचिन्तकः। इष्टमो दिवसस्थैव योऽभिजित्संज्ञितः चणः॥ स ब्रह्मणा वरो नित्यं सर्वकालः ग्रुभप्रदः। जपग्रहोदयादीय पापैसीर्न हि वध्यते॥ तथा।

वैवाहिकर्चदैवत्यसुह्रतिस्विप जायते।
पाणिग्रहः कुमारीणामभीष्टार्थफलप्रदः ॥
बैधस्यन्दिनबान्धवस्य जगतीस्नोरपत्यचयः
सोम्यस्यार्थपरिच्यृतिः सुरगुरोद्धिं तथा दुःखिता
प्राव्रच्यं स्गुनन्दिनः स्तुतिरिप त्यागञ्च सौरेः पुनर्नारीणां गणिकालमेव तमसः केतोञ्च वैधाद्बधः ॥
सारावन्त्यां।

सर्वेऽप्यनुकूला: ग्रागि-सूर्ये नैव गोचरविश्रुद्धी।
श्रिष्युद्धा प्रक्रधूर्यमस्य धनदस्य वा कुलटा॥
रविचेचगते जीवे जीवचेचगते रवी।
वर्जयेस्पर्वकर्माणि व्रत-स्वस्ययनानि वा॥

गुरी न जन्माष्टमगे विवाहः

प्रानेश्वरे जन्मगते तथेव।

न चाष्टमे प्रीतकरे च कुर्याद्
रवी वरान्नेधनगे प्रयत्नात्॥

यहणदयमध्यस्यं ग्रहणादी सप्तराचमपि दृन्तं।

याचा-विवाहसमयं मनसापि न चिन्तयेत् प्राञ्चः॥

वतवन्धं दिजातीनां उदाहं सुन्दरीषु च।

गुरावस्तमिते नित्यं न कुर्याद्वागंवे तथा॥

विवाहमपि नेक्हिन्ति सुनयः काम्यपादयः। यथा पौषे तथा चैचे केचिदिक्किन्ति सूरयः। तथा सिंहगते जीवे विवाहे बादरायणः॥

#### विसष्टः।

विवाहे व्रतबन्धे च याचायां व्रतकर्मणि ।
गुरावस्तमिते ग्रुको जातस्य परिणीयते ॥
गुर्क्ष्यः पतिं हत्याच्युकोनष्टस्त कत्यकां ।
चन्द्रे नष्ट उभी हन्ति विवाहे तौ विवर्जयेत् ॥
पश्चादभ्युदितोबाको दग्नाहं प्राग्दिनचयं ।
पचं दद्धस्तु पूर्वेण पञ्चाहं पश्चिमे सितः ॥
विचित्तसुपयाति नाग्रसक्त-प्रतापौ दिचिणे लयने ।

#### वराहः।

देशाचारस्तावदादी विचिन्त्यादेशे देशे या स्थितिः सेव कार्या।
लोके दुष्टं पण्डिता वर्जयन्ति
देवज्ञोऽतोलोकमार्गेण यायात्॥
बहस्पती श्रीभनगोचरस्थे
विवाहमिच्छन्ति हि दाचिणात्याः।
रवे। शुभस्थे च वदन्ति गौाड़ः
न गोचरामालवके प्रमाणं॥
गौडाः सूर्यवलं प्राफ्डर्राचिणात्या गुरार्वलं।
मालवा लग्नमिच्छन्ति लाटानां स्थानजम्बलं॥

तारावलं मागधीयाः श्रयन्ति कुर्वन्ति तारेन्दुवलेन माद्राः ।
तथोत्तरामौकुलमन्तिकष्टाः
माण्डव्य-तित्तीर-तुषारकेषु ॥
यहर्च-योगास्तिथि-वार-योगाः
ग्रभाग्रभा चे कथिताः प्रभ्रताः ।
वङ्गेषु तत्प्रोक्तफला भवन्ति
नान्येषु देशेषु विचिन्तनीयाः ॥

## सारावच्यां।

षष्टोविलग्नाद्रविरष्टमो वा
भागो मुह्नेता यदि युच्यते च।
सूर्येन्दु-तारावलमम्प्रयुक्ता
गोधूलिका मर्वफलप्रदाची ॥
लग्नग्रद्धिर्यदा न स्वाचीवनन्तु प्रमस्तते।
तदा तु मर्ववर्णानां कालोगोधूलिकः स्वतः॥
राण्यिनं ज्ञायते यस्य नापि लग्नस्य निस्रयः।
स्वीरस्वेकवलोज्ञियो माह्योदिवलः स्वतः।
स्वीरस्वेकवलोज्ञियो माह्योदिवलः स्वतः।
प्राक्तः पञ्चवलोज्ञियश्चतुर्गुणवलोगुरः॥
प्राक्तः पञ्चवलोज्ञियश्चतुर्गुणवलोगुरः॥
प्राक्तः पञ्चवलोज्ञियश्चन्दः षड्वल उच्यते।
सर्वयहवलेनित्यं तुन्त्य पुवं दिवाकरः॥
याचा विवाहकालेषु कार्यषु विविधेषु च।

यत्र सूर्यवलं नास्ति नास्ति सवं ततोवलं॥
पुंसामर्कः स्तृतो योनिर्योषितामसृतद्युतिः।
त्रातोनृ-योषितोराप्तं वलं चन्द्र-ग्राग्राङ्गणं॥
यत्र चन्द्रस्य तारा च दावेतो वलवत्तरो।
दोषास्त्र प्रलीयन्ते यदि स्युः सर्वतोऽपगाः॥
नष्टे ग्रुक्ते तथा चन्द्रे गुरावस्तसुपागते।
न विवाहो न यात्रा वे नेव दानं समाचरेत्॥
दादग्र-दग्रम-चतुर्यं जन्मिन षष्टाष्टमे हतीये च।
प्राप्ता पाणिग्रहणं जीवे वैधन्यमाप्तोति॥
सिंहे च भगदैवत्ये गुरौ पुत्तवती भवेत्।
त्रायन्तसुभगा साध्यी धन-धान्य-पतिप्रिया॥

वात्यायनः।

पच-तिथि-चल-करण-खग्नेन्दर्के लग्न-ताराभ्यः।
पाणिग्रहणे योज्यास्तत्त्वविदेकादग्रपदार्थाः॥
विवाहकर्म नेच्छन्ति प्रसुप्ते ग्रार्ह्घेष्वनि।
रुतावय गतानान्तु माण्डयाद्या महर्षयः॥

सिंहस्थिते सुरगुराविधमासके च ज्येष्ठे तथाद्यतनुजस्य तथा स्तायाः । कुर्वीत नार्क-गुरुनीचगयोर्विलग्न-जन्मस्थयोश्च निखिलान्यपि मङ्गलानि ॥ रिवणा चन्द्रयुक्तेन नारी वैधव्यमाप्रसात् । भौसेन द्वियते चोरैः श्रुक्ते पापं समाचरेत् ॥ रहस्यनिपुणा सौम्ये त्यक्तलक्का रितिप्रया ।

पितमन्यं व्रजेत्चिपं नेतुसन्दर्भनात्रिते ॥

गुरुखन्द्रस्य जामिने तिष्ठेद्यदि वलान्नितः ।
धन-सौभाग्य-पुनांस्य लभते नात्र संभयः ॥

मणि-सुक्ता-प्रवालस्य सुवर्णाभरणैः ग्रुभैः ।

ग्रोभतेऽनुमता भिष्टा गुरुणा यदि वौद्यते ॥
सा तु भन्तुः प्रिया नित्यं बुधे चन्द्रेऽय धप्तमे ।

श्रादित्येन तु वैध्यं महादारिद्यमेव च ॥

दृष्टे चन्द्रे च भौमे च न कुर्याद् यामिग्रासनं (१) ।
वन्ध्या वा म्हतवस्या वा ग्रानैस्ररनिरीचिते॥

## विषष्ठः।

मरणं बाहबन्तीत्रं दाखं दीःशी छामेव च।
चन्द्रयोगे यहाः कुर्यूर वि-रक्तार्कि-भागवाः॥
नैपुण्णं कुलपूज्यतं पौंखलां याधिमेव च।
बुध-जीवयुताः कुर्युः कर्त्तुश्चैव यथाक्रमात्॥
दाभ्यां चिभिश्चतुर्भिवां दारुणेः यहितः पुनः।
दारिद्र्यं मरणं वापि कन्यायाः कुरुते धृवं॥
व्रज्ञत्यन्यजने नारी गैरिकावरस्रिवता।
विदेशं वा व्रजेद्यच योग्येश्वैव युतः शशी॥
च्यानां मिथुनः श्रेष्ठस्तः कन्या ततस्तुला।
तथा सेषविलग्नास्तु विवाहे श्रफलाः स्रताः॥

<sup>(</sup>१) न कुर्यादामिषाग्रनमिति कः।

श्रन्थे दिचतुरादीनामंशा ग्राह्मा मनी विभिः।

युग्म-कन्या-तुलायान्तु न लांभो न परांश्रकः ॥

सुद्दः सीन्यषड्वर्गाः लग्नसीन्यनिरीचितः।

यो वा विवादकालेषु प्रवेभे ग्रुभकर्मणि ॥

बाह्मणं कुदते जारं ग्रुक-जीवसमागमे।

जीव-भास्करयोः लातं वतस्यं कुदते पतिं॥

देवेश्व-सीन्ययोयांगे त्यत्का वन्धून् पतिं तथा।

करोति तस्करं जारं कन्या नैवाच संग्रयः॥

विलग्नांशः खनाभेन यसुदाहे न दृश्यते।

पुंविनाश्रक्ततोऽचांभे थसेवं योषितस्ततः॥

दश्रम-द्रतीये नवपञ्चमे चतुर्थाष्टमे कलचञ्च।

एश्विन्त पादस्द्वा फलानि चैवं प्रयच्छन्ति॥

#### थामः।

मेषाद्या ये मया पूर्वमुक्ता दादण राजयः।
तेषां कन्या तुला चैव मिथुनञ्च प्रदृष्यते॥
कन्या-तुलाषु मेषेषु लग्नेष्यन्यां प्रके न तु।
श्वतीं उपके प्रलं हत्तं वदतो मे निज्ञामय॥
तेषां बकौंटकन्यान्यकुमारगतमानमा।
वता दृष्यभगे साद्य युग्मां ग्रीलमंयुता॥
वेष्या कुलीरभागे स्थात् तीव्रग्रेषा तथेव च।
सक्तप्रमस्ता सिंदां प्रित्वेष्मरता तथा॥
इप-श्रील-गुणोपेता कन्यां श्रे स्थात् कुमारिका।

च्हणान्तिता तुल्खांग्रे दुःग्रीला मलदूषिता ॥ विग्या कुलसुखीत्यन्ते दिश्वकांग्रेऽतिकोपना । चतुर्यवर्गे कुलटा स्ग-कुस-च्हणांग्रके । सुद्रद्या द्यन्यसक्ता स्थात् कन्या नास्थव संग्रयः॥ गर्गः ।

श्रिमासकतान्दोषानृतुपचायनोद्भवान् । मुह्नर्त्त-करणोपेतांसिय्युत्पातभवांस यान् ॥ यचदृष्टिं दुराधवां द्रेक्काणांश्वकराशिजान् । गुरू-ग्रुक्जवृधाञ्चन्ति लग्ने सम्यग्यवस्थिताः ॥ श्राचार्यः ।

सग्नराशियुको जामिनगतस्य वर्जितोराद्यः।
सग्नस्य वेषम्यं जामिनगते च कन्यकामरणम् ॥
राशियुक्ते प्रवच्यास्ता न चितये सदा वर्ज्यः।
प्राग्लग्नगे म्हत्युः स्वाद्वनद्यानिर्दितीयगे॥
दुस्थिक्येऽर्थिविद्यद्धिः स्वाद्वन्धुनाशस्त्रप्रयोः।
स्वतनाशः स्वतस्ये स्वाद्वहंद्वद्विस्तयाद्विरेः।
जामिनस्ये च वैधयं त्रायुद्वद्विस्तयाद्विरेः।
धर्मगे धनदानिः स्वात् कर्मगेऽर्के विश्वीसताः॥
स्वासः स्वादायगे भानौ ययोद्वादश्यगे भवेत्।।
चन्द्रे व्ययप्रिया स्वारे दितीये धनिनौ भवेत्॥
हतीये सुभगा साध्वी वन्धी वन्धुप्रिया भवेत्।
स्वतस्ये कन्यका माता षष्ठस्ये मृत्युमाप्नुयात्॥

जायाखे ससपती सामृत्योर्चत्युमवापुचात्। कन्या प्रजावती धर्मे विकारस्थारकर्मणि॥ भर्त्तृपियोपयुक्ता च ग्राभिन्येकादग्रस्थिते । वर्गाणी दादके च स्थात् कन्यका क्रीतदा क्रनौ # त्रनिष्टयहणं यातौ प्रमस्तफलदः ग्रभी। सौम्यां ग्रकस्यो मैनेण दृग्यते चेद्वलीयसा ॥ वैधव्यं लद्मगे भौमे कन्यका स्तत्युमाप्नुयात्। त्रियाः चौरभयार्चा स्थान् दितीयस्थे धरासुते ॥ हतीयस्थेऽर्थममना बन्धुदृष्टा चतुर्थगे। पुत्तहीना सुतस्थे स्थादरिंगे सुतभागिनी ॥ सप्तमस्ये महीपुचे युंचली खलसंयुता। श्रस्क् वावं धरासूनी पुत्रस्थे कन्यकाप्नुयात्॥ नवमे भर्त्वविदिष्टा दश्चने नुइकप्रिया। धनान्विता तथायस्ये नष्टार्था ययगे भवेत्।। बग्नस्थे चन्द्रपुचे साद्धर्मज्ञा सुप्रजा स्थिरा<sup>(६)</sup> । खकुटुम्बरता नित्यं धनस्थे सामनन्दने॥ खत्रू-यशुरयोः पूजा ततीयस्ये प्राप्राङ्कजे ह चतुर्धे बन्धुपूजा स्वात्सुभगा धनसंयुता॥ बद्धपुत्रा सुतम्ये स्याद्धतगत्रुस्तयाङ्गिरे। कष्टामापदमाप्नोति पुचहानि तयैव च ॥ षप्तमखेऽष्टमखे च रोगार्ता दुःखभागिनी ।

<sup>(</sup>१) स्थितेति ख॰।

तपोरता धर्मगे खानायाशीला च कर्मणा। सुत-सृत्य-धवोपेता भौमे दाद्यागे भवेत्। कन्या सञ्चयसंयुक्ता प्रशास्त्रतनये सदा ॥ गुरी लग्नगते कन्या धर्मग्रीला बद्धप्रजा। सदीर्घमायुराप्तोति निधनं निधने भवेत्॥ त्रतिप्रसुदिता जीवे टिश्चिकस्थे भवेत्सदा। सबन्धृदृद्धिं जानीयात् सर्वनामगुणानिताम् ॥ सुभी नसा चतुर्थसे पञ्चमसे वडप्रजा। सपत्नीयुक्ता षष्टस्थे बद्धम्ला खनेसानि ॥ विरूपा दुर्भगा खार्था वानिक विमनं वजः। सुतकर्मसु संसिद्धिं प्राप्नोति द्रमने गुरौ ॥ विचित्रमास्थाभरणा पुत्रयुक्ता च कन्यका। सुवर्ण-मणि-वज्जाका भवत्येकाद्र गुरौ॥ व्ययखे सततोदारा द्दात्यर्थमतन्द्रिता । 🔻 🤛 त्रायुर्धर्मादिभिर्युत्ता लग्नस्थे स्गुनन्दने ॥ प्रस्तगुणयुक्ता स्थात्कपणा च धनाश्रिते। पुं अली देवररता कन्या गुक्रे तियगे॥ यत्र सा भ्रविता कन्या सुक्ष्मा धनसं<mark>यृता।</mark> नित्यं चतुर्थमे शुक्रे पञ्चमस्ये बद्धप्रजा ॥ पत्युञ्च वन्धुवर्गस्थाविराच्या षष्टगे सगौ। बन्धकी यप्तमखे खाङ्गार्गवे जोकगर्दिता ॥ व्याध्यर्दिता भवे च्कुके सत्यु खे यमग्रधनम्।

भागवे नवमखे खाद्धर्मयुक्ता प्रियंवहा ॥ यत्कर्मयुक्ता दश्रमे श्रको धर्मपरायणा । विधवार्यान्विता त्याच्या भवत्येकाद ग्रे धर्गौ ॥ व्ययखे भागवे कन्या व्यवशीला प्रजायते। मीरे खग्नगते कन्या पुंचली दुर्भगा क्रणा॥ निर्धना क्रपणा दीना धर्मस्थार्काताजे भवेत्। पुनहींनार्त्तिदुःखार्त्ता इट्टोगेण च पीडिता॥ पञ्चमस्ये सुपुत्रा स्थात् षष्टस्ये इतग्राचवा । गर्भस्रावादिंता नित्यं यप्तमस्थेऽर्कनन्दने॥ श्रष्टमखेऽर्कपुत्रे खान्नित्यमामयवर्जिता। नष्टधर्मवता कन्या धर्मखेऽकाताजे भवेत्॥ चतुर्थ-सप्तमस्यस्य म्हत्यु-वैषम्यसङ्गवेत्। राज्ञगेहेव्वथान्येषु निष्फलः खाञ्चयिखतः॥ पञ्च पाणियहे दौषान् वर्जयेदेव चिन्तकः । दारिद्रां म्हत्यु-वैषम्यं पौंश्वल्यमनपत्यताम्॥ श्रष्टमासार्द्धमासाञ्च तीर्घे वार्घे ग्रुभाग्रभाः। बग्नस पञ्चमसानाच्चुभसानसितान् ग्रहान्। कार्य्यीविवाची निर्देशिः काली यसात्सुदुर्लभः॥ मूर्त्तिकर्माताजसुखचिचिकोणगते गुरौ। भागवे च विनम्यन्ति सर्वे दोषा विलग्नगे॥ त्यक्षा च व्यय-नेधनानि तु सदा सौम्यग्रहाः सग्रुभं चोत्मृज्यासुरपूजितः ग्रग्रधरोदुश्चिक्यलाभार्थगः।

पापश्च ××× चन्द्रभवनं प्राप्ता चितेनंन्द्रनं सुक्षा नेव भवेत् सा वर्त्तिगमयी पाणियद्देष्टिष्टदा<sup>(१)</sup> ॥ यो जन्मनि जन्मग्रहादष्टमराग्निस्थितो भवेत् खचरः । स विवाद्यस्यवर्त्ती ग्रुभोऽप्यग्रुभं ददाति फसम् ॥ ग्रोनकः ।

पञ्चभिरिष्टं रिष्ट्य पुष्टमनिष्टमादेणं। स्थानादिवलयमेतेयतुर्भिरपि यवनैः॥

त्रकेंऽतुकूले सुरपूजिते प रहिं प्रपन्ने सगुनन्दने र । अवन्ति नार्यः सुत-सोख्य-सम्पन्-सोभाग्यभाजः चत्रप्रचुपचाः॥ यहाइवे सूर्य्यविधूममहें यहाइवे सूर्य्यविधूममहें यहाइवे धूमप्राखे दुसे च। उपञ्जवप्रापिणि चक्रवन्थे प्राप्ते च पापान्तरगे च चन्द्रे॥ त्रामान्त्रयोवां परिवेशिणोवां पाणिग्रहः खण्डितविम्बयोवां। श्रीतोष्णभासोविंपरीतखेट-कबन्धकालान्तिकयोर्निरस्तः॥

पराग्ररः।

द्र प्रपलग्रुस्ककपाले समघनहत्ते पड्डमुलोसिधे।

(१) स्त्रीकोऽयं खादर्शानुरूप एव मुझितः परन्त्ययं न समीचीनो भाति।

दादणसुखपरिणाई जलपलषष्टिप्रपूरणी घटिका ॥ वात्यः।

ताम्रपाचं चिवसिकं षडङ्गुसममायुतं। दत्युदाहकासः।

# श्रय वैवाहिककर्मकालः।

वात्यः।

कण्डनदलनयवाङ्करमण्डपम्टदेदिवर्णकाद्यखिलं।
तत्सम्बन्धिगतागतम्चचे वैवाहिके कुर्यात्॥
वैवाहिके तु दिवसे ग्रुभे वाथ तिथौ ग्रुभे।
जामिचराभौ कन्याया लग्ने ग्रुभसमिति।
चतुर्थिकां प्रकुवीत विधिदृष्टेन कर्मणा॥
दृति वैवाहिककर्मकालः।

# श्रय परिणयनकालनिर्णयः।

तच वृहस्पतिः।

पितुर्गे हेतु या कन्या रजः पश्यत्यसंक्षता । भूणहत्या पितुस्तखाः सा कन्या वष्ती स्तृता ॥ यस्तां विवाहयेत्कन्यां ब्राह्मणोमदमोहितः । श्रमभाय्यो द्यपाङ्कयः स विप्रो वश्यनीपितः ॥ वृष्यनीसङ्गदीता यो ब्राह्मणोमदमोहितः । स्तृतं सृतकं तस्य ब्रह्महत्या दिने दिने ॥

#### त्रापस्तम्बः।

प्राप्ते च दाद्ये वर्षे रजस्तीणां प्रवर्त्तते। यसां विवाहयेन्सोहात् स ज्ञेयो ट्रषसीपतिः॥ चिंग्रदर्षीद्शाब्दान्त् आर्थां विन्दति नश्चिकां। एकविंग्रतिवर्षे। वा सप्तवर्षामवाप्तुयात्॥ मनुः।

चिंग्रदर्षी वहेत्कन्यां इद्यां दाद्यवार्षिकीं। चाष्टवर्षीऽष्टवर्षां वा धर्मे सीदित सलरः। वर्षेरेकगुणां भार्यासुदहेत् चिगुणः खयं॥ द्रति परिणयनकालनिर्णयः।

# श्रय देयनन्यानालनिर्णयः।

तच याज्ञवस्काः।

श्रष्टवर्षा अवेद्गौरी द्यवर्षा तु कन्यका। प्राप्ते तु दाद्भे वर्षे कुमारीत्यभिधीयते॥ संवर्त्तः ।

श्रष्टके तु भवेद्गौरी नवके निग्नका भवेत्। द्श्रमे कन्यका प्रोक्ता दाद्शे वृष्की स्रता॥ श्रव 'द्रष**ली' रजखला ।** नथाच देवलः।

बन्ध्या तु रुषसी ज्ञेया रुषसी च स्तप्रजा। श्रपरा ट्रषली जेया कुमारी वा रजख्खा॥ 101

## वृच्यतिरपि।

पितुर्र्यके तु या कन्या रजः पग्यत्यसंक्रुता। भृणह्या पितुस्तस्याः सा कन्या द्रवसी स्राता ॥ विष्णुः।

पित्वेमानि या कन्या रजः पम्यत्यसंस्कृता। सा भवेत् रुपली जेया हरंसाञ्च न द्यति॥ एतच प्राचिकं, कामाञ्चिद्वीगेव रजीदर्भनात । त्रतएव यमः।

श्रष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी। द्रश्ववर्षा भवेत्कन्या श्वत ऊर्ध्वं रजखला ॥ चत्पुनर्यम-पराग्ररापस्तम्बैरुक्तं।

प्राप्ते दाद्यमे वर्षे यः कन्यां न प्रयक्कति । मासि मासि रजस्तस्थाः पिता पिवति ग्रोणितं ॥ श्रष्टवर्षा अवेद्गौरी नववर्षातु रोहिणी। प्राप्ते दादणमे वर्षे रजः स्तीणां प्रवर्त्तते ॥ एतद्पि प्राथिकं, काषाञ्चित्तचापि रजोद्रभनासकात्। त्रतएवाच् मनुः।

चिंगद्वीव हेलान्यां इद्यां दाद्र ग्रवार्षिकीं। चाष्टवर्षीऽष्टवर्षी वा धर्मे मीदित मलरः॥ एवञ्च रजोदर्भनात्पूर्वं विवाच द्रत्युकं भवति। तथाच गौतमः। प्रदानात्प्राग्टतोरप्रयच्छन्दोषी प्राग्नाषषः प्रतिपत्ते रित्येके । यमः।

तस्रादुदाइयेत्कन्यां यावस्र त्मती भवेत्। विशिष्ठः।

प्रयच्छेन्द्रिकां कन्यास्त्कालभयात्पिता। **च्हतुमत्यां** हि तिष्ठन्यां दोषः पितरस्ट्र<del>क्</del>ति ॥ संग्रहे।

यावचेलं न राषाति यावलीड्ति पांग्रिभिः। यावद्दीषं न जानाति तावद्भवति नियक्षा॥ त्रमर्सिंहः। न ग्रिकानागतार्त्तवेति ।

चित्रिराः।

श्रनवाप्तरजा गौरी प्राप्ते रजिस रोहिणी। श्रयञ्जनातु या प्रोका कुचहीनातु नियका॥ व्यञ्जनेव्यथ जातेषु सोमो भुङ्गे तु कन्यकां। पयोधरेषु गर्भवीं विक्रभुंक्के रजखलां ॥ तसाद्दाइयेत्कन्यां यावन्त्रन्मती भवेत्। विवाही ह्यष्टवर्षायाः कन्यायाः प्रास्तते ब्धैः॥

वृह्खतिः ।

व्यञ्जने तु कुलं इन्यात्पितृष् इन्यात् प्योधरे । इन्यादिष्टञ्च पूर्तञ्च प्राप्ते रजिस कन्यका ॥ पराधरः।

माता चैव पिता चैव ज्येष्ठोश्चाता तथैव च।

चयोऽपि<sup>(२)</sup> नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजखलां॥ पैठीनसि:।

यावन्नोद्यतौ स्तनौ तावहेया। त्रय चतुमती भवति दाता प्रतिग्रहीता च नरकं प्राप्नोति पितामहः प्रपितामहस्रेति विष्ठायां जायते तस्मान्नग्निका देया।

याज्ञवल्कः।

त्रप्रयक्तवाप्तीति भूणहत्यास्तारती ।

नारदः।

यावन्तर्स्वतंवस्तर्याः समीयुः पितना विना । तावत्यो भूणहत्याः स्युस्तस्य यो न ददाति तां ॥ यत्पुनर्मनुनोत्तं ।

काममामरणात्तिष्ठेहुहे कन्यत्तुंमत्यपि।

न चैवैनां प्रयच्छेत गुणहीनाय कर्हिचित्।

तहुणवित सभावित गुणहीनाय न दद्यादित्येवंपरं, न पुनर्गुणहीनिनिषेधार्थं।

यत त्राह यमः।

द्याद्गुणवते कन्यां नियकामेव प्रक्तितः । न लेव गुणचीनाय नोपक्ष्याद्रजखलां ॥ दति देयकन्याकालनिर्णयः ।

<sup>(</sup>१) चयस्ते इति ग॰।

# श्रथ स्वयम्बर्कालनिर्णयः।

यसः।

कन्या दादशमे वर्षे प्रदातुर्न ग्रहे वसेत्। भूणहत्या पितुस्त्याः सा कन्या वर्येत्वयं॥ मनुर्पि।

चीणि वर्षाणुदीचेत कुमायुत्मती सती । ऊध्वं तु कालादिनसादिन्देत सदृगं पतिं। त्रदीयमाना भर्तारमधिगच्चेद्यदि खयं। नैन: किञ्चिद्वाप्नोति न च यं साधिगच्छति॥

मोऽपि न पापमान्नोतीत्यर्थः ।

बौधायनः।

त्रविद्यमाने सहुग्रे गुण्हीनमपि अयेत्। 'सद्गो' गणवति ।

विषष्टः।

कुमारी चतुमती त्रीणि त्रीणि वर्षाणुपामीत, कर्ध्व विवर्षेभ्यः

पतिं विन्देत तुःखं।

यत्पृनगीतमेनोत्तं ।

चीनृत्वनतीत्य खयं युच्यते।

यच विष्णुनोत्तं।

च्छतु चयमुपास्वैव कन्या कुर्यात्स्वयम्वरं । च्हतुत्रये यतीते तु प्र<mark>भवत्यात्मनस्त्या ॥</mark> तदृतुचयादर्वाक् निषेधपरं, यदा तुन वर्षचयमवस्थातुमसं तदा स्रतुचयादूर्धमपि वरयेत्।

कात्यायनः।

वरियला तु यः कश्चित्रणग्येत् पुरुषो यदा । रक्तागमांस्तीनतीत्य कन्यान्यं वर्येत्पतिं॥

'रकागमान्' स्त्रन्।

नारदः।

प्रतिग्रह्म तु यः कन्यां वरिद्यान्तरं वजेत्। चीनृत्वन् समितिकम्य कन्यान्यं वर्येदरं॥ 'प्रतिग्रह्म' वरियला।

केचित्तु ऋतुत्रयादूधीं खयमरिवधायकां पूर्वीदाइतिविष्णुगौतम-नारद-कात्यायनवचनसमानार्थलेन व्याचचते, तद्युक्तं । तत्र
हि पितुरदानं प्रकृतं न तु वरियतुर्देशान्तरगमनं मरणं वा तसात्
क्रमानुरोधात्पूर्वेव व्याख्या श्रेयसी । यदा तु नेवं कि स्वत्यात्कन्या
राजानमात्रजेत्, श्रनुज्ञया तस्य वरं पतीच्य वर्षेत् ख्रयं, कि स्वद्वाता उक्तेषु मध्ये ।

याज्ञवस्काः।

गम्यन्त्रभावे दातृणां कन्या कुर्यात् खयम्बरं। 'गम्यं' गमनाहैं।

दति खयम्बरकालनिर्णयः।

त्रय चतुर्थाश्रमस्वीकारकालनिर्णयः।

उषिलैवं ततः सम्यक् त्तीयं द्यात्रमं प्रति। चतुर्थमात्रमं गच्छेत् इतहोमो जितेन्द्रियः॥

मत्खपुराणे।

चतुर्घे लायुषः ग्रेषं ग्रमियला ग्रमं वजेत्।
केग्र-लोम-नखान्वाप्य वानप्रस्थोसुनिस्ततः ॥
न्नात्रमादात्रमं सद्यः पूतो भवति कर्मभिः।
सोऽपि तस्य पिता तादृक् क्रमेण सुसमाहितः ॥
वानप्रस्थं समास्याय चतुर्थात्रममभ्यगात्।
वने चरन्विद्वत्येव<sup>(१)</sup> हतीयं भागमायुषः।
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्तसङ्गः परिवजेत्॥

हतीयं भागमिति यावता कालेन तपः पिद्धिः विषयाभिलाषश्च निवर्त्तते ताविदविचतः, न हि सुख्यमृतीयः कालो न यावित च वयिष मदावेशः तदा तदा पंवेद्यते तदा परिव्रजेदित्यर्थः।

त्रात्रमादात्रमं गला इतहोमो जितेन्द्रियः।

भिचाव चिपरिश्रान्तः प्रवनेत्रेत्य वर्द्धते ॥

समुच्चयपचाश्रयमेतत्, यदा ग्रह्मश्राश्रम-वानप्रसाश्रमो हलो-भथचावस्थकानुष्ठानेन जितेन्द्रियः तदा प्रवजन्दर्भत इति पूर्वाश्रम-धर्मानुवादः।

मार्कण्डेयपुराणे।

श्रनुत्पाच सुतान्देवानसन्तर्थ पितृंस्तथा।

<sup>(</sup>१) वनेष्वनुविद्धयैवेति ख॰।

भूतादीं स्र कर्य मौज्यात् खर्गतिं गन्तु मिच्छिषि॥ कालिकापुराणे।

त्रधीत्य विधिवदेदान् पुत्रानुत्पाद्य धर्मातः । च्हणानि त्रीण्यपाकत्य दद्दा यज्ञेश्च संन्यसेत्॥ गुरुणानुमतः खाला सदारो वे दिजोत्तमः। त्रनुत्पाद्य सुतं नेव ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात्॥ ब्रह्मवैवर्त्ते ।

ऋणच्यापाकरणमविधायाजितेन्द्रयः। राग-देवावनिर्जित्य मोचमिक्कन् पतत्यधः॥ मनुः।

स्रणानि चीष्यपाद्यत्य मनोमोचे निवेशयेत् । त्रनपाद्यत्य मोचन्तु सेवमानो व्रजत्यधः॥ मोचैकपास्तात् ज्ञानमेव चाच मोचशब्देनोच्यते, त्रतएव मोचं सेवमान दत्युक्तिः।

> श्रधीत्य विधिवदेदान् पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः । द्रष्टा तु ग्रक्तितो यज्ञैर्मनोमोचे निवेग्रयेत् ॥ श्रनधीत्य दिजोवेदं श्रनुत्पाद्य तथात्मजान् । श्रनिष्टा चैव यज्ञेषु मोचिमच्छन् वजत्यधः॥

समुच्चयपचमाश्रित्येतरपचिनन्दावचनं न पुनः प्रतिषेधः छिट्-तानुदितहोमवत्, श्रन्यथा "यदि वेतर्था ब्रह्मचर्यादेव प्रब्रेजिदिति प्रत्यचजावासश्रुतिविरोधः स्थात् । "जायमानो वे ब्राह्मणस्तिभि-र्चणवान् जायते ब्रह्मचर्यण स्विभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रज्ञया पित्वभ्यः एव वा अनृणोयः पुत्री यज्ञी ब्रह्मचारौ वासीति एतत्तेत्तिरीय-श्रुतिवचनमपि समुच्चयपचाश्रयमेव।

ग्रङ्घ-लिखीती।

वनवासादूध्वें ग्रान्तस्य परिणतवयसः कामतः परिव्रजनमेवाग्नि-मात्मन्यारोष्य व्यपगतभय-खोभ-मोइ-क्रोध-ग्रोक-द्रोइ-मद-मत्यर-कस्त्रचर्योचितवेदनावस्थितमनसः श्रद्धाद्यनियतं भवति तस्मान्तद-इरेवोपासीत यदहरेव संन्यसेत् सर्वारक्षपरिग्रहानुत्सृच्य ।

विष्णुपुराणात्।

पुत्त-द्रव्य-कलचेषु त्यक्तसेहो नराधिपः।
चतुर्थमात्रमस्थानं गच्छे निर्धृतमस्परः॥
दिवा दिव्ये च भोगे तु विषये पञ्चलचणे।
दृष्टानुत्राविके चैव विरक्तः संन्यसेदनात्॥
कूर्मपुराणे।

किश्चिच्छेयस्करतमं लोकेऽस्मिन् ब्रह्मसत्तमाः।
यज्ञस्तपो वा संन्यासो ब्रूत से सर्ववेदिनः॥
श्राराध्य तपसा देवं योगिनं परसेश्वरम्।
प्रव्रजेदिधिवद्यज्ञेरिष्टा पूर्वं सुरोत्तमान्॥
वनवासात्परिश्रान्तः प्रव्रजेदिधिपूर्वकं।
व्याध्यदिष्टोविरक्तो वा नातुरोवाय दुःखितः॥
श्रातुराणां विग्रेषोऽस्ति न विधिनं च सत्किया।
प्रेषमाचस्तु सन्त्यास श्रातुराणां विधीयते॥
उत्पन्ने सङ्कटे घोरे चोर-व्याप्रादिगोचरे।

भयभौतस्य सद्यासं ऋक्तिरा सुनिरववीत्॥ विरक्तः सद्यसेदिदाननिद्वापि दिजोत्तमः । श्रयापि विविधेर्यज्ञीरिद्या वनसयाश्रयेत्॥ तपस्तक्षा तपोयोगादिरकः सद्यसेत्तया। प्रकर्त्तुमसमर्थाऽपि जुहोति यजतिकियाः ॥ श्रन्थः पङ्गुर्दरिद्रोवा विरक्तः षद्यसेत् दिजः। सर्वेषासेव वैराग्यं जायते सर्ववस्तुषु । तदैव सद्यसेदिदास्त्रान्यथा पतितो अवेत्॥

यमः।

चीर्णवेदमतीविदान् ब्राह्मणी मोन्नमाश्रयेत्। यमः सर्वेषु स्रतेषु इतहत्यः परिव्रजेत्॥ पुनर्दारिकयाभावे स्टतभार्यः परिव्रजेत्। वनादा धूनपापो वा परं पन्थानमाश्रयेत्॥ कूर्मपुराणे।

**खत्यन्नज्ञान**विज्ञानो वैराग्यं परमं गतः । षत् व्रजेत् ब्रह्मचर्थादीन् यदीच्छेत्यरमाङ्गतिं॥ दारानाइत्य विधिबद्यथाविदविधैर्मखैः। यजेदुत्पादयेत्तत्सो विरको यदि मञ्चमेत् ॥ श्रनिद्दा विधिवद् यज्ञैरनुत्पाद्य तथात्मजं। न गार्डस्थं ग्रहीना तु मद्यमेत् बुद्धिमान् दिजः॥ त्रय वैराग्यवेगेन खातुं नोत्यहते ग्रहं। तदैव बन्नामेदिदाननिर्वेद्य विचार्थेत्॥

प्रथमादात्रमादापि विरक्तो भवसागरात्।

प्राह्मणो मोचमन्त्रच्छं स्वक्षा सङ्गान् परिवर्षत् ॥

प्रथ हतीयं सम्प्राय ग्रहस्थात्रमस्त्तमं।

चतुर्धमायुषोभागं तत्स्यो वापि परिवर्जेत्॥

दति चतुर्थात्रमका चिर्णयः।

जयाग्निहोचाधान-दार्स्वीकारकालनिर्णयः।

तच मनु-ग्रातातपी।

दाराग्निहोत्रसम्बन्धं कुरुते योऽपने स्थिते। परिवेक्ता म विज्ञेयः परिविक्तिस्तु पूर्वजः॥

स च सोदरोक्षाता नान्यजो नान्यमादणः। एतदेवोत्तरच स्कूटीभविष्यति, तथा पतितोन्मत्त-नपुंसकात्थ-विधर-मूक-जड़-सुद्ध-कुष्टि-श्विचि-राजयक्योदराद्यसाध्यमहारोगाभिक्षत-नास्तिक्य-ग्रास्त्रयोगिप्रव्रजितचिरकालप्रोषितेषु एतेष्यदोष द्रह्यवगन्तयं। एतेषां परिणयादाविधकारस्थाविद्यमानतात्।

त्रत एव इन्दोगपरिभिष्टे कात्यायनः।

देशान्तरख-क्रीवैकरुषणांख षहोदरान्। विश्रानिष्ठांख पतित-ग्रुद्रतुःखाधिरोगिणः॥ षण्ड-मृकादि-वधिर-कुंड-वामन-कुण्डकान्। श्रतिरुद्धानदारांख कषिषकान् नृपच च॥ धनरुद्धिप्रश्रकांख कामतोऽकारिणक्षणा। कुंडरोन्मन्त-चोरांख परिविन्दन द्यति॥

#### श्रातातपः।

क्षीवे देशान्तरस्थे वा पतिते प्रविज्ञते तथा<sup>(१)</sup> । योगशास्त्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥

### सुमन्तुः ।

व्ययनायक्रिक्तो वा नास्तिको वाथ वायजः । कनीयान् धर्मकामस्त स्राधानमथ कारयेत् ॥ पिटव्यपुत्तान् सापत्यान् परनारीसुतांस्तथा । दाराग्निहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥

## यम-वाष्क्रली।

दाराग्निहोत्रधर्मेषु नाधर्मः परिविन्दतः।
दित पाठः। 'परनारीसुतान्' दत्त-क्रीतकादिश्राहृन्।
विश्वष्टः।

श्रष्टौ दग्र-दाद्ग्यवर्षाणि भातरमनिविष्टमप्रतीचमाणः प्राय-स्निती भवति,

श्रनिविष्टं माचेदिरे, भवन्ति चाच स्नोकाः। दाद्भीव तु वर्षाणि च्याचान् धर्मार्थयोगतः। न्याय्यः प्रतीचितं भाचा श्रूयमाणः पुनः पुनः॥ उन्मत्तः किल्लिषी कुष्ठी पिततः क्रीव एव वा। राजयस्मादियुक्तस्य न न्याय्यः स्थात् प्रतीचितं॥ षण्ड-वामन-कुङान्ध-पिततोन्मत्त-कुण्डकान्।

<sup>(</sup>१) पतिते व्रजिते तथिति पाठे नाच्चराधिकारोधो भवितुमईतीति विभावनीयं।

रोगि-वधिर-मूनेषु न दोषः परिवेदने ॥ सुमन्तुः ।

च्छेष्ठोस्नाता यदा तिष्ठेदाधानं नैव कारयेत्। श्रनुज्ञातस्य सुर्वीत यङ्खस्य वचनं यथा॥ तथा रुद्धविष्ठाः।

त्रयजस्त यदानग्निरादधादनुजः कयं।
त्रयजानुमतः कुर्यादग्निष्ठोत्तं यथाविधि ॥
एतज्ञाधिकारिणि भातरि त्रकुर्वति वेदित्यं। त्रनिधकारिणि
व्यतिक्रमाभावाच तदनुज्ञाग्रहणं युच्यते ।
त्रतण्य हारीतः।

सोदराणान्तु सर्वेषां परिवेत्ता कथं भवेत्। दारेस्त परिविद्यन्ते नाग्निहोत्रेण नेज्यया॥ श्रव्यार्थः। सोदरेऽग्रजेऽधिकारिणि श्रक्तविवाहे विवाहमीहमाने सन्तिहितेऽवितष्ठिति तदनुज्ञां ग्रहीलाधानविद्वाहो न कदाव-नाणि कर्त्तव्यः।

यहाचोत्रानाः।

पिता पितामहो यस नायजोवाय कस्यचित्। तपोऽग्रिहोचमन्त्रेषु न दोषः परिवेदने॥

सुमन्तुः ।

पितुर्थस्य तु नाधीतं कयं पुत्रस्तु कार्येत्।
श्रिप्रदिचाधिकारोऽस्ति ग्रह्मस्य वचनं यथा॥
स्मिन्नाते स्थिते वा पातान्यः।

श्रवायनुजाते स्थिते वा श्रातातपः। 54-3 श्रायः परिविन्दिन्त किनष्ठस्य या च कन्या विक्षिका।

एतचाधिकाररिहते श्रातरीति पूर्ववचनादितकुक्षा च्येष्ठापि

सती न किनष्ठाया विवाहविष्ठहेतुर्भवितु अईतीति।

द्रत्यग्निचोचाधान-दारखीकारकाखनिर्णयः।

## श्रयावसच्याधानकालनिर्णयः।

तच याज्ञवस्काः।

त्रावसव्यमनादृत्य चेतायां यः प्रवर्त्तते । सोऽनाहिताग्रिभेवति परिवेत्ता तयोच्यते॥

श्रव केचिट्। इः।

दाराग्निहोचधंयोगं यः कुर्याद्यजे स्थिते।

इत्यग्निहोचग्रव्दोपादानादौपायनपरिग्रहेऽपि नैव परिवेदनं

अति ग्रव्दम्यनेरन्यनियक्तिपासनादिति तद्युक्तं श्रव्यनियक्तेर
ग्राव्दनात्।

त्रतएवाच गार्ग्यः।

मीर्द्य तिष्ठति च्येष्ठे न कुर्याद्दारसंग्रहं। मानस्यं तथाधानं प्रतितस्त्रन्यथा भवेत्॥

ब्रह्मगर्भीऽपि।

याजनाध्यापनैश्चेव श्वनिन्द्येभ्योधनेन च। ज्यासनं समादध्यात् खकाले परिवेदयन्॥ 'खकाले' यथाविहितकाले। तथाच सरतिः।

श्राधानं विधिवदैष्यकुलभद्राद्यापि वा । महानसाद्रकोर्वा दार-दायादकालयोः ॥

पारस्करः।

श्रावसच्याधानं दारकाले दायादकाले एकेषां। गौतमः।

पुचनुत्याचावस्थाधानं ज्ञतातिथीन् संपूजयेत्। व्यासः।

श्रिवैवाहिको येन न यहीतः प्रमादिना । पितर्युपरते तेन प्रहीतयः प्रयत्नतः ॥ यो यहीता विवाहाग्निं यहस्य इति मन्यते । श्रकं तस्य न भोक्तयं दृषापाको हि स स्वतः ॥

च्येष्ठस्याधिकारिण एतद्रष्ट्यं कनीयांस कताग्निहोनेऽपि च्येष्ठे भातरि वेदाध्ययनाद्यावको नैवाग्निपरियहमकुर्वसपि प्रत्यवायेन सह संग्टहाते।

श्रव गर्गः।

पिल्पाकीपजीवी वा श्रालपाकीपजीवकः।
ज्ञानाध्ययनिष्ठी वा न दुखेताग्निना विना॥
ज्ञानधीतवेदस्थापि समादत्तविवादः सत्यवतेन दर्धितः।
ज्ञानधीत्य दिजी वेदं सालोदाद्य यथा तथा।
ज्ञाधीते ब्रह्मचर्यण साङ्गं वेदं गुरोर्यहे॥
दत्यावस्थाधानकास्निर्णयः।

## [ = 5 € ]

## श्रयाग्निहीचकालः।

तच कात्यायनः।

डिदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा ।
सर्वया वर्त्तते यज्ञ दतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥
राचेस्तु षोड़ग्रे भागे ग्रह-नचनश्चिते।
कासं लनुदितं ज्ञाला होमं कुर्यादिचचणः ॥
तथा प्रभातसमये नष्टे नचनमण्डले।
रिवर्यावन्न दृश्येत समयाध्युषितं च तत्॥
रेखामानं प्रदृश्येत तिस्मिन्निस्तसमन्वितः।
डिदितं तं विजानीयात्तन होमं प्रकल्पयेत्॥

মন্ত্ৰ:।

सायं प्रातस्य जुड्डयादग्लिहीचं यथाविधि। नौधायनः।

श्रासायं कर्मणः प्रातराप्रातः सायकर्मणः। श्राइतिनीतिपद्येत पीर्वणं पार्वणान्तरात्॥ सीवायणीयपरिणिष्टे।

स्वयोद सा प्राजानकाः श्रामंसे श्रियहोत्रिणां पनान्ते समस-होमानपास तथा दिरानीय-षड़ात्रयो दिमासाईमासायाग्निहोत्र-मजुड्डवृस्तसाद्यायावेर श्रामयायान्तीवार्धमासायाग्निहोत्रं जुड्डयात् उपसेयोऽहनि प्रातःसायं चतुर्द्श चतुर्यहोतानि प्रातस्रतुर्द्श्य(१)।

<sup>(</sup>१) पाठाँ द्यां चादशानुरूप एव सुद्रितः परन्वयं न समीचीन प्रति-भाति ।

चतुर्इग्रयहणसुपलचणार्थं, कदाचित् पञ्चद्रशापि भवन्ति कदा-चिचतुर्यहीतानि कदाचित् षोड्मानि । प्रमुख विकास मरीचिः ।

> पचहीमानघोदचा गला कसान्निवर्त्तते। होमं पुनः प्रकुर्वीत अवेच न स दोषभाक् ॥ दत्यग्रिहोचकालनिर्णयः।

> > श्रय प्राप्तादाद्यार्भकालः।

चयाकालं ग्रुभं ज्ञाला यदा भवनमाचरेत्। चैने व्याधिमवाप्नोति यो ग्टहं कार्येवरः॥ नैप्राखे धन-रत्नानि चेहे सत्युक्तपैवच। त्राषाड़े सत्य-रत्नानि पद्भवर्गमवाप्रयात्॥ श्रावणे स्रत्यसाभञ्च हानिर्भाद्रपदे भवेत्। पत्नीनाग्र त्राश्विने स्थात्कार्त्तिके धन-धान्यकम्। मार्गभीर्षे तथा भक्तं पौषे तस्कर्तोभयम् ॥

'भन्नं' भच्यमाचीपलचणं।

साभश्च बड्डमो विन्हाद्धिं माघे विनिर्हिमेत्। फाल्गृने काञ्चनं पुचानिति कालवसं स्रतम्॥ विश्वकर्ममते ।

चैचे घोकाकुलोभर्ता वैग्राखे च धनान्वितः। च्येष्ठे ररही विपद्येत नम्मन्ति प्रमवः ग्रुचौ ॥ श्रावणे धनदृद्धः खाष्मभस्ये न वसेद्ग्रही।

कल इश्वाश्विने मासि स्रत्या नम्मन्ति कार्त्तिने ॥ मार्गमीर्षे धनप्राप्तिः सद्द्ये कामसम्पदः । 'सद्द्यः' पौषः ।

माघे भवेदक्रिभयं फाल्गुने श्रीरनुत्तमा ॥ तथा सङ्गद्धे ।

> व्याधिः ग्रोकोभवेचेचे वैग्राखे धनरत्नयुक्। गो-महिव्यादिभिर्युक्तो ग्टहमेधी बदैव हि॥ च्येष्ठे स्टत्युमवाप्नोति श्राषाढ़े पग्र्नाग्रनम्। स्त्यनाभः सुरत्नानि नाभोऽर्घस्य तथैव च॥ श्रावर्षे स्त्यनाभन्त धनदद्धिरनानुना । मासि भाद्रपदे गेहं दुःखदं जायते ध्रुवम् ॥ तत्र सर्वखदानिस्त भवेत्तद्ग्रद्देभेधिनः। त्राश्विने तु भवेचित्यं पत्नीनाप्रस्तया किसः॥ कार्त्तिके खाद्धनं धान्यं सत्यनात्रोऽप्यहर्नित्रम् । श्रत एवं प्रशास्थन्ते प्रासादारकाणे सुताः ॥ मार्गग्रीर्षे ग्टहारको धनलाभसुखप्रदः। भच्यं वै विविधं तच इख्यश्वादिसुरत्नकम्॥ वासुसाभः ग्राभञ्चाच प्रजासाभी महानपि। मित्राणां चैव पुत्राणां स्त्रीणां साभः परीभवेत् ॥ पौषे भौतिः परिच्चेया तस्कराणां सुदाद्णा । धन-धान्यादिनाभः खात् पुल-मिचादिसम्बदः ॥ माचे वक्षिभयं ज्ञेयं सर्वहत्तापकत्त्वहा ।

पालगुने चैव विश्वयो लाभः काञ्चनतः ग्रुभः ॥
पुत्रलाभो महानच सुख-सौहद्संयुतः ।
दित मासपलं प्रोक्तं चैविध्यमधुना ब्रुवे ।
उत्तमं मध्यमञ्चेव किनष्टञ्चेति तत् विधा ॥
वैग्राखे त्रावणे चैव मार्गग्रीषं च पालगुने ।
उत्तमाले समाख्याताः कथ्यने मध्यमाख्या ।
त्राषाढे कार्त्तिके पुत्रे मध्यमाञ्चेति कीर्त्तिताः ॥
किनष्ठांखान् समाख्याखे निग्रामय समासतः ।
चैचो चौष्ठो नभस्यः स्युरीवोमासाः किनष्टकाः ॥
'देशः' स्मित्रिनः ।

पालनेषां समासेन कल्पितं तत्परिस्पुटम्। अपराजितप्रकायाम्।

रवी कन्या-तुलालिखे वास्ती पूर्वे ग्रिरः स्थितम्। 'त्रालिः' वृद्धिकः।

चापे च मकरे कुसे दिचिणेन व्यवस्थितम्।

श्रादित्यवारयोगेन स वास्तः सरित समात्॥

वच भानुः श्रिरस्तच सचितयं रिवकमात्।

देवागारं ग्रड्डिव न कुर्याच्छीर्षसन्पुखम्॥

श्रत्युरोगभयानि स्युः प्रश्रसं सुचिससुखम्।

तुसा-दिस्त-कन्यासु भास्करो यदि संस्थितः।

न तदा प्राद्मुखं कुर्यात् ग्रडं भवति निष्मसम्॥

धनुर्मकर-कुसेषु यदा तिष्ठति भास्करः।

तदा याम्यसुखं वेषा राज-चौराग्निभीतिदम् ॥
मीने नेषे वृषे प्रत्यङ्सुखं स्तीकखदावदम् ।
मियुने कर्कटे सिंदे न कुर्याचौत्तराननम् ।
तथा कृतं भवेदेशा दोष-ग्रोक-भयावदम् ॥
विश्वकर्मा ।

स्की कन्या-तुलालिखे ग्रहं वार्षिद्झुखम्।

न कुर्यात्तद्धि ग्रन्थं खान च रही भवेत् प्रभो ॥

दिचिणाभिमुखं कुक्ष-स्रगचापिस्यते रवी ।

कुर्वीत निष्पणं तस्यात् नृपदण्ड-वधादिकत् ॥

न मीन-दष-मेषस्ये कुर्वीत प्राङ्मुखं रदी ।

तद्भनन्नं विचनुद्रराजचोरादिकस्यतः ॥

रवी मिथन-सिंहस्ये न कर्कस्थेऽप्युद्धुस्वम् ।

कुर्यात्तदे दरिद्रलं दसात्म स्रणदोषताम् ॥

विश्वकर्मगोते ।

त्रधुना कुण्डलीचकं रिवचकायुधं भुवम् ।
रेखादयं प्रकर्त्तयं तच वे पूर्वपश्चिमम् ॥
दिचिणोत्तरगन्तद्रदेखेका विक्व-वायुगा ।
रेप्र-नेर्च्टतगा चैका तच राष्ट्रींखा विव्ययेत् ॥
कमादीप्रानरेखाग्रा रेखादादप्रकं भवेत् ।
तच कन्यादिखिंदान्ता राष्ट्रयो दादप्र कमात् ॥
यच यच भवेद्वानुखच वास्तुष्टिः एतेत् कमात् ॥
खिखानात् सप्तमे राष्ट्री वास्तोर्दृष्टिः एतेत् कमात् ॥

यद्रेखायांभवेत्पूर्याः वास्त्रमस्त्रकसंयुतः । तद्रेखायचितं राभिं धंसुखड्ठीव दूषयेत्॥ रविदृष्टिगतं राग्निं जानीयात्तिभधामितम्। रविश्वनस्तु यो राग्निः स च दग्धः प्रकीर्त्तिः॥ णिरः स्थिते न कर्त्त्रं रवी दारं कथञ्चन। यद्यज्ञानास्त्रते तस्मिन् चयं खाद्ग्रहमेधिनः॥ वास्तुदृष्टिस्थिते राग्नौ वदेदूारन्तु वेम्मनः। धननाग्री भवेत्तच पुत्र-सिच-पग्रुचयः॥ र्विरेखायहे राग्रौ इते रोगभयं महत्। रोग-चोरादिभिश्चेव विक्व-राजनुलादिभिः॥ रविदृष्टिगते राभौ ग्टहदारन्तु यन हि। तच संवसतो नित्यं रोग-दुः सं सुदार्णम् ॥ दम्धे दारे कते ज्ञानात्तद्वर्तुः साद्धनचयः। नक्रस्थे कुस्ममें भानी सिंहमें कर्कटे तथा। ूर्वाखं पश्चिमाखञ्च तदा गेहं प्रकारयेत्॥ फलमेतत् समुद्दिष्टं वर्णानां भवनाश्रयम् । कन्यादी नारभेद्गेहं मङ्गलार्थी कदाचन ॥ कुण्डलीचकस्य फलितार्थमार । फलो हे शं प्रवच्छा मि प्रत्येकेन परिस्कुटम्। सुखदृद्धिस्तथा ग्रान्तिः सर्वपापोपमर्दनम् ॥ वन्ध्नाग्रस्तथा तन्त्रं नकास्ये फलमी दृगम्। अहिरणच्यीप्रदेशव पांग्रिभिश्व यतो गरही॥

एवमादि फलं ज्ञेयं कुको वै सर्वमासि च । पुचाः पौचाः प्रवर्द्धन्ते लच्कीरविचला भवेत्॥ ग्र्र्स टिनिमानार्ना सुख-सौभाग्यसंयुतः। सिंहे लविक लं सर्वेभेवमादि फलं भवेत्॥ इष्टः पुष्टः सुसम्पन्नो वज्जगानः श्रियान्तितः। भर्ता वे लभते सौखं कर्के च फलमी दृशम्॥ मेषे वृषे तुलायाञ्च वृश्चिमे च यदा रवि:। **उदगाखं ग्रह्मैव प्रेतदाहं प्रकारचेत् ॥** एतेषान्तु क्रसेणैव फलमच वदाम्यहम्। ग्रुभनक्षीपानं सीम्यं पुच-पौचसम्हद्भये॥ ब्रह्मभाषी भवेद्यनं सर्वसीभाग्यसंयुतः। एवमादि फलं मेषे भर्ता वै लभते चिरम्॥ रुषे सौम्यं चिरा बच्चीः पग्छरिङ्गरनाकुला। पुन्नास बहवस्तस्य जायन्ते ग्रोभनास्त्रियः॥ एवमादि फलं भर्तुस्तच प्रोक्तं मनीषिभिः। तुलायां प्रोच्यते सम्यक् फलमिष्टतमं नृणाम्॥ धनं धान्यं सुखं भोगो गोऽय-पुत्तसम्हद्भयः। बद्धमिचास्त्रचा स्त्याः पत्रवः त्रोभना रहे ॥ पुष्पराणिक्तया भर्त्तुखलायामीदृणं फलम्। दिवतां बङ्घायः सम्यक् खकुले दिद्धरेव च ॥ धनवान् भोगसम्पन्नो भत्ती खादसभान्वितः। एनमादि फलं तच दृश्चिने जायते भुवस् ॥

नक्र-कुभी प्रतिज्ञेयी प्रकाम्ये मन्दिरे हितौ। हरि-कर्कटको ज्ञेयो प्रतीचीसुखवेमानः॥ 'हरिः' सिंहः।

मेषोव्यस्तया चैतौ सीम्यागारसणे हितौ। तुला च दृश्चिमश्चेव द्विणसामुभौ हितौ॥ कोण्खानामयोवच्छे कन्यादीनां फलं यथा। यतः कन्यास्थितोध्वाङ्<del>चो धनुर्धूमयमाश्रयात्॥</del> श्रुनि मीन-खरे चैव मिथुनं सर्वदा श्रितम्। कन्यां प्राप्ते रवी सम्यक् नारभेत ग्रहं सुधीः 🖠 न ऋद्भिस्तच जायेत पुत्त-पौत्तपशुचयः। सर्वदार्त्तियुतोभर्ता वसेदच न संग्रयः॥ धनुस्थिते रवी का<mark>यं नैव गेइं कदाचन।</mark> ग्रज्भिर्घात्यते तज जायन्ते हि न सम्पदः॥ श्रथवा राजदण्डेन पीद्यतेऽसौ वसन् ग्रही। यदा भानुस्तु मीनस्वस्तदा गेइं न कारयेत्॥ कृतञ्चेद्वाधिश्रोकाय भयाय विपुलाय च। त्रधीरलं तदा तस्य म्बानिः स्थान्गीनतः पासम् ॥ मिथुनस्थो यदा भानुस्तदा वेसा न कार्येत्। त्रिया दच्चते तदे वे**या दुःख**प्रदं <mark>बदा ॥ 🍑</mark> मीनस्य विक्रिदिग्धागे ग्टहारसोऽग्रिजीविनाम् । मिथुने तात्रयारका देवे बच्चाबिनां दितः॥ वायये कन्यका चेया ग्रहारकाः सुखप्रदः। खरोपजीविनां चैव वेग्यादीनां सदैव हि॥
नैर्स्थां कार्मुके च खादारकाः श्वपचां ग्रहे।
ददानीं कथवे वेग्र राग्रि-माससमागमम्॥
चैने मेषो भवेद्यन तन गेरं न कारयेत्।
कते व्याधर्मदानच जायते ग्रह्मेधिनाम्।
ज्येष्ठे तु मिथुनं यन तन दैधं भवेत् सदा॥
'दैधं' दन्दयुद्धमिति यावत्।
श्वाषाढे कर्कटोदुष्टो नभस्ये कन्यका तथा।
श्वाप्तिने तु तुला दुष्टा दक्षिकः कार्त्तिके तथा॥
चापं मार्गे भवेदुष्टं तेन मार्गी न ग्रोभनः।
माघे कुक्षस्तु वै दुष्टस्तचारको न ग्रोभनः॥
मासि मासाष्टकञ्चित दूषितं वै परस्परं।
तेन चेषु न कर्त्तव्यं मन्दिरं ग्रुभिमक्कता॥

तथा ।

सिंहगं सेषगं चैव गुरुं यत्नेन वर्जयेत्। श्रसङ्गते गुरौ ग्राको ग्रहारस्थो न ग्रस्थते। नातिचीणे निग्रानाये ग्रहारस्थो भवेदिह॥ विष्णुधर्मीत्तरे।

प्राष्ट्काले न कर्त्तव्यं वास्तुकर्म विजानता । तपनः ।

कृष्णपचान्ते चिभागे कृष्णैकादग्रीमारभ्य दिनपञ्चके ग्रुक्कखान्दे चिभागे ग्रुक्कप्रतिपदमारभ्य दिनपञ्चके, एवं कृष्णैकादग्रीमारभ्य दिनदग्रकं विविधं भवति । तथा।

चतुर्थौं नवमीचैव वर्जयेच चतुर्दग्रीम्। विश्वकर्ममते।

तिययो यच प्रस्ने याः प्रभा वास्तुकर्मणि।

प्रस्ते मासि सिते पचे प्रतिपच्च दितीयया॥

हतीया पञ्चमी षष्ठी सप्तमी द्र्रामी तथा।

एकाद्र्यी-चयोद्र्यो पूर्णमासी प्रकीर्त्तिता॥

एताः पूर्णिति विख्याता नामतस्तिययस्तिमाः।

चतुर्थ्यां वाय षष्ठ्यां वा दिचणास्यं विवर्जयेत्॥

तच संवसतो यसान्त्राच्याधिभयं भवेत्।

तथा वाराः प्रप्रस्ने रिव-मङ्गलवर्जिताः॥

दिव्यान्तरीच-चितिजैद्द्यात्मेभवपीदितम्।

ग्रहोपसृष्टं सन्त्याच्यं यतीपातदतञ्च यत्॥

'ग्रहोपसृष्टं' पापग्रहदूषितम् ।

चन्द्र-तारानुकुले भे कर्त्तुः कार्यं विजानता।
धुवाणि तानि प्रस्तानि प्राक्रवनिर्द्धतं तथा॥

'भुवाणि' रोहिष्युत्तरात्रयं चेति।

वायव्यं विष्णवं पुष्यं पौष्णं सावित्रसेव च । सत्यपुराणे ।

वज्ज-व्याघात-ग्रुलेषु व्यतीपातातिगण्डयोः। विष्कुश्म-गण्ड-परिधान् वज्जयोगेषु कारयेत्॥ विश्वकर्ममते।

104

श्रय योगान् प्रवच्छामि वर्जिता यं मनी विभिः।
श्रतिगाडो व्यतीपातः परिघो वज्र एव च॥
गाडं ग्रूजञ्च विष्कुमो व्याघातञ्च सुदुःखदः।
एतान् योगान् समावर्ज्य श्रभावे तेषु चैव हि॥
विष्कुमो घटिकास्तिसः पञ्च वा वर्ज्यतपुधीः।
वज्रे तु घटिकास्तिसो नव वा परितर्ज्यत्॥
श्रतिगाडेषु वे षद्धं नव वा दोषदायकाः।
गाडे तु घटिकाः पञ्च सप्त वा दोषदायकाः।
गाडे तु घटिकाः पञ्च सप्त वा दोषदा मताः।
वैध्तो च व्यतीपाते घटिकाषष्टिरेव च॥
परिघे घटिकाः स्त्रिंगत् पद्चिंग्रद्यवा ग्रुआः।
एतेषां घटिकाः ग्रेषाः सर्वाञ्चान्याः ग्रुआवन्तः॥
योगाः ग्रुआवन्तः कार्या वास्तुस्थापनकर्षणि।
यथा नाम तथा तेषां फलसिद्धिरदाहता॥

तथा ।

करणान्यथ वच्छामि वाख्वारको ग्रुभाय वे। तैतिलं विषजं नागं वालवं करणान्तरम्। धन-धान्यकराणि खुः श्रेयमे च सुखाय च॥ विष्णुधर्मीत्तरे।

म्नङ्गारकदिनं नाम करणं विष्टिसंज्ञकम् । वर्जयेदित्यनुषङ्गः । भक्षपुराणे । स्रोते मैचेऽघ माहेन्द्रे गन्धे वाति विरोहणे।
तथा वैराजसाविने सुहर्त्ते ग्रहमारभेत्॥
चन्द्रादित्यवलं लब्धा लग्नं ग्रभनिरीचितम्
स्तक्षोच्छ्रयादि कर्त्तव्यमन्यच परिवर्जयेत्।
प्रासादेऽप्येवमेव स्थात् कूप-वापीषु चैव हि॥

#### विश्वकर्ममते ।

सुद्धन्ति कथियामि यैः कतैः सर्वसम्पदः।

साइन्द्रे रौहिणे चैव साविचे मिचके तथा॥

गन्धर्वेऽभिजिति स्रेते सुद्धर्त्तं कारयेत् स्टहान्।

श्रिथ साधारणान् ब्रूमो सुद्धन्तान् सप्त चैव हि॥

विराजोविजयः स्रेतः साविचो मैचिकोऽभिजित्।

खलस्रेति समाख्याताः सर्वे सर्वार्थसिद्धिदाः॥

श्रिथ वार्विग्रेषेण वर्जनीयान् ब्रवीमि ते।

श्रिथंस्णिऽर्के तु वैराज्यसन्द्रे वै ब्रह्मराचसौ॥

पिचा ज्ञेयौ कुने नष्टौ बुधे चैवाभिजित्तया।

पिचबाह्मौ तथा ग्रुके राचसायौ दृहस्ततौ।

भौजङ्केग्रौ सुद्धर्त्तां तौ वर्जनीयौ ग्रनेस्नरे॥

# विष्णुधर्मीत्तरे।

स्थिरलग्ने स्थिरांग्रे च कर्तुस्वोपचयात्विते ।

'स्थिरलग्नानि' दष-सिंह-दिस्थक-कुभाः। 'कर्तुः' कर्द्रग्रेः, 'उपचयात्विते' चिषडेकाद्रग्रस्थानस्थिते ।

तथाच जातके ।

चिषडेकाद्ग्रद्ग्रमान्युपचयभवनान्यतोऽन्यथान्यानि ।

यस्य सौम्या ग्रहाः केन्द्रे चिकोणे चापि भार्गवः ।

पापाञ्चोपचयस्थाने तस्मिन् कार्य्यं निवेश्यनम् ॥

यहस्यति-ग्रुक्त-बुध-चन्द्राः 'सौम्याः' । चीणेन्दु-रवि-मङ्गलग्रानेञ्चराः 'पापाः', संयुक्तो बुधञ्च ।

तथाच खघुजातके ।

चीणेन्दर्क-यमाराः पापास्तैः संयुतः सौम्यः ।

'यमः' ग्रानेञ्चरः, 'म्रारः' मङ्गलः, 'सौन्यः' बुधः इति । 'केन्द्राणि' खग्नानि प्रथम-चतुर्थ-सप्तम-द्रश्रमस्थानानि ।'चिकोणं' नवपञ्चमस्थानं ।

तथाच जातके ।

केन्द्रचतुष्टयं कण्डकञ्च लग्नात् सप्तद्याचतुर्थानां सङ्घ्यः इति, नवपञ्चमं निकीणं नवर्चनिकीणं चेति । केन्द्रस्थं वर्जयेत्पापं सर्वपचेण कर्मस् । केन्द्रसौम्ययुतं देवं न तु श्र्न्यं कदाचन॥ विश्वकर्ममते ।

श्रय खग्नं प्रवच्छामि ग्रहारभो ग्रुभावहं।

हेषा धनुस्तुला-कन्या मिथुनं कलसस्तथा ॥

खग्नान्येतानि ग्रस्तानि ग्रह-प्रासादकर्मणि।

हतमेतेषु खग्नेषु सर्वसिद्धी भवेदिह ॥

एकादग्ने हतीये च षष्ठे पापग्रहाः ग्रुभाः।

पापग्रहेऽष्टमे चैव मर्णं प्राप्यते ध्रुवं॥

चन्द्रार्कादिग्रहाः सर्वे खन्नेने ग्रुभदा ग्रहे।

नीचगा न च नीचस्था न च तीच्छांशुदूषिताः ॥ सूर्यादिग्रहाणां खचेचाणि, सूर्यस्य मिहः चेचं, मोमस कर्कः, भौमस्य मेष-टश्चिकौ, बुधस्य मियुन-कन्ये, गुरोधनुर्मीनी, इइकस्य वृष-तुले, ग्रानैश्वरस्य मकर-कुम्भाविति।

तदुनं लघुजातके।

कुज-प्राक्त-नुधेन्दर्क-ज-प्राक्त-जीव-कुज-सौरि-प्रनि-गुरवः भेगा दति। एते क्रमेण मेषादीनां दादणानां राणीनां देश्वरा द्रत्यर्थः। 'कुजः' मङ्गलः, 'ज्ञः' वुधः, 'जीवः' गुरुः, 'सीरिः' प्रनेश्वरः, 'भानि' रागयः, इति ।

तथोचं नीचञ्च परिभाषितं जातके।

न्त्रज-वृष-स्गाङ्गना-कर्क-मीन-वाणिज्यांगाः कथिता न्नकांषुद्धाः द्रभ ऋष्टाविंभति-तिथीन्द्रियसप्तविंभतिविंभतिरुचा**नी संसममिति।** 

त्रस्थार्थः मेषस्थाद्या दमनिंघांग्रा रवेरुचं। व्ष**स्थाद्यास्वयस्त्रिणांगाः** सीमस्रोचं। मकराचा त्रष्टाविंग्रतिस्त्रिंगांगा मङ्गलस्रोचं। एवं कन्या-थाः पञ्चदग्रनिंगांगाः बुधस्थोचं। कर्कटस्य पञ्च गुरोह्यं। मीनस सप्तविंग्रतिः ग्रकस्थोचं । तुलाया विंग्रतिः ग्रनेर्चं ।

> एतत्मर्वं समाचीचा विबुध्य निपुणं सुधीः। त्रार्भेत प्रयत्नेन वास्तुकर्म सुसिद्धिदं॥ इति वास्तुप्रकर्णं।

# श्रय प्रतिष्ठाकालनिर्णयः।

तच सामान्यतः प्रतिष्ठाकालनिर्णयः।

विष्णुधर्मीत्तरे । वज्र खवाच ।

वाभिहितानि।

कस्मिन् काले तु कर्त्तवा प्रतिष्ठा स्गुनन्दन । मार्कण्डिय जवाच ।

प्रट्रणुकालं प्रवच्छामि प्रतिष्ठाकर्णे तव। यस्मिन् काले कता या स्थात् फलसिद्धिप्रदायनी॥ धन-धान्यवती स्कीता वरदा च तदा भवेत्। दृढ़ा भवति विख्वाता चिदिवेशे गुरौ युते॥ एन्द्रे तेजखती स्कीता भ्रतविग्रहकारिणी। तथाविधा तु सा स्कीता इदि दाइमवाप्नुयात्॥ नित्यास्वर्ययुता लाष्ट्रे गम्यकोके तथैव च। श्रहिर्बुध्ने तथा नित्यं लोकानुग्रहकारिणी ॥ पिचे विनाधमाप्नोति कर्त्तुः सर्णावहा ! सीम्ये सौम्या तथा कर्त्तुर्वरदा च तथा अवेत्। एन्द्राग्ने नाग्रमाप्नोति कर्त्तुः छला विनागनं॥ श्रािश्वने श्रीमती भ्रता तथा पुत्रमवाप्र्यात्। लोकाभिगम्या भाग्ये स्थात् कर्त्तुर्भाग्यवती भवेत् ॥ श्राज्ञभेऽपि यदा कार्या प्रतिष्ठा मनुजोत्तम । यस्मिन् युगे तु यो नायो यो यो देवः प्रकीर्त्तितः। धन धान्यवती स्कीता कर्त्तुः श्रेयोजयावहा॥ प्रभवादिभिः पञ्चभिः संवत्सरै विष्णादीनि युगानि दादण तने-

यंत्रसराख्यवर्षेषु नित्यमाज्ञायुता भवेत्। षरिपूर्वे तु अतन्नी लोकखाता तथैव च॥ इदापूर्वे तथा सौम्या वरदा कोकसुन्दरी। त्रनुपूर्वे तु वरदा धन-धान्यवती भवेत्॥ द्रत्पूर्वे नाग्रमाप्तीति कर्त्तुर्नाग्रवहा भवेत्। तचापि प्रक्षोर्नृत्यस समये रोहिता भवेत्॥

प्रभवादयः पञ्च क्रमेण संव सर-परिवत्सरेदावत्सरानुवत्सरेदत्सर-यंज्ञकाः एवमङ्गिरादिपञ्चकस्य कमेण यंज्ञापञ्चकमेवसुत्तर्वापीति तचैवाभिहितं।

मत्यपुराणे।

प्राप्य ग्रुकं ग्रुभं पचमतीते चीत्तरायणे। विष्णुधर्मीत्तरे।

**जन्तरे** लयने सौन्या धनदृद्धिकरी भवेत्। तचापि सुप्ते देवेशे सर्वानर्घविवर्द्धनी ॥ शिशिरे लोककान्ता सा दृढा च वसुधाधिय। स्कीता वसन्ते सौम्या च वरदा च तथा भवेत्॥ यीचे तेजिखनी कान्ता अतिनयहकारिणी। प्रावृद्धाले तथा नाग्रं कर्त्वा यह समाप्र्यात्॥

प्रारुद्धालनिषेधस प्रिवप्रतिष्ठायतिरिक्तविषयः, प्रिवप्रतिष्ठायां ति दिधेः भिवप्रतिष्ठाका जिल्लीये दर्भितलात्।

प्रत्तकाले कता नामं भी प्रमेव प्रपद्यते। इमनो च बदा सौम्या धर्मवृद्धिकरी भवेत्॥

माघे कर्त्तुर्विनाशाय फाल्गुने सुभगा भवेत्।
लोकानन्दकरी चैचे वैशाखे वरसंयुता॥
श्राज्ञायता सदा च्येष्ठे श्राषाढ़े धर्मदृद्धिदा।
श्रावणे धनहीना खात् प्रीष्ठपादे विनश्यति॥
श्राश्विने नाश्रमाप्नोति विक्रना कार्त्तिके तथा।
सौन्ये सौभाग्यमतुलं पौषे पुष्टिरनुत्तमा॥
दोषावद्या तु माघे खात् कर्त्तुरात्मन एव च।
चैचे वा फाल्गुने वापि च्येष्ठे वा माधवे तथा।
माघे वा सर्वदेवानां प्रतिष्ठा श्रुभदा भवेत्॥

त्र्य माघमायनिषेधो विष्णुप्रतिष्ठाविषयः, विधिस्त तद्यति-रिक्तदेवताप्रतिष्ठाविषयः, मार्गप्रौषंमायविधिस्र विष्णुप्रतिष्ठाव्य-तिरिक्तविषयः मार्गप्रौषंमायनिषेधस्य विष्णुप्रतिष्ठाकालनिर्णये द-प्रिंतलात् । त्रावणास्विनमायनिषेधस्य विष्णुप्रतिष्ठाव्यतिरिक्तविषयः विष्णुप्रतिष्ठायामेतद्वयविधेस्तवेव दर्पितलात् ।

श्रपरे लाजः "माधमासे सर्वदेवानामितिवचनात् विष्णुप्रति-ष्टापि तच कार्या माधमासादिनिषेधसु तत्तद्यन्यविषयतत्त्वप्र-तिष्टाविषयविश्रेषे ।

दितीयं मध्यप्तलदा हतीयं च ग्रभपदा।
धन-धान्यवती स्फीता वरदा च तथा भवेत्।
यस्य पचस्य रुद्धिः स्थात् तिस्मिन् ग्रभप्रलप्रदा<sup>(१)</sup>॥
दितीयायां धनोपेता हतीयायां वरप्रदा।

<sup>(</sup>१) ग्रुभपाला भवेदिति ख॰।

अत्यपुराचे।

चतुर्था नाग्रमाप्तीति यमस सातुर्वावहा ॥ विनायकस्य देवस्य तथा तच हितप्रदा। पञ्चम्यां श्रीयुना कर्तुर्वरदा च तथा भवेत्॥ वछ्यां बच्चीयुता नित्यं यप्तम्यां रोगनामिनी। श्रष्टम्यां धान्यवज्ञला नवस्यां तु विनम्भति ॥ भद्रका खाः ज्ञता तच कर्तुर्भवति युष्टिदा । धर्मरिद्धिकरी जेवा दशम्यां तु तथा हता ॥ एकाद्यां तथा युक्ता दाद्यां सर्वकामदा। चयोद्यां तथा ज्ञेया चतुर्द्यां विनम्सति॥ हाषापचे पञ्चद्रधां कर्तुः चयकरी भवेत्। पञ्च दथ्यां तथा शक्ते वर्वकामकरी भवेत् ॥ न्रहत्स्पृत्रा च विज्ञेया तथा दोषवती नृप । दिवानारीचे भूमी च जत्यातेन तु या बुता ॥ कर्तुर्वाधिपदा तच प्रतिष्ठा तु किया भवेत्। तिथिहानौ चयोत्रयो दृद्धौ दृद्धिः प्रकीर्त्तता ॥

पञ्चमी च दितीया च हतीया चारमी तथा। दशमी पौर्णमायी च इता तु फबदा भवेत्॥ जनणसमुचये।

तास्तु परे सिते कार्या दितीया वे तिथिवय। दितीयायुर्मति दद्यानृतीया पुत्रमणदम् ॥ पचनी च त्रियं नित्यं पप्तमी रोगनाप्रनम्। 105

हणमी असिरुद्धिय मीभाग्यस चयोहणी॥
नानाविधं धनं नूनं पौर्णमाणी तिथिः बदा।
एकविंग्रकरेनंन्दा अद्रा पचिंभानुभिः॥
जया हि रामाहिकामैः रिक्ता वेद-ग्रहेन्द्रियः।
वाष-दिक्तिथिभिः पूर्ण हीनतुः छा हिता कमात्॥
एते ग्रक्तेऽनुः जोमाः खुर्वे छ वे विजोमतः।
रहस्यतिर्द्यं चायुर्वे धोजय-धनानि च॥
सर्वे स्वकः ग्रुभः ग्रक्तसन्दः ग्रान्तिप्ररोहणे।
ककौरुषतुः सार्थियस्य मयुग्मने॥
मस्ये घटा सिमेषस्या निदेशानां प्रधारता।
पडिएपतुरायामा सद्दर्शिक्तमेण तु॥

विष्णुधर्मी नारे ।

तेजिखनी सूर्यदिने चन्द्रे चेमावहा भवत् । भौनेऽग्निना प्रदच्चेत बुधेन धनदा भवेत् ॥ गुरुषि खाद्यहे नित्यं खोकानन्दकरी सिते । चाचन्द्राकंखिता सौरे प्रतिष्ठा समुदाहता॥

माखपुराणे ।

बुधोष्टच्यतिः ग्रज्जस्तयोवाराः ग्रभावदाः । एभिनिरीचितं खग्नं नचनच प्रग्रखते ॥ समुचयक्तवे ।

प्रीतिः सौभाग्यमायुषान्सकर्मा प्रोभनो धितः। दृद्धिः सिद्धिः ग्रभः साध्योवरीयाञ्किव-ग्रुक्तकौ । ब्रह्मेन्द्री च प्रिवं चेति योगाः तत्त्वं च्रकाः ग्रुभाः ॥ ववश्च बाखवश्चेव कौखवं तेतिखं तथा । गरञ्च विष्कञ्चेव प्रकुनिश्च चतुष्यदं । नागं किन्तु प्रमणाच विष्टिचीनन्तु पचयोः ॥ विष्णुधर्मात्तरे ।

प्रकुनौ दोषजननी चतुष्पदे भयावहा।
नागे भवति सौम्या च किन्तुन्ने च ग्रुभप्रदा ॥
कौखवे वरदा ज्ञेया तैतिले रोगनाप्रिनी।
गराख्ये रोगजननी तथा विषिष्ठि पुष्टिदा।
विष्टौ मरणदा कर्तुरात्मदोषवती तथा॥

### मात्खे ।

श्राषाढे दे तथा मूलमुत्तराचयमेव च।

छोडा-श्रवण-रोहिष्यः पूर्वाभाद्रपदा तथा ॥

हस्तोऽश्विनी रेवती च पुखे सगित्ररख्या।
श्रनुराधा तथा खाती प्रतिष्ठासु प्रश्रखेत ॥

### सचणसमुचये ।

पुष्ययुक्रोहिणीकालस्य प्रगाढोत्तरा दिने ।
पुनर्वस्तुराधास चित्रा च्येष्ठा महीशुनि ॥
धनिष्ठा अवणी विश्वे युगे भाद्रपदे तथा ।
अश्विनी रेवती भद्रे खाति-फाल्गुनिकाद्यम् ॥
सतुर्वर्णमघा स्तीदा मूलाद्रा भरणी मघा ।
स्तानि प्रतिसोमानां चलार्येवानस्ये तथा ॥

जय-रोगकराखिको रोहिणी भयदृद्धित ।

एकाः सिद्धिप्रदोखिङ्ग आयुर्दाषादृयुग्मके ॥

पुनर्वसः सुखं द्धादनुराधा तः सम्पदः ।

चित्रा लर्थसुखं नित्यं च्येष्ठा रोगविनाग्रज्ञत् ॥

धनिष्ठारिजयं द्धात् ज्ञानदः अवणः सदा ।

युग्मभाद्रपदा दृद्धिकं ज्ञीमचाणि चाश्विनो ॥

रेवती पृष्टिदा नित्यं खाती कुर्य्याद्धनं बद्ध ।

प्राद्वा सीभाग्यसम्पत्तिमृत्वेऽथ नृपसत्किया ।

स्वाः भ्रान्तिप्रदोनित्यं धन्या मतिभषं त्यजेत् ।

श्रिकेषा क्रित्तका चैव विभाखा च ग्रभप्रदा ॥

विष्णुधर्मीत्तरे ।

तेजिखनी क्रिन्ति च स्तिनियहकारिणी।
किञ्चिद्वला ततः काले न तदन्तितविह्नना॥
केंद्रेः सूर्येख घोमच कुमारच च वा वरा।
गानावाच कतास्तव न दह्मिन च विह्नना॥
प्राजापत्ये ग्रेही नित्यं लोकानुयहकारिणी।
धौम्ये तु वरदा प्रोक्ता मूचकैम्त विनश्यति॥
प्राद्रायां कर्त्वमरणं चिप्रमेव प्रयक्कित।
धुनवंषौ विनामच संस्कारचापुयात्पुनः॥
धिष्टं पुर्ये समाप्तीति धनेन यमसा तथा।
धापिं कर्त्वविनामाय नागानां नामहाद्भवेत्॥

पिनीर्भरणदा कर्तुं स्वया नाग्रञ्च गच्छति। ज्ञोकगम्या भवेद्वाग्ये कर्तुर्नाग्रवहा तथा ॥ तचापि कामदेवस्य कर्तुः सौख्यवहा तथा। त्रर्थम्पे सुदृशा स्कीता जोकानुग्रहकारिणी ॥ त्रायुदी च जता इसे चित्रायां नाग्रमाप्नुयात्। नित्यैष्वर्ययुना जोने चिचायाञ्च हितप्रदा ॥ खातौ तु वरदा सौम्या खोकानुग्रहकारिणी। एन्द्राग्ने कर्त्तृंनाणाय मेचे मिचविरद्वये ॥ च्चेष्ठायां तेजसा युक्ता धन-धान्यवती भवेत्। तथाविधा तथा मूले किन्तु भूतसमाश्रया॥ श्राचे क्षेद्मवाप्नोति वैश्वदेवे सुखपदा । श्रवणे धन-धान्याळ्या वासवे बसुधंयुता ॥ वार्णे ग्रीव्रनागाय तथाये मनुजोत्तम । श्र चिन्ध्रे दृढा स्कीता कर्तुः सौख्यप्रदायिनी ॥ धन-धान्यथुता पौष्णे श्राश्विने योगनाभिनी। याम्ये मरणदा कर्तुरात्मनाभकरी तथा॥ सार्के खाच्छोकजननी ससौरे स्त्युदायिनी। सभौमे विक्रभयदा सतमस्के स्थिरा न तु॥ नेतुना धूमिते ऋचे विज्ञदाहमवाप्रयात्। केद्वद्ये भवेद्येन तेन दुर्भिचमापुयात्॥ भौमोदये भवेद्येन तेन द्द्येत विक्रना। षीरोद्ये भवेद्येन तेन कर्त्ता विनम्यति॥

नचने सपरीवेषे परचक्रभयं भवेत्। उल्लाइते विनामाय सभुकन्पभयप्रदा ॥ उल्जापाती अवेदाच तच व्याधिकरी अवेत्। चिविधोत्पातयुक्ते भे न ग्रुभा परिकीर्त्तिता ॥ दिव्यकी तिविनामाय भौमे चात्मविनामिनी । श्रनरीचे च विज्ञेया खोकना प्रकरी तथा ॥ सर्वेधत-व्यतीपातम्बन्नेकं विवर्जवेत्। भेषेदीषेस्त्रयायुक्ता यावदागमनाद्रवेः॥ जन्मनचनविचिता कर्तुः श्रेयस्करी भवेत् । सम्पत्करी दितीये खानृतीयेऽरिभयप्रदा ॥ चेम्या चतुर्घे भवति पञ्चमे व्याधिवर्द्धिनी । कार्य्यवद्भिकरी षष्ठे अप्तमे निधनप्रदा ॥ श्रष्टमे वरदा सौम्या नवमे श्रीविवर्द्धिनी। कर्मणां साधिका प्रोक्ता जन्माहे दशमे ग्रुभा 🏽 एकाद्गे ग्रुभकरी दाद्गेऽरिभयप्रदा। ज्ञेया चयोदग्रे चेम्या रोगदा च चतुर्दग्रे॥ वृद्धिदा पञ्चद्रभने षोडग्रे निधनप्रदा । सप्तद्ये अतिकरी नन्दा<sup>(१)</sup> चाष्टाद्ये अवेत्॥ एकोनविंगतितमे कर्तुर्भरणदायिनी। तथा दितीये धनदा हतीयेऽरिभयप्रदा ॥ चतुर्चे चेमजननी पञ्चमे रोगवर्द्धनी ।

<sup>(</sup>१) नन्दयतीति नन्दा सुखदेति यावत्।

वष्ठे खन्मीकरी ज्ञेया धन-धान्यविवर्द्धिनी ॥ दितीये च चतुर्ये च पञ्चने च तथाष्ट्रने। दाद्ये नवसे चन्द्रे कर्त्तुदीषवती भवेत्॥ जनाख्य हतीयस षष्टसैकादमस्या। द्रश्रमः सप्तमश्चैव यदा विद्वो भवेद्यहैः॥ पञ्चमेनवमेश्वेव दाद्यीर्वा तथाष्ट्रमेः। चतुर्थं वा दतीये वा कमात्पापात्पालं लभेत्॥ विपर्ययेण वेधसेत्यापोऽपि शुअकत्स्यतः। चन्द्राद्वाद्रभने सूर्ये दितीये वा भयपदा ॥ दादणे वा दितीये वा भौने दाइमवाप्रयात्। दाद्ये वा दितीये वा सौरे मर्णदा भवेत्॥ थापमध्यगते चन्द्रे धुवं मरणदा भवेत्। का एकस्मिंस्त यदा केन्द्रे चन्द्रमायं व्यवस्थितः॥ केन्द्रचयमथान्यत्याचुकं सूर्यारसूर्यजैः। नदा कर्तुर्विनाग्राय प्रतिष्ठा खान्नराधिप ॥ चन्द्रे सार्के विनामाय भौसे दाइमवाप्रयात्। ससौरे खलुदा ज्ञेया सरादौ निधनप्रदा ॥ नचने मोपरागे तु कर्तुर्भरणदायिनी। परित्यष्टे<sup>(१)</sup>तथा चन्द्रे तथा च्येष्ठान्तपादगे। पौष्णान्यपादगे चैव कर्तुर्निधनकारिणी॥

<sup>(</sup>१) पाठोऽयं चादर्भानुरूप एव सन्निवेशितः परन्वयं न समीचीने। विभाति, परिपुछे इत्वयं पाठी भवितुमर्हति।

### लचणससुचये ।

श्रक्तोजीवो नव-दीषु-सप्तस्थानेषु सर्वदा।
बुधः षष्ठाष्ट-तुर्येषु दिक्सप्त-नवराधितः॥
सप्त-चि-षष्ठ द्यमः प्रश्नी श्रभफलप्रदः।
रिवर्दय-चिषट्संस्थो राइस्ति-दग्नसङ्गतः॥
चि-षट्स्थानगताः प्रस्ता मन्दाङ्गारक-केतवः।
श्रभाः कूराः सपापास्त्र सर्व एकादश्रास्त्रथा॥
एषां दृष्टिर्मुनौ पूर्णा वार्द्विकी यद्द-भ्रतयोः।
पादिकी रामदिक्स्थाने वस्त्रस्थोः पादवर्जाता॥
दितीया सापदास्था तु चतुर्थी चेमसंज्ञका।
षष्ठी च साधिका तारा द्यष्टमी प्रचुनाधिका।
नवमी चातिसिचा स्थादेताः पञ्च फलप्रदाः॥
विष्णुधर्मीन्तरे।

जन्मराखुदयेकर्तः चिप्रं नामकरी भवेत् । दितीये धननामाय हतीये कर्हटद्विदा ॥ चतुर्थे ग्रहनामाय पश्चमे व्याधिदा भवेत् । षष्ठे मनुविनामाय सप्तमे धननामिनी ॥ श्रष्टमे स्त्युदा ज्ञेया नवमे धर्मनामिनी । दम्मे कर्मणां दृद्धी लाभे लाभकरी भवेत् ॥ दादमे तु व्ययाय खात् प्रतिष्ठा तु तथा ज्ञता । जन्मलमोदये श्रेष्ठा धन-धान्यवती भवेत् ॥ जन्मरामिष्णं ग्रेषं सर्वस्थानेषु निर्दिमेत् । मेघोदयं जता चिप्रं नाममाप्नोति पार्थिव ॥ वृषोद्ये खिरा प्रोक्ता धन-धान्यवती अवेत्। जोककाना च मियुने बडक्खाएकारिणी ॥ कुलीरे चिप्रं नाग्रः खात् सिंहे च सुदृढा भवेत्। कन्यायां खोककान्ता खानुबायां भवति खिरा॥ वृश्चिके तु खिरा प्रोक्ता कल्याणाय धनुर्धरे। मकरे चित्रं नामः स्थात् सुधे सन्ने दृढा भवेत्॥ भीने गुणवहा कर्त्तुः कल्ले<sup>(१)</sup> ग्र्न्या तथा भनेत्। खया खात् सूर्यदाभायां<sup>(२)</sup> घोग्या घोग्यख कीर्त्तिता। पापग्रइस्थ केन्द्रेण कर्त्तुर्नाग्राय कीर्त्तिता। धीम्या पटस्य सुग्रुभं कर्त्तुर्भवति दृद्धिदा ॥ फलं यदेव जग्नेषु नवांग्रेषु तदेव तु। द्वाद्रगांग्रेषु विज्ञेथं तदेव मनुजोत्तम 🕴 🧪 कर्नुर्नाष्ट्राय विज्ञेया शिंगांग्रे सोम-सूर्ययोः। श्रतंःजीवेत् प्रपौचाणां<sup>(१)</sup> कर्त्तुः कख्याणदा भवेत् ॥ प्रुअमंग्रं महाराज लग्नं पापपति ग्रुमं। **जग्ने ग्राप्त पापमंग्रमगोधनं ॥** खग्नस्थे ग्रोकदा कर्नुः हता भवति भास्करे।

<sup>(</sup>१) जयविश्रेषे इत्वर्धः।

<sup>(</sup>२) सूर्य्यदाभावामित्वयं पाठः चादर्भपुत्तके व्येक रूप यव वर्तते पर-न्वयं न समीचीना विभाति ।

<sup>(</sup>१) प्रपौत्राणां भ्रतं जीवेदित्यन्वयः।

दितीयेऽर्थस हानिः सात् तृतीये धनसंयुता । त्रायुःचयस्रतुर्थे स्थात् पञ्चने सुतनामनं। षष्ठे प्रचृतिघातस्तु दारिद्यं सप्तमे भवेत्॥ मरणं चाष्ट्रमे भागी नवसे धर्मपीड़नं। दशमे सुतदृद्धिय लाभे लाभयुता भवेत्। दाद्ये व्ययमंयुक्ता निर्धना तु तथा भवेत्। चन्द्रें लग्नगते चेया सुदृढा मनुजोत्तम ॥ धनान्विता दितीये तु हतीये साभयंयुता। चतुर्थे बान्धविता पञ्चमे सुतृतृद्धिदा ॥ षष्ठे रिपुविनाशात्र सप्तमे च धनावदा । श्रष्टमे मरणायाता नवसे धर्मपीडनं ॥ दग्रमें धर्मदा प्रोक्ता चाभे चाभपदा भवेत। व्यये व्ययवती राजंखचा धनविवर्जिता ॥ श्रर्द्धविम्बाधिके चन्द्रे ग्राभपचमनं भवेत्। श्रद्धविम्बाधिके चीणे क्रमाद्य निवोध मे ॥ चन्द्रे लग्नगते जेया चिप्रं नाग्रो महीसुजां। दितीये च दरिद्रा खात् हतीये धनधंयुता ॥ बज्जधान्यं चतुर्थं स्थात् पुत्रनामाय पञ्चमे । षष्ठे रिपुविनाग्राय भार्यानाग्राय सप्तमे ॥ त्रष्टमे मरणायाका नवमे धर्मघातिनी। धनानिता खाइममे जाभे जाभवती भवेत्॥ यये ययवती नित्यं दरिद्रा च तथा भवेत्।

खग्ने खत्युकरा भौमे तथा दारिख्रदा धने ॥ की चिं विभुवने ग्रुआं हतीयसः करोत्यसी। चतुर्चे बन्धुनामः स्थान् सुतनामस्त्रया सुते ॥ श्रिताग्रस्त्या षष्ठे यप्तमेऽग्री विनम्यति। अष्टमे कर्द्रमर्णं नवसे दग्रनच्युतिः॥ द्रममे कर्मसिद्धिः खात् जाभे जाभवती भवेत्। जाचात्मजप्रस्तया <mark>व्यये खुर्वयदाः षदा ॥</mark> बुधलग्ने धनयुता दितीये च तथा भवेत्। दतीये वरदा प्रोक्ता चतुर्थे धनसंयुता ॥ कीर्त्तिश्च पञ्चमे ज्ञेया षष्ठे रिपुविनाणिनी। सुखदा सप्तमे चिया हर्षदा च तथाष्ट्रमे॥ सौख्यदा नवसे राजन् दमसे कर्मवद्धिदा। खिरलाभगते ज्ञेवा व्ययगे धनसंयुता॥ जीवे धनाळा लग्नस्थे दितीये च तथा भवेत्। दृढाखदा हतीये खात् चतुर्घे धनसंयुता ॥ पञ्चमे सुतदा प्रोक्ता षष्टे ग्रनुविनाग्रिनी। सप्तमे राज्यदा कर्नुरष्टमे च षष्टद्धिदा ॥ कीर्त्तिदा नवमे ज्ञेया दममेऽन्यस्टिद्धिदा। खाभस्ये **खाभदा जेया व्यये खाभ**षमन्त्रिता ॥ खग्नस्थे निञ्चखा ग्रुको सर्वकामप्रदा भवे<mark>त्।</mark> धनमे च धनं दद्यात् हतीये भाहवर्द्धनी ॥ चतुर्चे सुभगा ज्ञेया पञ्चमे सुतरहिंदा।

षष्ठे पूर्च्या तथा ग्रुको सप्तमे धनदृद्धिदा । त्रष्टमे सुखदा प्रोक्ता नवमे च सुखार्थदा<sup>(१)</sup> ॥ दशमे जोककान्ता खादरिनाग्रस्तथायगे। तथा व्यवस्थे विज्ञेया सज्जये सधना तथा ॥ म्हत्युदा लग्नगे सौरे दिरद्रा साह्नितीयगे। हतीये धनसाभाय चतुर्ये कर्दम्हत्युदा ॥ सुतगे सुतनागः खादरिनाग्रस्तथारिगे। जायानामसु जायाखे सत्युर्सत्युयहोपमे ॥ धर्मगे धर्महानिः स्थात् कर्महानिस्त कर्मगे। महालाभन्त लाभस्थे ययगे च ययो भवेत्॥ श्र्न्यं विवर्जयेत् केन्द्रे तत्त्तचैव नियोजयेत्। एवं ज्ञाला ग्रुभं कालं प्रयत्नेन सुदैविवत्। कुर्यात् प्रतिष्ठां यत्नेन ग्रहीयादवधानतः॥ ग्रुभेऽक्ति पूर्वे यचखां तत्कालप्रतिमाञ्च यां । समात्रपीठिकां गर्ने खापितां विनिवेशयेत्। तत्कालमेवं कुर्वीत नामावाखां समाहितः॥ लचणममुचये ।

पादादूनचतुर्नाङोभागः खान्मीन-मेषयोः । वृष-कुभौ च भुज्जानो चतस्रः पादवर्जिताः ॥ मकरे मिथुने चैव चापालि-इरि-कर्कटाः ।

<sup>(</sup>१) सुखप्रदेति ख॰।

पादोनाः पटुलाः कन्ये घटिकाः सार्ह्वपञ्च तु॥ केमरी च ट्रषः कुमाः स्थिराः स्थः सिद्धिदायकाः। चरं धनुस्तुला-मेषार्द्रा<mark>युग्गं मीन-कन्यके । 🥟</mark> कर्कटे कर्कटालिस प्रवर्चाः कार्यनामकाः ॥ खिरः ग्रुभग्रहेर्दृष्टः ग्र<mark>म्तोलग्नः ग्रुभाश्रितः।</mark> गुर-शक्र-नुधेर्युक्ते लग्ने दद्याद्धनायुषी ॥ 📨 💆 राज्यं सौख्यं वसं पुंसां देशधर्मादिकं वडा। प्रथमः सप्तमसुर्या दशमः केन्द्र उचाते । 🗡 😘 गुरु-प्रदुक-बुधास्तच सर्वसिद्धिप्रदायकाः॥ च्येकाद ग्र-चतुर्थस्या सग्नात् पापाः ग्रुभग्रहाः। त्रतोऽन्येऽनिष्टकर्मार्थे योच्यास्त्रियाद्<mark>यो वुधैः ॥</mark> सुयोगे ग्राप्तता धर्माः स्थिरायां पुष्टि-जीवितं। सुलग्ने च महाभागो विषुवे चेपातं फलं॥ षडगीतिमुखे पुष्ये अयने च महातियौ। ऋद्विरारोग्यमैक्ष्यं देवस्थापनतो भवेत् ॥ यन्ध्यागते तु लग्ने च प्रत्यस्तमितदुर्यहे। द्ष्यके दुष्टलग्ने नचनेऽग्रभमंयुते ॥ दुर्निमित्ते तथोत्पाते चन्द्र-सूर्यीपमर्दने। एतेषु खापिता देवाः चय-दुर्भिच-रोगदाः। तसादिनं निरीच्यादी वर्वीपस्करमाहरेत् ॥

मत्खपुराणे।

यद-तारावलं बुब्धा यहपूजां विधाय च।

तथा !

निमित्तं प्रसुनं सन्धा वर्णयिला चुधादिनं ॥

ग्राभकाले ग्रभसाने क्रूरग्रहविवर्णिते ।

स्रो सन्ते च सुनीत प्रतिष्ठादिकसुत्तमं ॥

त्रयने विषुवे तदत् पडगीतिसुखे तथा ।

एतेषु स्रापनं सुर्यादिधिदृष्टेन कर्मणा ॥

विष्णुधर्मीत्तरे ।

यसिन् ऋचे यदेवोक्तं फलं स्र्पितसत्तम ।
तदेवेच फलं प्रोक्तं तन्मुहर्त्तेऽपि यादव ॥
रोद्रः सार्पस्त्या सेचः पेचोवासव एव च ।
श्राचो वैश्वस्त्या ब्राह्मः केश्वरः ग्रकदेवतः ॥
रेग्द्राग्नेयोनेर्कृतस्य वारुणस्य सचीपते ।
श्रायंस्णस्य तथाभाग्यो सुह्रत्तांस्तु दिवाकरः ॥
रोद्रोऽजपादि हर्नुभः पोष्ण श्राश्वन एव च ।
याग्योऽग्निदेवतस्येव ब्राह्मः सौम्यस्त्रपेव च ॥
श्रादित्यो जीवदेवेत्यो वेष्णवः सूर्यदेवतः ।
लाद्रस्वेवाय याग्यस्य सुहर्त्ता राचिचारिणः ॥

दिनमधाप्तते सूर्व सुहर्त्तेऽभिजिद्द्यसे । सर्वकामसम्बद्धः स्वात् सर्वीपद्रववर्जितः ॥ सम्यपुराणे ।

प्राजापत्ये तु प्रयनं ब्राह्मे चोत्यापनं भवेत् । सुह्रर्त्ते स्वापनं सुर्यात् तेन ब्राह्मे विचचणः ॥

# विष्णुधर्मीत्तरे ।

गुरावलमयं प्राप्ते नीच खे कर्दघातिनी । तस्राद्वलस्ये जीवे तु धन-धान्यकरी भवेत्॥ बाह्ये रौट्टे दृढा चेया प्राजापत्ये सुखावसा । खर्गलोकप्रदा खर्गे चक्रे चक्रप्रवर्त्तिनी ॥ वानखत्ये तु वरदा श्रान्ये पान्यर्विवर्द्धनी। वासे भवति वस्ताळा काले म्हत्यूप्रदायिनी ॥ त्राग्नेये दासमाप्तीति सीवमन्दैवते तथा। सौरे अवित सुस्कीता चान्द्रे च वरदा तथा॥ नम्यते साम्बदैवत्ये गोदेवे रुद्धिमानुयात् । चैचे च पुछिदा प्रोक्ता तथा अवति पूजिता ॥ कौमारे दृद्धिमाप्नोति पिश्चे नाग्नं तथैव च। वारुणे रोगदा प्रोक्ता ग्रुभा चानन्तदेवते॥ चपला वनदेवत्ये याम्ये म्हत्युप्रदा भवेत्। वाग्देवत्ये बदा वाग्मी श्रीगे च श्रीयुतो भवेत्॥ धनगे धनसंयुक्तः सुदृढः ग्रीलदैवते ॥ पृथ्वीदेवे दृढा सौम्या ग्रुभा खादेद्दैवते । पौर्षे च तथा रोषे बड्डधर्मविवर्द्धिनी। कत्तुः सुखावहा हैव तथा लाइयुता भवेत्॥

इति सामान्यप्रतिष्ठा ।

### ऋय शिवप्रतिष्ठा।

### त्रथ लचणससुचये ।

उत्तराभागते भानी लिङ्गस्थापनसुत्तमं।
दिचिणे लयने पूज्यं त्रिवर्णादे भयावहं ॥
सग्रहं स्थापनं नेष्टं तथा वे दिचिणायने।
सग्रहे स्थापिते लिङ्गे याधिना पीद्यते प्रजा ॥
सुमाराः सम्प्रपीद्यन्ते कन्यानाभञ्च जायते।
समहाभस्तनोपञ्च तदा राज्ञां प्रजायते॥
कर्त्तः चयः सदा भोको ग्रहे भवति दारुणः।
तस्मान स्थापयेद्देवं सग्रहे दिचिणायने॥
स्थापनन्तु प्रकर्त्त्वयं भिभिरादादतुत्रयं।
प्रादिष स्थापितं सिद्धी भवेदरदयोगदं॥
हमन्ते ज्ञानदं लिङ्गं भिभिरे सर्वभ्रतिदं।
स्वीनां सर्वकाले च गीमो च जय-भान्तिदं।
यतीनां सर्वकाले च लिङ्गस्थारोपणं मतं॥
रिज्ञावन्थां।

माघ-पाल्गुन-वैशाख-ज्येष्टाषाढेषु पञ्चस ।
मासेषु गुज्जपचेषु सुदुष्ट्यस्वर्जिते ॥
दितीया पञ्चमी षष्टी सप्तमी नवमी तथा ।
दादखेकादशी याह्या पूर्णिमा च नयोदशी ॥
गुरु: गुजो बुध: सोमोवरयेन् सुखावहं।

त्रार्द्रा ग्रतभिषा खाती रोहिणी श्रवणं दृषः॥ पूर्वाषाढोत्तराषाढा च्येष्ठास्त्रेषा च रेवती। चित्रा-इस्तौ धनिष्ठा स्वादनुराधा च सिद्धिदा ॥ चचणममुचये।

नचने यत्र तत्रापि सर्वकालं दिपचयोः। लिङ्गस्य स्थापनं ग्रस्तं यतेः कामार्थिनो ध्रवं ॥ रतावच्यां ।

सौभाग्यः ग्रोभनायुग्नान् सिद्धः साध्यः ग्रिवः ग्रुभः । रुद्धिः प्रीतिर्धतिः सिद्धिः धुवः श्काः सुश्रोभनम् ॥ ववञ्च बान्तवञ्चेव कौन्तवन्तितं ग्राभम्। केचं परसमेचञ्च सम्पत्देसं यथा ग्रुभम्॥ लग्नस्य टिस्निकः सिंहो मेघोमियुन-कर्कटौ । तथा कन्या तुला-कुम्भो दृषभञ्च प्रमुखते॥ र्विइस्ते भवेतिसद्धः सोसे सगिप्रस्त्या। क्रिका भौमवारे खादनुराधा <mark>बुधे यदा॥</mark> रेवती सगुषमाना ग्राजनारे पुनर्वसः। अवणं ग्राभवारे च सिद्धियोगाः ग्रुभा मताः॥ जन्मभप्रस्तयोऽय षट्षप्तैकाद्याः ग्रुभाः। . भौम-मन्दौ वृषस्थौ च दि-सप्ताङ्ग-प्ररेर्गुरु:॥ जन्म-तुर्थ-रसाष्ट्रस्थो दशस्य शुभो नुधः। र्ष-सप्त-द्यान्यस्यः ग्रुक्याय प्रयत्ताः॥ चेचमध्ये ग्रहाः सर्वे यमक खेति निश्चिताः। 107

यसान्तं सर्वकार्यद्वास्तसान्तं व्यानियोजयेत् ॥ चीणचन्द्रस्तथा सन्दः (१) कुजार्की तैर्युतो बुधः । पापाः पापाणया यसान्तसान्तां विवर्जयेत् ॥ केन्द्रस्ते च गुरौ ग्रुको न स्वयन्दोर्यदा ग्रहाः । मष्टचन्द्वे तथा ग्रुको गुरावस्तं गते सति । प्रतिष्ठादिश्वभारकान् दूरयाचां विवर्जयेत् ॥ श्रन्यद्वास्तदं यस्तत् च्योतिः ग्रास्तविग्रारदः । स्वास्तेका नियुद्धीत सर्वसाधान्ययाचरेत् ॥

श्राचणसमुच्ये ।

सुद्द्रतारकायोगे सुजंग्ने फरणान्ति ।

सुद्द्रतारकायोगे सुजंग्ने फरणान्ति ॥

दैते देवे प्रतिष्ठा खान्मित्रे च सितपचने ।

त्रदिते चैव क्रष्णेऽपि मन्त-मृक्तिप्रभेदतः ॥
दैता सिद्धान्तिकी रौद्री ग्रतं वर्षाणि तिष्ठति ।

पश्चराची दरेमित्रा पञ्चग्रोवर्षसंख्यितः ॥

त्रदिता भैरवी सा तु वाम-दचिणमन्त्रजा ।

ग्रतार्ह्यार्क्नु सा तिष्ठेत् वाणिकाङ्गस्वयभुवा ॥

इति भिवप्रतिष्ठा।

<sup>(</sup>१) निन्दा इति का ।

# श्रय विष्णुप्रतिष्ठा।

#### वैखानससंहितायां।

श्रयने चौत्तरे कुर्याहेचिणे वा लराम्बितम् । विवासम्बद्धाः विवासम्बद्धाः ।

मार्गग्रीर्षक-माघौ दौ निन्दितौ ब्रह्मणा पुरा।
मार्चेषु फाल्गुनः श्रेष्ठः चैचो वैग्राख एव चा
तैषेऽचायश्रयुद्धाचे श्रावणे मासि वा भवेत् ।
तत्त्वसारसंहितायां।

प्रतिष्ठा चिभिः प्रोक्ता या कमादच्यतेऽय या।
प्रतिपच दितीया च नवमी च चयोदगी।
दग्रमी दादगी पूर्णे ग्रक्तपचे ग्रुभानिता॥

## महापश्चराचे।

पौर्णमास्यां चयोदस्यां द्वादस्यां एकप्रताः।
प्रतिपद्धितीययोवां पश्चन्यां द्वान्यामपि।
संस्थितास्तिययसैता सचयोग प्रमुख मे ॥
वैस्वानससंस्तितायां:

श्रवणे चैव रोहिष्यां खात्यां हत्ते पुनर्वणे।
चिष्कृत्तरेषु रेवत्यां श्रविष्ठे वाहणे तथा॥
सीम्य-लाङ्गानुराधासु तिस्ये चैव विशेषतः।
श्रन्यस्मिन् सुप्रमस्ते वा स्योक्तगुषसंयुते॥
श्रिमिनी-रोहिणीयोगे पुनर्वसी च सुस्रतः।

भरण्यां श्रवणे हस्ते रेवत्यासुत्तरासु च । चिषु नचचयोगेषु क्रमेणेषूत्तरायणे ॥ सागरसंहितायां।

सोमो दृहस्पतिश्चैव भागवोऽघ बुधस्तथा।

एते सोम्या ग्रहाः प्रोक्ताः प्रतिष्ठा-योगकर्मणि॥

'ग्रहाः' वाराः। 'सोम्याः' श्रनुकूलाः।

महापञ्चरात्रे।

सौम्यग्रहे ग्रस्तदिने सोम-मार्गववासरे । ग्रह्योग एवं भवेत्प्रतिष्ठा-यज्ञकर्मणि॥ वैखानग्रसंहितायां नृसिंहपुराणे।

पूर्वपचे शुभे काले स्थिरे चोर्ध्यसुखेऽपि भे।
श्वतुकूले च लग्ने च हिरः स्थाप्योनरेस्तथा॥
नचने च तिथौ युग्ने प्रश्नस्ते विष्टिवर्जिते।
गुरु-शुक्र-बुधेन्दूनां एकवारयुते शुभे॥
गामस्य यजमानस्याप्यनुकूलेऽपि तच वै।
चरराशिं विवर्ज्याय स्थिरराशिं प्रग्रस्त सुहर्त्ते वै प्रतिष्टां कारयेद्धरेः॥
चचणसमुचये।

सुदिने सितपचे च सुर्वार्चभूषिते।
सुचन्द्रतारकायोगे सुन्नग्ने करणान्विते॥
देते दैवे प्रतिष्ठा स्थानिये च सितपचके।
सदिते चैव कृष्णे च मन्त्र-मूर्त्तिप्रभेदतः॥

दैता सिद्धान्तिकी रौट्टी गतवर्षाण तिष्ठति। पञ्चराची हरेमिंत्रा पञ्चग्रोवर्षसंस्थितिः। त्रदेता भेरवी सातु वाम-द्विणमन्त्रजा॥ मध्ककाष्टप्रतिमाप्रतिष्ठाक्तत्यं वाराहपुराणे । ग्रुक्तपचे तु दादग्यां नचने रैवते तथा। तत्र संस्थापनं कुर्याद्वसिसद्धर्षसाधनं ॥ द्रति विष्णुप्रतिष्ठाकालनिर्णयः।

# अय देवीप्रतिष्ठाकालः।

## देवीपुराणे।

गुरी क्षेषगते शक्ते देवी आष प्रतिष्ठपेत्। द्दैव स भवेद्धन्यो स्तोगच्छेत्परम्यदम्॥ तस्मान्मेषगते ग्रुक्ते उत्तमा नवमी स्पृता। तथा माघाश्विनौ मासावुत्तमौ परिकीर्त्तितौ ॥ देवी तच सदा ग्रक-पांग्रजापि प्रतिष्ठिता । भवते फलदा पुंसां कर्कस्थे <mark>च ट्रषस्थिते ॥</mark> तथाच सिद्ध-गन्धर्वा नृपा वा राज्यकाङ्गिणः। ते यजन्तु सदा देवीं स्थापियला विधानतः ॥ न तिथिन च नचचं नोपवासोऽच कार्णम्। माल-भैरव-वारा ह-नरिषं ह- चिविक्रमाः।

मिषासुरहन्त्रस्य स्वाप्या वै दिखणायने॥
तथाच चतुःषष्टिप्रतिष्ठायाम्।

ब्रह्मीवाच ।

खापनञ्च प्रवच्छामि सर्वकामप्रसाधकम् । सर्वकालं प्रकर्त्तव्यं खच्चपचे विश्वेषतः ॥ राचिक्पा यतो देवी दिवाक्पो महेश्वरः । श्वतः खकालपूजाभिः सिद्धिदा परमेश्वरी ॥ इति देवीप्रतिष्ठाकाखनिर्णयः ।

# श्रय वापी-क्रपादिप्रतिष्ठाकालः।

विक्रपुराणे।

वापी-कूप-तडागानां तिसान् काले विधिः स्वतः।
स्विते ग्रभनचने प्रतिष्ठा ग्रभदा स्वता॥
कर्कटे पुत्रलाभस्य जैखां तु मकरे भवेत्।
मीने यगोऽर्यलाभस्य कुको च सुबद्धदकम्॥
देषे च मिथुने दृद्धिर्देश्विके खचणं भवेत्।
पिद्वदित्रस्य कन्यायां तुलायां ग्रास्वती गतिः।
सिंहे मेषे धननागं खच्चीश्व दिज यच्छति॥
भवियोत्तरपुराणे।

तसिन् विश्वसम्पूर्णं कार्त्तिने विशेषतः।
तडागस्य विधिः कार्यः स्थिरनचनयोगतः॥
सुनयः केचिदिच्छन्ति यतीते चोत्तरायणे।
न कार्जनियमस्तच विश्वसं तच कार्णम्॥
इति वाषादिप्रतिष्ठाकास्तिर्णयः।

द्ति श्रीमहाराजाधिराज-श्रीमहादेवीयममस्तकरणाधीश्वर-सकलविद्याविग्रारद-श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्वर्गचिन्तामणौ परि-ग्रेषखण्डे कालनिर्णये प्रतिष्ठाकासनिर्णयो नाम पञ्चदग्रीऽध्यायः।

### श्रय षाडग्राऽध्यायः।

# श्रय दीस्राकालः।

तच नानादेवतादीचाकालः कालोत्तरे । ग्ररद्वमन्त्रयोधींगो दीचानर्भविधौ वरः। तयोरसभावे वर्षा नान्यचापि प्रशस्थते॥ दीचायामभिषेके च तथा मन्त्रपरिग्रहे। व्रतग्रहणमोचे च द्रव्यालक्षनकर्मणि। कात्तिकाञ्चेव वैशाखां खर्भानोर्विदर्भने ॥ तचेव।

चन्द्र-सूर्योपरागेषु षड्गीतिसुखेषु च। यह-नचत्रयोगेषु विषुवत्सुदिनेषु च। श्रयनेषु च सर्वेषु योगः सर्वार्थसिद्धिदः॥ कार्ण।

पूर्वाषाढे च मासे च त्राषाढे म्हगशीर्षके। दीचां न कारयेद्धीमान् अन्यमासेषु कारयेत्। ग्रज्ञपचे ग्रुभर्चे च सुवार-तिथिभिर्धेते॥ क्रियाकाण्डग्रेखरे ।

न विना पर्व दीचा खादर्षासु मधु-पौषयो:। श्रन्थन तु मदा कार्या विश्रद्धौ गुरु-श्रिक्थयोः॥ वर्षादौ तु निमित्तानि प्रमस्तान्युपनचयेत्॥ वर्षादिषु निषिद्धेव्यपि कालेषु कद्राचिच्छुभम्रकुनाद्युपलके सित दीचा कर्त्तव्येत्यर्थः ।

प्रसिद्धास्तिथयोराज्ञदर्भनं गुरुपर्व च।
पविचका तिथिश्वापि दीचाकर्मविधौ वरा॥

रतावल्याम् ।

सुप्रभेदे ।

चतुर्थीं नवमीं षष्टीम्ष्टमी श्व<sup>(१)</sup> चतुर्दशीम्। पूर्णमाशीं विना श्रेषा हिता सुन्नौ सुसुनुषु। श्रादित्यं सङ्गलं सीरिंत्यक्षा वारास्त स्रतसे॥

सप्तम्याञ्च नवम्यां वा एकादम्यामयापि वा।

दक्षम्याञ्च चयोदम्यां दीचाकर्म प्रमस्यते ॥

काचित्तु चयोदम्याममावास्यामिति पाटः।

सितेन्दु-ज्ञ-गुरूणान्तु परीचेत गुणागुणैः।

गुणैर्युकास्त संयाच्या गुणहीनांस्त वर्जयेत्॥

कालोत्तरे।

चतुर्थ्यामयवाष्टम्यां चतुर्द्य्यां तथैव च।

पूर्णमास्यां प्रकत्त्रं स्रितिकामैः सिते सदा ॥

सुक्तिकामैः कृष्णपचे चित्किञ्चित्कर्म चाचरेत्।

दिनच्छिद्राणि सुक्ताय याश्वान्यास्तिययः स्रताः ॥

तत्त्वसागरसंहितायाम् ।

<sup>(</sup>१) षठीं पद्मनीचेति कः।

तां तां तिथिं पुरालोचा तदुकां तच दीचयेत्।

दन्द्र खवाच।

कस्य का तिथिक्दिष्टा विशेषं वद नारद। सङ्केपेणैव दीचायां विशेषावसरं तथा॥

नार्द उवाच।

ब्रह्मणः पौर्णमास्तुका दादगी चकधारिणः । चतुर्दगी भिवस्थोका वाचः प्रोक्ता चयोदगी ॥ दितीया तु श्रियः प्रोक्ता पार्वत्याञ्च तृतीयका । नित्यमार्गेषु पार्वत्या श्रष्टमी च चतुर्दगी ॥ श्रष्टमी गणनायस्य भानोः प्रोक्ता तु सप्तमी । एवंसुखासु संचेपात्तिथयः परिभाषिताः । प्रपञ्चेन तिथीः सर्वाः पविचारोपणे स्तृताः ।

### कार्णे।

पौष्णं रोहिष्ण्यादित्यं श्रवणञ्चाश्विनी तथा। सावित्रं लाष्ट्र-वायये नैर्च्यतं मैत्रमेव च ॥ तिथ्यं त्रिरुत्तराद्री तु श्रविष्ठा च त्रिजन्मभम्। नचत्राणि प्रश्रस्तानि दीचाकर्मणि सुन्नत ॥

#### रह्मावच्याम्।

ची खुत्तराणि रोहिष्यः पुर्य्यकं स्वगमी र्षकम् । इस्तः खातिर तुराधा मघा मृजञ्च रेवती ॥ श्रभिजिष्कृवणञ्चेति भिवयोगे चतुर्दभी। धोगाञ्च प्रीतिरायुगान् सीभाग्यः मोभनः स्रतः॥ सुकर्मा च धतिर्देद्धिर्भुवः सिद्धिस इर्षणः । वरीयां श्रिवः सिद्धोनह्या ऐन्द्र वोडग्र ॥ निन्दानि तानि सर्वाणि प्रशस्तानि विसुक्तये। किन्तु देशिकसेकादी शुभान्यवापि पूर्वकत्॥ श्रतिपत्पूर्वाषाढा च पञ्चमी क्रत्तिका तथा। पूर्वाभाद्रपदा च्येष्ठा दश्रमी रोहिणी तथा ॥ दादग्या सर्पनचनमर्यम्णा च चयोदग्री। 🥟 🧽 नचचलाबा दत्येते देवानामपि नाप्रदाः ॥

#### कारणे।

राभयुस चराः श्रेष्ठा मध्यमास्रोभये स्रताः। खिर्य नैधनखाने यहाः सर्वे विवर्जिताः। त्राचार्य-प्रिष्ययोरानुकूलं ग्रुभप्रदं भवेत् ॥ क्रियाकाण्डग्रेखरे ।

राम्यादिवर्गसंशुद्धिलंग्नच्हार्कयोर्पि । बलं गोचरग्रः द्विञ्च योगग्रास्ते प्रतीयताम् ॥ लग्नदोष-ग्रहदोषाः सर्वे नम्यन्ति ते ग्रुभे। स्त्राखे भार्मने प्रौढे केन्द्रस्थे च टहरूतौ । इत्यादिनिपुणं वीच्य दीचां मौमुचवीत्यति। मौमुचनौं प्रति न यत्कालादिनियमः स्टतः ॥ अन्त्रवर्णेषु मिद्धान्ते <mark>समिद्धान्मेलयेदुधः।</mark> वैवर्णवानुदासीनान् गणयेद्घाभः पृथक्॥ सिद्धरामी हरेद्वागं वसुभिभानुभिः खरैः।

ग्रुद्धराभिस्त यः ग्रेषीयामे मङ्घोदिता हि सा ॥

रिपुराभिगतः ग्रेषोमासोऽसौ परिकीर्त्तितः ।

हरेत्पञ्चदमं भागं तिथिज्ञानाय मन्त्रगम् ॥

मासि तिसंस्त्रथा यामे कुर्वीत ग्रहणं मनोः ।

ज्योतिः ग्रास्त्रात्सुनिणीते लग्ने वा दीचितो भवेत् ॥

श्रव दीचार्थ प्रमस्तास्त्रियीः प्रतिपाद्य तत्त्वसागरसंहितायाम्

उन्नं हि ।

तिथि विनापि दीचाया विभिष्ठावसरं ग्रहणु।
दुर्लभे सहुरूणान्तु सक्तसङ्ग उपस्थिते।
तदनुज्ञा यदा लक्षा स दीचावसरोभवेत्॥
ग्रामे वा यदि वार्ण्ये चेत्रे वा दिवसे निश्चि।
श्वागच्छिति गुरुदेवाद्यदा दीचा तदा भवेत्॥
प्राप्ता दीचा तदा ज्ञेया गुरौ च ससुपस्थिते।
यदैवेच्छा तदा दीचा गुरौराज्ञानुरूपतः॥

इति नानादेवदीचाकालः।

## त्रय विष्णुदीष्टाकालः।

कतुपञ्चराचे।

विज्ञाय नीतिप्रवणं हि ग्रिय-सुदगातौ तीच्लाकरस्य काले। वोमख रही ग्रमलप्रयुक्ते धन्दीचयेदै छपया गुरुख ॥

### महापञ्चराचे ।

दादय्यां ग्रुक्तपचस सूर्यमंक्रमणे तथा।
दादय्यां कृष्णपचस पौर्णमासां मुनेऽयवा॥
त्रमावास्थायामयवा कासमुद्दिया देशिकः।
तदेकदिव्यदःपूर्वमधिवासनमारभेत्॥

तत्त्वसागर्षं हितायाम् ।

ब्रह्मणः पौर्णमास्युक्ता दाद्यी चक्रधारिणः। चतुर्दशी भिने प्रोक्ता वाचः प्रोक्ता चतुर्दशी॥ चैर्विपञ्चराचे नवकदीचाविषये।

> दीचाविधी वा नवने च काखे खाद्वादग्री पश्चदग्री तिषिद्ध। एकादग्री पश्चदग्री तिषिद्धां भवेचतुर्द्य्यथवाष्ट्रमी च। याचादिने योगविधी प्रमसा खाद्देवतानां नवमी चतुर्थी॥

द्रित श्रीमहाराजाधिराज-श्रीमहादेवीयसमस्तकरणाधीश्वर-सकलविद्याविशारद-श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्वर्गचिन्नामणी परि-श्रेषखण्डे कास्निर्णये दीचाकास्नी नाम घोडशोऽध्यायः।

### श्रथ सप्तद्योऽध्यायः।

# श्रय नैमित्तिकादिदेवतापूजा-तदङ्गानां कालः।

### विष्णुधर्मीत्तरे।

कालस दिविधोच्चेयः खूल-सूच्मोपलचितः। खूनस्र नौकिकोज्ञेयः सूस्त्रस्राध्यात्मिकस्रया॥ सर्वे स्थूले च कर्त्त्रयं स्थूलं कालविधि ग्रहणु। खखानकाचिनिमिषतुर्थभागस्तुटिः स्रतः ॥ तद्भयन्तु खवः प्रोक्तो निमेषस्तद्वयं भवेत् । निमेषाः पञ्चद्य काष्टाः चिंग्रत्काष्टाः कला स्तता॥ चिंग्रत्कला सुहर्त्तस तदेव घटिकादयम्। बार्द्धाञ्च नाडिकाः सप्त यामसत्यन्धिरचते । सन्धयोऽहो समाखाता ऋहोराचं विचचणैः॥ यजनं प्रतिमानना उत्तमन्वतिकीर्त्तितम् । **उद्ये चैव मधाक्रे** प्रदोषे चार्ड्स्यामके ॥ <mark>यजनं मध्यमं मध्य उद्येऽस्तमनं समं।</mark> परार्द्धमेषु कालेषु पूजयेनु विशेषतः॥ दिकालं वा चिकालं वा चात्मार्थं संप्रपूजयेत्। पूजारसाय बच्चन्तं सर्वं सन्ध्याविधिं कुरु॥ यन्ध्यादिक्रमणाद्दोषाः कते चेन्तु न दोषकः ।

पूर्वाक्रे चैव सधाक्रे प्रदोषे बिलमाइरेत्॥ श्रन्यासु सर्वसन्ध्यासु नाचरेनु बलिकमम्। श्रर्द्धयामे विश्वं कुर्यात् काम्यार्थी तु विश्रेषतः॥ नित्योत्सवे च पूजायां तथा संवत्सरोत्सवे। कारयेनु विशेषेण श्रन्यथा चेन कारयेत्॥ भास्तरोदयमारभ्य यावनु द्र नाडिकाः। प्रातः काल दति प्रो<mark>त्तः स्थापनारीपणादिषु ॥</mark> पूर्वाचाच समारम्य यावनु द्र नाडिकाः। मध्याऋ इति विज्ञेयः खापनारोपणादिषु ॥ मधाक्रानु समारभ्य यावनु दग्र नाडिकाः। सायङ्काल इति प्रोक्तः प्रदोषमधुना प्रदृषु ॥ श्रास्तमानं समार्भ्य साद्धीः सप्त च नाडिकाः। प्रदोष इति विख्यातस्बर्द्धयाममतः प्रदेश ॥ प्रदीषानां समारस्य चिपादेन चिनाडिकाः। श्रर्द्धयाम दति प्रोक्तश्रार्द्धराचमधोष्यते ॥ श्चर्द्वयामान्तमारभ्य यावन्तु दग्र नाड़िकाः। 📁 श्रर्द्धराचिमिति प्रोतं राचिनर्त्तमथोच्यते ॥ भास्करस्थोदयात्पूर्वं चिपादेन चिनाडिकाः। राचिनेकमिति प्रोक्तं ज्ञालैवं सर्वमाचरेत्॥ जलसंग्रहणं पुष्पसंग्रहं यजनं तथा । **खदयादेव कर्त्त्रयं राज्यनो वा जलग्रहः।** देवताखापनं तीर्थं प्रातःकाले समाचरेत्॥

प्रातः काषान्त मार्थ्य यावदे दश्च ना जिकाः ।

तावदापि प्रकर्त्तयं तीर्थकायं प्रजापते ॥

श्रद्धरापेणकार्यं तु जलावस्था धिवायनं ॥

यायञ्च प्रार्थे द्वीमान् रचाञ्चेव प्रवन्थने ॥

स्थापने प्रोचणे चैव गर्भन्याचे तचेव च ।

श्रिवायनानि वर्वाणि मध्यराचे तु कारयेत् ॥

राज्यन्तवे विश्रेषेण वर्वदेविक्यार्थकं ।

कुर्यात्परं महाग्रन्दं तदाग्रुभनिष्टत्तये ॥

इति नित्य-नैमिष्तिका दिदेवतापूजा-तद्कानां कालः ।

# षय विष्णुपूजाकालः।

तन विष्णुधर्मीकरे।

एककाणं दिकाणं वा चिकाणं पूजयेद्धितं। श्रपूच्य भोजनं सुर्वन् नरकाणि वजेन्नरः॥ नारदीये।

प्रातमध्यन्दिने घायं विष्णुपूजां समार्भेत् । थया सन्ध्या तथा नित्या देवपूजा स्त्रता बुधैः ॥ प्राप्तो विस्तरेणैव प्रातः सम्यूज्य केप्रवं । सध्याक्ते चैव सायश्च पुष्पाष्त्रस्मिपि चिपेत् ॥ सध्याक्ते वा विस्तरेण सक्ष्तेपेणाथवा द्वरिं । सम्यूज्य भोजनं कुर्यादन्यचा नरकं वजेत् ॥

निमित्तेषु च बर्वेषु तत्काखे च विश्रेषतः। पूजचेहेवरेवेशं द्रवं समाद्य यहातः ॥ दति विष्णुपूजाकासः।

## अय देवताविशेषपूजने तियिविशेषाः।

अवियात्पुराणे दादणीकचे ।

प्रतिपत्पावकी प्रोक्ता दितीया ग्रमनख तु । वित्रचा गिरिपुव्यास्त चतुर्थी विष्नचारिणः ॥ पश्चमी नागराजानां षष्टी खान्दी तिथिः स्थता। सप्तमी सप्तसप्तेस प्रष्टमूर्त्तस्वप्रष्टमी॥ नवमी योगिनीनान्तु यमस्य द्रममी तथा। एकादगी धनेग्रस दादगी चिक्तनस्तथा॥ चयोदग्री लनङ्गस्य सतेग्रस्य चतुर्दग्री। पौर्णमासी प्रजेशस्य पितृषां दर्भ उचाते ॥ दति देवताविशेषपूजने तिचिविशेषाः।

## श्रय कामनाविशेषात्तिष्यादिविशेषे देवताविशेषपूजा।

भविष्यत्पुराणे।

**जिंद्रिमिद्दा च इत्वा च प्रतिपद्यस्तं स्तम्।** इविषा सर्वधान्यानि प्राप्नुयाद्मितं धनम् ॥ ब्रह्माणञ्च दितीयायां संपूज्य ब्रह्मचारिणः। 109

भोजियला च विद्यानां वर्वावां पार्गो भवेत्॥ द्वतीयायां च वित्तेष्ठं वित्तेष्ठो जायते ध्रुवस् । क्रवादिव्यवचारेषु साभी बज्जगुणी भवेत्॥ गणेशः पूजितः कुर्यात् चतुर्यां सर्वेकर्मसु । श्रविन्नं विदुषां विष्र कार्य्यनाग्रज कर्षिचित्॥ नागानिद्वा च पञ्चन्यां न विषेर्भिभूयते। स्तियं वा सभते पुचान् पराञ्च त्रियमाप्र्यात् ॥ बण्क्य कार्त्तिकेयन्तु दिजः षच्यां प्रजायते। मायावी रूपसम्पनो दीर्घायुः कीर्त्तिवर्द्धनः ॥ यप्तम्यां पूजयेत् देवं चिचभानुं दिवाकरम्। श्रष्टम्यां पूजितो देवो गोचूड़ाभर्षो हरः। चानं ददाति विपुलं कामजान् यच्छते गुणान् ॥ स्त्युषा धनदश्चैव पापषा च प्रपूजितः। दुर्गा संपूच्य दुर्गामां नवम्यां तर्णेच्छया । संगामे व्यवचारे च सदा विजयमादि भेत्॥ द्रमयां धर्मराजसु सर्वयाधि हरी धुवम् । नरकादपरुखोश वसुद्धरति मानवम् ॥ एकाद्यां यथोदिष्टा विश्वेदेवाः प्रपूजिताः। प्रजां बुद्धिञ्च धान्यञ्च प्रयच्छन्ति महीं तथा ॥ दाद्यां पूजितो देवः सर्वेश्वर्यसमन्वितः। बड्डपुत्री बड्डधनस्त्या खासान संग्रयः॥ षयोद्याञ्च सम्मूच्य कामदेवं महाबसम्।

पूजितः परवा भक्ता धनं पुत्रांच दापयेत्॥ चतुईय्यां महादेव उमाकान्तो जगद्गृहः। यन्प्रजितो महाभाषा यर्वान् कामान् दहात्ययौ ॥ पौर्णमाखाञ्च यः सोमं पूजयेत् भक्तिमान् नरः। वक्रपत्यं भवेत् तस्य इति मे निश्चिता मतिः॥ त्रमायां पितरः पिष्डेरिष्टाः कुर्वे<mark>कि वर्वहा।</mark> पूजां रहिं धनं रचामायुखं बचमेव च॥ **खपनासं विनायते अवन्युन्नफखप्रदाः ।** पूजिता जपहोमेख तोषिता भक्तितः बदा ॥ म्बमन्त्रास्तु यंज्ञाभिरक्षमन्त्रास्य कीर्त्तिताः। पूर्वञ्च पद्मपच्चाः कर्त्तव्याच तिचीम्बराः॥ एतेवाञ्च रूपाणि देवताकाण्डे त्रास्रोकनीयानि । गन्ध-पुच्यीपहारैख चयाम्राक्ति विधीयते। पूजा प्राचे न कर्त्तंथा हतापि न प्रसप्रहा॥ जाच्यधारायमिद्भिय द्धि-चौराष-माचिकै:। यथोक्तपलदोद्दोमोजपः ग्रान्तेन चेतवा ॥ कला यज्ञं दग्राब्दे <mark>प<sup>(१)</sup> फलान्येतानि भक्तितः।</mark> वयोक्तानि वयोक्तानि सभेते दाधिकानि तु॥ द्र जन्मन्ययान्यसिन् निवसेच सुखी बदा। तेषां जोकेषु मन्त्रज्ञो यावतीष्<sup>(२)</sup> तिथिः स्टता ॥ दच तस्रात् परिश्रष्टसङ्खाना नायते नरः।

<sup>(</sup>१) दग्र-हे चेति ख॰।

<sup>(</sup>६) बावलेहित ख॰।

सुद्योधनसम्बानिर्व्धितारिर्मदीपतिः। स्त्रीपुत्रपुंसको वापि जायते पुद्योत्तमः॥ कूर्षपुराषे।

4

देवताभ्यर्थनं नृषामधेषाधौषनाध्रनम्।
श्रमावाद्यां तिथिं प्राष्य यद्याराध्यते भवम्।
श्रमावाद्यां तिथिं प्राष्य यद्याराध्यते भवम्।
श्रमाणं पूत्रियता तु सर्व्यपपेः प्रमुख्यते ॥
स्याव्य श्राह्मणमुखे सर्व्यपपेः प्रमुख्यते ॥
स्योदस्यां तथा राचौ सोपदारिक्यकोषनम्।
देवें प्रथमे यामे सर्व्यपपेः प्रमुख्यते ॥
श्रमावाद्यामथावाष्य उद्दिश्य च पितामहम्।
श्राह्मणांस्तीन् समभ्यक्यं सुद्यते सर्व्यपातकः ॥
सप्रशामर्थयेद्वानं सुद्यते सर्व्यपातकः ॥
सप्रशामर्थयेद्वानं सुद्यते सर्व्यपातकः ॥
सप्रशामर्थयेद्वानं सुद्यते प्रक्रमम्।
पूज्येत् सप्रश्रम्भस्थिनं यातकिनं रः ॥
एकादस्यां निराहारः समभ्यक्यं जनाईनम्।
दादस्यां ग्रक्षपचस्य महापापेः प्रमुख्यते ॥

विष्णुधर्यीकरे।

मार्क्ष्डेय उवाच ।

काणं तवारं वच्छामि देवतापूजने पृथक् । संवक्षरेण सर्वज्ञ सोपवासस्य सर्वदा ॥

ब्रह्माणं पूज्येत् देवं सततं प्रथमेऽहनि । पचदये महाभाग पञ्चद्यासुपोषितः॥ संवत्सरेण धर्मज्ञ विद्याबद्धसुवर्णकम् । इंसयुक्तेन यानेन ब्रह्मलोकं प्रपद्यते॥ चैचमाबस्य या ग्रुक्का प्रथमा प्रतिपद् भवेत्। तद्क्षि ब्रह्मणः ज्ञला सोपवासस्त पूजनम्। संवलरमवाप्नोति सौखानि सगुनन्दन ॥ कालस्थावयवाः सर्वे तिसासहिन पूजिताः। यहर्चाणि च धर्मज्ञ सौखं दद्युरनुत्तमम्॥ संवत्यराधिपं नागं तस्मिन्हनि पूजयेत्। यहाच मोख्यमाप्नोति खास्यामयान्तर्येव च ॥ तचाम्निं ब्रह्मणा सृष्टं चैलोको प्रथमं दिज । द्चं गजापतिं नित्यं दितीयायामयार्चयेत्। पालमाप्तीति धर्माज्ञ गोमेधस्य न संग्रयः॥ तथा नासत्ययोः ज्ञला तिस्मन्दनि पूजनम्। नित्यमारोग्यमान्नाति तथा रूपञ्च भागव॥ ग्रुक्तपचे दितीयायां वाजचन्द्रख पूजनम्। हाला दला च खवणं प्रायाची सुभगो भवेत्॥ साध्या दादग्र ये प्रोक्तास्तेषां कला तु पूजनम्। हतीयायां महाभाग दाद्<del>याहणलं भवेत्॥</del> हतीयायां तदाभ्यर्च ब्रह्म-विष्णु-सहेश्वरान्। प्टथक् प्रथक् महाभाग चिवर्गफलभाग् अवेत्॥

चीन् सोकांच तदा नाम सम्यक् संपूच्य यद्भतः। ऐश्वर्यं महदाप्नेति गतिमय्याञ्च विन्दति॥ हतीया त्रावणे हत्या या सात् त्रवणसंयुता । तखां धंपूच्य गोविन्दं पुष्टिमय्यामवाप्रयात्॥ वैत्राखे ग्रुक्तपचे तु हतीयायासुपीषितः। त्रचयं फलमाप्तीति वर्वस्य सुस्ततस्य च ॥ या तस्मात् कत्तिकोपेता विभेषेण सपूजिता। तच दत्तं इतं जप्तं सर्व्यमचयसुच्यते॥ त्रचया या तिचिक्तसात् तस्यां सुक्रतमचयम् । श्रचतैः पूजितो विष्णुस्तेन सायचया सता॥ श्रवतेस्त नरः स्नातो विष्णोर्दस्ता तथाचतान्। वरान् सुषंकुतांश्चेद इत्वा चैव तथाचतान्॥ विप्रेषु दत्ता तानैव तथा प्रकून् सुषंक्षतान्। यवाचं समहाभाग फलमचयमञ्जूते॥ एकामपुक्तवत् इता दितीयां सगुनन्दन। एतामन्द्र<mark>तीयानां सर्वासान्तु फ</mark>लं लभेत्॥ प्रोक्तास्तु सगवी नाम देवा दादश ये पुरा। चतुर्थां पूजनं तेषां ज्ञला दिवसवाप्नुयात्॥ यमराज्पूजनं कला चतुर्थामेव धार्मिकः। नाप्तीति नारकं दुःखं तुष्टे रविस्रते नरः॥ विनायकमयाभ्यर्च चतुर्घां यदुनन्दन। षर्वविद्वविनिर्भुकः कार्य्यविद्विमवाषुयात्॥

निद्रां रितं तथा श्रद्धां की तिं मेधां परखतीम्। प्रज्ञां पुष्टिं तथा कान्तिं तचैवाइनि पूजयेत्॥ तल्यबादादवाप्नोति चचेष्टं मनुजोत्तम । विद्याकामी विश्वेषेण पूज्येच सर्खतीम्। देवानां मातरः सर्वास्तम तचाह्नि पूजिताः। यर्वकासप्रदा ज्<mark>ञेयाः पुरुषस्य विपश्चितः ॥</mark> पञ्चम्यां पूजनं हाला तथा च मनसा नरः। सौभाग्यं महदाप्नोति यग्रसाय्यस विन्दति॥ पञ्चन्यां प्रथिवीं देवीं तथा संपूजवन्तरः। तामवाप्तीति चत्नेन नाच कार्या विचार्णा। विश्वेदेवास्तु थे प्रोक्ताः पूर्वमेव मया द्या। तेषां संपूजनं कला पञ्चन्यां दिवसाप्र्यात् ॥ इष्टं गत्भवंमभ्यर्च पञ्चम्यां सुभगो भवेत्। तथा चिचर्यं तेषां राजानन्त विशेषतः॥ देवभार्व्यास्त्रचा सर्वाः संपूच्य सुभगो भवेत्। इद्दा लप्परसञ्चेन तथा इपमनाप्रयात्॥ इष्टं नागं तथाभार्च त्रियमाप्तीत्यनुत्तमास् । वार्षे पुष्करस्थाचां पञ्चम्यां सुसमार्भेत्॥ सर्वकामसम्दूख यज्ञस सुप्तसं भवेत्। तथा च पूजयेद्राजन् <mark>तथैव नसकूवरम्॥</mark> श्रियः संपूजनं इत्ला पञ्चन्यां प्रयतः सदा । श्रियमात्रोति विपुत्तां संवसरमयादिताम् ॥

वर्वेखां नृप पञ्चन्यां रतिं प्रीतिं वरखतीम्। उमां सेधां भद्रकालीं तथा कात्यायनीमपि॥ धितं खाचां खधामृद्धिं जनसूयां तथा चमाम् । सुरिभं देवसेनाञ्च वेलां च्योत्खां तथा प्रचीम् ॥ गौरीं वर्षपत्नीञ्च यमपत्नीं तथैव च। धूबाखां समहाभागां सत्युच्कायां तचैव च ॥ श्रभोष्टदेवजननीं देवपत्नीं तथैव च। पूजयेत् काममाप्नोति तस्थान्वेकामसंग्रयम्॥ ऐरावतञ्च गरूड्मुचैः श्रवसमेव च। हरस्य वृषभञ्जेव ग्रस्ताप्यस्ताणि यानि च। तथा संपूजयेद्राजन् विजयं ससुपास्रुते ॥ तथा भाद्रपदे मासि ग्रुक्तपचस्य पञ्चमी। नागरम्जनं क्रवा धनभागी भवेद्यरः॥ कुमार्ख तथा स्कन्दो विशाखस गुइस्तथा। चतुरास्विनिर्दिष्टो भगवान् कौञ्चस्रदनः॥ तमभ्यर्च नरः षष्ट्यां पुत्रानाप्त्रोत्यभीषितान्। वालानां पूजनात् श्रेयो नरः प्राप्नोत्यसंग्रयम्॥ ऋत्नां पूजनं तच छला तु सुखमाप्रुयात्। स्कन्दपार्श्वचरान् राजन् रुद्रपार्श्वचरानपि। /, यमपार्श्वचरांश्चेव रोगसुक्तिमवाप्नुयात्॥ कालपार्शांस्तयाभ्यच्यं सूर्य्यपत्नीं सुवर्चेषम्। ईष्टान् कामानवाप्नोति नाच कार्या विचार्णा॥

ण्वमेकीनपञ्चात्रत् महती नाम कीर्त्तिताः। तेषां सम्पूजनं द्वला सप्तम्यां दिवमापुरात्॥ दृष्टस्य पूजां ग्रेसस्य तदा सता सुखी भवेत्। पूजियला तथाभी हां यरितं पुष्पभाग् भवेत्॥ बिक्कियमूजनं जला विक्किष्टोमसवापुर्यात्। वायोः सम्पूजनं हता प्राप्तोति परमां गतिम्॥ यम्ब्य च ऋषीन् यप्त सोमयज्ञास्त ये स्रताः। सदाः प्राप्नोति तानेव गतिमयाञ्च विन्दति॥ सप्तम्यां यदुशाहील दष्टमभ्यर्चयेनुनिम्। खाध्यायपासमाप्त्रोति तदापि पासम्मुते ॥ पूजियता समुद्रांस दीपमध्ये तदा नरः। पाता जस्यान् महाभाग सुवमाप्त्रोत्यभी पिताम्॥ यप्तजीकांस्त्रया तच पूजियला सुखी भवेत्। धीदाञ्चेव तथेवाय्यां मतिमप्रमितां सभेत्॥ गङ्गां सप्तप्रकाराञ्च तथा देवीं सरस्तिम्। सप्त यज्ञानवाप्नोति नरः सम्यूच्य वे ध्रुवम् ॥ त्रादित्यं पूजियला वै श्रीषं रोगै: प्रमुखते। सप्तम्यां चाद्वश्रेष्ठ मतिमय्याञ्च विन्दति॥ एकानंगां तदा देवीं तथा ष्णूणयन्तरः। यर्वकामसम्दद्धख यज्ञख खभते फलम्॥ नरेन्द्रपूजनं कला मतिमय्यां तथा क्रभेत्। जयन्तं प्रकातनयं पूजियला सुखी भवेत्॥

त्रवृत्यां पूजनं हता वस्नां धर्मवित्तमः<sup>(१)</sup>। नाकलोकमवाप्नोति विज्ञञ्च<sup>(२)</sup> सनसेप्रितम् ॥ चतुष्पयेषु रथासु तयेवोदूखलेषु च॥ गिरिश्टक्नेषु रथासु नदीतीरेषु चाण्य। गुष्ठासु च गवां रथ्यां (२) पित्राचानां विलं हरेत् 🛭 ग्रकादीनाञ्च देवानां कला सम्पूजनं ततः। तेषां विज्ञं विनिचिष्य चैममाप्तीति मानवः 🛭 श्रायुधं पूजियला तु तदा विजयमाप्रुयात् । दमम्यां पूज्यिला वे वैश्वदेवांस्तया दम । सर्वनामसम्दद्धस यज्ञस फलमञ्जूते॥ तथा सम्यूजयेट्राजन् तथैव च दिश्रो दश्र। कियास फलमाप्तोति यन यनाभिजायते॥ धर्मा सम्यूच्य देवेगां सर्वसत्तस्यवावसम्। धर्म्यां गतिमवाप्तीति धर्म्यञ्च फलमेव च ॥ एकादम्यान्तु संपूच्य रुट्रानेकादम् प्रभी। षर्वकामसम्बद्धस्य यज्ञस्य फलमञ्जूते ॥ तथा सर्वगतान् रुद्रान् सुदा<sup>(४)</sup> सर्वच पूजयेत् । सर्वान् कामानवाप्तीति सर्वगानपराजितान्॥ तथा च दादशादित्यान् दादश्यां पूजवेचरः।

<sup>(</sup>१) धर्म्यवित्तत्तत इति कः । (२) विद्धं चेन्मनिस स्थितिमिति क्वचित्पाठः

<sup>(</sup>३) रथ्यां प्राप्येत्वर्यः।

<sup>(8)</sup> सदिति ग॰।

दाद्यां समवाप्नीति गतिमयाच विन्दति॥ द्वाद्यां देवदेवेग्नं पूजियता जलाधिपम्। पुण्डरीकमवान्नोति वहणं चादसां पतिम् ॥ बर्व्वदेवेश्वरं ग्रकं पूजियला तथा नरः। चर्वान् कामानवाप्नीति खर्गेलोकञ्च गच्छति॥ विष्षेः संपूजनं कला कामानाप्नीत्यभी शितान्। इष्टमय्यं फलं प्राप्य गतिमयाञ्च विन्दति॥ चयोदश्यामयाभ्यर्च कामदेवं जगत्यतिम्। सौभाग्यं महदाप्रोति गतिमयाञ्च विन्दति ॥ चैनग्रक्तचयोदम्यां कामदेवमघार्चयेत्। श्चर्चनात् सर्वमाप्तीति फलं संवत्सरोदितम्॥ यचाणां राचमानाञ्च चतुर्देग्यान्तु पूजनम्। कता चेममवाप्नोति कियामाफल्यमेव च॥ पूजियला धनाध्यचं तदा वैश्रवणं प्रभुम्। बज्जवित्तमवाप्नोति फलं संवत्यरोदितम् ॥ ग्रञ्ज-पद्मी तथाभ्यर्च निधाने यचपूजिते। मणिभद्रं तथाभ्यर्चे धनं प्राप्नोत्यसंग्रयम् ॥ पूजियला महादेवं सर्वान् कामानवाप्नुयात्। माघमासे चतुर्द्ग्यां डाष्णपचे विशेषतः ॥ तथा पिलगणान् राजन् चीणचन्द्रे तु पूजयेत्। षर्वनामसम्दद्भस यज्ञस फनमञ्जूते ॥ आद्धं कला तथा राजन् धर्वान् कामानवाप्नुयात्।

खर्णमन्दं तथाभ्यर्च मौभाग्यं महदाप्र्यात् ॥ द्षं ग्रहमयाभ्यर्च नचनमयना नृप । तसात् चेममवाप्नोति कामञ्ज यद्नन्दन ॥ मासनामः च नचर्च करणं थोगमेव च। पूजियला तथा राजन् सीभाग्यं महदाप्र्यात् ॥ बोपवासस्तु नचनं नचनेश्रमणार्चयेत्। नचनवासभागे च तस्मात् काममवापुर्वात् ॥ कार्त्तिनेयं महाभागं इत्तिकाखर्चयेवरः । विक्रष्टोसमवाप्नोति कुलस्वैव ससुद्धरेत्॥ क्तिकायुः तथाभ्यर्च खन्नं विजयमानुयात् । भोगिनं नागमभ्यर्च त्रियमाप्तोत्यनुत्तमाम् ॥ कामदेवमयाभ्यर्च भाग्यं घौभाग्यमाप्र्यात् । याविने च तचा इस्ते जद्वा याफल्यमाप्र्यात्॥ द्रष्टग्रहार्चितं देवं तन्नागं यचमेव च। गन्धर्वं वा यदं वापि तस्रात् कामानवाप्नुयात् ॥ क्वणपचे चतुर्द्यां महाकालमयार्चयेत्। सर्वान् कामानवाप्तीति तथेशं नाच संश्रयः॥ महेश्वरं मालगणं तथा विक्तं प्रपूजयेत्। एकां वा मात्रं राजन् काममाप्तीत्यभी पितम्॥ तथा तुम्बृह्गन्धर्वपञ्चकं पूजयेसरः । सर्वन जयमाप्नोति नान कार्या विचारणा॥ इत्तिकासु नरोऽभ्यचं स्कन्दपार्श्वचरांस्तया ।

त्रारीग्यं महदाप्तीति बदा वा जनवेश्वितम् ॥ नसिंहप्रतिमाञ्चीव पूर्णचन्द्रं समर्चयेत् । नरी मात्रगणान् राजन् सर्वकाममनीरमान्॥ एकां वा मातरं राजन् कामानाप्ती चितान्। वानखत्यमवात्रोति पूजयिवा वनखतीन्॥ देवानां मानवानाञ्च तत्पचा ये तथापरे। तेषां सम्पूजनं जला चतुर्द्ग्यां सुखी भवेत्॥ करणे वा सुझर्नी वा यथावद् देवमर्चयेत्। तसात् काममवाप्नोति गतिमय्याञ्च विन्दति ॥ चैनमासमयारभ्य वयोक्तेऽक्ति नरः सदा। द्रष्टदेवमथाभ्यच्यं यथोक्तं फलमञ्जूते ॥ संवत्यरेण धर्मज्ञ नचने यदि वा तिथी। यदेषु सर्वधर्मज्ञ सोपनासः समाहितः॥ संवत्सरे वाष्य<mark>यने ऋतौ मासे च तह्ले</mark>। नकाशी संयतः पूजां छत्वा तत्त्वामिनः सदा। तावत्कालं महाभाग तस्रात् काममवाप्न्यात् ॥

चैनात् समारभ्य महातुभाव
रोचेत यसं सरमर्चयानः ।
तस्येह तोषात् परमं स कामम्
प्राप्तोति यसात् यदुवंप्रचन्द्र ॥

द्ति कामनाविभेषेण तिष्यादिविभेषे देवताविभेषपूजा।

# श्रय कामनाविशेषेण नम्नचविशेषे देव-ताविशेषपूजा।

देवीपुराणे ब्रह्मोवाच ।

देवता यच नचचे यदा दृष्टिस्थिता तदा। जबस्थो यज्ञदेवस्य तदा स फलभाग् भवेत्॥ देवतास प्रवच्छामि नचनाणां यथाक्रमम्। मचचाणि च सर्वाणि यज्ञांसीन पृथक् पृथक् ॥ चित्रिन्यामियनाविद्वा दीर्घायुर्जायते नरः। व्याधिभिर्मुच्यते चिप्रमत्यर्थं व्याधिपीड़ितः॥ भरणां यममभ्यच्यं कुसुमैरसितः ग्रुभैः। तथा गन्धादिभिः ग्रुभेरपम्हत्वोर्विसुचाते ॥ श्रनसः क्वत्तिकायान्तु ऋद्विं सम्पूजितः परास् । (९) रक्तमाच्या दिभिर्दचात् घत हा सेन च धुवस्॥ दृष्टः प्रजापितः पूज्य दृष्टान् द्द्यात्पग्रंस्त्या । रोहिष्यां देवप्रार्दूख दद्याच हरिकुझरान्॥ द्धगभीर्षे तथा सीमं जयमारीग्यमेव च। श्राद्वांचान्तु भिवं पूज्य पश्र्न् विजयमञ्जुते ॥ सितैः पशादिभिद्रवैदिवलं पयसा च वै। पुनर्वसौ चाप्यदितिं सदा सम्पूजनादिभिः॥ चर्षण तर्पिता चैव तानेव परिरचति ।

<sup>(</sup>१) रत्नेति ग॰।

तिये उच्चितिर्हें इदाति विपुषं धनम् ॥ पान-गन्धादिभिर्मागा चन्ने वार्या प्रपूजिताः । तर्पितस्त पित्रगणी भच्छाचैर्मधुरैः ग्रभैः ॥ मघायां विजयन्दद्यात् पूर्वायान्तु भगस्तथा। भक्तरिमी पितं बुर्यात् कन्यायाः पुरुषस्य 🔻 ॥ द्र जन्मनि चायुव्यसुत्तरक्षां तथार्यमा । पूजितः सविता इस्ते विश्वतेजीनिधिः सदा ॥ ग्रक्तैः पुष्पादिभिः सर्वेददाति विपुक्तभनम्। राज्यं लष्टा च चित्रायां निस्सपतं प्रयच्छति ॥ बात्यां बन्तर्पितीवायुर्दचादायुर्वे परम् । दक्राग्री च विशाखायां पीतरक्तेः प्रपूजयेत् ॥ धनं राज्यं वलं खेहकेजां वि निवसेत् सदा। त्रनुराधां ध्माषाद्य मित्रं सम्पूच्य भक्तितः॥ प्रियो अवृति सर्वेषां निर्मालं चित्तमाप्रुयात् । न्वेष्ठायां पूर्ववच्छकमिद्दा पुष्टिमवात्रुयात् ॥ गुणै: वर्तेश्व सम्युच्य कर्मणा च धनेन च। मूले तु निर्म्हतं सम्यक् भक्ता सम्पूच्य पूर्ववत् ॥

द्रति कामनाविश्रेषेण नचनविश्रेषे देवताविश्रेषपूजा ।

# श्रय निमित्तनश्रमाहैः संयोगविश्रेषे देवता-विश्रेषपूजा।

#### देवीपुराणे ब्रह्मीवाच ।

इट्णु वस प्रवच्छामि यथा लं परिष्टक्सि । ऋषक्षेत्रं महापुष्यं यहर्च-तिथियौगिकम् ॥ इट्ण हालाष्ट्रमीयोगं त्रिवयोगेषु चोत्तमम् । स्ट्वर्गञ्च भाग्यञ्च उमया सगुवासरे ॥ दैवयीगाद्यदा षष्टी पुर्व्यर्चे रविवासरे। स्कन्दयागस्तदा कार्यः सर्वेकासप्रसाधकः॥ यदा तुं सूर्य्यवारेण सप्तमी विजया तु सा। तदा समावते भानीर्यागः सर्वगुणावदः॥ ग्रिशिकासमायोगे त्राईचे मातपूजनम्। माघांचाः कालिकाचास यष्ट्या विधिना सुने। समूर्णं फलमाप्नोति खखाने चेश्वरी भवेत्॥ पुष्पेरिद्वा जलं श्वेतैः पूर्वाञ्चेचे च पूर्ववत् । य पापात् सुचाते चिप्रं प्रारीरात् मानसात्त्रया ॥ त्रावादासु तथा विदानुत्तराषादयोगतः। विश्वान् सम्यूच्य पुष्पाद्यैः खर्गमाप्तीति चात्मनः ॥ जावणे लिसते विष्णेः पुष्पेर्धूपेश्च भक्तितः। यमार्थ श्रियमाप्तीति धनं विजयसेव च ॥ धनिष्टायां वसूनिद्या न भयं विन्दते कचित्। महान्तोऽपि तथा तेषां गन्ध-पुष्पादिभिः ग्रुभैः ।

वर्णन्त समस्यर्थं याधिभिर्मुचते स्थाम् ॥ चातुरः पुष्टिमाप्तोति खास्यामैयर्थमेव च। चर्च भाद्रपदाचान्तु ग्रुद्धस्कटिकमिम्। यम्पूच्य सुक्तिमाप्तोति नाच कार्य्या विचार्णा॥ **उत्तरायामहिनुेर्भ्रय पराङ्गतिमनाप्नुयात् ।** रेवत्यां पूजितः पूषा ददाति सततं पश्न्॥ सितैः पुष्टिं स्थितिं चैव धतिं विजयमेव च। यच चैते समाख्याता यज्ञाः सङ्घीपतो मया ॥ नचचदेवतानाञ्च साधकानां हिताय वै। भन्ना वित्तानुसारेण भवन्ति फलदा ध्रुवम्॥ गन्तुं चेच्छेद् यदा गामं यात्रायां भुवमेव च। नचनदेवतायज्ञं ज्ञला तत्ववंमाचरेत्। एवं क्रते हि तसवें यात्राफलमवाप्नुयात्॥ कियाफलच सम्पूर्णमित्युकं भानुना खयम्। यज्ञाभावे जपङ्कर्याद्वीमङ्कर्याद्यपेपितम् ॥ इति तिथिनचनादिसंयोगविश्रेषे देवताविश्रेषपूजा।

### श्रय पविचारीपणकालः।

तच शिवपविचारोपणकालः । शिवधर्म-अविव्यत्पुराणयोः । पौर्णमाखां तथा षष्ट्यां शिवं षण्यूच्य यहातः। खपनीतं मिने द्या किन्ममांस भोजयेत् ॥
पुनरेनं च कार्त्तिकां पूष्य ममुं चमापयेत् ।
यतिभ्या दिवणं द्यात् स्वनस्वादिपूर्विकाम् ॥
यः नुर्वासंबद्धयेनं चातुर्कासं पविचकम् ।
कस्वकोटिमतं दियं चहकोके मधीयते ॥
पुष्यचगत्परिश्वष्टसतुर्वेदस् जायते ।
दशागतो मनेद्राजा गुरुद्धपसम्बतः ॥

### शिवर्ष्ये।

पवित्रारोपणं प्रस्तोः कुर्व्याच्यस्य वा प्रद्रेश । चतुर्देश्वासणाष्ट्रम्यास्थिवाच्य विधानतः ॥ आवणे प्रौष्ठपद्यां वा पवित्रारोपणन्तु यः ; कुरते नापवित्रं (१) स्थानस्य संवस्तरान्त्रा । प्रस्तोः पवित्रसारोप्य रिक्तः सन्पूर्णतासियात् ॥ पवित्रान्तु पवित्रन्तु सान्ययं स्गुनन्दन । अपवित्रं पवित्र साहरूकर्माखिलं नृणाम् ॥

#### कालोत्तरे।

पूजां छता प्रकर्त्तयं नित्यमेव पविचकम् ।
प्रयवा नियमेनेव कुर्यानामचयान्तरे ॥
प्रापादान्ते चतुर्देग्यां नभख-नभमोक्तया ।
प्रष्टम्याञ्च चतुर्देग्यां पचयोदभयोः समम् ।
पविचारोपणं कार्यं न तु कालान्तरे स्थितम् ॥

<sup>(</sup>१) चपवित्रमिति भावप्रधानौनिर्देशः खिवत्रलिमत्वर्धः ।

एवं काले हातिकान्ते प्रायश्चित्तं समाचरेत्। भौतिकानां विश्वेषेण ग्रुक्तपचे हायं विश्वः॥

'बाबादाके चतुर्द्यामिति पौर्षमास्थां चान्समान्विवचचा न्याबाद्यक्षचतुर्द्यामित्यर्थः।

तथाच मोइचौरोज्ञरे।

चावाद्स तथादिष्टा मावणस्य सितासिता। सप्तत्यास चयोद्यां तच मन्धपविचकम् ॥ चयोद्यां प्रकर्त्त्वं पविचं मन्धपंचितम् । पविचमय स्तायामाषाद्वियमः स्रतः॥

एवं यत्यपि विष्णुखापाभावे न कर्त्तव्यम्, किन्तु विष्णुखापा-वन्तर्मेव कर्त्तव्यम् ।

ভদাষ ।

श्रावाहेऽपि न कर्त्तव्यमसुप्ते मधुसूद्वे। काखोऽप्यविषतस्तत्र श्रूयतां विधिविर्णयः॥ ग्रुक्ताबाद्वतुर्देग्यां सुर्व्याक्तृत्वस्-भाद्रयोः। याञ्च चतुर्देग्यां पचनोत्तभवोरपि॥

नणागद्यत्र्ध्यामित्यनेनेव<sup>(१)</sup> विष्णुखापाननार्काषः खयमेव लभ्यते, तच किमिति प्रसप्त एव मधुस्त द्रति । सत्यम् । किन्तु जाषाद्खाविद्विधसान्तः सौरसेति तच षान्ते सर्वकासं खिपिति पुनर्धिकमासे सौरमासिककर्वटसङ्कानावेव विष्णुः सामितीत्ये-तदुक्तमिति न दोषः ।

<sup>(</sup>१) न चाषाएचतुर्दश्यामियनेनेवित ख॰।

उन्नञ्च च्योतिः ग्रास्ते।

मिथुनस्योयहा भानुरमावास्थादयं स्पृत्रेत् । दिराषादः च विज्ञेयो विष्णुः स्विपिति कर्कटे ॥ दित । तथा ।

दर्भदयमितकम्य यदा सङ्ग्रमते रविः। श्रिधमासः स विज्ञेयः सर्वकर्मविष्कृतः॥

दित वचनाच । पूर्वाषाढ़े पविचं न कुर्वीतेत्यभिप्रायः । यहा तु चैचादिषट्सु मासेव्यन्यतमस्मिन्नधिकमासे दिराषाढ़ः स्थान्तदा मावचे विष्णुस्वापः ।

तथाच च्योतिः ग्रास्ते।

माधवादिषु षट्षु एकमासे दर्भद्वयं तदा दिराषादृक्तदााप खार्रीचे त्रावणे खूदः, त्रतस्तदा त्रावणादी पविचारोपणं परं कार्य्यम्। छक्तस्र मोर्चचौरौत्तरे।

दीचादिखापनान्तञ्च पविचादि यतकतोः।
पविचादि न कुर्वीत यदिच्छेच्छुभमातानः॥
दर्भद्वयं भवेद्यच रविसङ्कान्तिवर्जितम्।
ऋधिमासः स विज्ञेयो विष्णुः खिपिति कर्कटे॥
तुद्धमासेऽधिमासे च कर्त्तव्यन्तु पविचकम्।
स्रोते चैव इषीकेश्रे दोषभागन्यथा भवेत्॥

नतु किं चान्द्रमायेन सीर एव ग्राह्मो भवेत् तचाधिकमायस्य यदास्ति, नैवं। प्रायेण पविचारोपणे चान्द्र एव मासोऽभिमतो न तु सीरः, कन्यागते रवी प्रायिश्वत्ताभिधानात्। श्राषादृहिषु मायेषु सुप्त एव जनाँदेने ।

ग्रिक्तपचेऽयवा कृषों भगसा सूचरोहणे ॥

रोगाभिटिस्सिंयुक्तः प्रवासी राजपीड़ितः।

छक्तमासचये यसु न सुर्यात् सूचरोहणम् ।

श्रासी कन्यागते भानी यथा दचाणुना युतम् ॥

'दचाणुना' ऋघोरमन्त्रेण।

कुर्यात् पविचकं ग्रम्भोस्तुलायां न कथञ्चन।
अलिचुचं परित्यच्य सर्वकर्मसु गर्हितम्॥
कारणे।

श्राषादादिचतुर्मासास्तदन्यानि विवर्जयेत्। कर्त्तव्यं पचयोः ग्रुक्त-कृष्णयोद्दभयोरपि। चतुर्दभ्यामयाष्टम्यां रोपयेनु पविचकम्॥

र्ह्मावखां।

यदा लेकदिने प्रभोः पित्रचाद्यं चिकीर्षति ।

कतित्यस्तदा सन्ध्यां क्वला नैमित्तिकीं सकत् ॥

सम्यग्गन्थाद्यकं क्वला पित्रचं पूजयेन्दः ।

यदा खण्डितिथिस्तच तदा तित्तिथिभागयोः ॥

यदा चतुर्दभी पौर्णमास्तर्द्वसिम्मा तदा कालान्तरे

ऽभिहितम्।

यदा तनेव कर्त्तव्यं यदि व्ययतया तदा। गोदो हान्तरितं हता साधिवासं पविचकम्। चतुर्दग्रीचणे कुर्व्याच्छेषं ग्रेषतियौ चरेत्॥ सप्तम्यां वा चंदोदय्यां हाला गन्धपितचकम् ।

प्रष्टम्याञ्च चतुर्द्य्यां कुर्य्यात् पित्रचकं तथा ॥

प्रपरेऽहान कर्त्त्रं सुपितचमिति स्थितिः ।

प्रथ दाश्यां दिनेकेन कर्त्त्रं स्थापरे जगुः ॥

प्राधमासच्योद्य्यामपरेऽक्ति विधिदयम् ।

गोदोहान्तरितं हाला यदि स्थात् व्ययमानयः ॥

चतुर्द्योचिषे कुर्यात् साधिवासं पित्रचकम् ।

सुपित्रचं पौर्षमास्यां तिथिभेदे लयं विधिः ।

प्रष्टस्यामिप बौद्धयः क्रसोऽयं सूचरोपणे ॥

द्रति भैवपविचारोपणकालः।

## श्रय विष्णुपविचारीपणकालः।

तत्र पविचारोपणं काम्यं नित्यञ्च ।
तत्र विष्णुरष्टस्ये ।
पविचारोपणं विष्णोर्भृक्ति-सुक्तिप्रदायकम् ।
स्तीपुंकीर्क्तिपदं पुष्यं सुखसम्बद्धनावष्टम् ॥
पुष्णानान्तु तथा पुष्यं सर्वपापष्टरन्तु वै ।

पविचारोपणं तस्मात् पविचं परमं स्वतम् ॥ संवत्परे नरो भक्त्या समभ्यर्च जनार्दनम् ।

यत्पानं समवाप्तोति पविचारोपणेन तत्॥ न करोति विधानेन पविचारोपणेन्त् थः। तस्य सांवत्सरी पूजा निष्पाला सुनिस्त्तम ॥

तस्माद्धित्तसमायुक्तैर्नरे-विष्णुपरायणैः ।

वर्षे वर्षे प्रकर्त्तव्यं पविचारोपणं हरेः ॥

सन्तप्रकाभे तः ।

पविचारोपणं वच्छो सर्वपूजाफलप्रदम् । हरिन राचसासास्य वर्षपूजादिकं फलम् । विधिना प्रास्तदृष्टेन यो न कुर्यात् पविचकम् ॥ वर्षे वर्षे ततः कार्ये विधिदृष्टेन वर्त्यना। अस्था परमया युक्तो हरिप्रीत्ये पविचकम् ॥

तसादावय्वनं पविचारोपणकर्म त्रामाच कामनानुमारेणायुरा-दीन्यपि फलानि भवनीति द्रष्ट्यम् ।

विष्णुरहस्ये।

श्रावणस्य सिते पचे कर्कटस्थे दिवाकरे। दाद्यां वासुदेवाय पविचारोपणं स्वतम् ॥ सिंदस्थे वा रवौ कार्यं कन्यायान्तु गतेऽयवा। तस्यासेव तियौ सम्यक् तुलास्थे न कथञ्चन ॥

तथा।

ग्ररदर्षासु सुर्वीत पविचारोपणं ग्रुभम्। दादग्शां श्रवणे चापि पञ्चम्यामथवा दिज। श्रनुक्तेस्वेव कर्त्तस्यं चतुर्दग्शामथापिवा॥

सन्ततन्त्रप्रकाग्रे।

क्रकीटकगते सूर्ये तथा सिंहगतेऽपि वा।

दादश्यां ग्रक्तपचल हरेर्द्धान् पविचकम् ॥
श्रय चेदिव्रयोगेन मुख्यकालो न लभ्यते ।
कन्याञ्चापि प्रकुर्वीत यावन्नोत्तिष्ठते हरिः ॥
मान्तमंहितायाम् ।
तस्य मामचतुष्कस्य मध्ये कुर्याच्छुभे दिने ।
श्रावादीपञ्चदश्यास्त यावदे कार्त्तिकस्य च ॥
मन्पूर्णचन्द्रदिवमं दति ।
श्राकर्कीटकमङ्कान्तेस्तुलाभोगचयाविध ।
कालान्तमस्य पचस्य मौरं मध्यममंज्ञितम् ॥
एकादश्यास्तुदन्ते।यञ्चातुर्मास्योपलचितम् ।

कालानां वैष्णवं विद्धि उत्तमं धर्वधिद्धिदम् ॥ श्रप्राप्तेरस्य कालस्य वन्तरायेण केनचित् । निर्वाहणीयोद्यपरः कालस्यान्द्रमसादिना । सम्पादयेद्यतुर्कध्ये विधिवद्योगपूर्वकम् ॥

इति विष्णुपविचारोपणकालः।

श्रय नानादेवतापविचारीपणकालः।

तच मासा वैष्णवोक्ता एव तिथिषु विश्रेषः। तत्त्वसागरमंहिताचाम्।

> प्रतिपद्धनदिखाका दितीया च श्रिया मता। दतीया पार्वतीदेखासृतुर्थी विष्ठहारिणः॥

पद्यमी गियनः प्रोक्ता पृष्ठी प्रोक्ता गृष्ठख तु।

सप्तमी भारकर खोक्ता दुर्गावा खाष्टमी मता।

माहणां नवमी प्रोक्ता वासवे (१) द्र्र्यमी स्टता।

एकाद्र्यी सुनीनाञ्च दाद्र्यी चकपाणिनः ।

चयोद्र्यी लन्द्रस्थ भिवस्थोक्ता चतुर्द्यी।

पौर्णमासी सुरुषेष्ठ पितुर्मे किषता तिथिः ।

देखास्तिपुरभेरखाः किथता तु चतुर्थिका।

प्रव्यासामपि नित्यानामप्टमी नवमी स्टता।

तिथयको समास्त्राताः पविचारोपणे ग्रुभाः।

पशुन्वाजिवहृनिन्द्र नित्यलेन समर्चयेत्।

पविचारोपणं तस्य पृष्यङ् सुस्त्रात्वेरितम्।

भवेत् द्रव्यस्य सम्पन्ते देशस्थापि तथा भवेत्।

यच सुस्त्रतया देव प्रोक्तं तत्त्वत्त्वयो भवेत्।

दित काकाः समास्त्रातः ग्रुणु सूचं सुराधिप।।

### विष्णुरहस्रे ।

तिथयः स्त्रविखाताः पृथगुक्तास्तपोधनाः।
प्रतिपद्धनद्य्योक्ता पविचारोपणे तिथिः ॥
स्त्रिया देखा दितीया तु तिथीनासुक्तमा तिथिः।
वतीया तु भवान्यास चतुर्थी तस्तुतस्य तु ॥
पश्चमी घोमराजस्य षष्ठी प्रोक्ता गृहस्य तु।
स्त्रमी भास्करे प्रोक्ता दुर्गायासाष्ट्रमी स्त्रता॥

<sup>(</sup>१) वासकेर्पमी स्थतेति ख॰।

मातृणां नवमी प्रोक्ता दशमी वासुके: स्रता।
एकादशी खषीणान्तु दादशी चक्रपाणिनः॥
चयोदशी लनङ्गस्य भिवस्थोक्ता चतुर्दशी।
त्रमा देव सुनिश्रेष्ठ पीर्णमासी तिथिः स्रता॥
यथोक्ताः शुक्तपचे तु तिथयः श्रावणस्य तु।
सर्वेषासेव देवानां कार्यन्तासु यथाविधि॥
तथाच कालोत्तरे।

विश्वेषणोच्यते (१) वस प्रतिपत्प्रस्तिकसात् ।
वक्रेस्त ब्रह्मणो गोर्च्या गणेशादिषु पञ्चमी ॥
पण्मुखस्य तु सूर्यस्य श्विवस्थायष्टमी हिता ।
श्विम्बनायाः कतान्तस्य स्ट्रायाञ्चकपाणिनः ॥
कामस्य च चयोद्य्यां चतुर्द्य्यां श्विवस्य च ।
पित्वणाञ्चेव पूर्णायां गुस्योगञ्च कार्यत् ॥
चतुर्द्य्यामणाष्टम्यां पर्व साधार्णं हितम् ॥
देवीपुराणे देवीमधिकत्य ।

श्रयवाषाद्रमामे तु श्रावणे वापि कार्येत्।
सप्तम्यां वा त्रयोदम्यामधिवासं सुराधिप ॥
दति नानादैवतापवित्रारोपणकासः।

श्रय दमनकारोपणकालः।

देवीपुराणे ब्रह्मोवाच ।

चैचादौ कारयेत् पूजां मम वत्स यथाविधि।

<sup>(</sup>१) विश्रेषेगोत्तरे इति ख॰।

गत्मधूपार्चनादानैर्मासाभिर्दमनोद्भवैः ॥ यहोमं पूजयेद्वं यर्वकामानवाप्त्यात् । चर्वतीर्थाभिषेकस्य फलं प्राप्नोति मानवः॥ जमां जिनं जनाजञ्च दिनीयायाना पूजयेत्। चिव्यमणं नैवेद्यं देयं गन्धार्चनं पुनः । फलमान्नोति विशेन्द्र उमया यत् प्रभाषितम्॥ पञ्चन्यां पूजयेनागानननाद्यान् महोरगान्। चीरं बर्पिञ्च नेवेद्यं देयं सर्वविषापहम् ॥ षष्ट्यां स्कन्दस्य कर्त्तया पूजा सर्वीपदारिकी। द्देव सुखसीभाग्यमन्ते स्कन्दपदं व्रजेत् ॥ द्यम्यां धर्मराजस्य पूजा कार्य्यातिगन्धिकी। विगतारिनिरातङ्क दह चान्ते परं पदम्॥ एकादम्याखेः पूजा कार्या धर्वीपहारिकी। धनवान् पुलवान् कान्त ऋषिकोके महीयते॥ कामदेवस्त्रयोद्यां पूजनीयो यथाविधि। रतिप्रीतिसमायुक्तमश्रोकमणिस्रिषितम्॥ कुमी वा सितवस्त्रे वा लेखापाने इलादिभिः॥ पौर्णमाखां तथा कार्या सर्वकामसम्दङ्गये॥ दुन्द्राय सहित्रयाय कायिकं लभते फलम्। खण्डिमष्टं प्रयच्छेद् यः सौभाग्यमतुनं नभेत्॥ इति दमनकारोपणकालः।

## श्रय मासविसेषेण पुष्पविशेषाः।

चाषाढे विष्य-कच्हारेरी सितं सभते फलम्। नवमसिकया पूजा नभीमासि महाफला॥ कद्मियम्पकीरेवं नभस्ये सर्वकामदा । त्राश्विने पद्धनैः प्रभोर्मासत्या पूजनं ग्रुमम् ॥ देखितं सभते वर्वं वर्वनामपसम् । माघ-पाल्गुनयोः पुष्टैः पूजनं सुन्द-सुद्गरैः। वैचे दमनकैशापि पूजनं प्रतपचकैः॥ चन्दनैः कुसुमैर्वापि पूजनाच जगहुरोः। पूर्ण वंबलारे मर्व्यस्तिह भेः समता वजेत्॥

भविष्यत्पुराणे।

पूजा चन्यक मासला इवेऽभ्युद्यदायनी । 'इषे' श्रासिने।

ग्रतपिनवा पूजा कात्तिमें सार्वकामिकी। मार्गनी नोत्पने: पूजा पुष्पे: खात् कुनके: ग्रभा ॥ माघेऽय कुन्दकुसुमैर्मस्वन्केम फास्ग्ने। र्जतपत्रीख्रया चैने यः कुर्याखुरसत्तम । नभते वर्वयञ्चानां वर्वदानफलं तथा ॥ द्ति मासविग्रेषेण पुष्पविग्रेषाः।

श्रय रात्यादिमेदेन पुष्पमेदाः। कनकानि कदम्बानि राजी देयानि प्रद्वरे। दिवागेषाणि देवानि दिवाराची च मिलकाः।

प्रहरन्तिष्ठते चाती करवीरमहर्निग्रम्॥

प्रहरमहर्निग्रं वा पूजायां खापनानन्तरसुत्तारणीयमित्यर्थः।

कामिकाकारणयोः(१)।

नन्दावनी श्रियावनी श्रेताकी श्रेतपुष्पकम् ।
पुजागं पहिनं षोढ़ं माजतीसुद्ये ददेत् ॥
पङ्कां दहतीं यात्रीं च्याचातं करवीरकम् ।
उत्पां पाटजीं द्रोणं मध्याक्रे तु प्रदापयेत् ॥
चम्यकं वेदकं भद्रां धुन्द्ररं वरक्षिकाम् ।
माजतीं मिल्लिकाञ्चेव दापयेन्तु प्रदोषके ॥
जातीं नीजोत्पज्ञञ्चेव पुष्पं कुन्दं कदम्बकम् ।
दिवर्णञ्चेव भद्रश्च श्रद्धंयामे प्रदापयेत् ॥
नीजोत्पज्ञयमं पुष्पं न भतं न भवियति ।
कदम्बं जनकं जाती देयं खाञ्चार्धराचके ।
श्रन्यपुष्पाणि सर्वाणि श्रन्यसन्ध्यासु दापयेत् ॥
दित राज्ञादिभेदेन पुष्पभेदाः।

श्रय सार्वकालपुष्पाणि।

विष्वपुष्यं ग्रमीपुष्यं करवीरश्च मास्ती। उन्मत्तकं चन्यकश्च यद्यः ग्रीतिकरं मम॥ चन्यकाग्रीक-पुद्यागाः यक्तव्हारास्त्रथा मम।

<sup>(</sup>१) कामिककार्ययोरिति ख॰।

इर्षदा दिजग्रार्टूल ये चान्ये वज्जगन्धिनः । एतेर्चि पूजितो नित्यं प्रीतिं ग्रीप्रं वजाम्यहम् ॥ यै: कैर्वापी ह कुसुमैर्जल-खलक्है: ग्रिवम्। संपूच्य प्रोषितो भक्त्या भिवलोके महीयते ॥ द्रति काखविश्रेषेण शिवपुष्पंविशेषपूजनम्।

## श्रय पुष्पादीनामभावे पचादिभिः पूजा कार्येऽति-निरूषते।

खन्दपुराणे।

श्रभावे पुष्पपचाणामनाचेनापि पूजयेत्। गालितष्डुलगोधूमैर्यवैर्वापि समर्चयेत् । गाणपत्यमवाद्गाति रुद्रलोके वसेचिरम्॥

भविष्यत्पुराणे।

श्रभावेन हि<sup>(१)</sup> पुष्पाणां पत्राखिप निवेदयेत् । पचाणासप्यभावे तु फलान्यपि निवेदयेत्॥ फलानामप्यभावे तु त्रणगुल्गाेषधीस्तदा । श्रीषधीनामभावे तु भक्ता भवति पूजितः॥

इति पुष्पाचभावे पचादीनां पूजासाधनलं निरूपितम् ।

<sup>(</sup>१) अभावेनेत्यच विशेषणे हतीया, पुष्पाभावविश्विष्टः सिन्नत्यर्थः ।

# श्रय सामान्यतः क्षुद्रकर्मकालः।

#### नारायणीय ।

कुलिकः खिवरो योगसारा वेनाणिकः कुजः। श्रष्टमोराणिरित्याद्याः कालाः खुः चुट्टकर्मणीति॥

कुलिकस्तावत् प्रानेश्वराद्यादयः श्रष्टो दिनाधिपमुख्योदियनो दिवा मायं वा परार्द्धमुदितं कुलिकोदयाख्यम् (१) । प्रपश्चितश्चायं विषहरप्रकर्णे ।

#### खविरोनाम

गुरुर यंश्रके चेचे तथोरेव दिनं यदि । तिह्ने खांश्रके रिके रोगणी दिप्रतिकिया॥

#### ताराञ्च

तिसञ्च पूर्वा भरणी मघा च
पञ्चोगवीर्याण वदन्ति तज्जाः ।
रौद्रेन्द्र मूलो-रग-दैवतानि
कूराणि तेषूग्रपरिग्रहः स्थात् ॥
वैनाशिकं वयोविंगं वराहमिहिरोदितम् ।
दाविंगकन्तु मन्दायैरष्टाभौत्येकग्रन्दिनम् ॥

'कुजः' श्रङ्गारकदिनम्, 'श्रष्टमोराश्चः' उत्पत्तिकाले यस्मिन् राश्चौ चन्द्रो वर्त्तते तस्यैवाष्टमो राश्चिकालः। श्रादिश्रब्देन कला-तिथिवेलाग्रहणम्। तत्र कला नाम श्रुक्तपचे चन्द्रकला वर्द्धन्ते चीयन्ते च छण्णपचे तत्रापि चयकालेऽष्टमीमारभ्यामावास्यापर्यन्तं

<sup>(</sup>१) पाठोऽयं आदर्भसम्मत एव मुद्रितः परन्वयं न समीचीनः।

कुर्यात्। 'तिययः' चतुर्याद्यः, चन्द्रोद्यमारभ्य पञ्चद्रप्रघटिकाप-र्यनां ससुद्रस्य चोभो भवति सा चन्द्रवेला, नाम तदा स्तमादिकर्म न कुर्यात्। तदारम्य पुनः पञ्चद्यघटिकापर्यन्तं वेला नास्ति, तदा स्तमं कुर्यात्।

इति सामान्यतः चुद्रकर्मकालः। श्रय वश्यादिकर्मविशेषेण कालविशेषः कथ्यते। मन्त्रतन्त्रप्रकाग्रो।

पिपिरादिस्तुज्ञानं कर्माङ्गं तच कथाते । त्राचार्येः कथितं पूर्वैः कर्मणां सिद्धिकारणम्॥ दिनादियामिनीपान्ते ऋतवः षड्यवस्थिताः। शिशिराद्याः समारभ्य नाड़ीर्दश दश क्रमात्॥ त्रारक्तधवली बालः प्रिचिरी वध्यकर्भणि। **उचाटनेऽय विज्ञेयो वसन्तो खोहितो यु**वा ॥ **गीमो धूममरीरस मार्गे स नियुच्यते**। प्राइट् धूमगरीरा तु स्तकाने सा नियोजिता ॥ गरत् जन्या मताजष्टा मन्त्रज्ञेगुंदपूजकेः । इमन्ता धवनो रद्धः ज्ञान्तिवयाहिकर्मन्त्रत्॥

## मन्त्रतन्त्रे ।

श्रीकामन्तु जपेत्काले मन्त्रं पूर्वाज्ञिकेऽथवा । ब्रह्मसारखतजपं काले पूर्वाचिकेऽथवा ॥ तथा काले च पूर्वाचे वक्कार्यी प्रकपेकालुम्। त्राकर्षणे निधि प्रोक्तं यामात् पूर्वन्तु तत् दिञेः॥

#### मन्त्रतन्त्रप्रकाग्रे।

पूर्वाचे ग्रुभदं कर्म ब्राह्मे वापि निगद्यते। बच्ची बारखतं नाम त्राष्ठिः ग्रान्तिकं तथा। त्रायुषो वर्द्धनञ्चिति षट्शुभानि प्रचनते ॥

### मन्त्रतन्त्रे ।

प्रदोषो बुद्धिनापाय सम्भनञ्चापराह्निकम्। विदेषाय जपेनान्तं मधा हे तु ज्वराय च ॥ उच्चाटनार्थाय जपेनाधाङ्गात् परतो मनुम्। मारणं तु प्रकर्त्तवां यामादूईं हतीयकात्॥ दति वथ्यावय्यादिकर्मविश्रेषेण कालविश्रेषः।

## श्रय विष्णुग्रयनादिकालनिर्णयः।

तच भविखत्पुराणे। त्राभाकासितपचेषु मैच-त्रवण-रेवती-। त्रादिमध्यावसानेषु प्रखापावर्त्तनोत्सवः ॥ नारदीये।

मैचाद्यपादे खपिती ह विष्णुः श्रुतेश्व मध्ये परिवर्त्तमेति । पौष्णावसानेन सुरादिहन्ता प्रबुध्यते मासचतुष्ट्येन ॥ न्नन्पर्नाचेषु माचेषु मणुरे माधवस्य च । दाद्यां ग्रक्तपचे च प्रखापावर्त्तनोत्सवः ॥ पौष्णपौषे यदा नाक्ति मैत्राचमपि नोनिणि । दाद्यामपि नो कुर्यान् ज्ञयनं चरेः ॥

दादम्यां तथा कुर्यादिति पठिला ।

निधि खापो दिवोत्यानं बन्ध्यायां परिवर्त्तनम् । श्रन्थत्र पादयोगेऽपि दादस्थासेव कार्येत् ॥

विष्णुधर्मीत्तरे।

विष्पुर्दिवा न खिपिति न च रात्री विवृध्यते । दादश्यास्च संयोगे पादयोगो न कारणस् ॥

पुराणात्।

जत्याने ग्रयने चैव तथा पार्श्वविवर्त्तने । दादम्याम्डचमंयोगे पादयोगो न कारणम् ॥ वाराइपुराणे।

न पादिनयमस्तत्र खापे वा परिवर्त्तने । पादयोगो यदा तस्त्र स्वत्तेसापि तदा भवेत् ॥ मत्सपुराणे ।

रेवती स्वपर्थनं सेषचन्द्राव लोकिते। जित्त हम्ने द्वा केश्रं योगनिद्रा विसु स्विति ॥ रेवत्यन्तो यदा राजौ दादम्या च समन्वतः। तदा विबुध्यते विष्णुर्दिनान्ते प्राप्य रेवतीम् ॥ रेवत्यादिर्यान्तो वा दादम्या च विना भवेत्। जभयोरप्यभावे तु सन्ध्यायां तु महोत्सवः॥

#### पुराणात्।

रेवत्यन्तो यदा राचौ प्राप्ते नारायणोत्सवे । पादयोगमनादृत्य ऋच एव प्रवर्त्तते ॥ रेवत्यन्तो यदा राचौ गतः पादान्तरेऽपि च। चपराचे तदा विष्णुर्यागनिद्रां यपोचित ॥ रेवत्यन्तो यदा राजौ दादम्या च विना भवेत्। जभयोर्षभावः स्थात् सन्धायां तु महोस्रवः ॥

#### वाराइपुराणे।

दादच्यां चिसमये नचनाणामसभावे। श्वाभाकासितपचेषु प्रयनावर्त्तनादिकम् ॥

#### त्रायमर्घः ।

हरिज्ञयनादौ ग्रक्ता दादणी न्नाषाढ़-भाद्रपद-कार्त्तिकाना-मनुराधा-त्रवण-रेवतीनाम् न्नादिमधान्तपादयुका राचिसन्धा दिवाचणयुका च प्रमुखा, यदा तु यथोपद्रियतकाले पाद्योगी न प्राप्यते तदा दाद्यीनचचयोग त्रादर्षीयात्<sup>(१)</sup>। पादयोक्भ-योरत्सवेन चायं विश्रेषः। दिवा रेवती-दादशीयोगे राचि-गामिनि नचने प्रेषदिनाने विष्णोहत्यानं यदा तु रेवत्या विना द्वादग्री तदा दादग्रीसन्धायासुत्यानादिकं भवति ।

## तदुर्ना ।

दादम्यां यित्थयमये नचचाणामसभवे। श्वाभाकासितपचेषु ग्रयनावर्त्तनादिकमिति॥

<sup>(</sup>१) बादरणीय इत्ययं पाठी युक्तः।

श्रव केचिहा छः।

यदि मैत्रादीनि नचत्राणि दाद्गीं विद्याय त्रयोद्यां भवन्ति
तदा चतुर्द्यां तद्दनन्तराणि च्येष्ठादीनि ततः पौर्णमास्यां तद्दनन्तराणि मुलादीनि, तथा सति श्राषाढ़ दिति विद्यात तत्र नचत्रयुक्ता पौर्णमासी सन्धिच्येष्ठादिश्रकोः भाद्रपदमासस्य यथाकथित्वत्
प्रायते, "श्राद्योपान्तौ चिभौ ज्ञेयौ फाल्गुनस्य चिभो मतः।
श्रेषा मासा दिभा ज्ञेयाः"॥ दिति वचनात्। न धनिष्ठा च्येष्ठादौ
हिरिश्रयनादि भविस्थिति।

बदुनं विष्णुधर्मीत्तरे।

निभि खापो दिवोत्यानं सन्ध्यायां परिवर्त्तनम् । पादयोगादन्यतियौ दादम्यान्दचयोगत इति ॥

त्राचार्यारे तु "दादम्याम् चयङ्गमादिति पिठतम्। तेनान्यतिथि-गतमैत्रादौ पादसम्बन्धे कटदादम्यां यन्धियमये ग्रयनादिक्रिया।

श्रव श्रीकरः प्राइ<sup>(१)</sup> यहा गतकाले श्रमावसाइयं भवति तदा मिथुनादितरेव्याषाहीभावात् स्रतचन्द्रस्य्ये यस्वार्णयन-रेवत्याद्यो यदि वा चतुर्द्रश्यां भवन्ति तदापि सङ्कर्योः सहो-त्यानिवलोकप्रसिद्धेस्त दुर्लङ्गम्। तदा<sup>(२)</sup> वृश्चिके नचनप्राप्ता-वृत्यवे कियमाणे पञ्चममासप्राप्तो "प्रबुध्यते मासचतुष्ट्येनेत्यस्थानुप-पत्तेः पादयोगादन्ययायत्यय एव कल्प्यलादनादरणीयः। दादश्यां सन्धिसमय दति तु माथुरकल्पाश्रयणेनोक्तम्। दिवा हि वैष्णवाना-

<sup>(</sup>१) श्रीकरमतं श्रादर्भसम्मतमेव मुद्रितं परिन्वदमादर्भदोषेणात्यन्ता-परिश्रद्धमिति। (२) तत्रेति ग्राचिह्नितपुक्तके पाठः।

मनुष्टानं कच्यः माथुर् तिहित्तत् त्य तत्। माथुरो द्वाद्शीपुरस्कारेण नचनमन्ध्रप्रेचणेन च द्वित तु नचनपाद्योगपुरस्कारेण दादश्यपेचावश्रेन च तिथिनचन्ने जनं च पचद्ये प्रश्रसं
तेन वैदिकशाखाविक न्यायेनोपपित्तः। तदायं तिथि-नचनवश्रेनानुष्टानविक न्यः। कथं तिई हिरिशङ्कर्योः महोत्याने त्यस्य नान्या÷
तिथिरिक तस्मात् मर्वमनाकु जिमित। श्रन पण्डितपरितोषक्ता
दूषणमभिहितं श्रनुपपन्न सेतत्, तथा हि पाद्योगादन्य तिथो द्वादः
ध्याय्चयोग द्वास्य कोऽर्थः, द्वादश्या श्रन्या एकादश्री नयोदश्री
एकादश्री-द्वादश्रीतु न्यो च तस्या नचनमं योग-पादयोगाद्रः।
तदुक्तं विष्णु धर्मी न्तरे।

एकादम्यां दादम्यां च नित्यं सिन्निहितो हरिः। तच नचचसंयोगे पादयोगो न कारणिमिति॥

त्रथ चयोद्यामिति वक्तयं तथास्याभाका इति विरुधते।
न च कार्त्तिक प्रव्होमास्चत्रष्टयप्रवोधनानुरोधेन प्रायिकः "त्राभाकाइत्यचरे बङ्गायासप्रसिद्धस्य नियतलान्मास्चत्रष्ट्येनेत्यस्वेव प्रायिकानुवादलं युच्यते। तथा च कार्त्तिकी इयप्राप्तावुक्तरमासात्रयणेन कार्त्तिक एव विष्णुप्रवोधे सत्यपि मिथुनादित्ये स्वपने ऋधिमाचे सित पौर्णमासी इयस्य सभावात्। पञ्चभिराप मासेक्त्यानं
न विरुध्यते। षष्ट्यापि दिवसेमांस इति चतु संख्योपपत्तिः, दिराषाढे
विवेचकं दर्भयिय्यामः। न च हरि-प्रदूरयोः सहोत्यानमिति लोकप्रसिद्धिनियामिका, तस्याः प्रास्तप्रसिद्धितो दौर्वस्थात्। किञ्चैवंवादिना प्रयने किं वाच्यं यदानुरोधात्कालप्रमाणं द्यादित्ये भवति

तदा किं तर्नेव हरिग्रयनं खताबाढ़ ऋषेचणीयः। तचापि चतु-र्देखां नचनप्राप्तौ हरि-प्रदूरयोः सहोत्यानमिति लोकप्रसिद्धिर्नि-थामिका, तस्थाः ग्रास्तं किं जोको न जन्मति, मियुनादित्ये वा चतुर्दृंग्यामनुराधापाप्ती तचावादृग्रुक्तपौर्णमासीलचितमासापेचित-तथोत्थाने कया युक्तापि ज्ञता तस्त्राच्छयनादावाषाद्प्रतिनियमात् च्येष्ठादौ नचचलाभेऽपि ग्रयनादिनिमित्तकरणं तदाधिमासपाता-वर्षंभावात् दिराषाढ्कन्यनमाश्रित्य तदनुष्टानानन्तर्यतिरेकेण तथाविधनचत्रप्रधान्यानुपपत्तेः त्रयापि भवति तथापि त्राभाका-द्रत्यखावम्यादरणीयलं। किञ्चेवंवादिना श्राम्विनेऽपि जोकप्रसिद्धिं पुरस्त्रत्य देवोत्यापनमभिद्धता खयं लिखितमपि प्रस्ततं षच्चापि दिवसैंमां भवतीति तस्मादन्यया वर्णनीयम् ।

तच यद्त्रम्।

निश्चि खापोदिवोत्यानं सन्ध्यायां परिवर्त्तनम् । पादयोगादन्यतियौ दादम्याम्टचयोगत इति॥ तस्यायमर्थः ।

पादयोगादन्यस्यां चयोदस्यामपि पादयोगे सन्ध्यायां परिवर्त्त-नम्। दाद्यां नचत्रयोगे सति निधि खापोदिवोत्यानं भवति। न पुनर्त्तवादिकमणन्यतिथौ नचचपादयोगादिवं सति श्राभाका-द्ति मामचतुष्टयेनेति च दयसुपपचते, एवच्चैकादम्यामपि नचच-चोगे वचनान्तरवलेन प्रयनाद्याचरणीयम्। यन्तु "दादम्यामेव तत् कुर्यादिति, तन्मायुरकन्पाश्रयणेन, यदि दादश्रीं विष्ठाय एकादश्यां नचचलाभः तथापि दाद्गीयन्धियमय एव प्रयनादिकमनुष्टेयम् ।

यद्येकाद्यां नचनयोगो यदि वा नयोद्यां सर्वनाभाकाप्राप्ती दाद्यां सिंधचणे ययनादिकं सन्ध्यायाञ्च रानि-दिवसोभयात्मकलात्
"निधि खापोदिवोत्यानमित्यपि नात्यनं विष्थत दित स एव
मयुरमाधवकन्पेन नचनफलमस्त एकाद्यां वा नचनप्राप्ती प्रमस्ततमलेनान्यतरानुष्ठानं नयोद्यां वापि कार्त्तिकाविरोधेनेत्युक्तमिति,
तदितद्युक्तं, "निधि खापोदिवोत्यानमिति वाक्ये भवदुक्तार्थखीकारे
व्यवस्तिसम्बन्धप्रसङ्गात् त्रखार्थख वचनाद्यतीतेः तन्मासानामन्तराधिमासनिपाते तुला-दिश्वकयोर्विकन्पेन दिवोत्यापनविधायकवचनख्य
वच्छामाणलात् । तदिभप्रायेणाख्य वचनखार्जवेनोपपत्तेने भवदुक्तार्थखीकारे कारणमस्ति । तेन श्रीकराणां मतमेव साधु । कार्त्तिकग्रब्दश्च सुख्य एवाविकन्याभिप्रायेणोपपद्यते । यञ्च कार्त्तिकखाधिमासन्ते ग्रद्धकार्त्तिक एव विष्णुप्रवोध दत्युक्तं तदिप विकन्यख्य
वच्छामाणलादयुक्तम् । तस्माद्ययोक्तमेव साधीयः।

भवियोत्तरे।

प्राप्ते भाद्रपदे माथि एकादम्यां ग्रुभे दिने। कटदानं भनेदिष्णार्मदापातकनामनम्॥ 'कटदानं' मयानस्य विष्णोरङ्गपरिवृत्तिकरणम्। तथा।

कार्त्ति ग्रुक्तपचस्य एकादग्यां समाहितः। मन्त्रेण चैव राजेन्द्र देवसुत्यापयेद्विजः॥ वाराहपुराणे।

दयन्तु दादघी देव प्रबोधार्यन्तु निर्मिता ।

लयेषा पर्वलोकानां हितार्थ ग्रेषग्रायिना ॥

एवमप्रेषामपि देवानां खीयखीयतिथिवग्रेन नचनवग्रेन च

ग्रयनाद्याचरणीयमिति ।

तदुर्तं मत्यपुराणे ।

यस यस तु देवस्य यन्नचनं तिथिश्व या । तस्य देवस्य तिसंस्तु प्रयनावर्त्तनादिकमिति ॥

केचित्तिथिवशेन केचित्रचनवशेन सर्वेषां श्रयनादिकसाचरित्ता।

प्रतिपदादिपञ्चदश्रतिथयोधनदादीनां देवानां, तनेकेव तिथिरनेकदेवताका यथा प्रतिपदशे ब्रेह्मणञ्च धनदस्य च। तनानुष्ठानिकस्यएवान्याय्थः सप्तविंश्रतिनचनाष्यपि तत्सदेव व्यापीनीति गाणपत्यादीनां नचनवशेन च श्रयनादिकसाचरणीयम्। नचनितिथिसेखनं च
सद्रादीनां श्रयनादावाषाद्रादी नोत्सवः, न हि कदाचिञ्चतुर्दश्यासाषाद्यां रौद्रसाद्रीनचनं सक्सवति। एवसन्यनापि द्रष्टव्यम्।
तस्मात्तिथिवशेनैव तेषां श्रयनादिकं विदेशे तु नचनवशेनापीति।

पूर्वेद्युरुपवामः स्थात् पूर्वाह्वे स्वापनोधयोः । श्रपराह्वे यदा तौ तु तदहर्नियमं विदुः॥

पूर्वाह्ममारभ्य राचिविग्रेष एव पूर्वाह्म एवेत्युच्यते दिवास्वापस्य निषेधात्। एवमेव च राचावुदयमाने तु गरूड्धके पूर्वेद्युरूपवासः स्थादपरेद्युर्धर्ममाचरेत् दति बोद्धव्यम्।

काम्यपपञ्चराचे।

मदुत्याने च ग्रयने मत्पार्श्वपरिवर्त्तने । श्रय योदीचितः कञ्चिदैष्णवी भक्तितत्परः॥ श्रमं वा यदि भुष्तीत फलमूलमथापि वा । श्रपराधमदं तस्य न चमामि कदाचन । चिपामि नरके घोरे दृन्भः संजायते समाः॥

नैव यावद्भगवतो वासुदेवस्य प्रयनादिकासोऽवधारितः<sup>(१)</sup>। श्रिधमासनिपाते तु कर्कटे दृष्टिके च पुष्पादिकमाचरणीयमिति। तिद्धेः सङ्क्षेपादिकं विधीयते।

श्राह ज्योति:पराग्रर:।

श्रतीते च दये मार्द्धे पञ्चपचे दिनदये। दिवमखाष्टमे भागे पतत्येकोऽधिमामकः॥ दिवमख इरत्यर्कः षष्टिभाजखृतौ<sup>(२)</sup> ततः। करोत्येकमइच्छेदं तथैवैकञ्च चन्द्रमाः॥

एवं सूर्याचन्द्रमधी उत्तरायणानन्तरं कालं दिचणायनात् प्राग्-वैश्राखादी गतिविश्रेषवश्रेनाधिमासं जनयतः। दिचणायनात् परः क्षचित्।

त्राह मरीचिः।

श्रिमामो भवेद् यसिन् दिराषाढ़ो भवेत् तदा। श्रमावास्याद्वयं दृष्टा दिराषाढुं प्रकस्पयेत् ॥

श्राष्टाचि:।

मियुनस्थो यदा भानुरमावास्थादयं सृप्रोत्। दिराषादः म विज्ञेयो विष्णुः स्विपिति कर्कटे॥

<sup>(</sup>१) पाठोऽयं न पूर्व्वापरसङ्गतः। (२) पाठोऽयं खादर्भसम्मत एव मुद्रितः परन्वयं न समीचीनः, षिष्टभागम्हतावित्येव पाठो युच्यते।

कृष्णपचे दशस्यादौ सेषं गच्छे दिवाकरः। दिराषादः स विज्ञेयो विष्णुः खपिति कर्कटे॥ दग्रम्यादौ नवस्यामिति। तथा।

माधवाद्येषु<sup>(९)</sup> मासेषु षट्सु दर्शदयं यदा । दिराषादः स विज्ञेयो विष्णुः खिपिति कर्कटे॥ विष्णुः ।

श्रमावास्थामतिकम्य यदा सङ्क्रमते रविः । दिराषादः स विज्ञेयो विष्णुः खपिति कर्कटे ॥ पञ्चम्यां कृष्णपचे च मेषं गच्छे दिवाकरः। दिराषादः स विज्ञेयो विष्णुः खपिति कर्कटे॥

श्रवायं सङ्घोपार्थः । श्रधिमासी यदा दिचिणायनात् प्राक् मेषादिचिके पतित तदा दिराषाढ़ः प्रथमवर्षे एव सम्पद्यते, तदा दिचिणायनानन्तरं विष्णुः खिपिति यदा कर्कटादि चिके ऋधि-मासः पतित तदा त्रागामिवर्षे ग्रेषकर्कटादित्ये त्रवग्यमाषाड़ी-पौर्णमासी भवति तस्या वा त्राषाढ्वात् तत्रैव विष्णुः खपिति, दिविधस्थापि च मामपातस्य नामावास्थादयादि स्ततं, तथा च सति यदा कर्कटादिचिके श्रमावास्यादयं भवति तदा ग्रुक्त-प्रतिपदि दितीयायां वा कन्यातुलामङ्गान्तिभवति, श्रागामिवर्षे मेषमङ्कान्तिरपि तथैव, प्रतिमामं मङ्कामणे च दिनदयदञ्चा पञ्चम्यां षड़ भीति मिथुन मङ्गान्ति भविति तदा दिराषाढ़ं प्रकल्प्य कर्कटे-

<sup>(</sup>१) माधवाग्रेष्विति ख॰।

ऽहिन भ्रयनं न तु परमार्थतो दिराषाढ़ः। तथाच गणितकुभ-लानां मिथुनादित्ये भोगे श्रतीतेऽपि गण्यमाने भास्करे मिथुन-भाग एवादित्यस्य गणिते श्राषाढ़ेति न तत्त्वतो गणितामावास्था-दिनाभ्यां दिराषाढ़ो गम्यते।

तदाइ सत्यः।

वृषं त्यक्षा चतुर्थ्यने षड़भीतिः सिते यदा । तदा दैवविदा चिन्यं दिराषादृख कस्पनम् ॥

तथाच च्योतिः ग्रास्ते।

श्रुक्तचतुर्थीं मितिकम्य यदा सङ्क्रामते रिवः । दिराषाढ़ं प्रकल्प्यैव कर्कटादौ खपेद्धिरः॥ प्रथमे स दितौये वा श्रुक्ते मेषमियाद्रविः। दिराषाढ़िकया तावद्यावदिष्णुप्रबोधनम्॥

विष्णुः परकर्कटके खपेत्। ग्रेषं ग्रकोत्सवादि यथाकासमेत्र कार्स्यं। तथा हि।

दिराषाढ़विकस्पोऽयं वैकुण्डग्रयनं प्रति । ध्वजस्तु<sup>(१)</sup> ग्रतयज्ञस्तु सिंह एव विधीयते ॥ बौधायनञ्च।

दिराषाढ़ किया तावद् याव दिष्णोः प्रबोधनम् । विश्रद्धे तु हरौ कार्य्या सूर्य्यगत्यैव सा क्रिया॥ यदा तु प्रथमे वर्षे दिराषाढ़े कर्कटे हरिग्रयनं तदा कन्यायां

<sup>(</sup>१) अत्र ध्वनस्त ग्रतयज्ञस्य इत्येवं पाठो युक्तः तथाच ग्रतयज्ञस्य ग्रतक्रतो-रिन्त्रस्य ध्वनस्तु इन्द्रध्वनः सिंहे विधीयते इत्यन्वयः।

पर्वर्त्तनं प्रकोद्यापनञ्च, तुलायां दुगीत्सवः, वृश्चिके वासुदेवीत्यापनं। यदाच विरिश्यः।

> दिचिणात्रामुखे भानौ खपेदादि हरिस्तदा। कन्या-दृश्चिकयोरेव विवक्तन-विवोधने ॥

तथा।

कर्कटके हरी सुप्ते प्रक्रध्वजिवासिने। तुलायां बोधयेदेवीं वृश्चिके तु जनार्दनम् ॥ इति । यदा तु प्रकल्पाते दिराषादः, यदा च खरूपतस्तदा ग्रुक्तपचे श्रवणदये सति।

यथा कत्त्रंयमाह सत्यः।

दिराषाढ़े तु सम्प्राप्ते यदि सिंचे चिरः खपेत्। परच खापयेच्छकं कन्यायान्त् विसर्जयेत्॥

श्रय कन्यायामेव श्रवणदयं भवति तदा नामादिश्रवणे श्रकोत्यापनं, श्रपरस्मिन् दुर्गोत्यापनं । तदाह ।

> सिंहकन्येऽय पचे च शुक्रादेः पचसंयुते। सिंचे परे प्रक्रमचः कन्यायां सिंच-दुर्गयोः(१)॥ ग्रुक्तपचदये पूजा कन्पोऽयमपरः स्टतः ।

दिराषादृष्य विदङ्किः खममाप्तिञ्च तावता ॥

कृत दत्यपेचायामाइ।

ग्रकध्वजोत्यापनञ्च विष्णोञ्च परिवर्त्तनम्। मासदयेन निर्दिष्टं प्रयनादि न कोविदैः॥

<sup>(</sup>१) वचनिमदं खादर्श्यसम्मतमेव सुदितं परन्तु न सन्यक्।

दुर्गायास चिभिमां सेरधोमासं विनेव तत् । ऋधिमासनिपाते तु कमादिन्द्रादिकान् हरीन् । कन्या-तुला-दृश्चिकेषु रूपस्चोत्यापयेद्भुवम् ॥

श्रधिमाधनिपात दत्यस्थायमपरोऽर्थः यदा कर्कटादिषु पौर्ण-मासीदयं भवति "श्रधिमाधनिपाते तु क्रमादिश्रादिकान् हरीन्"। दति<sup>(१)</sup>।

तथा हि।

त्राषाढ़द्वयमंयुक्तं पौर्णमासदयं यदा । दिराषाढ़ः स विज्ञेयो विष्णुः खिपिति कर्कटे ॥ इति। तथाचोक्तं ।

वैशाखादितुजाने तु चदि पूर्णादयं भवेत्। दिराषादः स विज्ञेयः ग्रयनावर्त्तनादिषु॥

वैशाखादीत्युपनचणं फान्जुनदयसापि मायस जिनचनतथा समावात् तच फान्जुनादाविधमायपाते कर्कटे हरिश्रयने सित मायचतुष्टयेनोत्यानं भवति कर्कटादिचतुष्टये विधमायपाता- निश्चन एवाषादादा हरिश्रयने दक्ते श्रावण्यादीनामन्यच हैविधे दिखक एव कार्क्तिमायो वर्क्तते तेन पञ्चभिरिष मायस्विवेदोत्यानं "श्राभाकासितपचेष्वित्यस्य बद्धसमतवेनाधिकत्वात् "प्रवृथ्यते माय- चतुष्टयेनेत्यस्य प्रायिकाभिप्रायिकानुवाद्वात् एक एवाधौ मायः ।

चदा ह वाद्रायणः।

एकमामिखते सूर्ये यदि खादिभाषकः।

<sup>(</sup>१) इत्ययं पाठः पूर्वापरसङ्गतिराचित्वात् न समीचीनः । 60-3

एक एव हि मामोगो<sup>(१)</sup> षष्टिभिर्दिवमैर्मतः ॥ इति ।

एवं दिराषाढ़फले प्राप्ते दिराषाढ़ उच्यते न तु खरूपतो दिराषाढ़ः एवं परिवर्त्तन-दुर्गात्मवयोरिप बोद्ध्यं। तद्यया श्रा-वणीदयं भाद्रपदीदयं भवति तदा देवग्रयनाम्मामचयेण कन्यायां ग्रकोत्यापनम् परतः तस्माच माचेन दुर्गात्यापनं मामदयेन विष्णोः। यदा वाश्विनीदयं भवति तदा सिंह एव ग्रकोत्यापनं परिवर्त्तते तस्माम्मामदयेन दुर्गायास्त्रयेण च चयेण च विष्णोक्त्यापनं, यदा तु कार्त्तिकीदयं भवति तदापि दिराषाढ़ेन दिराषाढ़कच्पनं कर्कटे हरिग्रयनं ग्रकोत्यादि तु यथाकासमित्युक्तं। भविष्योक्तरे श्रधि-मामनिपातेऽपि तुलायामेव क्रष्णोत्यापनमभिष्ठितं।

मियुनस्थे यहसांग्री खापयेन्मधुसूद्नम् । तुलायाञ्च महाराज पुनरत्यापयेत् तु तम् ॥ श्रिधमासे प्रपतिते एष एव विधिक्रमः । नान्यया खापयेत्वर्णां नान्ययोत्यापयेत्तया ॥

दत्यसमितिवसरेण।

त्रह्याण्डपुराणे।

दादम्यान्तु सिते पचे मासे प्रौष्ठपदे तथा। ग्रक्तसुत्यापयेद्राजा विश्व-श्रवण-वासवे॥

'विश्वं' डत्तराषाढ़ा, 'वासवं' धनिष्ठा, श्रवणनचत्रस्थाद्यपादे द्वादम्या योगः सुप्रमस्ततमः ।

तद्त्रं।

<sup>(</sup>१) दिमासोऽसाविति ख॰।

वैष्णवादिगते चन्द्रे प्रक्रमुत्यापयेतृष ।
भरण्यामन्तपादे च निध्य सुप्ते विसर्जयेत् ॥
श्रवणस्याद्यपादे च भरण्यां समसप्तने ।
प्रक्रं प्रसादयेद्देवं यथा राजा न पश्चित ॥
स्रोर-भौमाधिषे वारे सूतने स्तनेऽपि वा ।
भूमिकम्पादिकोत्पाते प्रक्रं नैव प्रग्रंसयेत् ॥
निमित्तविश्रेषोपनिपाते तु भरण्यन्तपादानारभ्येत्यनुसन्थेयम् ।

श्रान्त रुद्धविष्ठः।

चन्द्रग्रहगते भानौ यदा खपिति केम्रवः।
प्रिम्पुचग्रहे भानौ न चोत्याषः पुरन्दरः॥
'चन्द्रग्रहं' कर्करकः, 'प्रिम्पुचग्रहं' कन्येति।
ग्रियवाह ।

दिराषाढ़े च कन्यायां प्रकं नोत्यापयेद्यदि राज्ञो राज्यं विनम्धेत प्रजा चैव निपौद्यते ॥ काले तु स्थापिते प्रके चिरं जीवति पार्थिवः । प्रजानान्त्रसवादेवं भवेदृचवती चितिः ॥ द्वति ।

ग्रेषं दिराषाढ़विवेकदर्भितमनुषन्धेयमिति । देवीपुराणे ।

> प्रौष्ठपदेन चाष्ट्रम्यां शुक्कायां ग्रोभनर्चके । श्रास्थिने वाष्य शुक्कायां श्रावणे वा ससुक्कृयेत् ॥ गर्गः ।

> > मिंहं गते दिनकरे सितचारपने

हर्याद्यपादसुपगच्छित वै प्रप्राह्मे ।

उत्तिष्ठते विविधमन्दिरहन्दवन्धो

याम्यां ततो निप्रि निषीदित वज्जपाणिः ॥ दति ।

श्रव च हरिप्रब्देन हरिदैवत्यं श्रवणनचवसुपन्नभ्यते ।

अवियोत्तरे ।

राज्ञान्येनापि कर्त्तव्यो वर्षे वर्षे महोत्सवः । इन्द्रध्वजससुत्यानं महादानकृतं यदि । ततस्तु दादग्रे वर्षे कर्त्तव्यं नान्तरा पुनः ॥

देवीपुराणे। सूर्य्यरथयाचायाः कथञ्चिदकरणे दादणाब्दे ग्राकथनः कर्त्तव्य दत्यभिधायोक्तम् ।

> इन्हध्वजख चायेवसुच्छायो न हतो यदि। ततो द्वादममे वर्षे कर्त्तयो नान्तरा पुनः॥ मकोत्यवो नभस्ये तु कार्यः सिंहगते रवी। द्वादम्यां ग्रक्तपचे तु नचचे विष्णुदैवते॥ तत्पातस्य भरण्यां स्थानवम्यामास्विनस्य तु। मर्चियवा भगवतीं ततः सद्यो विसर्जयेत्॥

कन्यायां कृष्णपचे तु पूजियता खपेहिना । नवन्यां बोधयेहेनीं गीतनादिचनिखनैः ॥ इस्कपचे चतुर्थाञ्च देनीकेग्रनिमोचनम् ।

भागवते ।

प्रातरेव तु पश्चम्यां खापयेनु ग्रुभैर्जन्तैः॥

यप्तम्यामनिकापूजा श्रष्टम्यां यसुपोषणम् ।

त्रताय जागरेश्वेव नवम्यां विधिवहस्थिः ॥ सम्प्रेचणं दश्रम्यान्तु क्रीड़ाकौतुकमङ्गस्थैः । नीराजनं दश्रम्याञ्च बखदृद्धिकरं महत् ॥ वाराहे ।

श्रार्द्रायां बोधयेहेवीं मूलेन प्रतिपूजयत्।
उत्तरेणार्चनं कृता श्रवणेन विसर्जयेत्।
मूलेन सकलां विल्वप्राखामाद्यय पूजयेत्॥
श्रन्यपादो निप्राभागे श्रवणस्य यदा भवेत्।
तदा देव्याः समुत्यानं नवन्यां दिनभागतः।
द्रप्रम्यां बलद्रह्मार्थं कुर्याचीराजनं नृप॥
स्वात्यादित्यदृतीयादौ सप्ताद्व्याश्विने सित।
रचां कृता द्रप्रम्यान्तु प्रक्ष्या नीराजयेत्तदा ॥
नीराजनसंज्ञितां प्रान्तिं कुर्यादित्यर्थः।

श्रार्द्रायां बोधयेद्देवीं मूलेन प्रतिपूजयेत् ।
तदा देव्याः समुत्थानं नवस्यां न पुनर्दिवा ॥
श्रन्थपादो दिवाभागे श्रवणस्य यदा भवेत् ।
तदा सम्प्रेचणं देव्या दमस्यां साधनोत्सवेः ॥
स्वचये तु मूलादौ नवस्थामाश्विने सिते ।
चिष्डिकामुपद्दारेश्व पूजयेद्राष्ट्रस्ट्रस्ये ॥
पूर्वाषाढे तु कन्यायामुत्यानं नवयोषितः ।
कुर्वते। दीयते राष्ट्रं प्रजा च विकला भवेत् ॥ दिति ।

115

श्राच वासः।

## ब्रह्माण्डपुराणे।

तलायां तिलतेलेन सायंसन्धासमागमे । त्राकाणदीपं यो दद्यानाममेकं निरन्तरम्। मश्रीकाय श्रीपतये स श्रिया न विसुचाते ॥ दामोदराय नभिष तुलायां लोलया सह। प्रदीपने प्रयक्तामि नमोऽननाय वेधसे ॥

#### इति दीपदानमन्तः।

श्रमावाखां तुलादित्ये निसी निंद्रां विसुचित । सुखराचिखरूपा सा प्रदीपोज्जलनाय वै ॥ कुसुम्भकुसुमैर्गन्धेदीं पेर्गे रोचनापलैः। वसुर्वधूनववधूस्र<sup>(१)</sup> प्रच्छेत् कुत्रालया गिरा॥ पूत्रयेच बदा बच्चीमबच्ची मननाधिनीम्। चये पञ्चपताकानां ध्वजमेकं ग्रहे न्यसेत्॥ वाराहे।

श्रमावास्थां तुलादित्ये लच्मीर्निद्रां विसुञ्चति । तिसान् प्रको तदा विष्णुस्तुनायामय दिश्वने ॥ लच्मीप्रवोधः दीयालिकेति यस्य लोके प्रसिद्धः। कौ सुदी यचरात्रिञ्च कौ सुमी फाल्गृनी तथा। वासन्तिरिति विज्ञेया देशस्य महिमाश्रये॥ श्राधिने पौर्णमास्याञ्च निष्ठादेः क्रीडनं स्रुतम् । कौसुदी सा समाखाता कार्या लोकविस्तये॥

<sup>(</sup>१) पाठोऽयं खादर्शानुरूप एव सुदितः परन्तु न समीचीनः। बन्धूर्बन्ध्नवन्धूंचिति पाठो युच्यते ।

कार्त्तिने सितपचादी तिथी तु कुसुमां ग्रुकीः ।

थवार्चा यवराचिः स्थात् कार्य्या चेष्टसुखाय सा ॥

माघ ग्रुक्तचतुर्य्यान्तु वरमाराध्य च श्रियः ।

पञ्चम्यां कुन्दकुसुमैः पूजा सा कौसुमी स्तृता ॥

पाल्गुने पौर्णमास्थान्तु यदा वास विलासकः ।

श्रेया सा फाल्गुनी लोके कार्य्या लोकसुम्दृद्धये ॥
चेवाष्टम्यास ग्रोकीस्तु चयोद ग्यां सारार्चनम् ।

तच्च कार्य्यम ग्रोकार्यं श्रेया वास निकेति सा ॥

श्रय च्योतिः ग्रास्ते ।

श्रमावाखां तुंबादित्ये बच्ची निर्द्रां विस्वचिति । तिसान् ग्रुक्ते यदा विष्णुस्तुबायामधिगच्छति । उत्तिष्ठत्ययतो विष्णुः पञ्चात् कृष्णचतुर्दगीम् ॥

श्रय भविखत्पुराणे।

स्त्रनं दानं प्रतगुणं कार्त्तिके या तिथिभेवेत् । प्रतिपद्ब्रह्मण्यापि गुडिमिश्रेः सदीपकेः । वासोभिरहतेयाद्यैर्गच्छेत्तद्ब्रह्मणः पदम् ॥ पुष्पैर्गन्धेर्नवैर्वस्तिरात्मानं पूजयेद्वुधः ।

तखां प्रतिपदायाञ्च स गच्छेद्ब्रह्मणः पदम् ॥

द्ति श्रीमहाराजाधिराज-श्रीमहादेवीयममस्त करणाधीश्वर-सकस्वविद्याविशारद-श्रीहेमाद्भिविरचिते चतुर्वगचिन्तामणौ परि-शेषखखे कास्तिर्णये विष्णुग्रयनादिकास्तिर्णयो नाम सप्तद्रशी-ऽध्यायः।

## श्रयाष्ट्राद्योध्यायः।

श्रय विष्णुनामकीर्त्तने कालविश्रेषः ।
विष्णुधर्मात्तरे वज्र उवाच ।
किष्णुन काले तु देवस्य किं किं नाम प्रकीर्त्तयेत् ।
एतन्रो संग्रयं हिन्धि लं हि सर्वविद्वये ॥
आर्केष्डेय उवाच ।

पुरुषं वामदेवञ्च व्यासं सद्धर्षणं प्रश्नुम् ।
प्रयुक्तमनिरुद्धञ्च क्रमादेषु प्रकीक्तयेत् ।
बलभद्रं तथा कृष्णं कीर्क्तयेत दिनदये ॥
साधवं पुण्डरीकाचं तथा वे भोगन्नायिनम् ।
पद्मनाभं चिनेत्रं तथा देवं चिविकमम् ॥
क्रमेण राजमार्टूल वसक्तादिषु कीर्क्तयेत् ।
विष्णुच्च मधुच्कारं तथा देवं चिविकमम् ॥
वामनं श्रीधर्ञ्चेव च्योकेमं तथेव च ।
दामोदरं पद्मनाभं केमवञ्च यदूक्तमम् ॥
नारायणं साधवञ्च गोविन्दञ्च तथा क्रमात् ।
पेचादिषु च मावेषु देवदेवमनुद्धारेत् ।
प्रयुक्तमनिरुद्धञ्च पचयोः प्रदक्त-कृष्णयोः ॥
प्रवंः सर्वः प्रिवः खाणुर्भूतादिनिधिरव्यथः ।
प्रादित्यादिषु वारेषु क्रमादेवमनुद्धारेत् ॥

विर्यं विष्णुर्वेषद्वारो स्रतभव्यभवत्रभुः । स्तकद्भुतसङ्गावो स्तात्मा स्तभावनः॥ त्रयतः पुण्डरीकाचो विश्वकर्मा ग्रुचित्रवाः। बस्भवो भावनोभर्त्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः॥ त्रप्रमेयो इषीनेग्रः पद्मनाभोऽमरप्रभुः। त्रयाद्यः प्राप्ततो धाता कृष्णस्ताननुसारन्। देवदेवस्य नामानि कथितानि च यादव ॥ ब्रह्माणं श्रीपतिं विष्णुं कपिलं श्रीपतिं प्रभुम्। दामोदरं इषीनेशं गोविन्दं मधुसूदनम् ॥ भ्रधरङ्गदिनं देवं प्रिङ्घनं पद्मिनं तथा। चिक्रणञ्च महाराज प्रथमादिषु मंसारेत्। षर्वदा षर्वदेवानां देवदेवस्य यादव ॥ नामानि सर्वाणि जनाईनस कालञ्च सर्वः पुरुषप्रवीर । तसासदा सर्वगतस्य नाम याद्धं यथेष्टं वरदस्य राजन्॥

वज्र खवाच।

कार्यारमे कथं कस्मिन् किं नामं परिकीर्त्तयेत्। एतन्मे संग्रयं किन्धि लं हि सर्वविदुच्यसे॥ मार्कण्डे य उवाच। चिक्रणं हिलनिश्चेव ग्रार्क्तिणं खड्गिनं तथा।

मोचार्थी प्रवसन् राजन् दिचु प्राच्यादिषु सारेत्॥

श्रचुतञ्चाधिकञ्चेव सर्वे सर्वेश्वरं पृष्म् । संसारेत् पुरुषं भल्या व्यवहारेषु सर्वदा ॥ कुर्म वाराहं मत्यं वा जलप्रतर्णे सारेत्। भाजिष्णुमग्रिजनने जपेन्नाम लतन्द्रितः॥ संग्रामाभिसुखो गच्छन् संसारेन्नपराजितम् । केग्रवं पुण्डरीकाचं पुष्कराचं तथा जपेत्॥ नेचबाधासु सर्वासु इषीकेगं तथैव च। त्रचुतञ्चान्टतञ्चेव जपेदीषधकर्मणि॥ गर्डध्वजानुसार्णादापदोसुचाते नरः। ञ्चरदुष्टिशिरोरोगविषवीर्थं प्रशास्यति ॥ ग्रहनचनपीडासु देवबाधाटवीषु च। दख्वैरनिरोधेषु व्याव्यसिंहादिमङ्गटे। श्रक्षकारे तथा तीवे नरिषंहेति की र्त्तयेत्॥ नारायणं प्रार्क्षधरं श्रीधरं गजमोचणम् । वामनं खड्गिनच्चेव दुःखप्नेष तु संसारेत्॥ त्रियदाहे समुत्यने संसारे ज्ञलगायिनम् । बलभद्रन्तु युद्धार्थी क्षयारको हलायुधम्। उत्तर्णे विण्ञायी श्रीणमभुद्ये नृप ॥ जगतो मङ्गलं विष्णुं माङ्गल्येषु च कौर्त्तयेत्। श्रविचातेव्वशेषेषु विश्वोतेषु तथा जपेत्<sup>(९)</sup> ॥ उत्तिष्टन् कीर्त्तयेदिष्णुं प्रखापे माधवं नरः।

<sup>(</sup>१) विश्वोकिति तथा जपेदिति ख॰।

भोजने चैव गोविन्दं सर्वच मधुसूदनम् ॥ नारायणं सर्वकालं चतप्रस्वलितादिषु । स्वाने देवार्चने होसे प्रणिपाते प्रदिचणे ॥ कीर्त्तयेदासुदेवञ्च ऋनुकेष्वपि यादवम् । कार्य्यारक्षे तथा राजन् यथेष्टं नाम कीर्त्तयेत् ॥

> खर्वाणि नामानि हि तस्य राजन् सर्वार्थिसद्भौ तु भवन्ति पुंसः । तस्माद्ययेष्टं खलु देवनाम सर्वेषु कार्येषु जपेत अक्त्या ॥ इति विष्णुनामकीर्त्तने कालविश्रेषः ।

## श्रय मुखकालातिक्रमे कालाः।

ते च गौणा वाचिनकाञ्चिति दिप्रकाराः। तदेवं विचार्यते अख्यकालामभवे गौणकालग्रहणं कार्यं न वेति, ननु को सुख्यः को वा गौणः। यो विह्तिः स सुख्यः। यथा दृद्धिश्राद्धादौ प्रातरादिः। यञ्चाविह्तिः तत्समीपवर्त्तौ तैय्वेवाङ्गभावं नौयमानः सङ्गवादिः स गौणः। तदाह चिकाण्डमण्डनः।

खकालादुत्तरो गौणः कालः सर्वस्य कर्मणः ! यदागामिकियासुख्यकालस्थायन्तरालवत् । गौणकाललमिक्कन्ति केचित् प्राक्तनकर्मणि ॥ दति ।

श्रक्षार्थः पूर्वीत्तरयोः पूर्वस्य कर्मणो यः स्वकालसमादुपरितनः उपरितनकर्मकालाच पूर्वभावी पूर्वापरयोरन्तरालकाल इति यावत् सपूर्वस्मिन् कर्मणि गौणः। यदा यथोक्तान्तरालवदागामिकियाः

Ì

मुख्यका जायापि पूर्वसिन् कर्मणि गौणका जातां मन्यन्त इति । कथं पुनक्त्ररकर्मकालस्य पूर्वकर्मानुष्ठानाय यचणमात्रङ्गत्रते यतः स्वका-बात् प्रचातं पूर्वं कर्म तावदिनष्टपायं उत्तरञ्च खकाबादप्रचातवाद-विनष्ट रूपंतच यद्युत्तरकर्मका ले पूर्वं कर्मा क्रियते तदा विनष्टसमा-धानार्थं त्रविनष्टविनामनं प्रसञ्चते । तन्मृतजीवनाय जीवन्मरणसिव खात्। श्रव ब्रूमः। उत्तरे कर्मकाले दयोरवकाग्रे सतीदसुच्यते न पुनरसत्यपि तस्मिनिति। ननु सुख्यकालसमीपवर्त्तनः कालखाभि-धयाविनाभृतप्रवृत्तिलभ्यवासाचणिकत्वमेवोचितं, सत्यमेवं, तथापि तत्कालोपलचणीभ्रतातपमाईवादिगुणोपनीतया लौकिका प्रातरा-दिशब्दप्रवृत्त्या तस्य गौणलमप्यस्थेवेति गौणलोक्तिर्न विरुध्यते। ननु तदनुपदेशात्कथं याद्यालमाश्रङ्खाते, प्रतिनिधिन्यायेनेति ब्रूमः। नन्वेवं तर्हि यथाकयश्चित्वादृग्यान्यधाक्वादाविप कदाचित् प्रातरादिक-च्यानि प्रमच्येरन्, किमचानिष्टं क्रियते एवं हि कदाचिदत्यन्त-बादृष्यवतः प्रचुरगौणप्रयोगसङ्गिनः सङ्गवादेरलाभात्, तदेवमस्मिन् संग्रये किञ्चत् पूर्वाहे दैविकं श्राद्धिमित्यादिकालसंयुक्तेषु वाक्येषु कालं प्रति कर्मणो गुणभावेन विधानं मला प्रधानस्तिविहितका-जातिकमेण गुणभ्द्रतकर्मानुग्रहाय कालान्तरानुष्ठानं न कार्य्यमिति पूर्वपचमिभेष्रत्य सिद्धान्तितवान्, काले हि कर्म चौद्यते न कर्मणि कालः श्रतः कर्मणासेव प्राधान्यं कालमनूच कर्मणो विधानात्। ततः कर्म प्रति गुणस्तविहितकालातिक्रमे प्रधानस्ततकर्मानुग्रहार्थं गौ-णका ने उपनुष्ठानं कार्यं। काल हाने कर्मणो ऽपि त्यागसान्यायवात्। न ह्येकयञ्चनं विना ग्रेषभोजनसेव त्यच्यते। तद्युक्तम्। न तावत्कर्म-

गृणीभावेनाच पूर्वपची घटते कर्मणः पासमन्थात्। पासवसासिधा-वफलन्तदङ्गिति न्यायेन काल्लखेवाङ्गलात्। न च कर्मणः काला-र्थतया परार्थलात् फलश्रुतिरर्थबाद इति वाच्यम् । कालस्य फल-वत्कर्मार्थलावगमात्, नापि कालगुणीभावीकः सिद्धान्ती घटते, श्रिविद्धहेलाभासोपन्यासात्, न ह्याच कासानुवादेन कर्म विधीयते, कालखान्यतः प्राप्तिविर्हात्। ननु कालंख वाकान्तरेण प्राप्त्रभावे-ष्यमावास्वादिरूपेण स्रोकस्ववहारादेव ज्ञातस्वानुवादो अविस्वति। मैवम्। जोकसिद्धकाजसङ्गानुवादेन कर्मविधावस्य खयमफजलेन फलवत्कर्माङ्गलाभावेन च विधेरानर्घक्यप्रसङ्गात्। किं चास्मिन कर्मणुपदेश्यस कासस न कर्मान्तरसम्बन्धो घटते तसैतत्कर्मानु-ष्टानेऽनन्तरमेवाऽनुष्टितलात् । नन्ववं तर्हि यजेत खर्गकाम इत्य-चापि स्नोकादेवावगतं खर्गकामिनमनू च यागविधेरवधारणात् कयं न विधानर्थकां, उचाते, यद्यपि खर्गकामसोदेखतया वाक्येऽन्यः प्रतीयते तथापि भावनायाः प्रथमं भावस्थापेचणात् पुरुषस्य च सिद्धक्रपतथा तदनहंलात्वर्गकामपदेन कामनाविषयभृतः स्वर्गे एव बाध्यलेन समर्घते खर्गकामसु पूर्वसिद्ध एवानूचते, यथा सोहितो-च्यीषा च्यत्नाः प्रचरनीत्यादी विशेषाणाम्यत्नां प्राप्तनाद्पाप्त-विग्रेषणमाचपरलं वाच्यं एवमिद्यापि। तदुकं मण्डनमिनैः।

> चपेचितनात् भायस कामग्रन्दा रि तत्पराः । विग्रेषणप्रधाननं दण्डीत्यादिषु दर्गितमिति ॥

श्रतः काषानुवादेन तच कर्मविधिरित्ययुक्तम्। तदेवं यथोक्तौ पूर्वोक्तरप्रधावयुक्तौ कौ च तर्षि तौ युक्तौ। खच्चते। तच तावत्पूर्व-प्रधः नित्यं नैमिक्तिकं श्रावश्यकलेन प्राप्ते तादुम्विश्वस्थिनविधियपं यथा श्रक्तुवादित्युपवन्थे विदितासम्मत्तौ तत्सदृशप्रातिनिधियपं 116

कर्त्तव्यमितिस्थिते खकासाममत्ती गौणकास्त्रवर्णं कार्यम्।. तदाह चिका एडम एउनः।

मुख्यकाले यदावय्यं कर्म कर्तुं न प्रकाते। गौणकालेऽपि कर्त्तव्यं गौणोऽप्यचेहृश्रोभवेदिति॥ 'र्ट्याः' सुख्यकालबदृताः, श्रनेनास्य प्रतिनिधिलेन योग्यता दिश्विता । स्ततियाविप गौणकालग्रहणं दर्शयन्ति ।

> वं याक यश्चित् कर्त्तयं नित्यं कर्म विजानता । न प्राप्तस्य विसोपोऽस्ति पैत्कस्य विशेषत इति ॥

तथा।

दिवोदितानि कर्माणि प्रमादादकतानि वै। वामिन्याः प्रहरं यावत्तावत् सर्वाणि कार्येत् । बन्धी राचे। न कर्त्तवं श्राद्धं खलु विचचणै:॥ इत्यादि। बन्धादिकालविश्रेषनिषेधस गौणलेन तत्कालग्रहणप्राप्तौ सत्या-मेवावक रूप्यते। - नित्यनैमित्तिकेषु च यथा प्रक्रुयात् तथा कुर्या-दित्युपवन्धसामर्थानित्यवद्तस्ततोऽन्यान्ययन्नान्यनित्यानि भवन्ति ।

तथाच पैठीनिमः।

प्रधानसचिवान्यङ्गानि भवन्ति न भवन्ति चेति ।

नतु चदि मुख्यकालातिकमे गौणकालग्रहणं न विरुद्धम् तर्हि **द्र्यपूर्णमायपार्वणश्राद्धादीनाममा**वास्त्रादिविहितकालाभावे म्यादिषु कर्त्तंथलं प्रचचित । का नामैषा प्रसिक्तिरिममतमेव हि गौणका की कारवादिनस्तदा तदनुष्ठानम्। एतच गौणका लयहणं न काम्येषु । तच हि सर्वाङ्गीपसंद्यारणक्येवाधिकारप्रतिपादनात्। गौणकालयहणे तु कर्मानुष्टाने कञ्चिदिग्रेषिक्तकाण्डमण्डनीकप्रस-क्वाद्चते।

गौणेखेतेषु कालेषु कर्म चोहितमाचरेत्।
प्राथिश्वनप्रकरणप्रोक्तां निष्कृतिमाचरेत्॥
काखान्तरोहितं कर्म एतेषु पूर्वीक्तजचणेषु गौणकालेखाचरेत्।
पचान्तरमपि तेनैवोक्तं।

. प्रायश्चित्तमकला वा गौणकाले समाचरेत्।

श्रवाक्रतेत्व पूर्वकालताप्रतीतिर्विविचता। तदेवं गौणकाल-यहणे प्राप्तेऽभिधीयते सर्वच सप्तस्यन्तिविद्दिष्टस्य कालस्यानुपादेयते खद्देस्यैकस्वभावस्य निमित्तत्वेनाभिधानाद्धिकारिविश्रेषणते विहित-कालमन्तरेणाधिकाराभावात् कालान्तरे क्रतमक्रतमेव स्थादिति गौणकालयहणं न कार्यं विहितकालाभावेऽधिकाराभावः सान्तप-नीयाधिकरणे प्रापणास निमित्तस्थेत्यच सूचे प्रतिपादितः।

त्रत एव जौगाचिः।

गणिताज्ज्ञायते कालः काले तिष्ठन्ति देवताः। वरन्वेकाज्जतिः काले नाकाले लचकोटिषः॥

यन् निकाण्डमण्डणेन गौणकालग्रहणमुक्तं तत् पूर्वपचन्यायखैन
सिद्धान्ततामिभनन्यमानेनोक्तमित्युपेचणीयं। यन् यथाकथिहिन्
त्यादिसारणं न तच गौणकालग्रहणं प्रतिपाद्यते किन्त्वग्रहणमेन।
यतस्त्रायमर्थोऽनग्रस्ते खकालप्राप्तस्य कर्मणोमुख्यद्रव्याद्यमणेनिवग्नादिखोपोऽनगुष्ठानं न कार्य्यम्, किन्तु खकाल एव यद्याकथिह्नमुख्यद्रव्यसृह्योपादानेन किश्चिदिकलमपि कर्त्तव्यमिति।
यदपि "दिवोदितानि कर्माणीत्यादिवचनं न तेन सर्वेव्यपि कर्मस्
सर्वेषां च गौणकालानां गौणकालयुक्त्या ग्रहणमुद्यते किन्तु केषुचिदेव कर्मस् किश्चिदेव कालान्तरमनुकल्पलेन मुख्यकालवृद्यायादप्राप्तमेव विधीयते। श्रतो नैतदचनवलेन संवत्यरन्तु-सास-तिथ्या-

दिकाखिविषेविषितानि कर्माणि तत्तत्काखातिकसे काखानारेऽपि कर्त्तुं युच्यन्ते। यन्तु धन्ध्या-राच्योः त्राद्धनिषेधः घोऽपि रागतः प्रा-प्रस्थ भचणादेरिव न्यायाभागोत्पादितमोत्तप्राप्तस्थोपपद्यते। त्रायवा।

> "द्र्यं ब्राह्मणसम्पत्तिः श्राद्धं प्रतिक्विषया । स्वकाले चिद्द् वा काले तीर्घश्राद्धं सदा नरैः॥

प्राप्तरेव हि कर्त्तव्यम्"। द्रत्यादि भिरपराचादिव्यतिरिक्तकाचाप्राप्तव्य विद्यादिकालेव्ययं प्रतिषेधः। यन् सुख्यकाचातिक्रमे नित्य-निमित्तकानां गौणकालेऽनुष्ठानं दृष्यते तत् कचित् प्रिष्ट-गर्दापरिचार-मनःपरितोषाद्ययं, कचित्रानुकच्यलेन कचान्तरविधि-रित्यनवद्यम्। उपदिष्टकाचातिक्रमे चाधिकाराभावादेव सुख्यद्रव्य-चौभान्सुख्यकाचातिक्रमो न कार्यः, एतदेव च सन्देषपूर्वकसुपन्यस्य चिकाण्डमण्डनेन निर्णीतम्।

मुख्यकाले हि मुख्यदेत् साधनं नैव सभ्यते ।
तांकाल-द्रव्ययोः कद्य मुख्यलं गौणतापि हा ॥
मुख्यकालमुपात्रित्य गौणं मुख्यस्य साधनम् ।
न मुख्यद्रव्यक्तोभेन गौणकालप्रतीचणम् ॥
तदेवसेतसिद्धं वचनमन्तरेण गौणकालप्रदर्णं न कार्थं सति तु
वचने गौणस्य, तस्मात् परस्थापि यहणं कार्थंमिति ।

दित श्रीमद्राजाधिराज-श्रीमहादेवीयसमस्तकरणाधीश्वरसक-स्विकाविकारदृशीहेमाद्रिविरचिते चतुर्वर्गचिन्तामणी प्रदेश संस्कृत परिशिषस्त्रोहे कालनिर्णयः समाप्तः ।

5.5.6.7 | Pares 1



# SOME OF OUR IMPORTANT RESEARCH PUBLICATIONS

| Elements of Indian Aesthetics.                                                                                                                                                              |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| S.N. Ghoshal Shastri.                                                                                                                                                                       | Rs.1350.00                  |
| 2 vols. in 5 pts. 29 cm. bib. index. 1978-1983. Cloth.                                                                                                                                      | elements-                   |
| 2 vols. in 5 pts. 29 cm. bib. index. 1978-1983. Cloth.  Contents: v. 1. Historical and cultural elements — Philosphical Literary elements — Flements of poetic diction (kāyva-siksā). v. 2. | pt. 1. History,             |
| Literary cicinionts are poetic diction files,                                                                                                                                               | rts) - v. 2, pt.            |
| thoughts and canon of Indian inonography (with three compositions). 2. The Tentric incorporation and 2 may 2 Indian secturology. — v. 2, p                                                  | t. 4. Primitive             |
| 2. The familie conlogiabily - V. 2, pt. 5. Indian gesters                                                                                                                                   |                             |
| word and Meaning: a new perceptive in the light of Jagadisa's                                                                                                                               | Sabda-sakti-                |
| prakāsikā.                                                                                                                                                                                  |                             |
| K.N. Chatterjee.                                                                                                                                                                            | Rs. 150                     |
| Iviii, 702 p. 23 cm. bib. index.1980 Cloth                                                                                                                                                  | with English                |
| Iviii, 702 p. 23 cm. bib. index.1980 Cloth  Kalyānamalla's Anarigarariga: an Indian erotic: Sanskrit text translation. Edited and translated by S.N. Prasad. 156 figuralities 1983.         | res and 58                  |
| translation. Conted and translated by C.iv.                                                                                                                                                 | Rs. 400.00                  |
| plates, 1005.                                                                                                                                                                               |                             |
| Laments in Sanskrit literature.                                                                                                                                                             | Rs. 125.00                  |
| By S.C. Banerji 1985.                                                                                                                                                                       |                             |
| Reflections on Indian philosophy                                                                                                                                                            | Rs. 100.00                  |
| By K.P. Sinha, 1984.                                                                                                                                                                        |                             |
| History of Rüpaka in the Alânkara Sāstra.  Biswanath Bhattacharya, 1982.                                                                                                                    | Rs. 250.00                  |
| biswanath bhattacharya, 1902.                                                                                                                                                               |                             |
| आपस्तम्बगृह्यसूत्रम्। हरदत्तीमश्रकृत                                                                                                                                                        | ट्रपणी तथा उमेश             |
| भापस्तम्बगृहस्पसूत्रम्। हरदत्तामश्रकृत<br>'अनाकुला' टीका, सुदर्शनाचार्यकृत 'तात्पर्यदर्शन' टीका, ए० चित्रस्वामी शास्त्री कृत संस्कृत ि                                                      | Rs. 75                      |
| बन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दी अनुवाद सहित। १९८३                                                                                                                                                 |                             |
| लाट्यायनभौतसूत्रम् (अग्निष्टोम अध्याय तक)।                                                                                                                                                  | Rs. 40                      |
| कुकुन्द झा वनशी कृत 'सरला टीका' एक टिप्पणी सहित। द्वितीय संस्करण १९८४                                                                                                                       |                             |
| बीधायनधर्मसूत्रम्। गोविन्दस्वामी कृत 'विवरण' टीका, ए० चिन्नस्वामी शास्त्री कृत                                                                                                              | भूमका, टिप्पणा,             |
| अनुक्रमणिका आदि, तथा उमेशचन्द्र पाण्डेय कर्त हिन्दी टीका सहित ५९५२                                                                                                                          |                             |
| मनुस्यूतिः। कुल्लूकभट्टकृत 'मन्वर्थमुक्तावली' टीका तथा हरगोविन्द शास्त्री कृत 'मणिप्रभा' रि                                                                                                 | हन्दी टीका, गोपाल           |
| शास्त्री नेने कृत भूमिका सहित। १९८२                                                                                                                                                         |                             |
| तीतमधर्मसूत्रम्। हरदत्तकृत 'मिताक्षरा' टीका उमेशचन्द्र पाण्डेयकृत हिन्दी टीका सहित।                                                                                                         | 9९=३ Rs. 60                 |
| वाजवल्क्यस्मृतिः। विज्ञानेश्वरकृत 'मिताक्षरा' टीका उमेशचन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दी टीका, तथा ह                                                                                                | <b>गिनारायणमिश्रकृत</b>     |
| प्राप्तवस्वयस्यातः। विज्ञानस्वरकृतः । मतावाराः टाका उनुहाराज्यं नारवयं कृतार्वः अञ्चलकाः<br>प्रमिका सहित। तृतीय संस्करण १९५३                                                                | Rs. 70                      |
| वर्मसिन्धुः काशीनाथ उपाध्यायकृतः बशिष्ठदत्त मिश्र कृत 'धर्मदीमिका' हिन्दी टीका तथा सुदार                                                                                                    | ना मिश्र शास्त्रीकत         |
| वर्मासन्धः काशानाच उपाध्यायकृतः बाशष्ठदत्त ।मश्र कृतः धमदामिका ।हन्या टायगराचा पुरः<br>सुधा' व्याख्या, तथा म०म० सदाशिव शास्त्री मुसलगाँवकर कृत समीक्षात्मक प्रस्तावना सहि                   | त। १९५४ 250                 |
| सुधा व्याख्या, तथा मठमठ सर्वााशव शास्त्रा मुसलगायकर पृथा समायाराच्य करण                                                                                                                     | Rs. 150                     |
| बान्तसूत्रवैविकवृत्तिः। स्वामी हरिप्रसाद वैदिक-मुनि विरचित। १९५२                                                                                                                            |                             |
| रिविजयम्। राजानक रत्नाकर विरचित, राजानक अलककृत टीका सहित; पं. दुर्गाप्रसाद एवं का                                                                                                           | शानाथ पाण्डुरङ्ग<br>Rs. 100 |
| वर्ष सम्पादित ।                                                                                                                                                                             | Ks. 100                     |
| रकसंहिता। महर्षिणा पुनर्वसुनोपटिष्टा; तच्छिश्ये नारिनवेशेन प्रणीता; चरकदृढबला                                                                                                               | भ्या प्रतिसंस्कृता;         |
| इरकसाहता। महाप्या पुरावपुरा गाउँ ।<br>इक्रपाणिदत्तविरचितया आयुर्वेददीपिका व्याख्या संवलिता; आचार्योपाढेन त्रिविक्रमात्मजैन याद                                                              | वरामणा सरागधता              |
| 985                                                                                                                                                                                         | Rs. 250                     |

Also available at:

#### CHAUKHAMBHA ORIENTALIA

Post Box No. 1032 VARANASI-221001 (India)

Telephone: 63354 Telegram: Gokulotsav

Branch—Bungalow Road 9 U.B. Jawahar Nagar

DELHI-110007 Phone: 2911617